# Bombay Sanskrit and Prakrit Series Mo. LXXX.

#### THE

# VYAVAHĀRAMAYŪKHA

OF

# BHATTA NĪLAKANŢHA

WITH AN INTRODUCTION, NOTES AND APPENDICES

BY

#### P. V. KANE, M. A. LL. M.,

VAKIL, HIGH COURT, BOMBAY;

ZALA VEDANTA PRIZEMAN; MANDLIK GOLD MEDALLIST; SOMETIME
PROFESSOR OF SANSKRIT, ELPHINSTONE COLLEGE, ROMBAY
FELLOW OF THE BOMBAY ASIATIC SOCIETY; MEMBER OF
THE SENATE OF THE BOMBAY UNIVERSITY; AUTHOR OF
'THE HISTORY OF SANSKRIT POETICS' &c.

First Edition, 1000 Copies.

<del></del>

1926

Published by Dr. V. G. Paranjpe, M. A., ILL B., D. Litt., Secretary, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the 'Nirnaya-sagar' Press, 26-28, Kolbhat Lane, Bombay.

# **भ**ष्टश्रीनीलकण्ठकृतः

# व्यवहारमयूखः।



एम्. ए., एळ्एल्. एम्., इत्युपपदधारिणा काणेकुलसमुद्भवेन वामनसूनुना पाण्डुरङ्गदार्मणा पाठान्तरप्रदर्शनपूर्वकं संशोध्याङ्ग्लभाषाटिप्पन्या परिष्कृतः

पुण्यपत्तनस्थ-

# प्राच्यविद्यासंशोधनमन्द्रिगधिकृतैः

मुम्बय्यां निर्णयसागरमुद्रणालये मुद्रयित्वा प्राकाइयं नीतः

शाके १८४७, किस्ताब्दे १९२६

मुल्यं दश रूप्यकाः।

## PREFACE.

This edition of the Vyavahāramayūkha was entrusted to me by the late Prof. S. R. Bhandarkar. I am very sorry that the edition took so many years. But, owing to various causes over many of which I had no control, I could not finish the work quickly. At one time I had almost made up my mind to give up the undertaking altogether. For one reason I do not regret the long delay that has occurred. The years that I spent in collecting materials have been of great help to me in making the annotations exhaustive and have also induced me to undertake another work, viz. the history of Dharmas'āstra Literature.

I am under a deep debt of gratitude to several friends for help in various directions. I must make special mention of Dr. S. K. Belvalkar, Prof. H. D. Velankar of the Wilson College, Bombay, Mr. V. C. Koparkar of Nagpur and Mr. D. K. Karandikar of Dapoli,

# TABLE OF CONTENTS.

| Introduction                                       | •••    | pp.     | I-XLVII     |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--------|---------|-------------|--|--|--|
| Critical apparatus                                 | •••    | ••• ,,  | I-IV        |  |  |  |
| Family and personal history of Nīla-               |        |         |             |  |  |  |
| kantha                                             | • • •  | ••• >>  | v-xvi       |  |  |  |
| The works of Nilakantha                            | •••    | ••• ,,  | XVII-XXIV   |  |  |  |
| Period of Nīlakantha's literar                     | cy act | ivity " | XXV-XXVII   |  |  |  |
| The contents of the twelve Mayūkhas,, xxviii-xxxiv |        |         |             |  |  |  |
| The position of Nīlakantha in                      | •      |         |             |  |  |  |
| s'āstra Literature                                 |        | ,, X    | IXXV-XXXVII |  |  |  |
| Nilakantha and other writers on Vyava-             |        |         |             |  |  |  |
| hāra                                               | •      | ••• ,,  | XXXVIII-XL  |  |  |  |
| The position of the Vyava                          | hāran  | nayū-   | •           |  |  |  |
| kha in modern Hindu Law                            | •••    | ••• 79  | XLI-XLV     |  |  |  |
| The present edition                                | • • •  | ••• ,,  | XLVI-XLVII  |  |  |  |
| Analysis of the contents of the                    | Text   | ••• ,,  | XLIX-LIX    |  |  |  |
| Errata                                             | •••    | ••• ,,  | , <b>LX</b> |  |  |  |
| Text                                               | • • •  | ••• ,,  | 1-256       |  |  |  |
| Notes                                              | • • •  | ••• ,,  | 1-440       |  |  |  |
| Appendix A (Text of Vyavahāra                      | atattv | a),     | 441-473     |  |  |  |
| Appendix B (Information about authors              |        |         |             |  |  |  |
| and works quoted in the wo                         | ork)   | •••*,,  | 475-486     |  |  |  |
| Appendix C (List of works an                       | nd au  | thors   | i<br>i      |  |  |  |
| quoted in the twelve Mayū                          | khas)  | ••• ,,  | 487-507     |  |  |  |
| Appendix D (Mitākṣarā passage                      |        | v       |             |  |  |  |
| criticized or quoted)                              |        |         | 509-511     |  |  |  |
| Appendix E (Madanaratna passages quoted            |        |         |             |  |  |  |
| or criticized)                                     |        |         | 513-515     |  |  |  |
| Appendix F (Pūrvamīmānsā doctrines                 |        |         |             |  |  |  |
| referred to)                                       |        | ••• ,,  | 517-518     |  |  |  |
| Appendix G (Index of quotati                       | ions)  | ••• ,,  | 519-539     |  |  |  |
| General Index                                      | •••    | ••• ,,  | 541-560     |  |  |  |

# List of abbreviations and of some of the works relied upon in this edition.

B. G. = Bombay Gazetteer volumes.

B. I. = Bibliotheca Indica (edition of a work).

Bik. = Bikaner (catalogue of mss. at).

Bom. L. R. = Bombay Law Reporter.

Cat. = Catalogue.

E. I. = Epigraphia Indica.

I. A. = Indian Antiquary.

I. L. R. = Indian Law Reports.

I. O. Cat. = Catalogue of mss. at the India Office in London.

J. B. B. R. A. S. = Journal of the Bombay Branch Royal Asiatic Society.

L. R. I. A. = Law Reports, Indian Appeals.

Moo. I. A. = Moore's Indian Appeals.

Nirn. = Nirnaya-sāgar edition (of a work).

S. B. E. = Sacred Books of the East (series, edited by Prof. Max Müller).

भाष्त्रपण—(Anandās'rama edition, Poona).

अपरार्क—(Anandās'rama edition, Poona).

आप. ध. सू. = आपस्तम्बधर्मसूत्र (Bühler's edition of 1868).

आप. गृ. सू. = आपस्तम्बगृह्यस्त्र (Mysore Govt. Bibliographica Sanskritica No. 1).

आप. श्री. सू. = आपस्तम्बश्रीतसूत्र (  $B.\ I.\ edition$  ).

आश्व. गृ. सू. = आश्वलायनगृह्यसूत्र.

आश्व. श्री. सू. = आश्वलायनश्रीतसूत्र (Ānandās'rama edition).

ऋ = ऋग्वेद.

का. श्री. सू. = कात्यायनश्रीतसूत्र (Weber's edition).

गौ. ध. सू. = गौतमधर्मसूत्र (Anandās'rama edition).

चतुर्वर्ग - चतुर्वर्गचिन्तामणि of Hemādri (Bibliotheca Indica edition)

चतुर्विशतिमतसंग्रह—Benares Sanskrit (Pandit) series.

तन्त्रवार्तिक—Benares Sanskrit (Pandit) series.

तै. सं. = तैतिरीयसंहिता.

दाय॰ = दोयभाग of जीमूतवाहन (edition of 1829 with the commentary of श्रीकृष्णतकीलंकार).

द्वैतनिर्णय—A ms. from the Deccan College Collection.

नारद-नारदस्मृति (edited by Dr. Jolly).

निर्णय॰ = निर्णयसिन्धु of कमलाकरभद्द (Nirn. edition).

न्यायस्था—commentary on the तन्त्रवार्तिक (Chaukhamba San-skrit series).

परा. मा. = पराशरमाधवीय (Bombay Sanskrit series).

पा. = The अष्टाध्यायी of पाणिनि.

पू. मी. सू. = पूर्वमीमांसास्त्र of जैमिनि (B. I. edition, with the भाष्य of शबर).

प्र. = प्रकर्ण.

बौ. ध. सू. = बौधायनधर्मसूत्र (Mysore Govt. Sanskrit Series).

मद. पा. = मदनपारिजात ( B. I. edition ).

मनु. = मनुस्मृति (Nirn. edition).

महा $\circ$  = महाभारत (Bombay edition).

मिता. = मिताक्षरा, commentary on the याज्ञवल्क्यस्मृति (ed. by Mr. Gharpure).

मी. परि. = मीमांसापरिभाषा ( Nirn. edition ).

मेधा॰ = मेधातिथि's भाष्य on the मनुस्मृति ( Mandlik's edition ).

याज्ञ = The याज्ञवल्क्यस्मृति (ed. by Mr. Gharpure).

व. ध. सू. = वसिष्ठधर्मसूत्र (Bombay Sanskrit Series).

वि. चि. = विवादचिन्तामणि.

वि. ध. सू. or विष्णु. ध. सू. = विष्णुधमैसूत्र (edited by Dr. Jolly)

वि. र. = विवादरस्राकर (B. I. edition).

विश्वरूप = Trivandrum edition of the याज्ञवल्क्यस्मृति.

वीर॰ = वीरमित्रोदय (Jivānanda's edition of 1875 of the व्यवहार portion).

व्य. = व्यवहार.

व्यव. मा. or व्य. मा. or व्यवहारमा. = व्यवहारमाहका of जीमूतवाहम.

सरखती॰ = सरखतीविलास (edited by Foulkes).

सि. कौ = सिद्धान्तकौमुदी of भद्दोजिदीक्षित (Nirn. edition).

सुनोधिनी = edited by Mr. Gharpure.

स्मृतिच॰ = स्मृतिचिन्द्रका of देवण्णभद्द (edited by Mr. Gharpure).

### INTRODUCTION



#### I.

### Critical Apparatus

The present edition of the Vyavahāramayūkha of Nīlakantha is based on the following editions and manuscripts:—

- (A.) The oblong lithographed edition of 1826 published at Bombay by 'Shreecrustna Jagannathjee' under the patronage of the Government of Bombay and printed at the Courier Press. This edition is, for the time when it was published, a very accurate one. There are a few misprints and mistakes. It does not say what mss. were consulted and no various readings are given. It gives references to editions of the Manusmṛti and Yājñavalkyasmṛti that were published before it. At the end there is a table of contents and a list of errata is given at the beginning. This edition contains 244 pages with eight lines on each page.
- (B.) This is a paper ms. belonging to the Deccan College Collection, No. 67 of 1879-80, written on 73 folios, having 16 lines on each page up to folio 32 and 12-15 thereafter. There is no date at the beginning or at the end. It looks to be about 100 years old. The handwriting is not good. Red vertical double lines are used to indicate quotations.
- (C.) This ms. is No. 120 of the Vis'rambag collection (i) written on 85 folios. There are generally eleven

lines on each page. It is written very carelessly, though in a good hand. There is no date at the beginning or at the end. The ms. appears to be a hundred years old. There are many omissions of words and lines through oversight.

- (D.) This ms. is No. 121 of the Vis'rambag collection (i). There are 100 leaves with 10 or 11 lines on each page. It is written in a clear bold hand, but rather carelessly. The copyist was probably altogether ignorant of Sanskrit and wrote to dictation. The colophon at the end shows that it was copied in samivat 1820 i. e. 1764 A. D.
- (E.) This ms. is No 296 of the Vis'rambag collection (ii). It is incomplete and contains 98 folios, out of which 1, 5-34, 48 and 85-94 are wanting. The writer was an illiterate and careless scribe, though he wrote a good hand. This ms. omits very frequently words and sentences through oversight.
- (F.) This is a ms. belonging to the Bhau Daji collection of the Bombay Branch of the Royal Asiatic society. It contains 91 folios with 9 or 10 lines on each page. It is well written and is tolerably correct, but frequently omits words and even lines. Corrections are made in a smaller and more beautiful hand, probably by another scribe. The original readings of F agree remarkably with B and D, but the corrections make it differ from them. In a few cases whole pages are omitted, though the ms. itself presents consecutively numbered pages.
- (G.) A ms. from the Library of the Calcutta Sanskrit College, containing 95 folios with 12 lines (sometimes only 8 or 10) on each page. It is written in a bold and beautiful hand. Corrections are made

in another ink but probably by the same hand. Two folios, 44-45, are missing, though on the first page it is described as complete. From folio 80 there is confusion. Probably the leaves of the original were carried off by the wind when the scribe was copying. He collected the leaves together but changed their order and copied down the leaves so shuffled up. The ms. looks modern and must not be more than 100 years old.

- (H.) A ms. from the Library of the Calcutta Sanskrit College in Bengali characters containing 78 folios with 8 or 9 lines on each page. Though described as complete on the title page, it stops at the title called क्रीसंग्रहण. This ms. is very incorrect and full of lacuna, very often due to the fact that the scribe's eye ran from one word to the same word occurring a few lines later. The ms is modern, about 50 years old.
- (K.) This is the Benares lithographed edition of 1879 printed at the Kās'ī-Sanskṛta Yantrālaya. This edition often confounds the letters प and य, ब and ब, त and ब. There are numerous mistakes arising from the inability to read correctly the original from which this edition was printed. This edition does not give various readings and was probably based upon a single ms. This edition agrees remarkably with A, C and G, particularly with C even in the matter of omissions.
- (M.) This is the edition of the late Raosaheb V. N. Mandlik published in 1879 containing the text, translation and critical notes. This is a scholarly edition. It is based on six mss. and two printed editions. This edition is not now available in the

- market. It gives in the footnotes various readings and also references to some of the works quoted or referred to in the text.
- (N.) This is a ms. belonging to the library of Srimant Raje Lakshmanrao Saheb Bhonsle of Nagpur (junior). It is well written and is tolerably correct. It has 136 folios with fourteen lines on each page. It is about a hundred years old. It is full of omissions. From the section on 新祖東東, a great confusion is visible. Probably the leaves of the original were blown away by the wind when the scribe was copying. The leaves were collected without any attempt at arranging them in consecutive order.

It will be seen from the above that mss. belonging to different parts of India have been utilised in preparing this edition. Among the mss. B, D, E, and F agree very closely, even in their mistakes and are probably copies of the same codex archetypus. C sometimes agrees with BDF and sometimes with G. C G and K show a remarkable agreement even in omissions. H is akin to G. M very often follows A. N seems to be an independent ms, though it generally presents the same readings as C and K and sometimes agrees with A and M. In the footnotes all important readings have been collected, only very palpable mistakes of copyists being generally omitted. Even such mistakes will sometimes be found in the footnotes purposely given for the sake of comparison.

The Vyavahāramayūkha quotes very largely from the Manusmṛti, the Yājñavalkya-smṛti, the Nārada-smṛti and other smṛti works. In the footnotes important variations from the printed editions of these works have been pointed out.

#### II

## The family and personal history of Nīlakantha.

For several generations the family of which Nīlakaṇṭha was a worthy scion held the first place among learned men in that ancient and far-famed seat of Sanskrit learning, the city of Benares. The Pūrvamīmānsā system and religious and ceremonial lore were the special forte of this family. Although biographies of learned men are very rare in India, as regards this family the case is somewhat different. Mahāmahopādhyāya Haraprasad S'āstri has brought to light a biography of this family written by a distinguished member of the family, S'amkarabhṭṭa, son of Nārāyaṇabhaṭṭa and father of Nīlakaṇṭha (vide Indian Antiquary for 1912 vol. 41. pp 7-13).

Unfortunately the copy supplied to the Mahāmaho-padhyāya does not contain the first folio and the work, which is full of inaccuracies and omissions, comes abruptly to an end. The last chapter shows that S'amkarabhaṭṭa, who was a very old man then, was weighed down with grief for the loss of a promising nephew. The work is styled Gādhivams'ānucarita from the fact that the gotra of the family was Vis'vāmitra.

The family migrated to Benares from the Deccan. According to tradition the home of the family was in the ancient and famous town of Paithan. The first member of the family, of whom some notices are preserved in works that were beyond doubt composed by the members of the family, was Govinda. As the first folio of the

<sup>1</sup> श्रीमहिक्षणदेशेगस्य इवासीत्स भट्टगोविन्दः। तत्स्नुः श्रीरामेश्वरमट्टोभृत्स सर्वदिवख्यातः॥ Introduction to ज्योतिष्टोमपद्धति of रामकृष्ण. But it has to be noted that in the commentary on the वृत्तरहाकर composed by नारायणमट्ट, two more ancestors are mentioned. 'मट्टः श्रीनागपाशात् समजनि विवुधश्चाक्रदेवाख्यभट्टः प्रासोष्टासौ तनूजं रघुपतिनिरतं भट्टगोविन्दसंशम् । विश्वामित्रान्ववायाम्बुधिविधुरिवकं वर्धते तत्तनुजो विद्याच्यो लब्धपारः प्रथितपृथुयशा मट्टरामेश्वराख्यः ॥' I. O. Cat. part II p. 303. I take चाक्रदेव as the name and not अक्रदेव as some do. चाक्रदेव was a famous name in Mahārāṣṭra.

Gādhivams'ānucarita is not available, information about the founder of the family and its early fortunes is not forthcoming from that work. In the Tristhalisetu of Nārāyaṇabhaṭṭa, the author refers to his ancestor Govinda and informs us that the gotra of the family was Vis'vāmitra<sup>1</sup>. Rāmes'vara was the son of Govinda. The copy of the Gādhivams'ānucarita opens (on its second page) with a panegyric of Rāmes'varabhatta. He is said to have been very strong in Mīmānsā, grammar, logic and in philosophy. He wrote a poem styled Rāmakutūhala in order to eclipse the fame of the Naişadhīya of S'rīharşa. Numerous pupils flocked to him at Paithan on the Godāvarī. He is said to have cured of leprosy the son of an influential Mahomedan officer of the Ahmednagar state. He went to Kolhapur and thence to Vijayanagar, which was then ruled over by the famous Kṛṣṇarāya. He then started on a pilgrimage to Dvārakā. On his way to Dvārakā a son was born to him in s'ake 1435 caitra i. e. March 1513 A. D. This son later on became famous as Nārāyanabhatta. Rāmes'vara, after staying for four years at Dvārakā, came back to Paithan. After spending four more years at Paithan, Rāmes'varabhatta left for Benares<sup>2</sup>. A second son named S'rīdhara was born on the way and a third named Mādhava at Kās'ī3. Rāmes'vara was advanced in age when his first son Nārāyaņabhatta was born. So he must have been quite an old

<sup>1</sup> विश्वामित्रकुलोदधौ विधिरवाखण्डः कलानां निधिवाँग्गुम्फे निखिलेपि यस्य वसुधा शिष्यप्रशिष्यिक्षिता । विद्यापद्मविकासनैकतरणिः श्रीभट्टगोविन्दजः संख्यावद्गणनाग्रणीर्विजयते श्रीभट्टरामेश्वरः॥ त्रिस्थलीसेतु (mss. Deccan College No. 104 of 1892–95 and Vis'rambag i. No. 149).

<sup>2</sup> The Introduction to the त्रिस्थलीसेतु bears this out, श्रिता वाराणसी तेन नगरी न गरीयसी। यतोन्या नगरी हेमनगरीतिमुपेयुषी॥

<sup>3</sup> यस्याचिता बहाहरीशकल्पैः स्वस्नुभिर्यक्ष तुरीयरूपः ॥ नारायणश्रीधरमाधवाख्यै रामेश्वरः सोजिन गाधिवंशे । vide I. O. Cat p. 531, Nos 1667-68 काळतत्त्वविवेचन of रच्चनाथ, son of माधव.

man when he came to Benares. For some of his famous pupils, vide Indian Antiquary for 1912, p 9. Students from all parts of India came in crowds to Benares to learn at his feet and spread his fame throughout the length and breadth of India. Rāmes'vara died at a very advanced age and his wife became a satī.

Nārāyaṇabhaṭṭa learnt all the s'āstras at the feet of his father'. He is said to have engaged in constant disputations with the pandits of Eastern India. He vanquished Maithila and Gauda pandits at the house of Todarmal. It was he who raised Dākṣinātya pandits to that position of high eminence which they hold even now at Benares. He was the most illustrious member of his family and shed lustre on it by his giant intellect, his holiness and his ceaseless efforts in the cause of Sanskrit literature. Pandits all over India looked upon him as their patron and he spared neither money nor pains to help them. He was very fond of collecting and copying manuscripts. It is related that, when the Mussalmans razed the temple of Vis'ves'vara at Benares to the ground from religious bigotry and hatred, there was severe drought for a long time and that the Mahomedan ruler implored Nārāyaṇabhatta to propitiate Vis'ves'vara. Nārāyaṇabhatta propitiated Vis'ves'vara and copious rain fell in a day. Thereupon Nārāryaṇabhaṭṭa induced the Mahomedan ruler to allow him to rebuild the temple of Vis'ves'vara. For his piety and learning Nārāyaṇabhaṭṭa was given the title of 'Jagadguru' and his family was given the first place of honour in the assembly of learned Brāhmaņas and at the recitations of the Vedas (mantrajāgaras). The latter distinction continues in the family, it is said,

<sup>1</sup> शास्त्रेष्वधीती पितुरेव स श्रुंतीः समृतीः समालोच्य च देशरीतीः। नारायणस्तत्तनयो-विमुक्ते तीर्थत्रगीसेतुमसौ विधत्ते॥ Intro. to त्रिस्थलीसेतु.

even now. That Nārāyaṇabhaṭṭa was concerned with the rebuilding of the temple of Vis'ves'vara is vouched for by Diväkarabhatta, a daughter's son of Nilakantha, who was the grand-son of Nārāyaṇabhaṭṭa¹. But it is rather strange that the Gādhivams'ānucarita is silent on this point (I. A. vol. 41 at p. 10). In the colophons to the several works of his descendants, Nārāyaṇabhaṭṭa is frequently styled 'Jagadguru'.2 Nārāyaṇabhatta wrote the Prayogaratna, the Tristhalīsetu, the Antyestipaddhati, Rudrapaddhati, Divyānusthānapaddhati, and numerous other works. He wrote a commentary on the Vrttaratnākara in the year 1602 of Vikramārka i. e. 1546 A. D. His works are even now used all over India and regulate the performance of religious ceremonial in modern times. His descendants speak of him as almost an avatāra of the Deity and as a profound Mīmānsaka.6 He appears to have composed a commentary on the S'āstradīpikā of Pārthasārathimis'ra,

<sup>1</sup> श्रीरामेश्वरस्तिस्तुरभव**न्नारायणाख्यो महान्येनाका**र्यविमुक्तके सुविधिना विश्वेश्वर-स्थापना । Introductory verse 4 to the दानहीरावलिप्रकाश. Vide I. O. Cat. part III p. 547, No. 1708.

<sup>2</sup> e. g. 'श्रीमज्जगद्भुरुमीमांसकनारायणभट्टसूरिसृनुरामकृष्णभट्टात्मजदिनकरभट्टानुजकमला-करभट्टकृते शूद्धभीतत्त्वे' &c. Aufrecht's cat. of Sanskrit mss. in the Bodleian Library p. 277, No 654.

<sup>3</sup> It is probably to this work that नीलकण्ठ in his व्यवहारतत्त्व refers in the words 'एतदनुष्ठानपद्धतिस्तु भट्टकृता द्रष्टव्या' p. 457.

<sup>4 &#</sup>x27;याति विक्रमशके द्विखषड्भूसंभिते सितगकार्तिकरुद्रे । प्रन्थपूर्तिसुकृतं किल कुर्मो रामचन्द्रपदपूज (न ?) पुष्पम् ॥' I. O. Cat. part II p. 304.

<sup>5</sup> वेदार्थधर्मरक्षायै मायामानुषरूपिणम् । पितामहं हरिं बन्दे भट्टनारायणाह्ययम् ॥ Introductory 3rd verse to the निर्णयसिन्धु of कमलाकर्मद्ध (Nirn. ed).

<sup>6</sup> मीमांसासरसीसरोजमकरन्दास्वादनैकव्रतो हंसः स्वीययशःसिताद्वयमतेरस्तान्यरूपाभिधः। वाग्देव्या गतमत्सरां श्रियमयं नित्यानुरक्तां भजन्नो मुब्बन्नविमुक्तं विजयते श्रीमट्टनारायणः ॥ Intro. 4th verse to the द्वैतनिर्णय of शंकरभट्ट (No. 109 of the Deccan College collection of 1895–1902).

as his son S'amkarabhatta informs us. As he was born in 1513 and wrote a work in 1546 A. D, the literary activity of Nārāyaṇabhatta must be ascribed to the period between 1540 A. D. and 1580 A. D.

Nārāyaṇabhaṭṭa had three sons, Rāmakṛṣṇabhaṭṭa, S'aṁkarabhaṭṭa and Govindabhaṭṭa, the first being the eldest. Rāmakṛṣṇa also was a very learned man. He is spoken of as a helmsman in the deep ocean of the philosophy of the Bhāṭṭa (Kumārilabhaṭṭa) school and as unravelling the knotty points in other s'āstras also and as having made his opponents look like glow-worms in the brilliance of his lore. He wrote a commentary on the Tantravārtika, the Jīvatpitṛka-kartavya-nirṇaya, the Jyotiṣṭomapaddhati, the Māsikas'rāddhanirṇaya and other works. The Gādhivams'ānucarita says that he died at the age of 52.

S'amkarabhatta, the second son of Nārāyaṇabhatta, was a profound Mīmānsaka. He wrote a commentary on the S'āstradīpikā, to which frequent reference is made in his own work called the Dvaitanirṇaya and in the

<sup>1</sup> My friend, Pandit Bakres'āstri of Bombay, has a copy of the comment of शंकरमट्ट on the शास्त्रदीपिका. While commenting on the first अध्याय, शंकरमट्ट says 'प्रागङ्की गुरुचरणैन्यांख्या संख्यावतां तु विख्याता। विहिता हिता ततस्तं विद्याय विवृणोमि संवृतं भावम् ॥'. At the end of the 6th अध्याय we have these words 'प्रागङ्कियुगले टीका कृता गुरुभिरेव यतः। लक्षणेत्राविद्या पट्पादी व्याख्यायते भया॥'. This shows that नारायणभट्ट commented on the first pāda of the first अध्याय and the first two pādas of the sixth अध्याय (of the पूर्वभीमांसास्त्र).

<sup>2</sup> In the प्रयोगरल (Nirn. ed.) we read in one place इति श्री...प्रयोगरले तज्ज्येष्ठसुत्तरामकृष्णोन्नीता दुष्टरजोदर्शनशान्तिः समाप्ता.

<sup>3</sup> यो भाट्टतत्रगद्दनार्णवकर्णधारः शास्त्रान्तरेषु निखिलेष्वपि मर्ममेत्ता। योत्र श्रमः किल कृतः कमलाकरेण प्रीतोमुनास्तु सुकृती बुधरामकृष्णः ॥ Introductory verse to the शद्दकमलाकरः विद्याप्रधोतनोद्धोतखद्योतीकृतवादिनम्। पितरं रामकृष्णाख्यं वन्दे सेहभरान्वितम्॥ Intro. 4th verse to the आचाररत of लक्ष्मणभट्ट.

Samskāramayūkha, where it is styled S'āstradīpikāprakās'a. For an account of his Dvaitanirnaya, the Annals of the Bhandarkar Institute (vol. III, part 2, pp. 67-72) may be consulted. In this latter work, he distinctly states that he will conform to the views of southern writers.1 He wrote a work called Mīmānsābālaprakās'a (printed at Benares), in which he summarises the conclusions established in the twelve chapters of the Pürvamīmānsāsūtra. Another work of his is the Dharmaprakās'a or Sarvadharmaprakās'a, in which his mother's name is given as Pārvatī² and in which he refers to his S'āstradīpikāprakās'a. Some of his other works are Vidhirasāyanadūsaņa, in which he refutes the Vidhirasāyana of Appayyadīksita, the Nirnayacandrikā, Vratamayūkha. Bhattoji Dīksita, author of the Siddhānta-kaumudi, was the most famous of his pupils.

The third son of Nārāyaṇabhaṭṭa was Govinda who died at the age of 48, leaving four sons (vide I. A. vol. 41 at p. 11).

Rāmakṛṣṇa, the son of Nārāyaṇa, had three sons, Dinakara alias Divākara, Kamalākara and Lakṣmaṇa. The eldest of these was Dinakara and Lakṣmaṇa was the youngest. Their mother's name was Umā and she

<sup>1</sup> दाक्षिणात्यमते स्थित्वा धर्मद्वैतेषु निर्णयम् । तनुतेसौँ विगाद्यैव नावमान्यः कथंचन ॥ 8th intro. verse in the ms. of the द्वैतनिर्णय (No. 109 of 1895–1902 of the Deccan College Collection).

<sup>2</sup> संपूज्य प्राष्ट्राखः श्रीहरिमुदिधसुतां देवतां चैव वाचं स्वां विद्यां सूत्रकारान्गुरुमथ सकलान्धर्मशास्त्रप्रवृत् । श्रीमन्नारायणाह्नं गुरुमथ जननीं पार्वतीं शंकरः श्रीमीमांसान्यायसारं शिवपुरि तनुते सर्वधर्मप्रकाशम् ॥ I. O. Cat. part III, p. 482 No. 1564.

<sup>3</sup> बिन्दुमाधवपादाञ्जरोलम्बीकृतविग्रहम्। ज्यायांसं भ्रातरं भट्टदिवाकर्मुपासहे॥ 6th intro. verse to the निर्णयसिन्धु; येनोद्धृता स्वस्य कुलप्रतिष्ठा महावराहेण महीव तोयात्। गङ्गेव विद्याभिससार यसादिवाकरं नौमि तमग्रजाग्र्यम्॥ 6th intro. verse to the आचाररल of लक्ष्मणमट्ट.

<sup>4</sup> अधीत्य लक्ष्मणाख्येन कमलाकरसोदरात्। आचाररतं सुधिया यथामति वितन्यते॥ 7th intro. verse, आचाररतः

seems to have immolated herself on the funeral pyre of her husband. The sons offer most touching reverence to their mother in their works. Dinakara alias Divākara wrote the Bhāṭṭadinakarī or Bhāṭṭadinakaramīmāñsā which is a commentary on the S'āstradīpikā, the S'āntisāra, the Dinakaroddyota. This latter was a comprehensive digest, commenced by Dinakara and completed by his son Vis'ves'vara or Gāgābhatta.2 Kamalākarabhatta wrote no less than twenty-two works. Next to Nārāyaṇabhatta, Kamalākara and his cousin Nīlakantha stand out as the most prominent and far-famed scions of this family of Bhattas. In some of Kamalākara's works such as the S'āntikamalākara and the commentary on the Kāvyaprakās'a verses occur highly eulogising his proficience in all the s'āstras.3 He tells us that he composed his commentary on the Kāvyaprakās'a for the diversion of his son Ananta. He composed his Nirnayasindhu in the year 1668 of the Vikrama era. i. e. in 1612 A. D.4 We learn from another source that this was his first work. Therefore his literary activity must have fallen between 1610 A. D.

<sup>1</sup> स्पर्धामिश्विनिवेशादुमया प्राप्तामुमासमाख्यातः। धुनदीं निर्मलिनित्तां मातरमेकां सर्ती सदा वन्दे॥ 5th intro. verse to the आचाररत्नः सर्वकल्याणसंदोहनिदानं यत्पदद्वयम्। धुनदीसोदरीमम्बामुमाख्यां नौमि सादरम्॥ Intro. to the निर्णयसिन्धु and शूद्रकमलाकर.

<sup>2</sup> मीमांसार्णवकर्णधारविबुधः श्रीभट्टनारायणस्तद्वंशस्य करीरतां भजित यो विश्वेश्वराख्यः कृती। गागाभट्ट इति प्रथां दिनकरात्प्राप्तः पितुर्लालनात्तेनाचारिनवन्थनो दिनकरोद्धोतोधुना पूर्वते॥ vide Dr. Mitra's Bikaner cat. pp. 386-387; vide also I. O. Cat. part III, p. 505.

<sup>3</sup> तर्के दुस्तर्कमेधः फणिपतिभणितिः पाणिनीये प्रपञ्चे न्याये प्रायः प्रगल्भः प्रकटितपिटमा माट्टशास्त्रप्रघट्टे। प्राभः प्राभाकरीये पथि प्रथितदुरूहान्तवेदान्तिसन्धः श्रौते साहित्यकान्ये प्रचुरतर्गिर्वभिशास्त्रेषु यश्च ॥ कान्यप्रकाशन्याख्या No. 433 of 1895–1902 of the Deccan College Collection and a ms. of the S'āntiratna in the Bhau Daji collection of the B. B. R. A. S.

<sup>4</sup> वसुऋतुऋतुभूमिते गतेब्दे नरपतिविक्रमतोथ याति रौद्रे। तपिस शिवतिथौ समापितोयं रघुपतिपादसरोक्हेपितश्च॥ 6th verse at the end.

and 1640 A. D. Some of his important works are the Nirnayasindhu, the S'ūdrakamalākara, the Vivādatāndava, the S'āntikamalākara, the Vratakamalākara, the Pūrtakamalākara and the commentary on the Kāvyaprakās'a. For a complete list vide the foot-note. The youngest of the three brothers, Lakṣmaṇa, studied under Kamalākara and wrote the Ācāraratna, the Gotrapravararatna and a few other works.

S'amkarabhaṭṭa had four sons, Ranganātha, Dāmodara, Nṛsimha and Nīlakaṇṭha. Mandlik is not right in saying that S'amkarabhaṭṭa had two sons. In the Vyavahāratattva (vide appendix A) the colophon makes it clear that Nīlakaṇṭha was the younger brother of the first three mentioned above. Similarly in the colophon to the Nītimayūkha (Benares edition of 1880) Nīlakaṇṭha is described as the younger brother of the first three mentioned above. The Dvaitanirṇaya of S'amkarabhaṭṭa says that the author's son Dāmodara wrote a supplement to the Dvaitanirṇaya². In the Vyavahāratattva Nīlakaṇṭha refers to the work on matters forbidden in the

<sup>1</sup> In the विवादताण्डव he says at the end (I. O. Cat. part III, p. 455 No. 1502) 'येनाकार प्रोद्धा वार्तिकस्य टीका वान्या (चान्या?) विश्वतिग्रन्थमाला । श्रीरामान्ड्योरिपता निर्णयेषु सिन्धुः शास्त्रे तत्त्वकौतूहले च॥'; at the end of the शान्तिरल (also called शान्तिकमलाकर) after the verse तर्के दुस्तर्कमेथः there is a list of 22 works 'आदौ निर्णयसिन्धुस्तु वार्तिके टिप्पणी पुनः । काव्यप्रकाशगा व्याख्या दाने च कमलाकरः ॥ श्रान्तिरलं ततः पूर्तत्रतयोः कमलाकरः । ग्रन्थो वेदान्तरलं च सभादर्शकुतूहलम् । प्रायिक्षित्ते रलमेकं व्यवहारे तथापरम् । बद्धवाह्विक (?) मन्यच गोत्रप्रवर्द्धणः । रलं कमेविपाकाख्यं कार्तवीर्यस्य पद्धतिः । सोमप्रयोगः शृद्धाणां धर्मो रुद्ध्य पद्धतिः । टिप्पणी च तथा शास्त्रदीपिकालोकसंशिता । मीमांसायां तथा शास्त्रतत्त्वस्य कमलाकरः । सर्वतीर्थविधिश्चैव मिक्तरलं तथोत्तमम् । रामकृष्णसुतेन्दं कमलाकरशर्मणा । द्यिका विश्वतीनां च ग्रन्थानां रलमालिका । सेवां कर्तुमशक्तेन श्विता रामपादयोः ॥

<sup>2</sup> असत्स्रतदामोदरभट्टकृतेसत्कृतद्वैतिनिर्णयस्य परिशिष्टे दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनर्दानं परस्य चेति कलिनिषेथव्याख्याने उक्तम् Vide Annals of the Bhandarkar Institute, vol. III, part 2, p. 72.

Kali age composed by his eldest brother Dāmodara¹. In the Acāramayūkha Nīlakantha refers to the Kalivarjyanirnaya of his elder brother (bhrātṛcaraṇāḥ) and in the Prāyas'cittamayūkha to his eldest brother, without naming him. In the other Mayūkhas also (such as those on S'rāddha and Samaya) references occur to an elder brother. It is difficult to reconcile the fact that Dāmodara is spoken of as the eldest brother in the Vyavahāratattva with the fact that Ranganātha's name occurs before that of Dāmodara in the colophon to the same work. An explanation may be hazarded that Ranganātha probably died early so that Dāmodara became the eldest or that Ranganātha might have been given away in adoption. It is also possible that the colophon is not exact as to the seniority among the brothers. It is significant that the Gādhivams'anucarita speaks of only Dāmodara, Nrsimha and Nīlakantha. So it looks very probable that when S'amkarabhatta wrote the work in his old age, Ranganātha had passed away. The works of Nīlakantha will be dealt with separately later on.

Dinakara alias Divākara had a son Vis'ves'vara better known as Gāgābhaṭṭa. He officiated at the coronation of S'ivaji, the founder of the Maratha empire. Besides completing his father's digest, the Uddyota, he wrote the Bhāṭṭacintāmaṇi, the Mīmānsākusumānjali', the Kāyasthadharmadīpa and other works. His S'ivārkodaya is modelled on the lines of the S'lokavārtika of Kumārila. In the Kāyasthadharmadīpa reference is made to Aurangzeb, to Rājagiri (Raigad

<sup>1</sup> एषां कलिवर्ज्यावर्ज्यादिविवेकोस्मञ्येष्ठभ्रात्मट्दामोदरकृतकलिवर्ज्यनिर्णयादवसेयः । p. 465.

<sup>2</sup> In the भाट्टिचन्तामणि (तर्कपाद p. 88 Chowkhamba series) he क्ष्मुड़ 'इदं गुरुमतं तु मिद्दिहितस्त्रवृत्ती मया विचार्य कुसुमाञ्जलौ बहु च दूषितं भूषितम् । अपेक्षितमः थाप्युपेक्षितमिदं कठोरत्वतः शिशुप्रतिविबोधनार्थकृतभाट्टिचन्तामणौ ॥'.

fort) as the capital of S'iva (S'ivaji), to S'ahaji and Jījā (the mother of S'ivaji) and to Bālāji Kāyastha, a minister of S'ivaji at whose instance the work was composed by Gāgābhaṭṭa¹. Kamalākarabhaṭṭa had three sons one of whom Ananta wrote a digest styled Rāmakalpadruma on ācāra, samaya, s'rāddha, utsarga, prāyas'citta and similar matters.

Dāmodarabhaṭṭa had a son Siddhes'vara, who wrote a work called Saṁskāramayūkha in saṁvat 1736 (i.e. 1679-80 A.D.). Nīlakaṇṭha had two sons, S'aṁkara and Bhānu and a daughter. His wife's name was Gaṅgā². Nīlakaṇṭha's son S'aṁkarabhaṭṭa had a hand in editing the Saṁskāramayūkha, as will be seen later on. He wrote the Kuṇḍoddyotādars'ana (or Kuṇḍabhāskara) in 1671 A.D.³ Besides these he wrote the Vratārka, the Kuṇḍārka, the Karmavipāka. Bhānubhaṭṭa, another son of Nīlakaṇṭha, wrote the Dvaitanirṇayasiddh ntasaṁgraha, which is an epitome of the Dvaitanirṇaya the Ekavastrasnānavidhi, and the Homanirṇaya. The name of Nīlakaṇṭha's daughter was Gaṅgā (probably in her husband's family). She was married to Bhaṭṭa Mahādeva, of the Bhāradvāja gotra, surnamed Kāla (Kaļe in

<sup>1</sup> I. O. Cat. vol III, pp. 525-527, No. 1653.

<sup>3</sup> I. O. Cat. part III p. 427 (foot-note). Peterson in his cat. of Ulwar mss. says that the Kuṇḍārka was printed in the कुण्डमन्थविंशति (p. 2), that that work was commented upon by रघुवीर-दीक्षित, son of विद्वल and that रघुवीरदीक्षित wrote one of his works, the मुद्द्रतेसर्वस्व, in 1636 (?).

Marathi). Her son Divākarabhatta was a very learned man and compiled an extensive digest called Dharmas'āstrasudhānidhi. Parts of that work are Ācārārka, the Dānacandrikā, the Āhnikacandrikā, the Dānahīrāvaliprakās'a &c. He composed his Ācārārka in the (Vikrama) year 1743 (i. e. 1686-87 A. D.)¹. In that work he speaks of his maternal grandfather as the foremost among Mīmānsakas. In the Dānahīrāvaliprakās'a he speaks of Nīlakantha as possessed of the unclouded wisdom of Bṛhaspati and S'ukra². From the introductory verses to the Dānasamksepacaudrikā we find that his mother's name was Gangā and father's name Mahādeva³. In that work he distinctly says that he follows the Dānoddyota, Dānaratna and Dānamayūkha⁴. The last is one of the twelve mayūkhas of Nīlakantha.

It is not neccessary to pursue the pedigree of the family beyond the immediate descendants of Nīlakantha.

<sup>1</sup> Vide I. O. Cat. part III, p 509-510, No 1616. The verses at the end are 'यदाक्यादिधिवाक्यार्थमपूर्वार्था भिधातृता । नीलकण्ठो जयत्येष मीमांसकधुरंधरः ॥ श्रीबालकृष्णात्मजस्नुनिर्मितं वर्षे प्रिवेदाश्वहिमांग्रुसंयुते । जनाः प्रकुर्युः किल धर्मकार्थमाचारसूर्यं किल संविलोक्य ॥'.

<sup>2</sup> I. O. Cat. part III, p. 547, No. 1708, intro. verses 4-5 'श्रीरामेश्वरसूरि... स्थापना (p. VIII, note 1)। तत्पुत्रो विबुधाधिपः क्षितितले श्रीशंकरस्तत्सुतों जीवेन्द्रारिपुरोहितामलमतिः श्रीनीलकण्ठाभिधः ॥ तत्पुत्रीतनयो दिवाकरकृती शास्त्रेष्वधीती पितुर्मीमांसानयकोविदः पुरिभदः क्षेत्राधिवासी सुधीः।'.

<sup>3</sup> प्रणम्य मातरं गङ्गां भैरवं वनशंकरम् । महादेवाख्यपितरं श्रौतसार्तविशारदम् ॥ दिवाकरेण सुधिया सारमुद्धत्य शास्त्रतः । शिष्टानां तन्यते तुष्ट्ये दानसंक्षेपचिन्द्रका ॥  $I.\ O.$  Cat. part III, p. 548, No. 1709.

<sup>4</sup> Vide Cat. of the Bod. Library by Winternitz and Keith vol. II, p. 280 No. 1494 'इति श्रीदानोद्द्योतदानरलदानमयूखाधनुसारेण च कालोपनामक- भट्ट दिवाकरकृतदानसंक्षेपचन्द्रिकायां ताश्रधतादित्रलापुरुषप्रयोगः समाप्तः'.

### Therefore the pedigree of the family is

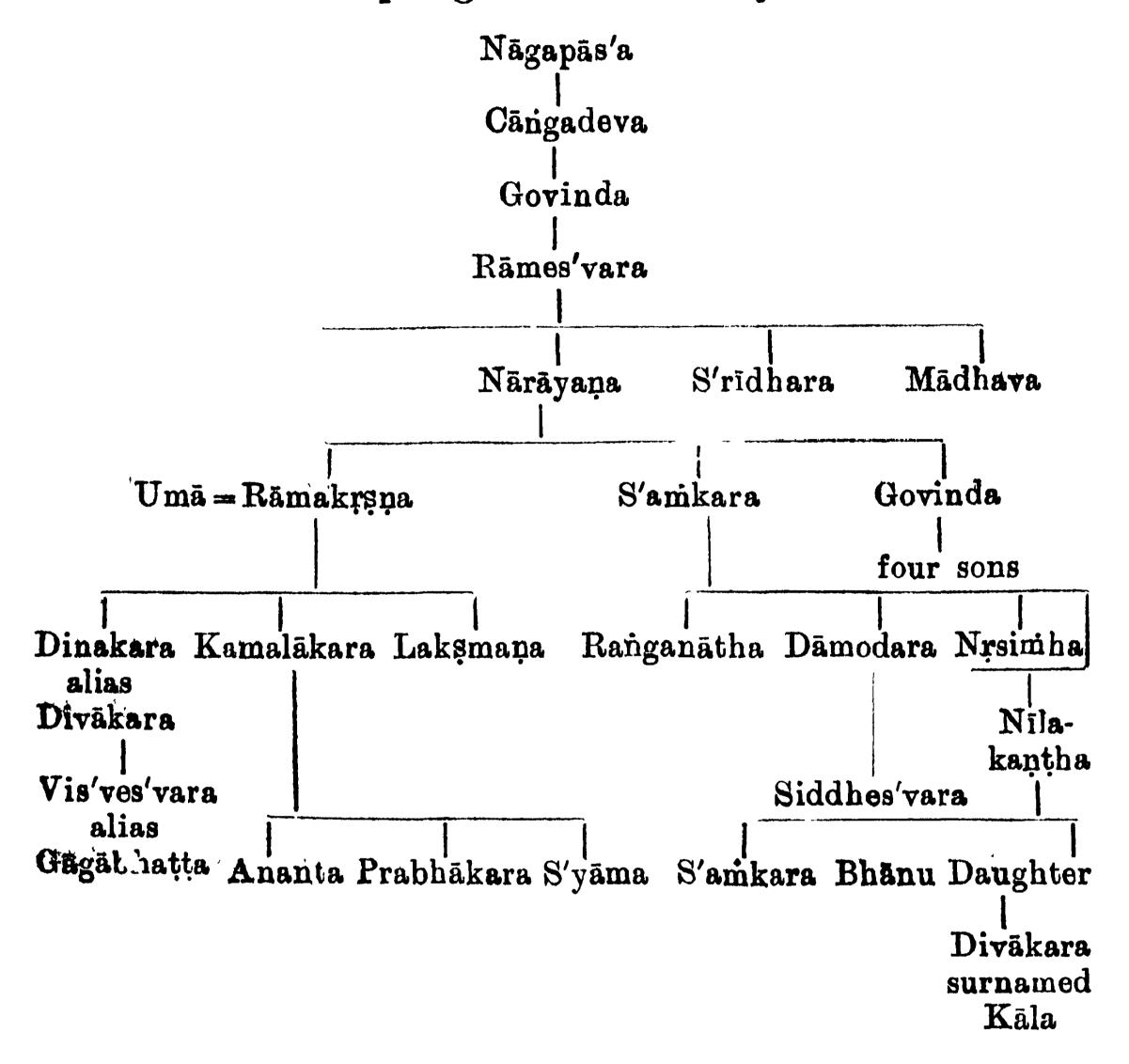

For a more detailed pedigree Mandlik's edition may be consulted. It is however to be remembered that the pedigree of the family given by Mandlik on information supplied by modern s'āstris is not quite accurate. Dr. Ganganatha Jha was not able to find recently any living descendant of Nīlakaṇṭha in Benares. In Mandlik's edition Gāgābhaṭta is shown to have had no descendants, while Dr. Gaganatha Jha says that a descendant of Gāgābhaṭṭa by name Rāmabhaṭṭa lives at Benares near 'Ratanphātak'.

#### III

# The works of Nilakantha.

Nīlakantha composed an encyclopædia embracing various topics connected with ancient and mediæval Hindu civil and religious law, ceremonial, politics and cognate matters. That encyclopædia is generally styled Bhagavanta-bhāskara in honour of the author's patron, Bhagavantadeva, a Bundella chieftain of the Sengara (S'rigivara) clan that ruled at Bhareha near the confluence of the Jumna and the Chambal (carmanvatī). Some variation in the name of the encyclopaedia is perceptible in the various colophons to the different parts of it. That the patron's name was Bhagavanta (-deva or -varman) is quite clear. It is therefore natural to expect that the work should be styled Bhagavanta-bhāskara.2 But in the colophons to some of the Mayükhas the work is called Bhagavantabhāskara<sup>3</sup> or simply Bhāskara.<sup>4</sup> In some other colophons it is called Vidvadbhāskara. As the whole work was styled Bhāskara (the Sun) it was divided into twelve parts, just as there were twelve Adityas and each part came to be called a Mayükha (a ray) by a continuation of the metaphor. Nīlakantha distinctly says in most of the Mayūkhas that he composed

<sup>1</sup> Vide the concluding verse of the Vyavahāramayūkha and the 12th verse to the प्रायश्चित्तमयूख (Benares ed.) 'तिथेभैयूखं प्रतिपाद्य सम्यगाराध्य धामाथ गिरामगोचरम्। श्राद्धं वदत्यत्र स नीलकण्ठः संप्रेरितः श्रीभगवन्तवर्भणा ॥'.

<sup>2</sup> e.g. in the शान्तिमयूख the 14th introductory verse (in the Benares ed. of 1879) is 'भगवन्तभास्कराख्ये अन्थेस्मिन् शिष्टसंमते च ततः । शान्तिवि-वेकमयूखः प्रतन्यते नीलकण्ठेन ॥'.

<sup>3</sup> Vide Mandlik's edition of the व्यवहारमयूख.

<sup>4</sup> Vide the श्राद्धमयूख (Benares ed. of 1879), the नीतिमयूख (Benares ed. of 1880).

<sup>5</sup> Vide the समयमयूख (Benares ed. of samuat 1937).

the work at the command of Bhagavantadeva or that he was urged or inspired by his patron to do so.<sup>1</sup>

The introductory verses in the mss. of all the Mayūkhas present a perplexing problem. Hardly any two mss. of the same Mayūkha contain the same introductory verses. For example, one of the three mss. of the Samayamayükha in the Bhau Daji collection of the Bombay Royal Asiatic Society has only one introductory verse<sup>2</sup>; while in the other two that verse does not occur at all. In one of these two latter there are four introductory verses and in the other there are five, the Benares edition agreeing with the last. The Benares edition of the S'antimayūkha (of 1879) contains fourteen introductory verses, nine of which (from the second) give the genealogy of the family of Bhagavantadeva; while one ms. of the S'āntimayūkha in the Bhau Daji collection has only one introductory verse which is not found in the Benares edition; and another ms. of the same in the same collection has three verses, only one of which is found in the Benares edition. In the same way the printed editions of the Prāyas'cittamayūkha and the Acāramayūkha (Benares, 1879) contain fourteen introductory verses each; while mss. of these two Mayūkhas in the Gattulalji collection in Bombay have only two and three verses respectively. This perplexing variance in the number of introductory verses cannot be satisfactorily explained by supposing that in all cases of such differences the scribes of the mss. and others introduced unauthorised

<sup>1</sup> Note the word भगवन्तदेवादिष्ट in the colophon to the व्यवहारमयूख and the प्रतिष्ठामयूख (Bombay edition of 1891 printed at the ज्ञानदर्पण press), the word संप्रेरित in the introduction to the प्रायक्षित्तमयूख (p. XVII. note 1 above), the word आज्ञप्त in the 11th intro. verse to the ज्ञान्तिमयूख (Benares ed. of 1879).

<sup>2</sup> भगवन्तभास्कराख्ये यन्थेसिन् शिष्टसंमते च ततः । समयस्य विधिमयूखः प्रतन्यते नीलकण्ठेन ॥

interpolations. The hypothesis which, after a careful consideration of all the introductions, seems most probable is that Nīlakaṇṭha himself (or probably his son) from time to time revised his works, recast the introductory verses, added to them and also made slight alterations and additions in the body of the works.

Some of the Mayūkhas such as the printed editions of the S'ānti, Prāyas'citta, S'rāddha and Ācāra Mayūkhas contain the genealogy of the family of Bhagavantadeva. The genealogy is more or less mythical, but there are no weighty reasons to suppose that the verses are spurious and not from the pen of Nīlakantha himself. The genealogy is: from Brahmā was born Kas'yapa, whose son was Vibhāndaka, whose son was Rṣyas'rṅga. In the family of the latter was born S'rṅgivara, after whom the family came to be known as Sengara. King Karna was born in that family. Then follows a line of eighteen kings, the last being Bhagavantadeva.

<sup>1</sup> The verses are:—'जज्ञे पितामहतनोः खलु कश्यपो यस्तस्मादजायत मुनिस्तु विभाण्डकाख्यः। तं पुत्रिणां धुरमरोपयदृष्यशृङ्गस्तस्यान्वयेप्यजनि शृङ्गिवराभिधानः॥ तस्मिन्वंशे महति वितते सेङ्गराख्ये नृपाणां राजा कर्णः समजनि यथा सागरे शीतरिंगः। कीर्त्या यस्य प्रथित-तरया श्रोत्रजातेभिपूर्णे कर्णस्यापि प्रविततकथा नावकाशं लभन्ते ॥ विशोकाख्यदेवस्ततस्तत्सुतो-भूदिशोकीकृता येन सर्वा धरित्री । ततोप्यास राजास्तशत्रुस्ततोभूद्रयाख्यो रयेणैव सर्वाहितद्यः ॥ बभूवाथ वैरार्टराजस्ततोभूश्रुपो मेदिनीवछभो वीठुराजः ( ए. ो. मेदिनीशो बभौ वीठुराजः)। नरब्रह्मदेवस्ततो भैन्युदेवस्ततोभूत्रृपश्चन्द्रपालाभिधानः (v.l. श्चेन्द्र०)॥ शिवगणाख्यनृपः समज-न्यथो शिवगणाख्यपुरं प्रचकार यः। शिवगणेन समः सकलैर्गुणैः शिवशिवप्रथमो गणनासु यः॥ रोलिनेन्द्र इति तत्तनयोभूत्कर्भसेनेनृपतिस्तमथानु । लोकपो नरहरिर्नृपराजो रामेनन्द्र इति तत्तनुजातः ॥ यैशोदेवस्ततो जातस्तारीचन्द्रनृपस्ततः । चक्रसेनस्ततो राजा राजिसिंहनृपो यतः ॥ ततोप्यभुद्भुपतिसाहिदेवः स्वकीर्तिमिर्निजितदुग्धसिन्धुः । अभूत्ततः श्रीमगवन्तदेवः सदैव भाग्यो-दयवान् क्षितीशः ॥ यद्दानद्रविणाद्रिनिर्जितवपू रत्नाचलो लज्जया दूरे स्तब्ध इलावृते निविशते नो यत्र पुंसां गतिः । किं च त्रस्यदरातिवामनयनानेत्राम्बुभिर्विधितस्तेजोग्निर्वेडवामुखोत्थद्वतभुक्तुल्यः कथं नो भवेत् ॥ आज्ञप्तस्तेन राज्ञा विबुधकुलमणिदीक्षिणात्यावतंसो भट्टः श्रीनीलकण्ठः स्मृतिषु वृद्धमितीं मिनीयेद्वितीयः । आज्ञामादाय मूर्श्ना सिवनयममुना तस्य सर्वान्निबन्धान्दृष्ट्वा सम्यग्विविच्य प्रविततिकरणस्तन्यते भारकरोयम् ॥. Vide also Aufrecht's Bod. Cat., p. 280. No. 656 and I. O. Cat. part III, p. 429, No. 1444 and Mandlik's Introduction LXXVII.

The order in which the twelve Mayükhas were composed is an interesting question. In the introductory verses to the Benares editions of the Acāramayūkha, the Prāyas'cittamayūkha and the S'āntimayūkha, the order is given as follows<sup>1</sup>:—(1) Samskāra; (2) Ācāra; (3) Samaya; (4) S'rāddha; (5) Nīti; (6) Vyavahāra; (7) Dāna; (8) Utsarga; (9) Pratisthā; (10) Prāyas'citta; (11) S'uddhi; (12) S'ānti. The same order occurs in another verse in the introduction to the Samayamayūkha<sup>2</sup>. In the colophon at the end of the Acaramayükha it is described as the second; while the Santimayūkha is described as the twelfth. But it is worthy of note that in the colophon to the edition of the Pratisthāmayūkha published in Bombay in 1891, it is described as the eighth while it is the ninth according to the order set forth above. The introductory verses to many of the Mayūkhas and the internal evidence contained in them is sufficient to establish the order in which almost all the Mayūkhas were written<sup>3</sup>. Nīlakantha very frequently says that a particular subject has been already treated of by him in another Mayükha or that he will dilate on it in a subsequent Mayükha. From the cross

<sup>1</sup> संस्काराचारकालाः समुचितरचनाः श्राद्धनीती विवादो दानोत्सर्गप्रतिष्ठा जगित जयकराः संगतार्थानुबद्धाः । प्रायश्चित्तं विशुद्धिस्तदनु निगदिता शान्तिरेवं क्रमेण ख्याता अन्थेत्र शुद्धे बुध जनसुखदा द्वादशैते मयूखाः ॥

<sup>2</sup> संस्काराचारकालाः श्राद्धं नीतिर्विवाददाने च। अत्रोत्सर्गः प्रतिष्ठा प्रायश्चित्तं विशुद्धि-शान्ती च॥ (Benares ed. of samvat 1937). Vide I. O. Cat. part III, p. 428, No 1441.

<sup>3</sup> तिथेर्मयूउं प्रतिपाद्य सम्यगाराध्य धामाथ गिरामगोचरम्। श्राद्धं वदत्यत्र स नीलकण्ठः संप्रेरितः श्रीमगवन्तवर्मणा ॥ Intro. to the श्राद्धमयूख. This shows that the श्राद्धल was composed after the समयमयूख that speaks of tithis. पितृसौहित्यसंसिद्धिः हेतुमुक्त्वाथ तत्सुतः। नीलकण्ठः प्रकुरुते राजनीतिं नृपादृताम् ॥ नीतिमयूख. The first verse of the व्यवहारमयूख shows that it was written after the नीतिमयूख. उक्त्वा दानविधि नाम राममाराध्य भास्करम् । उत्सर्गविषये भट्टनीलकण्ठो वदत्यथ ॥ उत्सर्गमयूख; महो महत्समाराध्य जल्लोत्सर्गमथोक्तवान्। प्रतिष्ठां सर्वदेवानां नीलकण्ठो वदत्यसौ ॥ प्रतिष्ठमयूख.

references contained in the several Mayūkhas it appears that the order set forth above is tolerably correct.¹ Considerations of space and utility require that the cross references should not be set out here in detail.

The next question is whether Nīlakantha composed other works than the twelve Mayūkhas. In appendix A there is a work called Vyavahāratattva. Four different reasons lead irresistibly to the conclusion that that work was composed by Nilakantha. In the first place the colophon at the end of that work describes it as the composition of Nilakantha, the son of the Mimānsaka S'ankarabhatta In the second place, in the section on dattāpradānika, the author of the Vyavahāratattva speaks of the Dvaitanirnaya as composed by his father. Besides, at the beginning of the section on Dāyavibhāga, the author of the Vyavahāratattva says that the proposition that the sources of ownership are those well known from worldly dealings has been established by him in the discussion on ownership. This is obviously a reference to the Vyavahāramayūkha wherein there is an elaborate discourse on 'svatva'. Besides there is a very close correspondence in language and doctrines between the Vyavahāratattva and the Vyavahāramayūkha. Therefore there can be no room for doubt that both works are by the same author.2 The Nirnayasindhu of Kamalākara several times quotes a Vyavahāratattva, which, however, is certainly a different work altogether as the quotations show that that work dwelt upon ceremonial matters and

<sup>1</sup> e. g. the श्राद्धमयूख (Benares ed.) says 'प्रपिश्चतं चेदं संस्कारमयूखे' (p. 46); in the आचारमयूख (Benares ed.) we find 'एषां प्रतिष्ठापूजादि सर्वे प्रतिष्ठामयूखे वक्ष्यते' (p. 69); 'दु:स्वप्ताश्चाचारमयूखे उक्ताः' (नीति० p. 48); 'दानमयूखे वक्ष्यते (p. 87 of समय०); 'निणीतं चेदं समयमयूखेसाभिः' व्यवहार०

<sup>2</sup> For a discussion about the व्यवहारतस्व vide 21 Bom. L. R. p. 1-4 (Journal portion).

religious rites. The only important points in which the Vyavahāratattva differs from the Vyavahāramayūkha are two, viz. the former work places the mother before the father in the matter of succession, while the latter reverses the order and the former makes no reference to the sister as an heir, while the latter assigns her a high place among gotraja heirs. The reason probably lies in the fact that the Vyavahāratattva was a mere epitome and the author rather followed in both matters the orthodox school of Vijñānes'vara, who was a southern writer like Nīlakantha himself; while in the Vyavahāramayūkha he propounded the views prevalent or favoured in the territories of his patron or at his court. About the position of the father, he distinctly states that the eastern writers preferred him to the mother. It is noteworthy that neither Mandlik in his learned introduction nor the learned authors of the Digest of West and Bühler refer to the Vyavahāratattva of Nīlakantha. That work is for the first time placed in print before Sanskrit scholars. It is not possible to say that the Vyavahāratattva is an abridgment of the Mitākṣarā. A comparison of the contents of the former with the latter shows that the topics dealt with are arranged in different ways in the two works.

Nīlakaṇṭha seems to have also composed a work on adoption styled Dattakanirṇaya In the Vyavahāratattva the author refers to a Dattakanirṇaya written by himself. The Dharmsindhu also says that the Dattakanirṇaya of Nīlakaṇṭha prescribes that on the death of an adopted son his natural and adoptive fathers had both to observe mourning for three nights and the sapiṇḍas for one night, while on the death of an adoptive son whose thread-ceremony had been performed (in the family of

adoption) the adoptive father and his sapindas would have had to observe mourning for ten days. The quotation from the Dharmasindhu shows that what is referred to is not the section on adoption in the Vyavahāramayūkha, but an independent work, since in the Vyavahāramayūkha there is nothing corresponding to the quotation.

Nīlakantha is said to have written (according to Aufrecht) two works styled Dharmaprakās'a and S'rāddhaprakās'a. The former is referred to in the Samskāramayūkha. It is extremely doubtful whether the Dharmaprakās'a is a work of Nīlakantha. We saw above that S'amkarabhatta wrote a work called Dharmaprakās'a. It is probable that there is some confusion owing to the defective text of the Samskāramayūkha, wherein editorial additions were made by the son of Nīlakantha.

The edition of the Samskāramayūkha published by the Gujarati Press in Bombay presents a curious problem. The introductory verses make it clear that the work was composed by S'amkara, the son of Nīlakantha and not by Nīlakantha himself. The colophon at the end also makes this clear. In the body of the work the other Mayūkhas are in several places referred to as 'composed by my father'. For example, on pp. 7 and 10 of the printed edition we have श्राह्मयुखे तातचरणाः. In other places such expressions as the following are met with:—'शान्तिस्तु शान्तिमयुखे वक्ष्यते' (pp. 14 and 23); 'कळिवज्योनि च समयमयुखे दर्शयिष्यामः' (p. 70); पुत्रिकाकरणप्रकारादिकं व्यवहारमयुखे दर्शयिष्यामः' (p. 82); 'विशेषस्तु आचारमयुखे वक्ष्यते' (p. 129). In

<sup>1 &#</sup>x27;दत्तकस्य मरणे पूर्वापरित्रोक्षिरात्रं सिपण्डानामेकाहमाशौचमुपनीतदत्तकमरणादौपालक-सिपण्डानां दशाहादीति नीलकण्ठीये दत्तकनिर्णये' धर्मसिन्धु (परिच्छेद III. पूर्वार्ध).

<sup>2</sup> p. 37 of the edition issued by the Gujarati Press in 1913 (धर्मप्रकाश्चे तातचरणाः).

most of these places, there are different readings in some mss., as the foot-notes point out, to some such effect as 'तातचरणकृतमयूखे शेयम्'. On p. 120 we read 'विवाहोत्तरं पश्चयज्ञानुष्ठान-मुक्तमाचारमयूखे दर्शयिष्यामः । अष्टकादिश्राद्धज्ञानं श्राद्धमयूखे' and on p. 130 'अन्ये शुद्रधर्मा आशीचादयस्तत्र तत्र वक्ष्यन्ते शान्तिकादावप्यधिकारः शान्तिमयूखे स्थापिष्यते'. In these cases there are no different readings pointed out in the foot-notes. In this state of the printed text, several mss. of the Samskaramayükha were consulted. It was found that they all contained the introductory verses and the colophon ascribing the work to Nilakantha's son. In the present state of our knowledge all that can be said is that the Samskāramayūkha of Nīlakantha was edited by his son S'amkara with additions of his own, but that what we now have is substantially the work of Nīlakantha. If ever a ms. of the Samskāramayūkha comes to light containing the text as it left the hand of Nīlakntha, it will afford an interesting comparison with the printed text.

#### IV

## The period of Nīlakantha's literary activity.

The period of the literary activity of Nīlakantha can be determined with tolerable precision. kantha frequently quotes his father's Dvaitanirnaya in the Mayūkhas on Vyavahāra, Prāyas'citta, Samaya, S'rāddha, and S'ānti. The Dvaitanirnaya quotes the Todarānanda, an encyclopaedia of religious and civil law, astronomy and medicine, compiled by Todarmal, the famous finance minister of Akbar. The Jyotisasaukhya, a portion of the Todarananda, was composed in 1572 A. D. and a ms. of the Vyavahārasaukhya was copied in 1581 A.D. Therefore it is reasonable to suppose that the Dvaitanirnaya could not have been composed much earlier than 1600 A. D. Kamalākara, who was the first cousin (paternal uncle's son) of Nīlakantha composed the Nirnayasindhu, which was one of the earliest of his numerous works, in 1612 A. D. Nīlakantha, who was the youngest of the four sons of S'amkarabhatta, could not have begun his literary career earlier than Kamalākara who was only the second son of his father Rāmakṛṣṇa, the latter again being older than S'amkarabhatta. Therefore it is highly probable that Nīlakantha's literary activities began later than 1610 A.D. One ms. of the Vyavahāratattva bears the date sanivat 1700 (i. e. 1644) A. D.). This may be the date when the ms. was copied or it may be the date when the work was composed. At all events the Vyavahāratattva is not later than 1644 A. D. The Vyavahāratattva presupposes the Vyavahāramayū-

kha and refers to the author's Dattakanirnaya. Nīlakantha must be deemed to have written a good deal before 1644 A. D. A ms. of the S'antimayukha in the Bhau Daji collection (in the Bombay Royal A. Society) seems to bear the date samvat 1706, i. e. 1650 A. D.1 Whether this is the date of the composition of the work or only the date of its being copied does not make much difference to the argument. The S'antimayukha is the last of the twelve Mayūkhas that Nīlakantha composed. Hence the above quotation makes it clear that the last of the Mayūkhas was composed not later than 1650 A. D. Therefore the literary activity of Nīlakantha must be placed between 1610 and 1650 A. D. Since the Vyavahāratattva was either composed or copied in 1644 A. D. and presupposes the Vyavahāramayūkha, the latter could not have been composed later than 1640 A. D. This conclusion about the period of the literary activity of Nīlakantha and the date of the Vyavahāramayūkha is corroborated by several circumstances. Gāgābhatta, who was the son of Dinakara, the first cousin of Nīlakantha, was a famous man in 1674 when he officiated at the coronation of S'ivaji. Nīlakantha, being of the same generation as Gāgābhatta's father, must have attained eminence about 1650 at the latest. S'amkara, the son of Nīlakantha, wrote the Kundabhāskara in 1671 A. D. Divākarabhatta, the son of Nīlakantha's daughter, wrote his Ācārārka in 1686 A.D. Therefore

<sup>1</sup> The colophon is 'श्रीनीलकण्ठरन्त्रितः स्मृतिभास्कराख्यो ग्रन्थो मया रसखिषकुसं-मितेब्दे। चैत्रे सिते रिवितिथौ रिविपादपद्मे पद्मीकृतो विकसतां जनतोयकृष्णैः ॥ चेत्रादृतः कितिपयैरिप दृष्टभावैः किं तेन भावनिपुणाः खलु सन्ति सन्तः । किं दग्धचञ्चपुटकाककदम्बकेन पकं रसालफलमुज्झितमेव सम्यक् ॥ इति श्री मीमांसकभट्टनीलकण्ठकृते भास्करे शान्तिमयूखः समाप्ति-मगमत्।. It will be noticed that one letter after मया is wanting.

Nīlakaṇṭha must have been a man of mature years in 1650. In the same direction points the fact that Siddhes'vara, the son of Dāmodara and nephew of Nīlakaṇṭha, wrote his Saṁskāramayūkha in 1680 A. D. It is significant to note that Puruṣottamaji, perhaps the most illustrious descendant of Vallabhācārya, who was born in samivat 1724 (i. e. 1668 A. D.) and who wrote at Surat, refers to the S'uddhimayūkha in his work styled Dravyas'uddhi.

#### V

## The contents of the twelve Mayūkhas.

It will not be out of place to give a brief outline of the contents of the twelve Mayūkhas.

- (1) The Samskārmayūkha: The worship of Gaņes'a and Svastivācana (which are necessary in all samskāras); the enumeration of samskāras; the procedure and details about Garbhādhāna, Pumsavana, Jātakarma, Nāmakaraṇa, Cūḍākaraṇa, Upanayana, Samāvartana (return of the student from the teacher's house), and marriage; the duties of Brahmacārins; holidays; gotras and pravaras; sapiṇḍa relationship; different forms of marriage, viz. Brāhma, Āsura &c; the time of marriage; the duties of married women and of widows; the duties of the four castes and of the orders of householder, of the forest hermit, and of the ascetic.
- (2) The Ācāramayūkha: the use of the right hand in all ritual; the time of rising from bed; meditation on various deities, immortal persons &c; directions as to the time and the place of answering calls of nature and as to the manner of purification thereafter; sipping water by way of purification (ācamana); rinsing the mouth; daily bath and baths on special occasions; applying tilakas and ashes; the performance of the daily samdhyā; offering water to the Sun; muttering of prayers (japa); offering of oblations to fire (homa); division of the day into eight parts with the actions and engagements appropriate to each; the five great daily yajñas; offering water to sages, heroes and ancestors; worship of deities such as Hara, Hari, S'ālagrāma; the flowers and leaves

appropriate to the worship of each deity; the offering called Vais'vadeva; mid-day meal and accessory matters; engagements after dinner; sleep; dreams, good and evil.

- (3) The Samayamayūkha: division of tithis into  $p\bar{u}rn\alpha$  and  $khand\alpha$ ; the s'astrartha as to each tithi from the pratipad to the amāvāsyā; important festivals like Kṛṣṇajanmāṣṭamī, Rāmanavamī, Navarātra, Mahās'ivarātra, and the rites to be performed on each of these; the utsarjana and upākarma rites on the full moon of S'rāvaṇa; the time for performing an isti; offering of pinda (rice-ball) to the Manes on the amāvāsyā; eclipses and the rites to be performed when they occur; the fortnight (bright or dark) appropriate to different rites; three kinds of months, cāndra, sāvana, and saura differring in their duration; the rites appropriate to each month from caitra; the intercalary month, the rites appropriate to it and the actions to be eschewed in it; the determination of the seasons; the sixty years' cycle; rites to be performed on the birthday of a person; proper and improper times for shaving; things prohibited in the Kali age.
- (4) The S'rāddhamayūkha: the definition of S'rāddha; two varieties of it, pārvaṇa and ekoddiṣṭa; the proper time and place for S'rāddha; persons competent to perform S'rāddha; cases in which women were competent to perform S'rāddha; such S'rāddhas as mahālaya; materials to be used in S'rāddha; use of flesh prohibited in S'rāddha though allowed in former ages; discourse on kus'a and sesame; brāhmaṇas unfit to be invited at S'rāddhas; the way in which the sacred thread was to be worn at the time of performing S'rāddhas and other rites; the places where piṇḍas were to be offered and

the size of pindas; gifts to brāhmaņas; places where pindas are ultimately to be cast; the prayoga (procedure) of S'rāddhas; how S'rāddha is to be performed by him who is unable to go through the whole ritual of it; the letting loose of a bull; the sixteen S'rāddhas that led to sapindana; S'rāddhas on auspicious occasions; daily S'rāddha as one of the Mahāyajñas.

- (5) The Nītimayūkha: definition of king (rājan); the proper time for coronation; characteristics of a throne; the king's crown; the seven constituent elements of a state, viz. the king, the ministers, allies, people, forts, treasury and army; the principal vices of kings and their effects; evils of gambling and drinking; the qualities of a good king; the duties of kings; the five great yajñas in the case of kings, viz punishing the wicked, honouring the good, increase of wealth by lawful means, impartiality and protection of the state; messengers and envoys (dūtas), their qualities and three classes; fate and human effort; eulogy of the brave that sacrifice their lives in battle; varieties of elephants; the game of chess.
- hāra; eighteen titles of vyavahāra; the courts of justice; judge and assessors; other tribunals than the king's courts; conflict between dharmas'āstra and arthas'āstra and between different rules of dharmas'āstra; force of local or family usage; the plaintiff or complainant; the defendant or opponent; the plaint, its contents and defects; the defence and its four varieties; sureties for the litigants; the pramāṇas, viz. documents, possession and witnesses; description of various kinds of documents; characteristics of false witnesses; ordeals in the absence of other means of proof; principal ordeals, viz. of fire, water, poison and balance; persons fit to undergo ordeals and

the proper times and places for ordeals; other ordeals such as holy water, rice, heated golden māsa &c.; ownership; meaning of  $d\bar{a}ya$ ; two kinds of heritage, sapratibandha and apratibandha; partition of heritage; time for partition; shares on partition; the rights of the father, mother, and eldest son on partition; partition after father's death; twelve kinds of sons; adopted son; who should adopt, when one should adopt; persons competent to give in adoption; who should be adopted; the ceremonial of adoption; two kinds of dattaka; dvyāmusyāyana defined; how far sapinda relationship of the adopted son extends in the family of adoption and in the family of birth; property not liable to partition; evidence of separation; order of succession to sapratibandha heritage; the compact series of heirs from the wife to the brother's son; gotrajas as heirs; sister's right to succeed; samanodakas and bandhus; strangers as heirs; re-union; definition of strīdhana; its varieties; succession to strīdhana; persons excluded from inheritance; debts, recovery of debts and rates of interest; mortgages and pledges; suretyship; three or four kinds of sureties; deposit; sale by one not an owner; partnership; resumption of gifts; non-payment of wages; rescission of sales; disputes as to boundaries; assault and abuse; theft; adultery; violent offences; gambling and other miscellaneous matters.

(7) The Dānamayūkha: definition of dāna; eulogy of dāna; persons competent to make gifts and receive them; things proper to be given as gifts; iṣṭa and pūrta; proper times and places for making gifts; measures of corn and distance; postures of idols of various deities such as Gaṇes'a, Nārāyaṇa, Kāma; the maṇḍapa described; settling the four principal directions; the ceremonial of the worship of the planets; the sixteen mahādānas

such as weighing against gold &c; gifts of lands, houses, elephants, horses; prohibition against the resumption of gifts; description of a  $prap\bar{a}$  (where water was distributed gratis) for travellers.

- (8) The Utsargamayūkha: eulogy of the dedication of a reservoir of water to the public; proper time for making such a dedication; the ritual of such a gift; wells and tanks; pandal to be erected near the reservoir at the time of dedication; twenty-four priests required in the dedication and their duties; the deities invoked at such a dedication; purification of wells and tanks polluted by dogs, cats, asses, pigs or corpses; the planting of trees and rites appropriate thereto.
- (9) The Pratisthāmayūkha: the time for consecrating temples; the preparations for consecration, such as collecting firesticks, saffron, musk &c; worship of the maṇḍapa (pavilion or pandal); bathing the image; consecrating the image in two ways, cala and acala; the procedure of repairing old temple buildings and re-establishing idols pulled down or carried away by a river or defaced by accident &c.
- (10) The Prāyas'cittamayūkha:—definition of prāyas'citta; no necessity for prāyas'citta in certain cases such as killing an ātatāyin; the description of various hells in order to induce sinners to repent; the different births to which sinners are condemned; the constitution of an assembly that is to prescribe a prāyas'citta; the preliminaries to undergonig a prāyas'citta, such as shaving, applying cowdung and mud to the body; the rites common to all prāyas'cittas; the various kinds of Krechras as prāyas'cittas; description of Brahmakūrca, Parāka, Sāntapana, Cāndrāyaṇa; visits to various

tirthas prescribed in the case of various classes of sinners; various causes of sinfulness and pollution, such as murder, drinking, theft, adultery, eating forbidden things, giving up vedic study, contact with certain persons; prāyas'cittas for killing a Brāhmaṇa and members of other castes, for killing various male and female relatives, for relatives of persons committing suicide and for those that attempt suicide, for killing a cow and other animals, for drinking liquors and eating flesh, onions, garlic and other prohibited articles; prāyas'cittas for taking food in certain S'rāddhas from men of other castes or from S'ūdras; prāyas'cittas for thefts of various articles and for adultery; prāyas'citta for contact of nine kinds; no sin arises from contact at tirthas, in marriage processions, fairs, battles, national calamities, burning of a village; prāyas'cittas for lesser transgressions of various kinds such as selling oil, honey or salt by Brāhmaņas, for receiving forbidden gifts, for being an actor &c.

(11) The S'uddhimayūkha: purification of vessels of gold, silver, copper, iron, lead &c.; purification of vessels scratched by birds or beasts, or plates licked by S'ūdras or cows, or soiled by contact with wine &c.; purification of cloth of various kinds when soiled; rules as to purification left to local usage by Marīei; periods of impurity on account of mis-carriage or still-birth or ordinary birth; periods of impurity on death before the first year, before the thread ceremony or marriage in the case of women; instantaneous purification in the case of persons killed in battle or killed by a stroke of lightning &c.; how the sick are to be purified in case of impurity due to birth or death; prāyas'citta for death on a cot, death due to snake bite; the death of a brahmacārin specially ominous; the merit of helping to carry the corpse of an

unknown or poor person; no impurity on the death of a samnyāsin; when the ashes are to be collected after cremation of a body; the merit of casting the ashes in the Ganges at Benares or at Prayāga; the nine S'rāddhas to be performed on death; the letting loose of a bull on the 11th day after death; procedure about S'rāddha if the day or month of death not known; practice of satī; women that were unfit to perform sahagamana; procedure, if before one impurity ceases, another occurs; periods of impurity on hearing of the death of a sapiṇḍa abroad after the lapse of three months, six months &c.; the period of impurity on the death of samānodakas and on the death of one's teacher; purification on the death of a married sister and other relatives.

(12) The  $S'\bar{a}ntimay\bar{u}kh\alpha$ : definition of  $S'\bar{a}nti$ ; even S'ūdras authorised to perform the propitiatory rites for averting evil; Vināyakas'ānti; characteristics of the nine grahas (the sun, the moon, Mars and the rest, Rāhu and Ketu); propitiatory rites on the conjunctions of certain planets; how heroes like Saudāsa, Nala, Rāma, the Pāņdavas suffered from the evil aspects of planets; rites on the birth of an infant with teeth or for the birth of a child on the 14th day of the dark half of a month or when the moon is in the constellation of Mūla, or when a child is born on certain Yogas like Vaidhrti and Vyatipāta; rites on the birth of a son after three daughters or vice versa, and on the birth of twins; rites for birth on particular tithis or days of the week or particular lunar mansions; rites on certain extraordinary events (such as weeping or laughing of trees); solemn propitiatory rites at the time of coronation &c.

#### VI.

## The position of Nīlakantha in Dharmas'āstra Literature.

The development of religious and civil law in India falls into four well-marked but somewhat overlapping periods. The first period starts in the midst of antiquity and culminates in the ancient Grhya and Dharma sūtras. Most of the Grhya and Dharma sūtras even in their extant form are several centuries earlier than the Christian era. The present writer is not one of those who hold that metrical smrtis in continuous s'loka metre are in a body later than the sūtra works (at least the older ones among those extant). It seems very probable that metrical smṛtis were composed even before the sūtra style attained its full vigour. It may be readily admitted that most of the extant metrical smrtis are much later than some of the extant Dharmasūtras (such as those of Gautama, Baudhāyana, Āpastamba). But the same cannot be said of the smrti material contained in the Mahābhārata and of the Manusmṛti. Therefore it must be said that while several attempts were being made to compose sūtra works on ritual and law, metrical works also were being composed for the same purpose. The second period is that of the metrical smrtis like those of Yājnavalkya, Nārada, Brhaspati, Kātyāyana and a host of other writers. This period extends from the centuries immediately preceding the Christian era to about 600 A. D. The third period is that of eminent commentators and it extends from the 7th century to the 12th. Among its earlier representatives are Asahāya, Vis'varūpa and Medhātithi. To this period belong several well-known names such as those of Bhāruci, S'rīkara,

Govindarāja and Dhāres'vara. But the best exponents of this period are Vijñānes' vara and Aparārka, who respectively flourished in the latter half of the 11th and the first half of the 12th century. From the 13th century to the 18th is the period of the Nibandhakāras, the writers of digests and encyclopædias. One finds that many writers in this period compose treatises in which they review all the work done by their predecessors from the earliest times, introduce order and system in the heterogeneous and scattered mass of material that had accumulated during the lapse of centuries, examine the views of different authors, express their adherence to some one view and discard or refute the rest. Nīlakantha is one of the foremost representatives of this period. His position is analogous to that of Bhattoji Dīksita in Grammar or of Jagannātha in Poetics. Nīlakantha makes a difference in dealing with the conflicting views of writers believed to be inspired sages like Atri, Angiras, Devala, Manu and of later writers like Medhātithi, Hemādri, Mādhava and others. As regards the former class of writers, he hardly, if ever, says that they are wrong, but tries to reconcile the differences amongst them as best as he can and, where the conflict is utterly irreconcilable, has recourse to the theory that their views had reference to a different yuga. As regards writers of the second class his method is different. He has the highest admiration and reverence for authors like Vijnanes'vara, Madhava and Hemadri. But his veneration for these authorities does not make him slavishly follow their dicta and bow to their authority in everything. He very often expresses frank dissent from their views. But his criticisms of these writers are always impartial and most courteous as befits a scholar whose passion is the search of truth as it presents it to himself. He boldly criticizes the

opinions of every one, not sparing even his own father who was a profound mīmānsaka<sup>1</sup>. He is profuse in acknowledging the debt he owes to others. Wherever he did not personally verify a quotation from an ancient work but took it over from one of his predecessors, he distinctly says so<sup>2</sup>. In the vastness of the material drawn upon, in the ease and flow of style, in the conciseness and perspicuity of his remarks, in sobriety of judgment, in acuteness of vision, in the orderly presentation of various topics for discussion, Nīlakantha is hardly rivalled, much less surpassed, by any writer of this period. When this is said, it is not meant that all the twelve Mayūkhas are equal in execution and workmanship. The best are the Mayūkhas on Vyavahāra, S'rāddha, Prāyas'citta, Ācāra and Samaya. The weakest of the whole lot are the Mayūkhas on Nīti and Utsarga. From appendix C it will be seen that Nīlakantha quotes no less than about a hundred smrtis and several hundred other works on Dharmas'āstra.

Nīlakantha, being bred and brought up in an atmosphere redolent with the Pūrvamīmānsā system, very frequently discusses the doctrines of that system and makes very acute use of them in all the Mayūkhas. In the Vyavahāramayūkha alone he draws upon the Pūrvamīmānsā in dozens of places. In Appendix F are brought together most of the passages from the Vyavahāramayūkha in which the Pūrvamīmānsā system is relied upon or appealed to by Nīlakantha.

2 For example, vide the words 'हुमाद्रौ पारिजाते, हेमाद्रौ विह्नपुराणे, दानहेमाद्रौ गारुडपुराणे, माधवीये नारायणः ।' &c.

<sup>1</sup> For example, vide श्राद्धमयूख (p. 25 Benares ed.) "अत्र 'कुलद्वयेषि चोच्छिन्ने स्त्रीमः कार्या नृप क्रियाः' इति वाक्ये स्त्रीग्रहणं भार्यापरमभिन्नेत्य मातुलाद्यभावे आसुरा-दिविवाहोढा क्रियाकारिणीति' तातचरणाः । प्रमाणं त्वत्र न जाने । किं च यथा 'पितुः पुत्रेण कर्तव्यः' इत्यत्र पुत्रशब्देन द्वादशविधपुत्रग्रहणं तथा पलीशब्देनापि सकलविवाहोढाग्रहणमपि प्रतिभाति।"; शान्तिमयूख (p. 25 Benares ed.) 'तातचरणास्तु अयुतहोमादीनामेव प्राधान्यं ग्रहहोमस्त्वङ्गमित्याहुस्तदाशयं न जाने।…अत एव ग्रहपूजाहोमयोरिप प्राधान्यं भाति।".

#### VII

## Nīlakantha and other writers on Vyavahāra,

The Vyavahāramayūkha stands in a special relation to the Mitākṣarā of Vijñānes'vara and the Madanaratna. When Nīlakantha wrote it appears that Vijñānes'vara had come to be looked upon as the most authoritative writer on Dharmas'āstra. In the Dvaitanirnaya his father speaks of Vijñānes'vara as the foremost among writers of 'nibandhas'. 1 Nīlakantha himself looked upon Vijnānes'vara as the first among 'sāmpradāyikas' (those who are repositories of traditional lore).2 Of all the Mayūkhas it is in the Vyavahāramayūkha that Nīlakantha most frequently quotes and also criticises the Mitākṣarā. In appendix D are collected together all those passages from the Vyavahāramayūkha wherein the Mitākṣarā is either quoted or criticised. It will be seen that the most important points on which the Vyavahāramayükha differs from the Mitākṣarā are the preference of the father over the mother, the high place assigned to the sister as an heir, the postponement of the half brother and his son to the paternal grand-mother and sister, the various kinds of strīdhana and the different rules of succession as to each. It seems that Nīlakantha highly esteemed the Madanaratna. He quotes that work as frequently as he does the Mitākṣarā and in most places follows its views in preference to those of others. In appendix E all those passages where the Madanaratna is quoted or referred to have been brought together. Unfortunately it was not possible to secure a copy of the Madanaratna (Vyavahāroddyota) even after a good deal

<sup>1</sup> The words are 'सर्वनिबन्धकृद्धरिष्ठेन विज्ञानेश्वरयोगिना'.

<sup>2</sup> Mark the words 'साम्प्रदायिका विज्ञानेश्वरादयः' (text p. 171, ll. 6-7).

of inquiry and search. A comparison of the original text of the Madanaratna with the Vyavahāramayūkha would have cleared up many difficult points. The Vīramitrodaya, however, has been of great help in pointing certain views as those of the Madanaratna.

In the division of his encyclopædic work into twelve parts and in the general method of treatment Nīlakantha had several predecessors. Hemādri, minister of the Devagiri Yādava kings Mahādeva (1260-1271 A. D.) and Rāmacandra (1271-1309 A. D.), composed a vast encyclopædia styled Caturvargacintāmaņi on Vrata, Dāna, Tīrtha, Mokṣa, Kāla &c. Candes'vara, minister of the king of Mithilā, wrote a voluminous work divided into seven parts called ratnākaras (oceans, as in Hindu mythology there are seven oceans) on Dāna, Vyavahāra, S'uddhi, Pūjā, Vivāda &c. He weighed himself against gold in s'ake 1276 i. e. 1314 A. D. His Vivādaratnākara is a work of paramount authority in Mithilā and is quoted in the Vyavahāramayūkha. King Madanasimha composed a large work called Madanaratna in seven Uddyotas on Samaya, Acāra, Vyavahāra, Prāyas'citta, Dāna, S'uddhi and S'ānti. The Madanaratna and Hemādri are quoted at every step by Nīlakantha. The Nṛsimhaprasāda is a work of enormous extent, being nearly half as much in bulk as the Mahābhārata. It was composed by Dalapati (is it a proper name?), who was the chief minister of king Nizamshah,¹ probably the founder of the Nīzamshāhi dynasty of Ahmednagar (1489-1508). A ms. of that work was written in samvat 1568 i. e. 1512 A.D. This

<sup>1</sup> Vide I. O. Cat. part III. pp. 434-435 No. 1467, Mitra's Bik. Cat. pp. 429-430, Benares 'Pandit', New Series, vol. V. p. 377 for an account of the work.

work is divided into twelve parts called sāras on Samskāra, Ahnika, S'rāddha, Kālanirnaya, Vyavahāra, Prāyas'citta, Karmavipāka, Vrata, Dāna, S'ānti, Tīrtha and Pratisthā. It is remarkable how closely the parts of this work agree in number and nomenclature with those of the Bhagavantabhāskara. The Nṛsimhaprasāda is quoted in the Samayamayūkha and the Dvaitanirnaya. Raghunandana, who is later than 1450 and earlier than 1600 A. D. and who wrote a commentary on the Dāyabhāga, is the author of a comprehensive work called Smrtitattva, divided into twenty-eight parts styled tattvas on Dāya, Divya, Samskāra, S'uddhi, Prāyas'citta, Tīrtha, Vyavahāra, Pratisthā &c. His Divyatattva is quoted in the Vyavahāramayūkha and the other tattvas also are frequently referred to in the other Mayükhas. He is designated Smärtabhattäcärya and Gaudamimänsaka by Nilakantha. Todaramalla, the famous finance minister of Akbar, compiled an encyclopædia of religious and civil law, medicine and astronomy styled Todarānanda. The various sections of this work are called saukhyas and deal with Ācāra, Dāna, Vyavahāra, Prāyas'citta, Samaya, S'uddhi, Vrata &c. We saw above that his Jyotistattva was composed in 1572 A. D. and a ms. of his Vyavahārasaukhya was copied in 1581 A. D. The Todarānanda is quoted in the Vyavahāramayūkha and other Mayūkhas.

#### VIII

# The position of the Vyavahāramayūkha in modern Hindu Law.

High Court and by the Privy Council, the highest judicial tribunal for India, that the three books of chief authority in western India are Manu, the Mitākṣarā and the Mayūkha.¹ In the Maratha country and in the Ratnagiri district the Mitākṣarā is of paramount authority and a subordinate place, though still a very important one, is assigned to the Vyavahāramayūkha.² The Vyavahāramayūkha is of paramount authority in Guzerat, the town and island of Bombay and in northern Konkan.³ Though the pre-eminence of the Mitākṣarā in the Maratha country is admitted, yet its doctrines have in several instances been set aside in favour of those put forward in the Vyavahāramayūkha.⁴ For example, though the Mitākṣarā nowhere recognises the sister as a

<sup>1</sup> Vide Murarji v Parvatibai I. L. R. 1 Bom. 177 at p. 187; Savitribai v Luxmibai I. L. R. 2. Bom. 573 at p. 606; Lallubhai v Cossibai I. L. R. 5 Bom. 110 at p. 117 (P. C.); Pranjivandas v Devkuvarabai 1 Bom. H. C. R. (O. C. J.) 130 at p. 131.

<sup>2</sup> Krishnaji v Pandurang 12 Bom. H. C. R. 65, 67-68. Vide also 5 Bom. H. C. R. (A. C. J.) 181, 185, 7 Bom. H. C. R. (A. C. J.) at p. 169 and Jankibai v Sundra I. L. R. 14 Bom. 612, 616 (Ratnagiri District).

<sup>3</sup> Lallubhai v Mankuvarbai I. L. R. 2 Bom. 388 at p. 418; I. L. R. 6 Bom. 541, 546; Jankibai v Sundra I. L. R. 14 Bom. 612, at pp. 623-24; Vyas Chimanlal v Vyas Ramchandra I. L. R. 24 Bom. 367 (F. B.) at p. 373.

<sup>4</sup> Bhagirthibai v Kahnujirao I. L. R. 11 Bom. 285 (F. B.), at p. 293.

gotraja sapinda, the courts, following the Mayūkha, have assigned her a high place as heir even in the Maratha country. It is interesting to see how the Vyavahāramayükha came to be recognised as an authoritative work in Guzerat. We saw above that the family of Nīlakantha came from the Deccan. Naturally all the members of that family preferred the usages of the Deccan and S'amkarabhatta expressly says in his Dvaitanirnaya that he will conform to the views of Deccan writers. Therefore the works of these Bhattas of Benares were highly esteemed by the learned men of the Maratha country. When the Marathas extended their sway over Guzerat in the 18th century, the works of Kamalākara (particularly the Nirnayasindhu) and of Nīlakantha (particularly the Vyavahāramayūkha) were relied upon by the S'astris at the court of the Maratha rulers of Guzerat. Thus the Vyavahāramayūkha had come to be looked upon as a work of high authority in Guzerat before the advent of the British in the beginning of the 19th century. The result was that so early as 1827 Borradaile translated the Vyavahāramayūkha in English. That the Mayūkhas of Nīlakantha were eagerly sought for even as far to the south as the Belgaum district in the times of the Peshwas is established by a letter of Naro Vinayak, Mamlatdar of Athni in the present Belgaum District, dated 28th June 1797. In that letter reference is made to the copying of the six Mayūkhas on Samskāra, Ācāra, Samaya, S'rāddha, Nīti and Vyavahāra and a request is made that the other

<sup>1</sup> Vide Lallubhai v Mankuvarbai I. L. R. 2 Bom. 388, 418-19 and Bhagirthibai v Kahnujirao I. L. R. 11 Bom. 285 (F. B.), 294-95 for the reasons of the ascendancy of the Vyavahāramayūkha in Guzerat.

six Mayūkhas may be sent for a copy being made.¹ It appears that even in Northern India the Vyavahāramayūkha was referred to by the British courts as early as 1813 A. D.²

The general principle on which the courts of Western India act in construing the rules laid down by the Mitā-kṣarā and the Vyavahāramayūkha is that they are to be harmonised with one another, wherever and so far as that is reasonably possible.<sup>3</sup>

It was said above that the Vyavahāramayūkha is of paramount authority in Northern Konkan. As there is divergence between the views of the Mitākṣarā and the Mayūkha in matters of succession, it becomes of

४८९

सहा मयूखांचीं ४८९ पर्ते खालीं वर फळ्या घालून वरतें मेणकापड व त्यावर आणखी रुमाल बांधून आपल्याकडील जासूद एक व येथून दोन गडी देऊन पुस्तक पाठिवलें आहे. येऊन पोहोंचेल. पुढील सहा मयूखांचें पुस्तक पाहिजे तें पाठवून द्यावें. त्याजवरून येथील पुस्तक सम प्रत करून माधारें पाठवून देऊं. बहुत काय लिहिणें कृपालोभ करावा हे विनंति".

<sup>1</sup> Vide ऐतिहासिकलेखसंग्रह vol X. p. 5172 letter No. 4006 (edited by Mr. Vāsudevs'āstri Khare, 1920). As the letter is interesting the whole of it is reproduced below. "राजिश्रया विराजित राजमान्य राजश्री गंगाधर रावजी स्वामीचे शेवेसीं पोष्य नारो विनायक कृतानेक साष्टांग नमस्कार वि॥. येथील कुशल तागायत छ ३ मोहोरम. यथास्थित असे. विशेष. आपण पत्र पाठिवलें तें पावलें. 'सहा मयूखांचें पुस्तक नेलें त्याला फार दिवस झाले. हलीं पुस्तकाचें प्रयोजन आहे. तरी बंदोबस्तानें पाठवावें.' ह्याणोन लिहिलें त्यास येथें मयूखांचें पुस्तक लिहिवलें आहे तें शोधावयाचें होतें याजमुळें पोथी ठेविली होती. हलीं पाठिवली आहे. पत्रें सुमार—

७१ संस्कार

७३ आचार

९२ समय

९८ श्राद्ध

७९ नीति

७६ व्यवहार

<sup>2</sup> Bhagwan Singh v Bhagwan I. L. R. 17 All 294, at p. 314.

<sup>3</sup> Gojabai v Shrimant Shahajirao I. L. R. 17 Bom. 114, 118 quoted with approval in Kesserbai v Hunsraj I. L. R. 30 Bom. 431, 442 (P. C.).

great practical importance to settle with precision the exact limits in Northern Konkan up to which the Mayūkha must be regarded as a work of paramount authority. It has been judicially decided that Karanja, which is an island opposite the Bombay harbour, is governed by the principles of the Mayūkha¹, that Mahad, the southernmost Taluka of the Kolaba District, is not so governed and that the predominance of the Mayūkha cannot either on principle or authority be taken further south than Chaul and Nagothna² (in the northern part of the Kolaba District).

Though the authority of the Vyavahāramayūkha is supreme in Guzerat, the island of Bombay and northern Konkan and high in the Maratha country, it is not to be supposed that the whole of it has been either adopted by the people or accepted by the courts. There are several matters, such as the twelve kinds of sons and the fifteen kinds of slaves and the marriage of a person with girls belonging to lower castes than his own, on which Nilakantha expatiates with as much learning, patience and zest as any ancient writer, although those usages had become obsolete centuries before his time.8 Nīlakantha says that the paternal great-grand-father, the paternal uncle and the half-brother's son succeed together. But the courts have never recognised this rule, nor has it ever been made the foundation of a claim in a court of law. On the other hand, the views of Nīlakantha

<sup>1</sup> Sakharam Sadashiva Adhikari v Sitabai I. L. R. 3 Bom. 353.

<sup>2</sup> Vide Narhar v Bhau I. L. R. 40 Bom. 621 (where the authorities are collected).

<sup>3</sup> Vide the remarks in Rahi v Govind I. L. R. 1 Bom. 97 at p 112 and Lallubhai v Mankuvarbai I. L. R. 2 Bom. 388 at pp. 420 and 447.

that the sister is a gotraja sapinda and that even a married man may be taken in adoption have been followed by the courts, although hardly any eminent writer before him propounded these views. Kamalākara, a first cousin of Nīlakaṇṭha, criticises those who would include sisters in the term brothers (vide Sarvādhikari's Tagore Law Lectures p. 664, ed. of 1882). Among the other Mayūkhas, the Samskāramayūkha is frequently cited in the law reports. In a case reported in 22 Bom. L. R. (p. 334) both sides seem to have relied upon the Pratiṣṭhāmayūkha.

<sup>1</sup> Vide I. L. R. 2 Bom. 388 at p. 425, 3 Bom. 353 at p. 361, 4 Bom. 219 at p. 221, 32 Bom. 81 at pp. 88, 96.

#### IX

#### The present edition

In section I above the material on which the text of the present edition is based has been indicated. No efforts have been spared to arrive at a correct text of the Vyavahāramayūkha. Great labour was spent in trying to trace the quotations to their sources. Some of the quotations had to be found out from mss. Only those who have ever done the work of identifying quotations can form an adequate idea of the labour involved in this task. In spite of this there are still several quotations that have defied all efforts to trace them. Often times there is great divergence between the printed texts of the authors quoted by Nilakantha and the readings of the mss. In most of such cases, the readings of the mss. have been given in the text and in the footnotes the readings of the printed editions are indicated. As regards various readings only the important ones have been pointed out. The footnotes would have been encumbered with unnecessary details if every variation and every omission contained in the mss. had been indicated.

The annotations have been purposely made copious. The Vyavahāramayūkha is full of difficultis. An attempt has been made to fully explain every possible difficulty. The numerous references to the doctrines and technical terms of the Pūrvamīmānsa have been explained at length. Parallel passages from other works have been added at every step. References to modern developments of the Hindu law have been frequently given.

In order to enhance the utility of the work several appendices have been added. Appendix A contains the

text of the Vyavahāratattva which is based on two mss. Appendix B contains the names of all the authors and works quoted in the Vyavahāramayūkha with brief notes in the case of some. Appendix C contains a consolidated list of all the authors and works occurring in the twelve Mayūkhas. Appendix D collects together all those passages in which the Mitākṣarā and Vijñānes'vara are quoted or criticized. In Appendix E are gathered together the passages where the Madanaratna is quoted, criticised or referred to. Appendix F contains the passages where the doctrines of the Pūrvamīmānsā have been appealed to or relied upon in the Vyavahāramayūkha. Appendix G gives an index of the pratīkas of the verses occurring in the work.

As regards the system of transliteration, the one adopted by the Bhandarkar Institute has been followed in the Introduction. Unfortunately in the notes this system was not consistently followed with regard to four letters, viz. \*\*\overline{\pi}, \overline{\pi} and \overline{\qi}.

## A brief analysis of the contents of the text.

| Subject.                                     | page      |
|----------------------------------------------|-----------|
| मङ्गलाचरणम्                                  | 1         |
| व्यवहारलक्षणम्                               | 1         |
| व्यवहारपदानि                                 | 1- 2      |
| व्यवहारमातृकाः                               | 2-21      |
| सभास्थानम्                                   | 2- 3      |
| प्राइविवाकामात्यसभ्यादीनां खरूपम्            | 3- 4      |
| राजसभातो निर्णायकान्तराणि पूगादीनि           | 5- 6      |
| व्यवहारदर्शनकालः                             | 6         |
| धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोविप्रतिपत्तौ कार्यम् | 6         |
| स्मृतिविरोधे कार्यम्                         | 6         |
| देशाचारादीनामवेक्षणम्                        | 7         |
| कार्यार्थिनि समागते कर्तव्यम्                | 8         |
| आसेधस्य चातुर्विध्यम्                        | 8         |
| आसेधातिक्रमें दण्डः                          | 8         |
| क्विदासेद्धरेव दण्डः                         | 9         |
| अनासेध्याः                                   | 9         |
| आह्वानाह्वाने                                | 9-10      |
| आहृतस्यानागच्छतो दण्डः                       | 10        |
| आहूतागमने कार्यम्                            | 10        |
| प्रतिनिधीजनम्                                | 11        |
| कचित् प्रतिनिध्यभावः                         | 11        |
| भाषालक्षणम्                                  | 12        |
| भाषायाः शोधनस्यावधिः                         | 13        |
| पक्षाभासाः                                   | 13        |
| उत्तरलक्षणम्                                 | 14        |
| उत्तरस्य चातुर्विध्यम्                       | 14        |
| मिथ्योत्तरलक्षणम्                            | 15        |
| संप्रतिपत्त्युत्तरलक्षणम्                    | <b>29</b> |
| प्रत्यवस्कन्दनोत्तरलक्षणम्                   | <b>2)</b> |
| प्राङ्न्यायोत्तरलक्षणम्                      |           |

| SANSKRIT ANALYSIS OF VYAVAHĀRAMAYŪKHA        | L     |
|----------------------------------------------|-------|
|                                              | Page. |
| उ <b>त्त</b> राभासाः                         | 15–16 |
| अनुत्तरत्वे कारणम्                           | 17    |
| साधनोत्तौ ऋमः                                | 17–18 |
| व्यवहारस्य चतुष्पात्त्वम्                    | 18    |
| हीनवादिलक्षणम्                               | 19    |
| प्रतिभूः                                     | ,,    |
| प्रतिभूत्वेनाग्राह्याः                       | 19-20 |
| लप्नकाभावे कार्यम्                           | 20    |
| हीनवादिलक्षणानि <b></b>                      | 20-21 |
| प्रमाणनिरूपणम्                               | 21-24 |
| प्रमाणप्रकाराः                               | 21    |
| प्रमाणबलविचारः                               | 21-22 |
| क्कचिद्दिव्यप्राबल्यम्                       | 22    |
| क्कचित्साक्षिदिव्ययोर्विकल्पः                | 23    |
| लेख्यम्                                      | 24-30 |
| रे <b>च्यमेदाः</b>                           | 24    |
| लेख्यमेदानां लक्षणानि                        | 24-25 |
| राजशासनस्य प्रकाराः                          | 27    |
| अन्यलेख्यकरणे कारणानि                        | 29    |
| संदिग्धलेख्यशुद्धिः                          | 29    |
| दुष्टलेख्यम्                                 | 30    |
| भुक्तिः                                      | 30-33 |
| भोगप्रामाण्यचिन्ता                           | 30-31 |
| भोगागमयोर्बलाबलविचारः                        | 31    |
| अनागमोपभोगः                                  | 31-32 |
| भोगमात्रानाश्यानि                            | 33    |
| साक्षिणः                                     | 33-44 |
| साक्षि <b>मेदाः</b>                          | 34    |
| साक्ष <b>मदाः</b><br>साक्षिमेदस्वरूपनिरूपणम् | 35    |
| सावमदस्वरूपाम्<br>वर्ज्याः साक्षिणः          | 36-37 |
| वज्याः साक्षणः<br>साक्षिदोषाः                | 38-39 |
|                                              | 39    |
| साक्षिदोषकारणमञ्जवतो दण्डः                   |       |
| कूटसाक्षिकर्तुर्दण्डः                        | 40    |

### LI INTRODUCTION TO VYAVAHĀRAMAYŪKHA

| दुष्टसाक्षिणां निश्वयोपायाः        | Page. |
|------------------------------------|-------|
| साक्षिप्रश्नप्रकारः                | 40-41 |
| शपथप्रकाराः                        | 42    |
| साक्षिणां विप्रतिपत्ती नियमः       | 43    |
| साक्ष्यमङ्गीकृत्यानभिधाने दण्डः    | 43    |
| साक्ष्यानङ्गीकारे दण्डः            | 43    |
| अनृतवादिनां साक्षिणां दण्डः        |       |
| क्षचिद्गृतवचनाभ्यनुज्ञा            | 44    |
| दिव्यम्                            | 44-88 |
| दिव्यभेदाः                         | 45    |
| विविधेषु विवादेषु दिव्ययोजना       | "     |
| शपथाः                              | 46    |
| शपथप्रकाराः                        | "     |
| दिव्याधिकारिव्यवस्था               | 47-48 |
| दिव्यकारिणोऽशक्तौ प्रतिनिधिप्रहणम् | 49-50 |
| दिव्यकालः                          | 50-51 |
| दिव्ययोग्यो देशः                   | 51    |
| सर्वदिव्यसाधारणो विधिः             | 52-55 |
| <b>धटविधिः</b>                     | 56-61 |
| धटदिव्यप्रयोगः ·                   | 62-68 |
| अमिदिव्यविधिः                      | 69-74 |
| अमिदिव्यप्रयोगः                    | 74-76 |
| जलिधिः                             | 76-79 |
| जलविधिप्रयोगः                      | 79-80 |
| विषदिव्यविधिः                      | 80-81 |
| कोशदिव्यविधिः                      | 82    |
| तण्डुलदिव्यविधिः                   | 83    |
| तप्तमाषदिव्यविधिः                  | 83-84 |
| फालदिव्यविधिः                      | 84-85 |
| धर्मजविधिः                         | 85-86 |
| धर्मजविधिप्रयोगः                   | 86-87 |
| श्रापथाः                           | 87-88 |

| SANSKRIT ANALYSIS OF VYAVAHĀRAMAYŪKHA      |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| दायनिर्णयः                                 | Page.<br>89-166 |
| खत्वलक्षणम्                                | 89              |
| स्वत्वकारणानि                              | 89-93           |
| दायलक्षणम्                                 | 93              |
| सप्रतिबन्धो दायः                           | 93              |
| अप्रतिबन्धो दायः                           | ,,              |
| दायस्य विभागः                              | 94              |
| विभागकालाः                                 | 94-96           |
| पितर्यसमर्थे ज्येष्ठपुत्रानुमत्या विभागः   | 96              |
| ज्येष्ठविभागे विशेषः                       | 97              |
| ज्येष्ट्यनिर्णयः                           | 97              |
| यमलयोज्यें क्यविचारः                       | ,,              |
| उद्घारविभागस्य कलै। निषिद्धत्वम्           | 98              |
| विभागे नारदोक्तं पितुरंशद्वयम्             | ,,              |
| पितामहार्जिते पितुः पुत्रस्य च समांशित्वम् | 98              |
| विभागे माताप्यंशभाणिनी                     | 99              |
| पितुरूर्ध्वं विभागः                        | 100             |
| अनेकभ्रातृपुत्राणां विभागप्रकारः           | ,,              |
| दायग्रहणे पुत्रपौत्रादीनामवधिः             | 101             |
| क्विन्मातृतो विभागः                        | 102             |
| विजातीयपुत्रविभागः                         | 102-103         |
| त्रैवर्णिकानां श्रद्रापुत्रो न रिक्थभाक्   | 103             |
| विभागानन्तरोत्पन्ने विशेषः                 | 104-105         |
| भ्रातृभगिनीसंस्कारे विशेषः                 | 105-106         |
| द्वादशविधपुत्राः                           | 106-107         |
| दत्तकनिरूपणम्                              | 107-122         |
| शौनकोक्तो दत्तकपुत्रप्रतिप्रहप्रकारः       | 109-111         |
| दौहित्रभागिनेयौ एव शूद्रस्य मुख्यौ         | 111             |
| दानप्रतिप्रहाधिकारविचारः                   | 112             |
|                                            | 112-113         |
| परिणीतोपि दत्तको प्राह्यः                  | 114             |
| केवलदत्तकः                                 | 114-115         |
| द्यामुष्यायणदत्तकः                         | ***             |

#### LIII INTRODUCTION TO VYVAHARAMAYÜKHA

| The state of the s |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| दत्तकसापिण्ड्यविचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Page.<br>117-120                              |
| पुत्रदानप्रतिग्रहविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120-122                                       |
| ऋणविभागे विशेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120-122                                       |
| अविभाज्य <b>धनभे</b> दाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 124-128                                       |
| क्रमागतोद्धतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| विद्याधनस्वरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125-126                                       |
| अन्यद्प्यविभाज्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 128-130                                       |
| वश्चनया स्थापितस्य पुनर्विभागः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131                                           |
| विभागसंदेहे निर्णायकानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132                                           |
| विभक्तकृत्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133-136                                       |
| सप्रतिबन्धदायहरणक्रमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137-145                                       |
| पत्नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137-140                                       |
| दुहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141                                           |
| दौहित्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141                                           |
| पिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141-2                                         |
| माता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,                                            |
| सोदरो भ्राता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142                                           |
| सोदरभ्रातृपुत्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,,                                           |
| गोत्रजाः सपिण्डाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143                                           |
| पितामही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                                             |
| भगिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>&gt;&gt;</b>                               |
| पितामहसप <b>लभ्रा</b> तरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>&gt;&gt;</b>                               |
| अन्ये गोत्रजाः सपिण्डाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                                             |
| समानोदकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                                             |
| बन्धवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144                                           |
| आचार्यशिष्यसहाध्यायिश्रोत्रियादीनामधिकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144                                           |
| एतेषामभावेन्यो ब्राह्मणो दायप्रहणाधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>99</b>                                     |
| यत्यादिरिक्थे विशेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145                                           |
| संसृष्टिनिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145-152                                       |
| संसर्गलक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 146                                           |
| केषां संस्रष्टत्वं भवति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>&gt;&gt;</b>                               |
| संसृष्टिनां पुनर्विभागः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </b> |
| संसृष्टिधनाधिकारिणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 147-152                                       |
| स्रीधनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 152-162                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |

| SANSKRIT ANALYSIS OF VYAVAHĀRAMAYŪKHA                      | LIV          |
|------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                            | Page.        |
| तद्भेदाः                                                   | 152-153      |
| स्त्रीधनभेदानां लक्षणानि                                   | 153          |
| स्त्रीभ्यो धनदाने विशेषः                                   | 154          |
| कस्मिश्चिद्धने स्त्रियाः खातं ऋयम्                         | 155          |
| भर्तृपुत्रादीनां स्त्रीधनेऽस्वातस्यम्                      | 155-156      |
| एतस्यापवादाः                                               | 156          |
| प्रतिदाने भर्तुः विकल्पः                                   | "            |
| कचिदकामोपि भर्ता दाप्यः                                    | "            |
| अन्वाघेयाख्यस्रीधनप्रहणक्रमः                               | 157          |
| भगिनीषु विशेषः                                             | 158          |
| यौतके विशेषः                                               | ,,           |
| अन्वाधेयभर्तृप्रीतिदत्तभिन्ने पारिभाषिके स्त्रीधनेधिकारिणः | 159          |
| दुहितृदौहित्रीदौहित्रपुत्रादीनामधिकारकमः                   | 159-160      |
| एतेषामभावे विवाहमेदेन स्त्रीधनप्रहणाधिकारिव्यवस्था         | 160-161      |
| मातृतुल्याः स्त्रियः                                       | 161          |
| शुल्के विशेषः                                              | 162          |
| मृतकन्यायाः धनेधिकारिणः                                    | "            |
| अनंशाः                                                     | 162-166      |
| तेषामुद्देश:                                               | 162-163      |
| अनंशा यावजीवं पोषणीयाः                                     | 164-165      |
| तत्पुत्रा निर्दोषा भागहारिणः                               | 165          |
| अनंशपत्नीकन्या भर्तव्याः                                   | 166          |
| ऋणादानम्                                                   | 166-190      |
| धनिकस्य प्रयोगप्रकारः                                      | 166          |
| यृद्धिः                                                    | 167          |
| तद्भेदाः                                                   | 167-168      |
| वृद्धिविषये नियमः                                          | 168-170      |
| यृद्धिः सकुत्प्रयोगे द्वैगुण्यं नात्येति                   | 171          |
| आधिविधिः                                                   | 171-175      |
| आधिलक्षणम्                                                 | 171          |
| तद्भेदाः                                                   | 4.4          |
| आधिमोगे विशेषः                                             | 172          |
| भाधिनाशे मूल्यदानम्                                        |              |
|                                                            | <b>&gt;2</b> |

#### LV INTRODUCTION OF VYAVAHĀRMAYŪKHA

|                                       | Page.      |
|---------------------------------------|------------|
| अस्यापवादः                            | 172-173    |
| आधिमोक्षः<br>•                        | 174        |
| धनामोचने आधिनाशः                      | 7,7        |
| गोप्याधौ विशेषः                       | 9 <b>)</b> |
| चरित्रबन्धककृते विशेषः                | 174-175    |
| प्रतिभूः                              | 175–178    |
| तत्रैविध्यम्                          | 175-176    |
| <b>बृहस्पतिमतेन त</b> चातुर्विध्यम्   | 176        |
| नष्टर्णिकान्वेषणाय कालो देयः          | <b>,</b>   |
| प्रतिभूस्तत्पुत्रश्चर्णं दाप्यः       | <b>)</b>   |
| प्रातिभाव्यकृतमृणं पौत्रैर्न देयम्    | <b>)</b>   |
| बहुषु प्रतिभूष्वेकेन ऋणदानम्          | 177        |
| ऋणिकः प्रतिभूदत्तं प्रतिदाप्यः        | 178        |
| उत्तमर्णस्यर्णग्रहणप्रकारः            | 178        |
| सामाद्य उपायाः                        | 178-182    |
| अनेकोत्तमणीनां युगपदुपस्थितौ क्रमः    | 183        |
| पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयम्                | 184-185    |
| पुत्रादिभिरदेयमृणम्                   | 186        |
| ऋणदानाधिकारिणां क्रमः                 | 186-187    |
| प्रोषितविषयेन्यैर्ऋणदानम्             | 188        |
| उत्तमर्णतत्पुत्राद्यभावे ऋणदानप्रकारः | 189        |
| निक्षेपः                              | 190-195    |
| निक्षेपस्वरूपम्                       | 190        |
| उपनिधिलक्षणम्                         | <b>2</b> ) |
| याचितादाने                            | 191        |
| दैवराजोपघाते न दोषः                   | 192        |
| निक्षेपविधेरन्वाहितादिष्वतिदेशः       | <b>,,</b>  |
| सुवर्णादिषु हासनियमः                  | 193        |
| और्णकार्पासादिषु वृद्धिनियमः          | 194        |
| अस्वामिषिक्रयः                        | 195-200    |
| तस्रक्षणम्                            | 195        |
| केतुः कृत्यम्                         | 195-196    |
| मष्टापहृतोद्धारे नियमः                | 198        |

| SANSKIT ANALYSIS OF VYAVAHĀRMAYŪKHA | LVI<br>Page. |
|-------------------------------------|--------------|
| एतद्विषये राज्ञो सृतिरूपो भागः      | 198          |
| परस्वामिकनष्टलब्धपश्चनां भृतिः      | 199          |
| निधिप्राप्तौ कर्तव्यम्              | ,,           |
| चौरापहृतधने विशेषः                  | 200          |
| संभूयसमुत्थानम्                     | 200-202      |
| दुत्ताप्रदानिकम्                    | 202-206      |
| तत्स्वरूपम्                         | 202          |
| अदेयानि                             | <b>,,</b>    |
| देयम्                               | 203          |
| दत्तम्                              | 204          |
| अदत्तम्                             | "            |
| उत्कोचखरूपम्                        | 205          |
| उपधिप्रयुक्तदानाधमनविषये नियमः      | 205-206      |
| अभ्युपेत्याशुश्रूषा                 | 206-211      |
| तत्स्वरूपम्                         | 206          |
| तत्रैविध्यम्                        | 206          |
| दास्यं विप्रं नैव कारयेत्           | 206-208      |
| दासभेदाः                            | 208-209      |
| दासमोक्षः कथं कदा च भवति            | 209-210      |
| दासमोक्षस्य विधिः                   | 210-211      |
| वेतनादानम्                          | 211-214      |
| तत्स्वरूपम्                         | 2,11         |
| भृतिमनिश्चित्य कर्मकरणे भृतिनियमः   | 212          |
| प्रतिश्रुत्य कर्माकरणे विशेषः       | 212          |
| स्वामिसेवकयोर्विवादे                | 212          |
| प्रस्थानविद्यकृत्सेवकादी विशेषः     | 213          |
| भाटकम्                              | 213-214      |
| संविद्व्यतिक्रमः                    | 214-216      |
| तत्स्वरूपम्                         | 214          |
| तत्र राजकृत्यम्                     | 215          |
| संविल्लङ्घने दण्डाः                 | 216          |
| क्रीतानु <b>रायः</b>                | 216-217      |
| तत्स्वरूपम्                         | 216          |
|                                     |              |

| INTRODUCTION TO VYAVAHĀRAMAYŪKHA         | LVII      |
|------------------------------------------|-----------|
|                                          | Page.     |
| पण्यपरीक्षाकालः                          | 216       |
| परिभुक्ते पण्यं केतुरेव                  | 217       |
| विक्रीयासंप्रदानम्                       | 217-219   |
| तत्स्वरूपम्                              | 217       |
| मूल्यं गृहीत्वा पण्यादाने दण्डः          | 218       |
| तदपवादः                                  | "         |
| पण्ये दीयमाने अगृह्णतो विशेषः            | "         |
| मत्तोन्मत्तादिविकीते विशेषः              | ,,        |
| सदोषपण्यविक्रये दण्डः                    | 219       |
| स्वामिपालविवादः                          | 219-221   |
| पालदोषेण पशुनाशे दण्डः                   | 219       |
| पश्चादिमरणनिश्चायकानि लिङ्गानि           | 219       |
| गवादिप्रचारार्था कियती भूः कर्तव्या      | 219-220   |
| परसस्यादिभक्षणे पशुस्वामिनो दण्डः        | 220       |
| तदपवादाः                                 | 221       |
| सीमाविवादः                               | 221-226   |
| सीमाज्ञानोपायाः                          | 221       |
| तत्र साक्षिणां विशेषः                    | <b>,,</b> |
| ज्ञातृचिह्नाभावे राज्ञा सीमा निश्चेतव्या | 222       |
| गृहादिनिवेशप्रभृतिभोगो रक्षणीयः          | 223       |
| मेखलाभ्रमादिषु विशेषः                    | "         |
| संसरणनिरोधप्रतिषेधः                      | 224       |
| मर्यादायाः प्रमेदे दण्डः                 | 225       |
| सीमामध्यजातवृक्षादीनामुपभोगः साधारणः     | ,,        |
| स्वामिनोनिवेधैव सेतोः प्रवर्तयितरि       | 225-226   |
| वाक्पारुष्यम्                            | 227-229   |
| प्रथमोत्तममध्यममेदेन त्रैविध्यम्         | 227       |
| दण्डाः                                   | 227       |
| ब्राह्मणाद्याक्रोशे दण्डाः               | 227       |
| शुद्रस्य विप्रादीनाक्रोशतो दण्डः         | 227       |
| मात्रादीनामाक्षारणे दण्डः                | 228       |
| अङ्गादिविनाशवाचिके दण्डः                 | 228       |

## LVIII SANSKRIT ANALYSIS OF VYAVAHĀRAMAYŪKHA

| `A 111 | SANSKIII ANALISIS OF                 | A TITA INTINITUALITY OF STATES          |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|        | ~ भ्यान                              | Page. 229                               |
|        | अश्लीलाक्षेपे दण्डः                  | 229                                     |
|        | क्विद्ण्डार्धकल्पना                  |                                         |
| द्गड   | पारुष्यम्                            | 229–232                                 |
|        | विविधा दण्डाः                        | 229-231                                 |
|        | पशुताडनादौ दण्डाः                    | 232                                     |
|        | वृक्षोपघाते दण्डः                    | "                                       |
| स्तेय  | ाम्                                  | 232-238                                 |
|        | क्षुद्रमध्यमोत्तमद्रव्यादिभेदाः      | 232–233                                 |
|        | प्रकाशतस्कराः                        | 233-34                                  |
|        | अप्रकाशतस्कराः                       | 235                                     |
|        | नवविधाश्चौराः                        | <b>,,</b>                               |
|        | स्त्रीहरणे दण्डः                     | 236                                     |
|        | पशुहरणे दण्डः                        | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|        | सुवर्णरजतरलादिस्तेये दण्डाः          | 237                                     |
|        | विविधा दण्डाः स्तेयविषये             | 237-238                                 |
| साह    | सम्                                  | 238-245                                 |
|        | तल्रक्षणम्                           | 238                                     |
|        | तद्भेदाः                             | 239                                     |
|        | प्रकाशघातकाः                         | "                                       |
|        | उपांशुघातकाः                         | <b>&gt;</b>                             |
|        | आरम्भकृत्सहायादीनां दण्डः            | .240                                    |
|        | विप्रदण्डे विशेषः                    | 7)                                      |
|        | आततायिस्वरूपम्                       | 240-241                                 |
|        | आततायिवधविचारः                       | 241-243                                 |
|        | हीनमध्योत्कृष्टद्रव्यहरणे दण्डाः     | 243                                     |
|        | साहसप्रयोजकस्य दण्डः                 | "                                       |
|        | साध्वीं विप्रां बलाद्गच्छतो दण्डः    | 244                                     |
|        | बलात्सजातीयभायीगमने दण्डः            | "                                       |
|        | हीनमध्यमोत्तमसाहसेषु दण्डाः          | 244-245                                 |
| स्री   | संग्रहणम्                            | 245                                     |
|        | छलेन सजातीयपरभायीगमने दण             | 245                                     |
|        | हीनमध्यमोत्तमत्रिविधस्त्रीसंप्रहणे व |                                         |
|        |                                      |                                         |

| INTRODUCTION TO VYAVAHĀRAMAYŪKHA       | LIX              |
|----------------------------------------|------------------|
|                                        | Page.            |
| दुर्वृत्तस्य परिस्रया सह संभाषणे दण्डः | $2\overline{4}6$ |
| निवारितयोः स्त्रीपुरुषयोर्दण्डः        | <b>,,</b>        |
| उभयोरनुरागकृते संभोगे दण्डः            | ))               |
| व्यभिचरितविप्रागमने दण्डः              | <b>,,</b>        |
| व्यभिचरितास्वनुलोमासु गमने दण्डः       | 247              |
| प्रातिलोम्येन गमने दण्डः               | 247-248          |
| मातृतुल्यस्त्रीगमने दण्डः              | 248              |
| ब्राह्मणस्य दास्यादिगमने दण्डः         | 249              |
| स्त्रीकृते संग्रहणे तस्या दण्डः        | 250              |
| ब्राह्मण्यादीनां शुद्रादिगमने दण्डः    | 250              |
| व्यभिचारनिश्चयोपायाः                   | "                |
| स्त्रीपुंधर्मः                         | 251              |
| द्यूतसमाह्वयौ                          | <b>252</b>       |
| द्यूते कपटकर्तुर्दण्डः                 | <b>)</b>         |
| राजाज्ञां विना द्यूते दण्डः            | "                |
| चूतधर्मस्य समाह्रयेतिदेशः              | "                |
| प्रकीर्णकम्                            | 253-256          |
| विविधेषु अपराधेषु दण्डाः               | <b>253</b> –255  |
| सर्वस्वापहारदण्डे विशेषः               | 255-256          |
| अन्यायाद्गृहीतस्य दण्डस्य विधिः        | 256              |

...

## ERRATA.

#### TEXT

| 58, l.  | 2  | read | धटकर्क० for धकटर्क०                           |
|---------|----|------|-----------------------------------------------|
| 70, 1.  | 1  | "    | तदा for तद                                    |
| 90, 1.  | 18 | "    | यतु for यत्त                                  |
| 92, l.  | 10 | ,,   | ऋप्तम् for कप्तम्                             |
| 175, l. |    |      |                                               |
| 179, l. | 16 | "    | निबन्धं वा for निबन्ध वा                      |
| 185, l. | 9  |      |                                               |
| 194, l. | 9  | "    | याचितेदते for याचिते दत्ते                    |
| 197, l. | 6  | • •  | वाप्यविशोधयन् for वप्याविशोधयन्               |
| 206, l. | 9  | "    | शुश्रूषां for शुश्रषां                        |
| 214, l. | 3  | ,,   | स भाटकम् for सभाटकम्                          |
| 227, l. | 18 | "    | माक्कश्य for माक्रश्य                         |
| 230, l. | 2  | "    | आऋष्टस्तु for आऋष्टस्तु                       |
| 247, l. | 10 | "    | श्रुद्रोगुप्तां for श्रुद्रो गुप्तां          |
| 252, l. | 15 | "    | तदभिन्न for तद्भिन                            |
| 256, l. | 10 | "    | चर्मण्वतीतरणिजाशुभ॰ for चर्मण्वती तरणिजा शुभ॰ |
|         |    |      |                                               |

#### NOTES.

| 1, l. 1   | 0.        | read       | द्विज for दिज                         |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|
| 14, l. 2  | 22        | <b>,</b> , | पौर for पैर                           |
| 64, l.    | 6         | "          | पर्यतोब्रुवत for पर्यतो ब्रुवत        |
| 79, l. 3  | 30        | ,,         | तत्पूर्वमावेदितं for तत्पूर्वमावेदितं |
| 96, l.    | 3         | "          | विक्यद्वय for शिक्यद्व                |
| 168, l. 1 | 19        | "          | त्रिभिर्ऋणैर्ऋणवा for त्रिभिर्ऋणैर्वा |
| 196, l. 1 | <b>L9</b> | "          | सापिण्ड्यं for सापिण्ड्यं             |
| 229, 1. 3 | 31        | "          | ms. for mss.                          |
| 345, l. 1 | 13        | ,,         | भ्रातृ for भातृ                       |

## भट्टनीलकण्ठकृतः

# व्यवहारमयूखः।

उनत्वा नृपनयरीतिं नत्वा भाखत्पदाम्बुजं सम्यक् ।
विरचयति नीलकण्ठो व्यवहारविनिर्णये किंचित् ॥ १ ॥
द्विंजराजैकमूर्धन्यं वृषाध्यक्षं शिवान्वितम् ।
काश्यां सर्वोपदेष्टारं भावये शंकरं गुरुम् ॥ २ ॥
५ विरोधिमार्गद्वयदर्शनार्थं द्वेधा बभूवात्र परः पुमान्यः ।
श्रीशंकरो भट्ट इहैकरूपो मीमांसकाद्वेतम्ररीचकार ॥ ३ ॥
प्रतारकैराद्दतमत्र किंचिन्मया तु निर्मूलतया तदुज्झितम् ।
ऊनोक्तिता नात्र हि तेन काचित्खपुष्पहीनापचितिर्न हीयते ॥४॥

विप्रतिपद्यमाननरान्तरगताज्ञाताधर्मज्ञापनानुकूलो व्यापारो व्यव-१० हारः । वादिप्रतिवादिकर्तृकः संभैवद्गोगसाक्षिप्रमाणको विरोधिकोटि-व्यवस्थापनानुर्कूलो वा व्यापारः सः । संप्रतिपत्त्युत्तरे तु व्यवहार-पद्प्रयोगो भाक्त इति मदनरत्ने । वादिवतण्डादिव्यावृत्त्यर्थमुत्तरदलम् ॥

## ॥ अथ व्यवहारपदानि॥ १॥

अथ तत्पद्म् । याज्ञवल्कयः (२.५)

१५ स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः। आवेदयति चेदाज्ञे व्यवहारपदं हि तत् ॥

<sup>1</sup> G reads before the verse 'उत्तवा नृप॰' eleven other verses for which see Introduction.

<sup>2</sup> C, G, H, K, N omit the three verses 'द्विज...हीयते.'

<sup>3</sup> B, D जनोक्तितानेन हि तेन.

<sup>4</sup> H संभोगसाक्षिº

<sup>5</sup> H, K ०कूलो व्यापारः

<sup>6</sup> G व्यावृत्त्यर्थं द्वितीयदलं for व्यावृत्त्यर्थमुत्तरदलम्; H व्यावृत्त्यर्थमनन्तर्• द्वितीयपटलम्•

<sup>7</sup> B, C, D, K यद्राह्म for चेद्राह्म. 9 व्यवहारमयखा

भाधर्षितस्तिरस्कृतः ॥ तस्याष्टादश भेदानाह मनुः (८. ४-७)

तेषामाद्यमृणादानं निश्लेपोऽस्वामिविकयः।
संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च।।
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः।
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः॥
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके।
स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंप्रहणमेव च।।
स्त्रीपुन्धमों विभागश्च द्यूतमाह्वये एव च।
पदान्यष्टाद्शैतानि व्यवहारिश्यताविह ॥ इति॥

१० अनपकर्माप्रदानम् । अनुशयः पश्चात्तापः । द्यूतमप्राणिकरणिका क्रीडा । प्राणिकरणिका समाह्वयः ॥ अत्र

> मनुष्यमारणं स्तेयं परदाराभिमर्शनम् । पारुष्यमुभयं चेति साहसं स्याचतुर्विधम् ॥ इति

बृहस्पत्युक्तेः स्त्रीसंग्रंहणवाक्पारुष्यदण्डपारुष्याणां साहसभेदत्वेपि १५ पृथिङ्गिर्देशो गोबलीवर्दन्यायेन । एतेषां चाष्टादशपदानां स्वरूपमप्रे व्यक्तीकरिष्यते ॥ १ ॥

### ॥ अथ व्यवहारमातृकाः॥ २॥

बृहस्पतिः।

२०

दुर्गमध्ये गृहं कुर्याज्ञलवृक्षंक्षितं पृथक्। प्राग्दिशि प्राड्युखीं तस्य लक्षण्यां कल्पयेत्सभाम्।।

<sup>1</sup> B, D, E, F, H द्यूतमाह्ययमेव for द्यूतमाह्य एव.

<sup>2</sup> G, H साइय: for समाइय:.

<sup>3</sup> B, D, E अत्र मनुष्यदण्डपारुष्याणां for स्त्रीसंग्रहणवाक्पारुष्यदण्डपारुष्या- णाम्; A, F स्त्रीसंग्रहणवाग्दण्डपारुष्याणाम्-

<sup>4</sup> वीर॰ (p. 10) reads 'वृक्षान्वितं' and प्रा॰ मा॰ 'वृक्षावृतं', and स्मृतिच॰ 'जलमध्योच्छितं प्रथं'.

सैव च धर्माधिकरणम्।

धर्मशास्त्रविचारेण सारासारविवेचेनम् । यत्राधिक्रियते स्थाने धर्माधिकरणं हि तत् ॥

इति कात्यायनोक्तेः। मनुः (८. १-२)

५ व्यवहारान्दिद्दक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः।
मन्त्रक्षेमित्रिभिश्चैव विनीतः प्रविशेत्सभाम्।।
विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्।।

याज्ञवल्कयः (२.१)

व्यवहारात्रृपः पश्येद्विद्विद्विद्विद्वाहाणैः सह । १० धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवार्जितः ॥

नृपः प्रजापालनाधिकृतो यः कश्चित्र क्षत्रिय एव । कात्यायनः

सप्राड्विवाकः सामात्यः सब्राह्मणपुरोहितः। ससभ्यः प्रेक्षको राजा स्वर्गे तिष्ठति धर्मतः॥

अत्र ब्राह्मणोऽनियुक्तः । सभ्यास्तु नियुक्ताः । तथा चोक्तम् (नारदः १५३.२)

नियुक्तो वानियुक्तो वा धर्मज्ञो वक्तमहिति ॥ इति ।

प्राडिवाकस्वरूपमाह बृहस्पतिः

विवादे पृच्छति प्रश्नं प्रतिप्रश्नं तथैव च । प्रियपूर्वं प्राग्वदति प्राद्धिवाकस्ततः स्मृतः ॥ इति ।

<sup>1</sup> B, D, E विवेचना for विवेचनम्; C विवेचने. N omits the verse धर्मशास्त्र रमृतिच० (p. 19) reads मूलसारविवेचनं, परा० मा० reads मूलशास्त्रविवेचनं and वीर० (p. 10) 'धर्मशास्त्रान्त्रास्त्रविवेचनं ...

अयं च शूद्र एव । तथा च व्यासः

साध्यपालस्तु कर्तव्यो राज्ञा साध्यस्य साधकः। क्रमायातो हढः शुद्रः सभ्यानां च मते स्थितः॥ इति।

याज्ञवल्कयः (२.३.)

५ अपरयता कार्यवशाद्धवहारात्रृपेण तु । सभ्यैः सह नियोक्तव्यो ब्राह्मणः सर्वधर्मवित् ॥

नृपाध्यक्षादीनां कार्यमाह बृहस्पतिः

वक्ताध्यक्षो नृपः शास्ता सभ्याः कार्यपरीक्षकाः।
गणको गणयेदर्थं लिखेत्र्यायं च लेखकः॥

१०स एव

२०

पूर्वामुखस्तूपविशेद्राजा सभ्या उदङ्गुखाः। गणकः पश्चिमास्यस्तु लेखको दक्षिणामुखः॥

राजसभातो निर्णायकान्तरमाह याज्ञवल्क्यः (२.३०)

नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि च।

१५ पूर्व पूर्व गुरु ज्ञेयं व्यवहारविधी नृणाम् ॥

नृपेणाधिकृताः प्राङ्किवाकादयः । पूगाः नानाकर्मोपजीविनामेर्कप्राम-स्थानां विजातीयानां समूहाः । पूगविपरीताश्च श्रेणयः । कुलानि ज्ञातिसंबन्धिबन्धूनां समूहाः ॥ बृहस्पतिरिप

ये चीरण्यचरास्तेषामरण्ये करणं भवेत्। सेनायां सैनिकानां तु सार्थेषु वणिजां तथा॥

<sup>1</sup> H सत्यधर्मवित् for सर्वधर्मवित्.

 $<sup>\</sup>mathbf{2}$   $\mathbf{B}$  निर्णायकं तमाह for निर्णायकान्तरमाह;  $\mathbf{D}$ ,  $\mathbf{E}$  निर्णायकान्तमाह-

<sup>3</sup> E omits the words from नृपेणाधिकृता: to पूग०

<sup>4</sup> C, G, K एकग्रामस्थिवजातीयानां for एकग्रामस्थानां विजातीयानाम्; D, B omit एकग्रामस्थानाम्

<sup>5</sup> B, D, E ये वारण्यचरा: for ये चारण्यचरा:.

# §२] व्यवहारमातृका:—विणक्शिल्पप्रभृतिषु तज्ज्ञैर्निर्णयः

विणक्शिल्पप्रभृतिषु कृषिरङ्गोपजीविषु । अशक्यो निर्णयो ह्यन्यैस्तज्झैरेव तु कारयेत् ॥

## मनु: (८. ३९०)

आश्रमेषु द्विजातीनां कार्ये विवदतां मिथः। न विश्रयात्रृपो धर्म चिकीर्षन्हितमासनः॥ इति।

#### कात्यायनः

90

२०

काले कार्यार्थिनं पृच्छेत्प्रणतं पुरतः स्थितम् ।
किं कार्यं का च ते पीडा मी भैषीर्बृहि मानव ॥
केन कस्मिन्कदा कस्मात्पृच्छेदेवं सँभागतम् ।
एवं पृष्टः स यद्भूयात्ससभ्यैर्बाह्मणैः सह ॥
विचार्य कार्यं न्याय्यं चेदाह्वानार्थमतः परम् ।
मुद्रां वा निक्षिपेत्तस्मिन्पुरुषं वा समादिदोत् ॥

## नारदः (१.४७)

वक्तव्येथें ह्यतिष्ठन्तमुत्कामन्तं च तद्वचः। आसेधयेदिवादार्था यावदाह्वान्दर्शनम्॥

आसेधस्य चातुर्विध्यमाह स एव ( नारद १. ४८ )

स्थानासेधः कालकृतः प्रवासात्कर्मणस्तथा।

चतुर्विधः स्यादासेधस्तमासिद्धो न लङ्कयेत्॥

आसिद्धस्यासेधातिऋमे दण्डमाह स एव (नारद १. ५१)

## आसेधयोग्य आसिद्ध उत्कामन्दण्डमहीते।

<sup>1</sup> व्यव मा reads भैषीयाहि मानद.

<sup>2</sup> B, D, E, F, G, H, K समागतं for सभागतम्. व्यव० मा० reads सभागतः

<sup>3</sup> B, C, D, E, G, K वक्तव्यार्थे for वक्तव्येर्थे. नारद reads न तिष्ठन्तम्.

<sup>4</sup> B विवादार्थ for विवादार्थी. अपरार्क reads विवादार्थम्.

<sup>5</sup> नारद reads '०सेधो नासिद्धस्तं विलङ्घयेत्,'

कचिदासेद्धरेव दण्डमाह स एव

यस्त्विनद्रयनिरोधेन व्याहारोच्छ्वसनादिभिः।

असिधयेदनासेध्यैः स दण्ड्यो न त्वतिक्रमात् ॥ इति ।

कचिदासेधातिक्रमे दण्डाभावमाह नारदः (१.४९)

५ नदीसन्तारकान्तारदुर्देशोपप्रवादिषु । आसिद्धस्तं परासेधमुत्क्रामन्नीपराध्रयात् ॥ इति ।

र्अनासेध्यानासेद्धुर्दण्डमाह कात्यायनः

आसेधयंस्त्वनासेध्यं राज्ञा शास्य इति स्थितिः। इति।

अनासेध्यानाह स एव।

१० वृक्षेपर्वतमारूढा हस्त्यश्वरथनौिश्वताः। विषमस्थाश्च ते सर्वे नासेध्याः कार्यसाधकैः॥ व्याध्यार्तो व्यसनस्थाश्च यजमानस्तथैव च।

अह्वाने व्यवस्थामाह नारदः

अकल्पबालस्थविरविषमस्थित्रियाकुलान् ॥

१५ कार्यातिपातिव्यसिननृपकार्योत्सवाकुलान्।

मत्तोन्मत्तप्रमत्तार्तभृत्यात्राह्वानयेत्रृपः ॥

न हीनपक्षां युवतिं कुलेजातां प्रसूतिकाम्।

सर्ववर्णोत्तमां कन्यां ता ज्ञातिप्रभुकाः स्मृताः ॥

<sup>1</sup> Vide S. B. E. vol. 33 p. 235.

<sup>2</sup> B, E, G आसेधयेदनासेध्ये for आसेधयेदनासेध्ये: स्मृतिच॰ reads न त्वतिक्रमी

<sup>3</sup> B उत्क्रमन् for उत्कामन्.

<sup>4</sup> G अनासेध्यासेद्धः for अनासेध्यानासेद्धः

<sup>5</sup> A, F, G, K वृक्षं पर्वत० for वृक्षपर्वत०; G, K पर्वतं बारूढा for पर्वतमारूढा.

<sup>6</sup> A, B, D, E, F, G, M omit आह्वाने व्यवस्थामाह नारदः. २ [व्यवहारमयूख]

तद्धीनकुटुम्बिन्यः स्वैरिण्यो गणिकाश्च याः । निष्कुला याश्च पतितास्तासामाह्वानमिष्यते ॥ ज्ञात्वाभियोगं येऽपि स्युर्वने प्रव्रजितादयः । तानप्याह्वानयेद्राजा गुरुकार्येष्वकोपयन् ॥ कालं देशं च विज्ञाय कार्याणां च बलाबलम् । अकल्पादीनपि शनैः शनैराह्वानयेत्रपः ॥

यानैरिति कचित्पाठः ॥

आहूतोनागच्छन् दण्ड्यः। तथा च बृहस्पतिः। आहूतो यँत्र नागच्छे दैपीद्वन्धुकुलान्वितः। अभियोगानुरूपेण तस्य दण्डं प्रकल्पयेत्॥

अभियोगभेदेन दण्डभेदमाह कात्यायनः।

हीने कर्मणि पञ्चाशनमध्यमे तु शतावरः। गुरुकार्येषु दण्डः स्यान्नित्यं पञ्चशंतावरः॥ इति।

आहूतस्यागमने यत्कार्यं तदाह पितामहः।

१५ सभायाः पुरतः स्थाप्योभियुक्तो वादिना तथा । इति । तृतीया सहार्थे ।

#### कात्यायनः

तंत्राभियोक्ता प्रेब्र्यादभियुक्तस्त्वनन्तरम्। तयोरन्ते सदस्यास्तु प्राड्विवाकस्ततः परम्॥

<sup>1</sup> अपरार्क (p. 606) reads 'आह्वानमईति'.

<sup>2 &#</sup>x27;यस्तु' for यत्र in ब्यव. मा. and परा. मा.

<sup>3</sup> B, D नागच्छेदर्थाद्वन्धु० for नागच्छेद्र्पाद्वन्धु०.

<sup>4</sup> B, D अभियोगादिरूपेण for अभियोगानुरूपेण.

<sup>5</sup> C, K पञ्चाश्चतावर: for पञ्चश्चतावर:.

<sup>6</sup> B, F ततोभियोक्ता for तत्राभियोक्ता; K यत्राभियोक्ता.

<sup>7</sup> The व्यवण माण and रमृतिच. read प्राग् म्यात् for प्रम्यात्.

34

## बृहस्पतिः

अहंपूर्विकया यातावर्थिप्रत्यर्थिनौ यदा। वादो वर्णानुरूपेण प्राह्यः पीडामवेक्ष्य वा॥ अप्रगल्भजडोन्मत्तवृद्धस्त्रीबालरोगिणाम्। पूर्वोत्तरे वदेद्वन्धुर्नियुक्तोन्योथवा नरः॥

नारदैः (२.२२)

अर्थिना सन्नियुक्तो वा प्रत्यर्थिप्रेरितोपि वा । यो यस्यार्थे विवदते तयोर्जयपराजयौ ॥

यत्तु कात्यायनः (=नारद २. २३)

१० यो न भ्राता न च पिता न पुत्रो न नियोगकृत्। परार्थवादी दण्ड्यः स्याद्यवहारेषु विक्रुवन्॥ इति

तदनियुक्तपरम् ॥ कचित्प्रतिनिध्यभावस्तेनैवोक्तः ।

ब्रह्महत्यासुरापाने स्तेये गुर्वङ्गनागमे ।

मनुष्यमारणे स्तेये परदाराभिमर्शने ॥

अभक्ष्यभक्षणे चैव कन्याहरणदूषणे ।

पारुष्ये कृटकरणे नृपद्रोहे तथैव च ॥

प्रतिवादी न दार्ध्यः स्यात्कर्ता तद्विवदेत्स्वयम् । इति ।

1 B, D दण्डो वर्णानु० for वादो वर्णानु०.

<sup>2</sup> B, C, G, H, K पूर्वोत्तरं for पूर्वोत्तरे॰; वीर॰ (p. 53) reads पूर्वोत्तरम्.
A, G, H, K वहेत् for वदेत्.

<sup>3</sup> Homits नारद: before अधिना.

<sup>4</sup> मिता॰, परा. मा. read प्रहित: for प्रेरित:.

<sup>5</sup> F प्रतीवादी for प्रतिवादी.

<sup>6</sup> H दान्तः for दाप्यः.

<sup>7</sup> E, M तद्धि वदेत् for तद्विवदेत्; C, G, K कर्ता तु विवदेत्. वीर॰ (p. 54) rea ls न दातव्यः कर्तापि विवदेत्स्वयम्.

आत्यन्तिकप्रतिनिधिनिषेधार्थं पुनः स्तेयग्रहणम् । प्रतिवादी प्रतिनिधिः ॥ प्रत्यर्थिनि स्थापितेर्थिनः कार्यमाह याज्ञवल्कयः (२.६.) प्रत्यर्थिनोग्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना ।

समामासतद्धीहनीमजात्यादिचिह्नितम् ॥

## ५ स्मृत्यन्तरे

अर्थवद्धर्मसंयुक्तं परिपूर्णमनाकुलम् ।
साध्यवद्वाचकपदं प्रकृतार्थानुबन्धि च ॥
प्रसिद्धमविरुद्धं च निश्चितं साधनक्षमम् ।
संक्षिप्तं निखिलार्थं च देशकालाविरोधि च ॥
वर्षर्तुमासपक्षाहोवेलादेशप्रदेशवत् ।
स्थानावसथसाध्याख्याजात्याकारवयोयुतम् ॥
साध्यप्रमाणसंख्यावदात्मप्रत्यर्थिनामवत् ।
परात्मपूर्वजानेकराजनामभिरङ्कितम् ॥
क्षमालिङ्गात्मपीडावत्कथिताहर्तृदायकम् ।
यदावेदयते राज्ञे तद्भाषेत्यभिधीयते ॥ इति ।

अत्रोक्तवर्षादीनामाध्यादिषूपयोगो वक्ष्यते ॥ देशादीनां च कचिदुपयोग उक्तः स्मृत्यन्तरे

देशश्चैव तथा स्थानं संनिवेशस्तथैव च । जातिः संज्ञाधिवासश्च प्रमाणं क्षेत्रैनाम च ॥

<sup>1</sup> B, C, D, F, K, N omit प्रतिवादी प्रतिनिधि:.

<sup>2</sup> F, G, K, N यदावेदितं for यथावेदितम्.

<sup>3</sup> H जात्यादिनिश्चितं for जात्यादिचिह्नितम्.

<sup>4</sup> F omits समृत्यन्तरे.

<sup>5</sup> D लिखितार्थं for निखिलार्थम्

<sup>6</sup> वीर॰ (p. 64) reads देशं for देश:.

<sup>7</sup> स्मृतिच० reads निवासः i or अधिवासः.

<sup>8</sup> B, D क्षत्रनाम for क्षेत्रनाम.

पितृपैतामहं चैव पूर्वराजानुकीर्तनम्। स्थावरेषु विवादेषु दशैतानि प्रवेशयेत्॥ इति।

#### कात्यायनः

पूर्वपक्षं स्वभावोक्तं प्राड्विवाकोभिलेखयेत्। पाण्डुलेखेन फलके ततः पत्रे विशोधितम्॥

शोधनस्यावधिमाह नारदः

शोधयेत्पूर्ववादं तु यावन्नोत्तरदर्शनम्। अवष्टब्धस्योत्तरेण निवृत्तं शोधनं भवेत्॥ भाषाया उत्तरं यावत्प्रत्यर्था न निवेशयेत्।

<sup>90</sup> अर्थी तु लेखयेत्तावद्यावद्वस्तु विविक्षितम् ॥ इति (नारद २.७) एवं पक्षलक्षणे स्थिते तिद्वरुद्धाः पक्षाभासा अर्थसिद्धा अप्युक्ताः समृत्यन्तरे

अप्रसिद्धं निराबाधं निरर्थं निष्प्रयोजनम् । असाध्यं वा विरुद्धं वा पक्षाभासं विवर्जयेत् ॥ इति । अप्रसिद्धं खपुष्पं ममापहृतमिति । निराबाधं मम दीपप्रकारोनायं व्यवहरतीति । निरर्थं कचटतपं ममापहृतमिति । निष्प्रयोजनं मत्प्रा-

तिवेशिकः सुस्वरमधीत इति । असाध्यं सभूभक्तं हर्सितोनेनेत्यादि । विरुद्धं मूकेनाहं शप्त इति । पुरराष्ट्रादिविरुद्धं वा । तथा च समर्थते

राज्ञा विवर्जितो यस्तु यश्च पौरविरोधकृत्।

२० राष्ट्रस्य वा समस्तस्य प्रकृतीनां तथैव च ॥

<sup>1</sup> H पूर्वराजप्रकीर्तितं for पूर्वराजानुकीर्तनम्; K पूर्वराजायुकीर्तनम्

<sup>2</sup> अपरार्क, स्मृतिच॰ and वीर॰ read निवेशयेत्।

<sup>3</sup> D विचक्षणं for विवक्षितम्.

<sup>4</sup> F उपहसितोनेन for इसितोनेन.

<sup>5</sup> B, C, D, G, K राज्ञा तु वर्जितो for राज्ञा विवर्जितो.

अन्ये वा ये पुरमाममहाजनविरोधक(:। अनादेयास्तु ते सर्वे व्यवहाराः प्रकीर्तिताः॥ इति।

न चानेकप्रतिज्ञत्वमिप पक्षाभासत्वमिति

बहुप्रतिज्ञं यत्कार्यं व्यवहारे सुनिश्चितम्।

कामं तदपि गृह्णीयाद्राजा तत्त्वबुभुत्सया ॥ इति

कात्यायनीयेन विरोधापत्तेः ॥ यत्त-अनेकपदसंकीर्णः पूर्वपक्षो न सिध्यति-इति तद्युगपन्न सिध्यति क्रमेण तु सिध्यतीति व्याख्येयम् ॥

एवं पूर्वपक्षे लिखिते यत्कार्य तदाह याज्ञवल्कयः (२.७) श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यं पूर्वावेदकसंनिधौ ॥ इति ।

### १० उत्तरं लक्षयति नारदः

पक्षस्य व्यापकं सारमसंदिग्धमनाकुलम् । अव्याख्यागम्यमित्येतदुत्तरं तद्विदो विदुः ॥

अस्य चातुर्विध्यमाह कात्यायनः ( =नारद २. ४ )

मिथ्या संप्रतिपैत्त्या वा प्रत्यवस्कन्दनेन वा।

१५ प्राङ्न्यायप्रतिसिद्ध्या वा उत्तरं स्याचतुर्विधम् ॥ इति ।

<sup>1</sup> H पौरविरोधकाः। अनादेयास्तु, omitting by oversight the intervening words.

<sup>2</sup> B, C omit न before चानेकप्रतिशत्वमपि.

<sup>3</sup> अपरार्क and वीर॰ read व्यवहारेषु निश्चितम्, and व्यव. मा. (p. 296) reads व्यवहारेष्वनिश्चितम्.

<sup>4</sup> N omits तद्यगपन्न सिध्यति before क्रमेण तु सिध्यति.

<sup>5</sup> नारद (II. 4) reads संप्रतिपत्तिका प्रत्यवस्कन्दमेव वा। प्राङ्न्यायविधि-साध्यं वा. अपरार्क reads प्राङ्न्यायविधिसिद्धवा वा.

२०

मिध्योत्तरं च लक्ष्यति स एव

अभियुक्तोभियोगस्य यदि कुर्यादपह्नवम् ।

मिथ्या तत्तु विजानीयादुत्तरं व्यवहारतः ॥ इति ।

तच चतुर्विधमित्याह स एव (नारद २. ५)

भ मिथ्यैतन्नाभिजानामि तदा मेभूदसंनिधिः । अजातश्चास्मि तत्काल इति मिथ्या चतुर्विधम् ॥ इति ।

संप्रतिपस्युत्तरं तूक्तं स्मृत्यन्तरे

साध्यस्य सत्यवचनं प्रतिपत्तिरुदाहृता ॥ इति । प्रत्यवस्कन्दनोत्तरं लक्ष्यति नारदः

१० अधिना लिखितो योर्थः प्रत्यर्थी यदि तं तथा। प्रपद्य कारणं ब्रुयात्प्रत्यवस्कन्दनं स्मृतम् ॥ इति ।

प्राइन्यायोत्तरं लक्षयति कात्यायनः

आचारेणावसन्नोऽपि पुनर्लेखयते यदि । सोभिधेयो जितः पूर्व प्राङ्गन्यायस्तु स उच्यते ॥ इति ।

१५ एवमुत्तरस्रभणे स्थिते तद्रहितानामुत्तराभासत्वमर्थसिद्धमपि स्पष्टीकृतं स्मृत्यन्तरे

संदिग्धमन्यत्प्रकृताद्त्यल्पमितभूरि च।
पक्षेकदेशव्याप्यन्यत्तथा नैवोत्तरं भवेत्।।
यद्यस्तपद्मव्यापि निगृहार्थं तथाकुलम्।
व्याख्यागम्यमसारं च नोत्तरं स्वार्थसिद्धये।। इति।

<sup>1</sup> B अभियुक्तो नियोगस्य for अभियुक्तोभियोगस्य.

<sup>2</sup> B, D, F अज्ञातश्चास्म for अजातश्चास्म. D तस्कालं for तस्काले.

<sup>3</sup> ब्यव. मा. and परा. मा. read अधिनाभिहित:.

### कात्यायनोपि

पक्षेकदेशे यत्सत्यमेकदेशे च कारणम्।

मिथ्या चैवकदेशे च संकर। त्तदनुत्तरम्।। इति।

अनुत्तरत्वे च कारणमाह स एव

न चैकस्मिन्विवादे तु किया स्याद्वादिनोर्द्वयोः । न चार्थसिद्धिरुभयोर्न चैकत्र कियाद्वयम् ॥ इति ।

अत्रायमर्थः । मिथ्याकारणोत्तरयोः संकरे द्वयोरिप वादिनोः क्रिया प्राप्तोति—मिथ्या क्रिया पूर्ववादे कारणे प्रतिवादिनि—इति नारदोक्तः । तदुभयमेकस्मिन्व्यवहारे विरुद्धम् । तथा कारणप्राङ्न्यायसंकरे तु १० प्रत्यर्थिन एव क्रियाद्वयम् । प्राङ्न्यायकारणोक्तौ तु प्रत्यर्थी निर्दिशे- क्रियाम्—इति व्यासोक्तः । अत्र च—प्राङ्न्याये जयपत्रेण प्राङ्कि- वाकादिमिस्तथा—इति व्यासोक्तयैव प्राङ्न्याये जयपत्रेण प्राङ्न्याय- दिशिमिर्वा भावयितव्यम् । कारणोत्तरे तु साक्षिलेख्यादिभिरित्यत्रापि विरोधः । एवं त्रिचतुरसंकरेषि द्रष्टव्यम् । एतेषां चानुत्तरत्वं यौग- १५ पद्मेन । क्रमेण तूत्तरत्वमेव ॥ क्रमश्चार्थिप्रत्यर्थिसभ्येच्छया भवति । तथा च हारीतः

मिथ्योत्तरं कारणं च स्यातामेकत्र चेदुमे । सत्यं चापि सहान्येन तत्र प्राद्धं किमुत्तरम् ॥ यत्प्रभूतार्थविषयं यत्र वा स्यात्क्रियाफलम् । उत्तरं तत्र तज्ज्ञेयमसंकीर्णमतोन्यथा ॥

२०

<sup>1</sup> C चैवैकदेशं for चैवैकदेशे.

<sup>2</sup> G द्वयोरिप वादिप्रतिवादिनोः for द्वयोरिप वादिनोः.

<sup>3</sup> D एषां वानुत्तरत्वेन for एतेषां चानुत्तरत्वं; K एषां चानुत्तरत्वं.

<sup>4</sup> N reads ऋमश्चार्थिसभ्येच्छया भवति.

<sup>5</sup> B, C, D सत्यं वापि for सत्यं चापि.

संकीर्ण भवतीति शेषः । अस्यार्थः । सुवर्णवस्नाभियोगे सुवर्णं न
गृहीतं वस्नं तु गृहीतं प्रतिदत्तं चेत्येत्रादौ सुवर्णविषये व्यवहृत्य पश्चाद्वस्नविषये व्यवहर्तव्यम् । एवं मिध्याप्राङ्न्याययोः कारणप्राङ्न्याययोश्च संकरे योज्यम् । तथा तत्रैवाभियोगे सुवर्णं गृहीतं वस्नं तु न गृहीतं
प्रतिदत्तमिति वा वस्नविषये पूर्वं जित इति वोच्यते । तत्र वस्नविषय
एव व्यवहर्तव्यं न सुवर्णविषये भूरिविषयत्वेषि क्रियाभावात् ।
यत्र त्वयं गौर्मदीयासुकस्मिन्काले नष्टाँद्यास्य गृहे दृष्टेत्यभियोगे
मिध्यैतदेतत्प्रदर्शितकालात्पूर्वमेवास्मदृहे स्थितेति मिध्याकारणयोः
कृत्स्नपक्षव्यापित्वं तत्र नानुत्तरत्वम् । सर्कारणं मिध्योत्तरमिदम् । अत्र
१० च प्रत्यर्थिन एव क्रिया नाँथिनोपि मिध्याकारणयोर्वापि प्राह्यं कारणमुत्तरम्—इति हारीतोक्तेः ।। एवं मिध्याप्राङ्न्याययोः कारणप्राङ्न्याययोश्च कृत्क्ष्मपक्षव्यापित्वे सति नानुत्तरत्वम् । अत्रोभयत्रापि प्रत्यर्थिन
एव क्रियेति न काप्येकस्मिन्व्यवहारे द्वयोः क्रियेत्यलम् ।।

उत्तरलेखनोत्तरं साधनोक्ती क्रममाह याज्ञवल्क्यः (२.७-८)

१५ ततोर्थी लेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम् । तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोन्यथा ॥ इति ।

<sup>1</sup> A, E, M ॰दत्तं वेत्यत्रादौ for ॰दत्तं चेत्यत्रादौ; B चेत्यादौ for चेत्यत्रादौ.

<sup>2</sup> C चोच्यते for वोच्यते.

<sup>3</sup> B, C, D, G, H नष्टास्याच गृहे for नष्टाचास्य गृहे; K नष्टा व्याधगृहे.

<sup>4</sup> F, G सकारणमिथ्योत्तरं for सकारणं मिथ्योत्तरम्.

<sup>5</sup> A, E, M नार्थिन: for नार्थिनोपि.

<sup>6</sup> B, C, D, F, G, H, K, N कृत्स्वपदच्यापित्वे for कृत्स्वपक्षच्यापित्वे.

<sup>7</sup> Nomits न काप्येकसिन्... कियेत्यलम् । ३ [व्यवहारमयुख]

इदं च मिथ्योत्तरविषयम् । उत्तरान्तरे तु प्रत्यर्थिन एव साधनोप-न्यासः । यथाह हारीतः

> प्राङ्न्यायकारणोक्तौ तु प्रत्यर्थी निर्दिशेकियाम्। मिध्योक्तौ पूर्ववादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत् ॥ इति ।

५ एवं ठयवहारस्य चतुष्पात्त्वमाह याज्ञवल्कयः (२.८.) चतुष्पाद्यवहारोयं विवादेषूपदर्शितः ॥ इति ।

पादैचतुष्टयं तु व्यक्तीकृतं स्मृत्यन्तरे।

भाषोत्तरिकयासाध्यसिद्धिभिः क्रमवृत्तिभिः। आक्षिप्तचतुरंशस्तु चतुष्पादिभधीयते ॥ इति ।

१० इदं च संप्रतिपत्त्यतिरिक्तोत्तरविषयम् । संप्रतिपैत्तेर्द्धिपात्त्वात् । यथाह बृहस्पति:

> मिध्योत्तरे चतुष्पात्स प्रत्यवस्कन्द्ने तथा। व्यवहारस्तु विज्ञेयो द्विपात्संप्रतिपत्तिषु ॥ इति ।

याज्ञवल्क्यः (२. ९-१०)

अभियोगमनिस्तीर्य नैनं प्रत्यभियोजयेत्। 34 अभियुक्तं च नान्येन नोक्तं विश्वकृतिं नयेत्।। कुर्यात्प्रत्यभियोगं च कलहे साहसेषुँ च ॥

<sup>1</sup> D, F तथा च हारीतः for यथाह हारीतः.

<sup>2</sup> B, F पदचतुष्टयं for पादचतुष्टयम्.

<sup>3</sup> F संप्रतिपत्तौ for संप्रतिपत्ते:.

<sup>4</sup> C, K यथा बृहस्पति: for यथाह बृहस्पति:.

व्यव. मा. reads मिध्योक्ती च चतुष्पात्स्यात् प्रत्यवस्कन्दने तथा। प्राङ्न्याये च स विशेयः

<sup>6</sup> G साइसेषु वा for साइसेषु च.

नारदः (२. २४)

पूर्ववादं परित्यज्य योन्यमालम्बते पुनः। वादसंक्रमणाज्ज्ञेयो हीनवादी स वै नरः॥

हीनवादी दण्ड्यो भवति न प्रकृताद्थीद्वीयत इत्यर्थः। एतचार्थव्य-५ वहारे ज्ञेयम्। यथाह स एव (नारद २. २५)

> सर्वेष्वेर्थविवादेषु वाक्छले नावसीदति । परस्रीभूम्यूणादाने शास्योप्यथान्न हीयते ॥ इति ।

पूर्वार्धस्योदाहरणार्थमुत्तरार्धम् । याज्ञवल्क्यः (२. १७)

साक्षिषूभयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः।

१० पूर्वपक्षेधरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः ॥

पूर्ववादिनः प्रतिज्ञावादिनः । पूर्वपक्षः प्रतिज्ञा । अधरीभूते कारणो-त्तरोपन्यासेन प्रत्यर्थिस्वीकारेणासाध्ये । साक्षिप्रहणं प्रमाणान्तरस्या-प्युपलक्षणार्थम् । स एव (याज्ञवल्कय २. १०)

उभयोः प्रतिभूप्रीह्यः समर्थः कार्यनिर्णये ।

१५ निर्णयस्य कार्यं कार्यनिर्णय इति ॥ प्रतिभूत्वेनाप्राद्यानाह कात्यायनः

न स्वामी न च वे शत्रुः स्वामिनाधिकृतस्तथा।
निरुद्धो दण्डितश्चेव संशयस्थो न च कचित्।।
नैव रिक्थी न रिक्तश्च न चैवान्यत्र वासितः।
राजकार्यनियुक्तश्च ये च प्रव्रजिता नराः।।

<sup>1</sup> नारदस्मृति reads सर्वेष्वपि विवादेषु and पशुस्त्री .

<sup>2</sup> B, G omit पूर्वार्ध...र्थम्.

<sup>3</sup> C, K, N विरुद्धो for निरुद्धो.

<sup>4</sup> स्मृतिच॰, परा. मा. and वीर॰ read न चैवात्यन्तवासिनः (बीर॰ also notices the reading अन्यत्र वासिनः).

नाशक्तो धनिने दातुं दण्डं राज्ञे च तत्समम्।
नाविज्ञातो प्रहीतव्यः प्रतिभूत्विक्रयां प्रति ॥ इति ।

निरुद्धो निगडादिबद्धः । संशयस्थो व्यसनी । रिक्थी पुत्रपौत्रादिर्द्रव्य-म्रहणाधिकारी । रिक्तो दरिद्रः । अन्यत्र वासितो देशाद्वहिष्कृतः ॥

५ याज्ञवल्कयः (२. ५२)

श्रातृणामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि । प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्यमविभक्ते तुं न स्मृतम् ॥

## लग्नकाभावे त्वाह कात्यायनः

अथ चेत्प्रतिभूर्नास्ति कार्ययोग्यस्तु वादिन:।

प स रक्षितो दिनस्यान्ते दद्याद्भृत्याय वेतनम्॥ इति।

#### स एव

द्विजातिः प्रतिभूहीनो रक्ष्यः स्याद्वाह्यचारिभिः। शूद्रादीन्प्रतिभूहीनान्बन्धयेश्रिगडेन तु॥ इति।

हीनैवादिलक्षणान्याह नारदः (२.२४)

१५ पूर्ववादं परित्यज्य योन्यमालम्बते पुनः। वाद्संक्रमणाज्ज्ञेयो हीनवादी स वै नरः॥ इति।

<sup>1</sup> B, D, G धनिनो दातुं for धनिने दातुम्; F नाशक्तौ for नाशक्तो.

<sup>2</sup> D, B omit the words निरुद्धो... धिकारी and अन्यत्र... हकूत:. F, G also did the same, but the words were added in another hand.

<sup>3</sup> G, K न तु रमृतं for तु न रमृतम्. The printed editions of याज्ञ read न तु रमृतम्.

<sup>4</sup> C, H, K, N कार्ययोग्यस्य बादिनः for कार्ययोग्यस्तु वादिनः. स्मृतिच० reads वादयोग्यस्य and दूताय for भृत्याय.

<sup>5</sup> C, H, K, N omit हीनवादि...नर इति.

दुष्टं लक्षयति याज्ञवल्क्यः (२. १३-१५)

देशाहेशान्तरं याति सृक्किणी परिलेढि च ।
ललाटं स्विद्यते चास्य मुखं वैवर्ण्यमेति च ॥
परिशुष्यत्स्वलद्वाक्यो विरुद्धं बहु भाषते ।
वाक्चक्षुः पूजयति नो तथोष्ठौ निर्भुजत्यपि ॥
स्वभावाद्विकृतिं गच्छेन्मनोवाकायकर्मभिः ।
अभिंयोगेथ साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीर्तितः ॥
सृक्किणी ओष्ठप्रान्तौ ॥ २ ॥

# ॥ अर्थं प्रमाणनिरूपणम् ॥ ३॥

## १० याज्ञवल्क्यः (२, २२)

प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्। एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते॥

## कात्यायनोपि

यद्येको मानुषीं ब्रूयांदन्यो ब्र्यात्त दैविकीम् ।

भ मानुषीं तत्र गृह्णीयात्र तु दैवीं कियां नृपः ॥

यद्येकदेशंव्याप्तापि किया विद्येत मानुषी ।

सा प्राह्या न तु पूर्णीपि दैविकी वदतां नृणाम् ॥

<sup>1</sup> G खिद्यते वास्य for खिद्यते चास्य.

<sup>2</sup> B, C, D, F, K अभियोगे च साक्ष्ये च for अभियोगेथ साक्ष्ये वा; A, G अभियोगेथ साक्ष्ये च.

<sup>3</sup> C, G, K अथ प्रमाणं for अथ प्रमाणनिरूपणम्.

<sup>4</sup> अपरार्क reads मानुषीं कुर्यादन्यः कुर्यात्तु.

<sup>5</sup> अपरार्क reads ०देशप्राप्तापि and न्याय्या for ग्राह्या.

<sup>6</sup> B, C, D, H, K पूर्वाप for पूर्णापि.

34

किया न दैविकी प्रोक्ता विद्यमानेषु साक्षिषु ।
लेख्ये च सित वादेषु न स्याद्दिव्यं न साक्षिणः ॥
पूराश्रेणिगणादीनां या स्थितिः परिकीर्तिता ।
तस्यास्तु साधनं लेख्यं न दिव्यं न च साक्षिणः ॥
द तैं।दत्ते तथादत्ते स्वामिनो निर्णये सित ॥
विक्रयादानसंबन्धे कीत्वा धनमनिच्छिति ॥
द्यूते समाह्वये चैव विवादे समुपस्थिते ।
साक्षिणः साधनं प्रोक्तं न दिव्यं न च लेख्यकम् ॥
द्वारमार्गिक्रयाभोगे जलवाहादिके तथा ।
भक्तिरेव हि गुर्वी स्थान्न लेख्यं न च साक्षिणः ॥

## कचिँ दिव्यप्राबल्यमाह बृहस्पतिः

मिणमुक्तां नाणकानां कूटकृत्र्यासहारकः । हिंसकोन्याङ्गनासेवी परीक्ष्याः शपथैः सदा ॥ महापापाभिशापेषु विद्यमानेषु साक्षिषु । दिव्यमालम्बते वादी न पृच्छेत्तत्र साक्षिणः ॥ इति ।

<sup>1</sup> C, G, H, K, N omit the verse पूग...साक्षिण:.

<sup>2</sup> मिता॰ reads दत्तादत्तेथ भृत्यानां स्वामिना; अपरार्क 'दत्तादत्ते तथादत्ते स्वामिना'. वीर॰ (p, 112) reads 'दत्तादत्तेषु भृत्यानां स्वामिनां'; अपरार्क and वीर॰ (p. 112) read 'विक्रीयादानसंबन्धे'. A, B, C, F, K स्वामिनां for स्वामिनः; G स्वामिनाः वीर॰ reads 'धनमयच्छति'.

<sup>3</sup> C, H, K, N before किन्निहिन्य॰ read दत्तादत्ते (K, N दत्त्वादत्ते) दत्तमिति प्रतिश्वत्यानिर्पते तथादत्ते दत्त्वा पुनरान्छिच गृहीते। स्वामिनां निर्णये सपीति (तीति?) एतत्स्वामिकमेतदिति निश्चये सति.

<sup>4</sup> B, D oमुक्ताप्रवालानां for oमुक्तानाणकानाम्; F also read प्रवालानां but corrects to नाणकानां in another hand. The प्रा० मा. and नीर० (p. 114) read मुक्ताप्रवालानां.

<sup>5</sup> H अन्यागमासेत्री for अन्याङ्गनासेत्री.

#### व्यासः

न मयेतत्कृतं लेख्यं कूटमेतेन कारितम्। अधरीकृत्य तत्पत्रमर्थे दिव्येन निर्णयः॥ अरण्ये विजेने रात्रावन्तर्वेश्मिन साहसे। न्यासापह्नवने चैव दिव्या संभवति क्रिया॥

## बृहस्पतिः

लिखिते साक्षिवादे च संदिग्धं यत्र जायते। अनुमाने च संभ्रान्ते तत्र दिव्यं विशोधनम्॥ कचित्साक्षिदिव्ययोर्विकल्पमाह स एव

प्रकान्ते साहसे वादे पारुष्ये दण्डवाँचिके।
बलोद्भतेषु कार्येषु साक्षिणो दिघ्यमेव वा।।
करणे लेख्यं साक्षिणो वा युक्तिलेशाद्योपि वा।
दैविकी वा किया प्रोक्ता प्रजानां हितकाम्यया।। इति।

युक्तिलेशो युक्तयेकदेशः । बाचिके पारुष्ये ब्रह्महासीयेवमाद्याक्रोशा
१५ तमक इत्यर्थः । यत्तु कात्यायनः—वाक्पारुष्ये च भूमो च दिव्यं न

परिकल्पयेत्—इति तदल्पवाक्पारुष्यपरम् । भूमिग्रहणं स्थावर्रमात्रोपलक्षणार्थम् । यथाह पितामहः—स्थावरेषु विवादेषु दिव्यानि परिवर्जयेत्—इति । साक्ष्यादिसक्त्वेयं दिव्यनिषेधः । तथा च सं एवसाक्षिभिर्लिखितेनाथ भुक्त्या चैतान्त्रसाधयेत्—इति । स एव

<sup>1</sup> C विजये for विजने.

<sup>2</sup> D, F दण्डवाचके for दण्डवाचिके.

<sup>3</sup> B, D, H, K दिन्यमेव च for दिन्यमेव वा.

<sup>4</sup> D ०लेखादयोपि for लेशादयोपि.

<sup>5</sup> C, D, F, G, K ०मात्रोपलक्षणं for मात्रोपलक्षणार्थम्; H मात्रोपलेशनम्

<sup>6</sup> C, F, G, H, K पितामह: for स एव.

4

लेख्यं यत्र न विद्येत न भुक्तिने च साक्षिणः। न चे दिव्यावतारोस्ति प्रमाणं तत्र पार्थिवः॥ निश्चेतुं ये न शक्याः स्युर्वादाः संदिग्धरूपिणः। तेषां नृपः प्रमाणं स्यात्स सर्वस्य प्रभुर्यतः॥

# ॥ अथ लेख्यम्॥ ४॥

तत्र बृहस्पतिः

राजलेख्यं स्थानकृतं स्वहस्तालिखितं तथा।
लेख्यं तु त्रिविधं प्रोक्तं भिन्नं तद्बहुधा पुनः ॥ इति।

यतु विसिष्ठेन (व. ध. सूत्र appendix 10)—लौकिकं राजकीयं च १० लेख्यं विद्याद् द्विलक्षणम्—इति द्वैविध्यमुक्तं तत्स्थानकृतस्वहस्तलिखितं-योरभेदमाश्रित्य । लौकिकं जानपदमिति पर्यायौ राजकीयं जानपदं लिखितं द्विविधं स्मृतम् —इति संग्रह्वारोक्तेः ।। बृहस्पतिः

भागदानऋयाधानसंविद्दासऋणादिभिः।
सप्तधा छोकिकं छेख्यं त्रिविधं राजशासनम्।।
अतरः संविभक्ता ये स्वरुच्या तु परस्परम्।
विभागपत्रं कुर्वन्ति भागछेख्यं तदुच्यते।।

<sup>1</sup> G न वा दिव्या॰ for न च दिव्या॰.

<sup>2</sup> A, M, N add the words इति व्यवहारमातृकाः समाप्ताः before अथ लेख्यम्

<sup>3</sup> B, D, K omit तत्र.

<sup>4</sup> B, C, D. G, K लिखितयो भेंदमाश्रित्य for लिखितयो रभेदमाश्रित्य.

<sup>5</sup> B, D, F संग्रहोक्तेः for संग्रहकारोक्तेः.

<sup>6</sup> B, D, G भागधान for भागदान; C भागप्रदान. B दासक्रमणादिभिः for दासक्रणादिभिः.

<sup>7</sup> H विभागं यत्र for विभागपत्रं.

## लेख्यभेदाः

भूमिं दत्त्वा तु यत्पत्रं कुर्याचनद्रार्ककालिकम् ।
अनाच्छेद्यमनाहार्यं दानलेख्यं तु तद्विदुः ॥
गृहश्चेत्रादिकं कीत्वा तुल्यमूल्याक्षरान्वितम् ।
पत्रं कारयते यत्तु क्रयलेख्यं तदुच्यते ॥
पत्रं कारयते यत्तु क्रयलेख्यं तदुच्यते ॥
जङ्गमं स्थावरं बन्धं दत्त्वा लेख्यं करोति यत् ।
गोप्यभोग्यिक्रयायुक्तमाधिलेख्यं तदुच्यते ॥
प्राँमो देशश्च यत्कुर्यान्मतं लेख्यं परस्परम् ।
राजाविरोधि धर्मार्थं संवित्पत्रं वदन्ति तत् ॥
वस्नान्नहीनः कान्तारे लिखितं कुरुते तु यत् ।
कर्माणि ते करिष्यामि दासपत्रं तदुच्यते ॥
धनं वृद्ध्या गृहीत्वा तु स्वयं कुर्याच् कारयेत् ।
उद्धारपत्रं तत्प्रोक्तमृणलेख्यं मनीषिभिः ॥

आदिशब्दाद्विशुद्ध्यादिपत्रप्रहणम् ॥

विशुद्धादिपैत्राण्याह कात्यायनः

अभिशापे समुत्तीर्णे प्रायश्चित्ते कृते जनैः ।
विशुद्धिपत्रकं श्रेयं तेभ्यः साक्षिसमन्वितम् ॥
उत्तमेषु समस्तेषु अभिशापे समागते ।
वृत्तानुवादे लेख्यं यत्तज्श्चेयं सन्धिपत्रकम् ॥
सीमाविवादे निर्णीते सीमापत्रं विधीयते ॥ इति ।

<sup>1</sup> B, D चन्द्रार्कसाक्षिकं for चन्द्रार्ककालिकम्; G has oकालिकं in the text and oसाक्षिकं in the margin.

<sup>2</sup> D क्रमलेख्यं for क्रयलेख्यं.

<sup>3</sup> परा. मा. reads ग्रामादिसमयात्कुर्यानमतं; अपरार्क reads मतलेख्यं, वीर् reads सत्यलेख्यम्.

<sup>4</sup> H कुर्यात्प्रकारयेत् for कुर्याच कारयेत्.

<sup>5</sup> B, D, F विशुद्धिपत्राण्याइ for विशुद्ध्यादिपत्राण्याइ.

<sup>6</sup> वीर॰ (p. 189) reads देयं for क्रेयम्.

४ [व्यवहारमयुक्त]

अन्वाधिपत्रमाह प्रजापतिः

धनी धनेन तेनैव परमाधिं नयेद्यदि । कृत्वा तदाधिलिखितं पूर्वं चास्य समर्पयेत् ॥

याज्ञवल्क्योऽपि (२. ९४)

दत्त्वर्ण पाटयेहेख्यं शुद्धौ वान्यत्तु कारयेत् ॥

पूर्वोक्तयोः खहर्रंतकृतान्यहस्तकृतयोर्विशेषमाह नारदः (४. १३५) ठेख्यं तु द्विविधं प्रोक्तं स्वहस्तान्यकृतं तथा । असाक्षिमत्साक्षिमच सिद्धिर्देशिखतेस्तयोः ॥ इति ।

याज्ञवल्क्यः (२.८९)

१० विनापि साक्षिभिर्लेखं खहस्तिलिवितं तु यत्। तत्प्रमाणं स्मृतं लेख्यं बलोपधिकृतादृते॥

बलं बलात्कारः । उपधिलोभादिः । अन्यकृते विशेषमाह् स एव (या. २. ८४-८५)

यः कश्चिदर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम् ।

१५ लेख्यं तु साक्षिमत्कार्यं तस्मिन्धनिकपूर्वकम् ॥

समामासतद्धीहर्नामजातिस्वगोत्रकैः ।

सन्नद्धचारिकात्मीयपितृनामादिचिह्नितम् ॥ इति ।

<sup>1</sup> C पूर्व वास्य for पूर्व चास्य.

<sup>2</sup> A, D, E, M स्वइस्तान्यइस्तकृतयोः for स्वहस्तकृतान्यइस्तकृतयोः.

<sup>3</sup> D साक्षिमछेख्यं for साक्षिभिलेंख्यं.

<sup>4</sup> B, C, D, G, K omit अन्यकृते before विशेषमाह; F also did so, but corrected it.

<sup>5</sup> B, D कश्चिदथों भिमतः for कश्चिदथों निष्णातः.

<sup>6</sup> D धनिकपूर्वके for धनिकपूर्वकम्.

सब्रह्मचारिकं बह्हचादिशाखाप्रयुक्तं गुणनाम बह्हचः कठ इत्यादि। स एव (या. २. ८६–८८)

समाप्तेथे ऋणी नाम खहस्तेन निवेशयेत्।

मतं मेमुकपुत्रस्य यदत्रोपरि लेखितम्।।

साक्षिणश्च खहस्तेन पितृनामकपूर्वकम्।

अत्राहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समाः॥

उभयाभ्यर्थितेनैतन्मया ह्यमुकसूनुना।

लिखितं ह्यमुकेनेति लेखकोन्ते ततो लिखेत्॥

समाः संख्यातो गुणतश्च । कचिदसमी इत्यकारप्रश्लेषः ॥ नारदः
अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यात्स्वमतं तु स लेखयेत् ।
साक्षी वा साक्षिणान्येन सर्वसाक्षिसमीपतः ॥

त्रिविधं राजशासनिमत्युक्तं तद्दर्शयतो याज्ञवल्क्यबृहस्पती (या. १. ३१८–३२०)

दत्त्वा भूमिं निबन्धं वा कृत्वा छेख्यं तु कारयेत्र् ।

अगामिभद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः ॥

पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वमुद्रोपरिचिह्नितम् ।

अभिछेख्यात्मनो वंदयानात्मानं च महीपतिः ॥

प्रतिग्रहपरीमाणं दानैच्छेदोपवर्णनम् ।

स्वहस्तकालसंपन्नं शासनं कारयेत्थ्यरम् ॥

<sup>1</sup> N reads कचिदसमाः समा इत्यकारे प्रश्लेषः.

<sup>2</sup> H धारयेत् for कारयेत्.

<sup>3</sup> F दानं च्छेदोपवर्णनं for दानच्छेदोपवर्णनम्.

निबन्धः आकरादौ राजादिदत्तं नियतलभ्यम् । प्रतिगृह्यते यत्स प्रति-प्रहो भूम्यादिः तस्य परिमाणमियत्ता । दीयते यत्तद्दानं गृहादि तस्य छेदो मर्यादा तस्या उपवर्णनं कथनम् । तथा

देशादिकं यस्य राजा लिखितेन प्रयच्छिति । सेवाशौर्यादिना तुष्टः प्रसादिलिखितं तु तत् ॥ पूर्वोत्तरिक्रयावादिनिर्णयान्ते यदा नृपः । प्रदिचाज्जयिने लेख्यं जयपत्रं तदुच्यते ॥ इति ।

## राक्रोनुकल्पमाह व्यासः

राज्ञा तु खयमादिष्टः सन्धिविप्रहछेखकः।

ा॰ ताम्नपट्टे पटे वापि प्रछिखेद्राजशासनम्।।

अत्र च राज्ञा खमतं छेख्यमित्याह स एव

संनिवेशं प्रमाणं च खहस्तेन छिखेत्ख्यम्।

मतं मेमुकपुत्रस्य अमुकस्य महीपतेः।।

संनिवेशं प्रमाणं चेति पूर्ववाक्येनान्वयः। वसिष्ठस्तु राजलेख्यस्य १५ चातुर्विध्यमाह

शासनं प्रथमं क्षेयं जयपत्रं तथापरम्। आज्ञाप्रज्ञापनापत्रे राजकीयं चतुर्विधम्॥

<sup>1</sup> C आकारादौ for आकरादौ.

<sup>2</sup> B, D यत्प्रतिग्रहः for यत्स प्रतिग्रहः; G, K यत्तत्प्रतिग्रहः.

<sup>3</sup> B, D omit the words परिमाणिमयत्ता...यस्य; F also did the same, but corrects in another hand.

<sup>4</sup> F तस्योपवर्णनं for तस्या उपवर्णनम्.

<sup>5</sup> C, D राजा तु स्वयमादिष्टसन्धि॰ for राज्ञा तु स्वयमादिष्टः सन्धि॰; K

<sup>6</sup> A ताझपट्टे वापि पटे for ताझपट्टे पटे वापि.

<sup>7</sup> H has a confused text here. It reads प्रमाणं च कुर्याचन्द्रार्क-कालिकम्. H seems to have gone back several pages, copied a few lines and then returns to मतं मे.

सामन्तेष्वथ भृत्येषु राष्ट्रपालादिकेषु च। कार्यमादिइयते येन तदाज्ञापत्रमुच्यते ॥ ऋत्विकपुरोहिताचार्यमान्येष्वभ्यहितेषुँ च। कार्यं निवेद्यते येन पत्रं प्रज्ञापनाय तत्र ॥

५ शासनजयपत्रे प्रागुक्ते ॥ याज्ञवल्क्यः (२, ९१)
देशान्तरश्चे दुर्लेख्ये नष्टोन्मृष्टे हृते तंथा ॥
भिन्ने दग्धे तथा छिन्ने लेख्यमन्यत्तु कारयेत् ॥
नारदः (४, १४२)
लेख्ये देशान्तंरन्यस्ते शीर्णे दुर्लिखिते हृते ।
सतस्तत्कालकरणमसत्तो द्रष्टृदर्शनम् ॥

द्रष्टारः साक्षिणः । तद्भावे दिव्यम् । अलेख्यसाक्षिके दिव्यं व्यवहारे विनिर्दिशेत्—इति कात्यायनोक्तः । याज्ञवल्क्यः (२. ९२) संदिग्धलेख्यशुद्धिः स्थात्स्वहस्तलिखितादिभिः । युक्तिप्राप्तिकियाचिह्नसंबन्धागमहेतुभिः ।।

१५ युक्तिरथीपत्तिः । प्राप्तिर्द्वयोरेकत्रावस्थानम् । चिह्नं मुद्रादि । किथा साक्ष्यादिः । संबन्धोनागतः । आगमः संभावितः प्राप्त्यपायः । हेतुरनुमानम् ॥ प्रजापतिः

<sup>1</sup> H reads प्रदिश्यते येन पत्रे प्रज्ञापनाय तत्, omitting two lines.

<sup>2</sup> B, D अभ्यहितेपु तु for अभ्यहितेषु च; F also read तु but corrected it to च.

<sup>3</sup> B, C, D, G, H, K तथा हते for हते तथा; F also at first wrote तथा हते but corrected into हते तथा.

 $<sup>\</sup>bf 4$  B, D देशान्तरे न्यस्ते; for देशान्तरन्यस्ते;  $\bf F$  देशान्तरं न्यस्ते.

<sup>5</sup> B, D, K दैवीं for दिव्यम्.

<sup>6</sup> B, D, F place किया साक्ष्यादिः before त्विह्नम्.

<sup>7</sup> G, K साक्ष्यादि for साक्ष्यादि:.

94

कार्यो यहेन महता निर्णयो राजशासने । राज्ञां खहस्ततो मुद्रालेखकीक्षरदर्शनात् ॥

दुष्टलेख्यान्याह बृहस्पतिः

मुमूर्षुशत्रुमीतार्तस्त्रीमत्तव्यसनातुरै: ।
निशोपधिबलात्कारकृतं लेख्यं न सिध्यति ॥
दूषितो गर्हितः साक्षी यत्रैको विनिवेशितः ।
कूटलेख्यं तु तत्रोक्तं लेखको वापि तद्विधः ॥ इति ॥

॥ इति लेख्यप्रकरणम् ॥ ४ ॥

अथ भुक्तिः॥ ५॥

३० नारदः (४.८५)

आगमेन विशुद्धेन भोगो याति प्रमाणताम्। अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नैव गच्छति॥

सागमत्ववद्विशेषणान्तरवैशिष्ट्यमप्याह व्यासः

सागमो दीर्घकालश्चाविच्छेदोपरवोज्झितः। प्रत्यर्थिसंनिर्धानश्च पञ्चाङ्गो भोग इष्यते॥

भुक्तिमात्रेण साध्यासिद्धिमाह नारदः ( ४. ८६ ) संभोगं केवलं यस्तु कीर्तयेत्रागमं कचित्। भोगच्छलापदेशेन विश्लेयः स तु तस्करः ॥ इति

<sup>1</sup> G लेखकान्तरदर्शनात् for लेखकाक्षरदर्शनात्.

<sup>2</sup> A, B, C, D, F, G, H, K omit इति लेख्यप्रकर्णम्.

<sup>3</sup> अपरार्क reads 'च्छेदोपाधिविवर्जितः'; व्यव. मा. 'निहिछद्रोन्यरवोज्झितः'; परा. मा. and वीर० '०कालश्च विच्छेदोपरमो०.' D, F ०विच्छेदोपरबोधितः for ०विच्छेदोपरवोज्झितः; H विच्छेदोपनबोधितः (?).

<sup>4</sup> H अन्यार्थसंनिधानश्च for प्रत्यार्थसंनिधानश्च.

<sup>5</sup> नारद reads भोगं केवलतो यस्तु and स विज्ञेयस्तु तस्कर:.

इदं चागमस्मरणयोग्ये काले ज्ञेयम्। तदयोग्ये तु भुक्तिमात्रमपि प्रमाणमित्याह स एव (नारद ४. ८९)

स्मार्ते काले किया भूँमेः सागमा भुक्तिरिष्यते । अस्मार्तेनुगमाभावात्क्रमात्रिपुरुषागता ॥ इति ।

५ अनुगमाभावाद्योग्यानुपलब्ध्या आगमाभावनिश्चयस्यसिंभवात् ॥ अस्मार्तेष्यागमाभावस्मरणानुवृत्तावाह स एव (नारद ४.८७)

अनागमं तु यो भुङ्के बहून्यव्दशतान्यपि।
चौरदण्डेन तं पापं दण्डयेत्पृथिवीपतिः॥ इति।

यत्तु स एव (नारद ४. ९१)

१० अन्यायेनापि यद्धक्तं पित्रा पूर्वतरैक्षिमिः । न तच्छक्यमपाहर्तु क्रमात्रिपुरुषागतम् ॥ इति

तदागमं विनाप्यन्यायेनापि यत्पित्रा सह पूर्वतरै स्निमिर्भुक्तं तदपाहर्जुं न शक्यं, किं पुनरागमाभावनिश्चयासंभव इति योज्यम् । यदपि हारीतीर्यम्

१५ यद्विनागममत्यन्तं भुक्तं पूर्वैक्षिभिभवेत्। न तच्छक्यमपाहर्तु क्रमात्रिपुरुषागतम् ॥ इति

<sup>1</sup> A प्रमाणमाह for प्रमाणमित्याह.

<sup>2</sup> नारदस्मृति reads भुक्ते: for भूमे:.

<sup>3</sup> B, D, F omit असार्ते...संभवात्.

<sup>4</sup> C ॰ निश्चयस्य संभवात् for निश्चयस्यासंभवात्।

<sup>5</sup> नारदस्मृति reads पितु: for पित्रा and व्यव. मा. reads अपाकर्तुम्.

<sup>6</sup> B omits कि before पुन:.

<sup>7</sup> B, D हारीतायां for हारीतीयम्; F हारीततायाम्.

<sup>8</sup> B, C, D, F, G, H, K अपाकर्त for अपाइर्तुम्.

तद्त्यन्तोपलभ्यमानागमं विनेति व्याख्येयं न चागमस्वरूपं विनेति ॥ यत्पुनर्याज्ञवल्कीयम् (२.२८)

> भागमस्तु कृतो येन सोभियुक्तस्तमुद्धरेत्। न तत्सुतस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी॥ इति

५ तदागमकर्तुरेवागमानुद्धारे दण्डो न तत्पुत्रादीनामपीत्येवंपरं न त्वर्थसिद्धिरिति । यथाह हारीतः

आगमस्तु कृतो येन स दण्ड्यस्तमनुद्धरन्। न तत्सुतस्तत्सुतो वा भोग्यहानिस्तयोरिष ॥ इति ।

याझवल्क्यः (२.२९)

१० योभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्धरेत्। न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन विना कृता।।

रिक्थी अंशभागी पुत्रादिः । तमागमम् ॥ नर्नुं दीर्घकाळो भोगः प्रमाणिमिति विरुद्धम् । यतः खल्पकाळोपभोगेनाप्यभियोक्तद्दीनिः प्रतीयते । यथाह स एव (या. २. २४)

१५ पद्मयतो श्रुवतो भूमेहीनिर्विशतिवार्षिकी। परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी।। इति।

<sup>1</sup> B, C, D, F, G न त्वागम० for न चागम०; K न झागम०.

<sup>2</sup> G, K पुत्रादीनामित्येवंपरं for पुत्रादीनामपीत्येवंपरम्.

<sup>3</sup> G यथा हारीतः for यथाह हारीतः; K यदाह.

<sup>4</sup> न तु दीर्घ o for ननु दीर्घ o.

<sup>5</sup> B reads प्रमाणमिति यदुक्तं तत्कथं स्वल्पहानिप्रतीतेर्यथाहः D दीर्धकालो भोगः प्रमाणमिति यदुक्तं तत्कथं स्वल्पकालोपभोगेनाप्यभियोक्तुई।निप्रतीतेः.

<sup>6</sup> F omits परेण...इति. A omits इति.

उच्यते । एतत्पद्यतोप्रतिषेधतस्तावित्कालीनतद्भूम्यादिजन्यफलहानि-भिवतीत्येवंपरम् । न तु तद्भूम्यादिवस्तुहानिरपीति । अनागमं तु यो भुद्गे (नारद ४. ८७)—इत्युदाहृतवचनविरोधात् ॥ कात्यायनः

> नोपभोगे बलं कार्यमाहत्री तत्सुतेन वा। पशुस्त्रीपुरुषादीनामिति धर्मो व्यवस्थितः॥

नारदः ( ४. ८१ )

आधिः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधिस्त्रियः। राजस्वं श्रोत्रियस्वं च नोपभोगेन नश्यति॥ (=मनु ८. १४५)

मनुः (८. १४६)

१० संप्रीत्या भुज्यमानानि न नदयन्ति कदाचन। घेनुरुष्ट्रो वहन्नश्वो यश्च दम्यः प्रयुज्यते॥

दम्यः प्रयुज्यते दमनार्थं यः समर्प्यते ॥

॥ ईति भुक्तिप्रकरणम् ॥ ५॥

॥ अथ साक्षिणः॥ ६॥

टोडरानन्दे नारदः (४. १४७)
संदिग्धेषु तु कार्येषु द्वयोर्विवदमानयोः।
दृष्टश्चतानुभूतत्वात्साक्षिभ्यो व्यक्तदर्शनम्॥

<sup>1</sup> B, D, F तावत्कालीनभोगे तद्भम्यादि॰ for तावत्कालीनतद्भम्यादि॰.

<sup>2</sup> नारदस्मृति reads श्रोत्रियद्रव्यं न भोगेन प्रणश्यति.

<sup>3</sup> B, D, F वह: शाखी यश्च for वहन्नक्षो यश्च; H, G, K वहन्नाख्यो यश्च.

<sup>4</sup> A, B, C, D, F, G, H, K omit इति ... प्रकरणम्.

<sup>5</sup> नारद reads सन्दिग्धेषु च, श्रुतदृष्टानुभूतार्थात्, व्यक्तदर्शनम्, ५ [व्यवहारमयूष]

94

## तद्भेदानाह ष्ट्रहस्पतिः

लिखितो लेखितो गृढः सारितः कुल्यदूतकौ। याद्यच्छिकश्चोत्तरश्च कार्यमध्यगतोपरः॥ नृपोध्यक्षस्तथा ग्रामः साक्षी द्वादशधा स्मृतः॥

५ अर्थिना पत्रे निवेशितो लिखितः। प्रत्यर्थिनार्थिप्रेरणया निवेशि हेखितः। कुंड्यादिन्यवधानेन श्रावितो गृहः। पुनः पुनः स्मार्यमाणः स्मारितः। यहच्छयैवागतः साक्षीिक्रयमाणो याहिच्छः श्रवणाच्छ्रावणाद्वा साक्षिणामप्युपर्युपरि भाषमाण उत्तरः। अध्यकः प्राड्विवाकः। इदं च सभ्यादीनामुपलक्षणम् । लेखकः प्राड्विवाकश्च १० सभ्याश्चेवानुपूर्वशः—इति कात्यायनवाक्यात्। स एव

नव सप्त पश्च वा स्युश्चत्वारस्रय एव वा।
उभी वा श्रोत्रियो प्राद्यो नैकं पृच्छेत्कदाचन॥
छिखितौ द्वौ तथा गृढौ त्रिचतुःपश्च लेखिताः।
यदृच्छास्मारिताः कुल्यास्तथा चोत्तरसाक्षिणः॥
दूतकः खटिकाप्राही कार्यमध्यगतस्तथा।
एक एव प्रमाणं स्यात्रृपोध्यक्षस्तथैव च॥

लिखितादीनामुभयानुमतः एकस्यापि प्रहणमाह याज्ञवल्कयः (२. ७२ डभयानुमतः साक्षी भवत्येकोपि धर्मवित्।

<sup>1</sup> The व्यव. मा. (p. 321) reads लिखितोऽलिखितो गृहः.

<sup>2</sup> D, F स्मारितस्तुल्य॰ for स्मारितः कुल्य॰.

<sup>3</sup> D कार्यपृष्ठगतः.

<sup>4</sup> B, C, D, F, K, N omit अधिना. B, D, F पत्रनिवेशित: for निवेशित:. G अधिना स्वय पत्र निवेशित:.

<sup>5</sup> Homits कुड्यादि...श्रावणादा.

<sup>6</sup> F सर्थमाणः.

<sup>7</sup> In G, H the words अध्यक्ष:...वाक्यात् precede कुड्यादि above.

<sup>8</sup> Fomits उभयानु... व्यासः.

<sup>9</sup> B, C, D, G, K भवेदेकोप for भवलेकोप.

#### व्यासः

शुचिकियश्च धर्मज्ञः साक्षी यस्त्वनुभूतवाक् । प्रमाणमेकोपि भवेत्साहसेषु विशेषतः ॥

अनुभूतवाक् प्रायो दृष्टसँत्यवचाः ॥ निक्षेपादिष्वनाप्तमप्येकमाह ५ कात्यायनः

अभ्यन्तरस्थनिक्षेपे साक्ष्यमेकोपि वाच्यते। अर्थिना प्रहितः साक्षी भवेदेकोपि याचिते।।

याचितं विवाहाद्यर्थमानीतमाभरणादिकं कुण्डलादि । पण्यविवादे-प्येकमाह स एव

५० संस्कृतं येन यत्पण्यं तत्तेनैव विभावयेत्।
एक एव प्रमाणं स विवादे तत्र कीर्तितः॥

## तेषां च स्वरूपमाह व्यासः

धर्मज्ञाः पुत्रिणो मौलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । श्रीतसार्तिकयायुक्ता विगतद्वेषमत्सराः ॥

१५ श्रोत्रिया न पैराधीनाः सूरयश्चाप्रवासिनः । युवानः साक्षिणः कार्या ऋणादिषु विजानता ॥

<sup>1</sup> C, K प्रमाणमेको भवति.

<sup>2</sup> B, C, D, F, G, K ०सत्यवचन:.

<sup>3</sup> The वीर० reads अभ्यन्तरस्तु निक्षेपे and the समृतिच० 'आभ्यन्तरस्तु'.
The समृतिच० reads भवत्येकोपि दूतकः.

<sup>4</sup> F, K नीतं for आनीतम्.

<sup>5</sup> F पौत्रिणः for पुत्रिणः.

<sup>6</sup> B, D, F न पदाधीनाः for न पराधीनाः.

नारदः (४. १५५)

श्रेणिषु श्रेणिपुरुषाः स्वेषु वर्गेषु वर्गिणः। बहिर्वासिषु बाह्याः स्युः स्त्रियः स्त्रीषु च साक्षिणः॥

वर्गिण आह कात्यायनः

खिङ्गिनः श्रेणिपूगाश्च विणग्जातास्तथापरे । समूहस्थाश्च ये चान्ये वर्गास्तानब्रवीद्भृगुः ॥ दासचारणमहानां हस्त्यश्वरथजीविनाम् । प्रत्येकैकसमूहानां नायका वर्गिणः स्मृताः ॥

विजातीयांनाह याज्ञवल्क्यः (२.६९)

१० ज्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रीतस्मार्तिक्रयापराः । यथाजाति यथावर्ण सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः ॥

वैज्यीनप्याह स एव ( याज्ञवल्क्य २. ७०-७१ )

स्त्रीबालवृद्धिकतवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः। रङ्गावतारिपाखण्डिकूटकृद्विकलेन्द्रियाः॥

१५ पतिताप्रीर्थसंबन्धिसहायरिपुतस्कराः। साहसी दृष्टदोषश्च निर्धूताद्यास्त्वसाक्षिणः॥

निर्धृतः खजनैस्यक्तः । आदिशब्देन दासाद्याः । बृहस्पतिः मातुः पिता पितृब्यश्च भार्याया श्रातृमातुलै । श्राता सखा च जामाता सर्ववादेष्वसाक्षिणः ॥

<sup>1</sup> B, C, D, F, K अंजीषु for अंणिषु.

<sup>2</sup> अपरार्क and बीर॰ read वणिग्वाताः.

<sup>3</sup> C, G, H, K ०रथवाजिनां for ०रथजीविनाम्. अपरार्क and वीर० read इस्त्यश्वायुधजीविनाम् and प्रत्येकैकं समू०.

<sup>4</sup> C, D, F, G, H, K विजातीयानप्याइ.

<sup>5</sup> A, E, M वर्ज्यानाह.

<sup>6</sup> B, D, F, G, N पतिताथां भिसंबन्धि॰.

नारदः ( ४. १६१ )

अनिर्दिष्टस्तु साक्षित्वे स्वयमेवैत्य यो वदेत्। स्वयमुक्तिः स शास्त्रेषु न स साक्षित्वमईति॥

#### कात्यायनः

५ साक्षिणां लिखितानां च निर्दिष्टानां च वादिना । तेषामेकोन्यथावादी भवेत्सर्वे न साक्षिणः ॥

एतेषामि किचित्साक्षित्वमाह नारदः (४.१८८) असाक्षिणो ये निर्दिष्टा दासनैकृतिकादयः। कार्यगौरवमासाद्य भवेयुस्तेपि साक्षिणः॥

१० असंभवे मनुः (८. ७०)

स्त्रियाप्यसंभवे कार्य बालेन स्थविरेण वा। शिष्येण बन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा॥

याज्ञवल्क्यः (२. ७२)

सर्वः साक्षी संप्रहणे चौर्यपारुष्यसाहसे ॥

१५ अत्र स्त्रीसंप्रैहणादीनां साहसत्वेषि पृथगुपादानं गुप्ततया क्रियमाण-स्त्रीसंप्रैहादिपरम् । उशनाः

दासोन्धो बधिरः कुष्ठी स्त्रीबालस्थविरादयः। एतेप्यनभिसंबद्धाः साहसे साक्षिणो मताः॥

<sup>1</sup> नारदस्मृति reads सूचीत्युक्तः स शास्त्रेषु.

<sup>2</sup> व्यव. मा. and वीरo read वादिनां for वादिना and मेदात्सर्वें न साक्षिण:.

<sup>3</sup> A, E, M नैष्कृतिकादयः for नैकृतिकादयः. नारदरमृति and अपरार्क read नैकृतिकादयः. अपरार्क reads आश्रित्य for आसाद्य.

<sup>4</sup> B, D, F स्त्रियाथ संभवे.

<sup>5</sup> C, D, F, G, H, K स्त्रीसंग्रहादीनां.

<sup>6</sup> C, D, F, G, H, K ०संग्रहपरम्.

अनभिसंबद्धा अपक्षपातिनः ॥ बृहस्पतिः

सीक्षिणोर्थे समुहिष्टान्सत्सु दोषेषु दूषयेत्। अदुष्टान्दूषयन्वादी तत्समं दण्डमहिति॥

वाद्यत्र प्रत्यर्थी । तत्समं विवादविषयीभूतद्रव्यसमम् । व्यासः

५ साक्षिदोषाः प्रयोक्तव्याः संसदि प्रतिवादिना । पत्रेभिलिखितान्सर्वान् वाच्याः प्रत्युत्तरं तु ते ॥

पत्रे लिखितान्साक्षिदोषान्प्रतिलक्षीकृत्य तद्विषयं परिहारं ते साक्षिणः सभ्यैर्वाचनीया इत्यर्थः । स एव

प्रतिपत्तौ न साक्षित्वमहिन्त तु कथंचन।
अतोन्यथा भावनीयाः क्रियया प्रतिवादिना।।
अभीवयन्दमं दाप्यः प्रत्यर्थो साक्षिणः स्फुटम्।
भाविताः साक्षिणो वर्ज्याः साक्षिधमनिराक्रताः।।
तथैवै विनयं दाप्यः शास्त्रदृष्टेन कर्मणा।
यदि वादी निराकाङ्कः साक्षिसैत्त्वे व्यवस्थितः।। इति।

१५ अतोन्यथा असंप्रतिपत्तौ । भावनीयाः अङ्गीकारियत्वयाः । क्रियया प्रमाणेन । स्फुटं यथा स्यात्तर्थाभावयित्रत्यन्वयः ॥ यत्तु सभासदां दूषणं यह्नोकसिद्धमथापि वा । साक्षिणां दूषणं प्राह्यं नै साध्यं दोषवर्जनात् ॥ इति

<sup>1</sup> समृतिच० reads साक्षिणोधिसमु० and वीर० reads साक्षिणोधी समुद्दिष्टान्. B, C, D, F साक्षिणोधिसमुद्दिष्टान्.

<sup>2</sup> अपरार्क reads असाधयन् for अभावयन्.

<sup>3</sup> B, C, D, F, H, K, N omit the words तथैव...च्यवस्थित इति अपरार्क and वीर॰ read जितः स विनयं दाप्यः.

<sup>4</sup> A साक्षिसत्ये for साक्षिसत्त्वे. अपरार्क and परा. मा. read साक्षिसत्ये.

<sup>5</sup> C, D तथा भावयन् for तथाभावयन्.

<sup>6</sup> अपरार्क, स्मृतिच॰, परा. मा. and वीर॰ read असाध्यम्. परा. मा. reads नान्यदिष्यते for दोष॰ and स्मृतिच॰ reads दोषवर्णनात्; while व्यव. मा. reads दोषदर्शनात्.

तेहोकावधारिताप्तसाक्षिविषयम्। प्रतिवादिना दोषाज्ञाने स एव प्रमाणस्य हि ये दोषा वक्तव्यास्ते विवादिना। गूढाँस्तु प्रकटाः सभ्यैः काले शास्त्रप्रदर्शनात्॥

गृढाः शास्त्रप्रदर्शनेन साक्षिवादात्पूर्वकाले वक्तव्या इत्यर्थः । अनैन्तरं ५ तु न वक्तव्या इत्याह बृहस्पतिः

लेखेंयदोषास्तु ये केचित्साक्षिणां चैव ये स्मृताः। वादकाले तु वक्तव्याः पश्चादुक्तान्न दूषयेत्॥

उक्तान् उक्तवतः वक्तमारब्धवत इत्यर्थः। आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च (पा. ३.४. ७१)-इति कर्तरि क्तः॥

१० अत्र दण्डमाह कात्यायनः

उक्तेर्थे साक्षिणो यस्तु दूषयेत्प्रागदूषितान् । नै च तत्कारणं ब्र्यात्प्राप्रयात्पूर्वसाहसम् ॥

साक्षिणां स्वदूषणपरिहाराशकावर्थी तं कुर्यादित्याह बृहस्पतिः

लेख्यं वा साक्षिणो वापि विवादे यस्य दूषिताः। १५ तस्य कार्यं न सिंध्येत्त यार्वंत्तन्न विशोधयेत्॥

## तहेख्यादिकम्।।

## कूटसाक्षिकर्तुद्ण्डमाह कात्यायनः

 $<sup>{</sup>f 1}$   ${f B},{f D},{f F}$  ०वर्जनादिति तदा सत्वेन ( तत्त्वेन ? ) लोकेवधारितसाक्षिविषयम् .

<sup>2</sup> Nomits गृहास्तु...प्रदर्शनात्.

<sup>3</sup> B, D, F, H अनन्तरं तु वक्तव्याः.

<sup>4</sup> G लेख्ये दोषास्तु for लेख्यदोषास्तु.

<sup>5</sup> D, F omit the words उक्तानुक्त ..... कर्तरिक्तः; B, C, H, K, N omit वक्तमारब्ध ... कर्तरिक्तः.

<sup>6</sup> परा. मा. reads स च तत्कारणं for न च &c.

<sup>7</sup> F न सिध्येत.

<sup>8</sup> C यावन्नात्र; H यावन्तत्र.

येन कार्यस्य छोभेन निर्दिष्टाः कूटसाक्षिणः।
गृहीत्वा तस्य सर्वस्वं कुर्यान्निर्विषयं ततः॥

निर्विषयं विवादविषयीभूतार्थरहितम् ॥

दुष्टसाक्षिणां निश्चयोपायमाह नारदः ( ४. १९३–१९६ )

प यस्त्वात्मदोषदुष्टैत्वादस्वस्थ इव लक्ष्यते । स्थानात्स्थानान्तरं गच्छेदेकैकं चाँनुधावति ॥ कार्संत्यकस्माच सृशमभीर्कंणं निश्वसित्यपि । विलिखत्यविनं पद्भ्यां बाहू वासश्च धूनयेत् ॥ भिँद्यते मुखवर्णोस्य ललाटं स्विद्यते तथा । शोषमागच्छतश्चौष्ठावूर्धं तियेक् च वीक्षते ॥ त्वरमाण इर्वाबद्धमपृष्टो बहु भाषते । कृटसाक्षी स विज्ञेयस्तं पाँपं विनयेद्धृशम् ॥

साक्षिणां प्रश्नप्रकारमाह कात्यायनः मनुरिप (८.८७, ७९-८०) देवब्राह्मणसान्निध्ये साक्ष्यं पृच्छेर्हतं द्विजान्। उदब्रुखान्प्राङ्मुखान्वा पूर्विह्ने च शुचिः शुचीन्।।

<sup>1</sup> D, F ०साक्षिनिश्चयो० for ०साक्षिणां निश्चयो०.

<sup>2</sup> नारद reads ॰िमन्नत्वात् for ॰दुष्टत्वात्.

<sup>3</sup> A, C, E, G, H, K, M वानुधावति.

<sup>4</sup> D काकत्य॰ for कासत्य॰. नारद reads क्रामत्यनिभृतोकस्मात्.

<sup>5</sup> F अभीक्ष्णे for अभीक्ष्णम्.

<sup>6</sup> D, F विद्यते for भिद्यते.

<sup>7</sup> नारद reads इवाकसादपृष्टो.

<sup>8</sup> Domits पापं...पृच्छेदृतम्.

<sup>9</sup> F, K, N omit मनुरपि.

<sup>10</sup> वीरo reads ऋते द्विजान्.

<sup>11</sup> A, E, M प्राञ्चाखांश्च for प्राञ्चाखाःवाः

<sup>12</sup> B, D, F, G, H पूर्वा वा for पूर्वा च.

सभान्तः साक्षिणः सेर्वानर्थिप्रत्यर्थिसंनिधौ । प्राड्विवाकोनुयुजीत विधिनानेन सान्त्वयन् ॥ यह्वयोरनयोर्वेत्थ कार्येस्मिश्चेष्टितं मिथः । तद्भत सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥

५गवाश्वादिविवादेषु विप्रतिपैत्रार्थसात्रिध्यमप्याह स एव अर्थिप्रत्यर्थिसात्रिध्ये साध्यार्थस्य च संनिधौ। प्रत्यक्षं चोद्येत्साक्ष्यं न परोक्षं कथंचन।। अर्थस्योपिर कर्तव्यं तयोरिप विना कचित्। चतुष्पादेषु धर्मोयं द्विपदस्थावरेषु च।।

१० तौहयगणिममेयानामभावेपि हि वादयेत्। कियाकारेषु सर्वेषु साक्षित्वं न त्वतोन्यथा॥

तयोरिप विना कचित् तयोवीदिप्रीतवादिनोर्विनाप्यर्थसंनिधाने कचि-चतुष्पादादिष्वित्यर्थः । तौल्यं तोलनयोग्यं सुवर्णादे । गणिमं गणनीयं नाणकादि । मेयं मानयोग्यं व्रीहिगोधूमादि । अभावेपि साध्यार्थ-५५ संनिधानाभावेपि । क्रियाकारेषु व्यवहारेषु ॥ वधरूपे विवादपदे साक्षिभाषणं शिवसंनिधावित्याह स एव

वधे चेत्प्राणिनां साक्ष्यं वादयेच्छिवसंनिधौ। सद्भावे तु चिह्नस्य नान्यथैतत्प्रवादयेत् ॥

<sup>1</sup> मनु॰ reads प्राप्तान् for सर्वान्.

<sup>2</sup> D, F कार्येसिनिधष्ठितम्.

<sup>3</sup> H विप्रतिपत्त्यर्थ o for विप्रतिपन्नार्थ o.

<sup>4</sup> वीरo reads वादयेत् for चोदयेत्.

<sup>5</sup> H पूर्वेषु for सर्वेषु.

<sup>6</sup> A, B, C, D, E, M तत्त्वतो० for न त्वतो०.

<sup>7</sup> B, C, D, H तयोर्वादिनोर्विनाप्यर्थसंनिधाने; K तयोर्वादिनो विना अपि.

<sup>8</sup> परा. मा. and वीर o read वादयेच्छवसंनिधी.

<sup>9</sup> G विप्रस्य for चिह्नस्य.

<sup>10</sup> B, C, D, H, K नान्यथैव for नान्यथैतत्. स्मृतिच०, परा. मा. and वीर० read नान्यथैव. B, D विवादयेत् for प्रवादयेत्.

६ [ व्यवहारमयूख ]

तत्साक्षिभाषणं वधचिह्नस्याभावे कार्यम् । अन्यथा वधचिह्नसद्भावे ॥ स एव

न कालहरणं कार्य राज्ञां साक्षिप्रभाषणे।
महादोषो भवेत्कालाद्धर्मव्यावृत्तिलक्षणः॥

५ नारदः ( ४. १९८ )

आहूय साक्षिणः पृच्छेन्नियम्य शपथैर्भृशम्। समस्तान्विद्विताचारान्विज्ञातार्थान्पृथक् पृथक् ॥

### वसिष्ठः

समवेतेस्तु यदृष्टं वक्तव्यं तु तथैव तत्।

१० विभिन्नेनैवै तत्कार्यं वक्तव्यं तु पृथक् पृथक् ॥

भिन्नकाले तु यत्कार्यं विज्ञातं यत्र साक्षिभिः।

एकैकं वाद्येक्तत्र विधिरेष प्रकीर्तितः॥

## मनुः (८. ११३, १०२)

सत्येन शापयेद्विप्तं क्षत्रियं वाहनायुधैः ।

गोवीजकाञ्चनैर्वेदयं शूद्रं सर्वेस्तु पातकैः ॥

गोरक्षकान्वाणिजकांस्तथा कारुक्तशीलवान् ।

प्रेष्यान्वाधिषिकांश्चेव विप्रान् शूद्रवदाचरेत् ॥

ये घ्यपेताः स्वकर्मभ्यः पर्रपिण्डोपजीविनः ।

द्विजत्वमभिर्वाञ्छन्ति तांस्तु शूद्रवदाचरेत् ॥ इति ।

<sup>1</sup> B, D भाषणं च चिह्नस्याभावे; F चिह्नस्य भावे कार्ये.

<sup>2</sup> F राज्ञां साक्षिप्रभाषणं for राज्ञा साक्षिप्रभाषणे.

<sup>3</sup> अपरार्क reads विभिन्नेककार्य for विभिन्नेनैव तत्कार्य; परा. मा. and वीर्॰ read यत्कार्य for तत्कार्यम्.

<sup>4</sup> B, C, D, F, G परपीडोपजीविनः for परपिण्डोपजीविनः.

<sup>5</sup> B, D, F अभिकाङ्कान्ति for अभिवाञ्छन्ति.

94

अन्यथा ब्रुवतः सत्यं ते नश्यतीत्येवमादिप्रकारेणेत्यर्थः ॥ साक्षि-वचनपरीक्षामाह ।

देशकालवयोद्रैव्यसंज्ञाज्ञातिप्रमाणता । अन्यूनं चेन्निगदितं सिद्धं साध्यं विनिर्दिशेत् ॥

५ सार्क्षिणां विप्रतिपत्तौ निर्णयमाह याज्ञवल्कयः (२. ७८)

द्वैधे बहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा । गुणिद्वैधे तु वचनं प्राह्यं ये गुणवत्तमाः ॥

साक्ष्यमङ्गीकृत्यानिभधाने दण्डमाह स एव ( याज्ञवल्क्य २. ७६ )

अब्रुवन् हि नरः साक्ष्यमृणं सद्शबन्धकम् । १० राज्ञां सर्वे प्रदाप्यः स्थात् षट्चत्वारिंशकेह्नि ॥

सर्वं वृद्धिसिहतम्। सद्शबन्धकं दशमांशसिहतम्। दशमांशो राज्ञा प्राह्यः सवृद्धिकमृणमुत्तमर्णेन प्राह्यमिति मिताक्षरायाम्॥ जानतः साक्ष्यानङ्गीकारे दण्डमाह स एव (याज्ञवल्क्य २.८२)

यः साक्ष्यं श्रावितोन्येभ्यो निह्नुते तत्तमोवृतः । स दाप्योष्टगुणं दण्डं ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥

विवादपराजये यो दण्डंस्तमष्टगुणं दाप्यः । दण्डदानासमर्थस्तु ब्राह्मणो निर्वास्यः क्षत्रियादिः स्वोचितं कर्म कारयितव्य इति मिताक्षरायाम् ॥ मनुः (८. १०८)

यस्य दृत्रयेत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः।
रोगोप्तिक्रीतिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः॥

<sup>1</sup> B, D, F ०परीक्षोपायमाइ for ०परीक्षामाइ.

<sup>2</sup> वीर् reads व्योजातिसंशाद्रव्यप्रमाणतः and प्रा. मा. reads जाति for शाति. G जाति for शाति.

<sup>3</sup> D, F साक्षिण: for साक्षिणाम्.

<sup>4</sup> H omits राजा... सदशबन्धकम्.

 $<sup>\</sup>mathbf{D}$  В, С, G,  $\mathbf{K}$  तं दण्डमष्टगुणं;  $\mathbf{D}$  यो दण्डमष्टगुणम् .

### याज्ञवल्क्यः (२.८०)

डेक्तेपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तर्माः । द्विगुणा वान्यथा त्र्युः कूटाः स्युः पूर्वसाक्षिणैः ॥

## नारदः (१. ६२)

५ निर्णिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफलं भवेत्। लिखितं साक्षिणो वापि पूर्वमावेदितं न चेत्।।

कचित्साक्षिणोनृतवचनानुज्ञां प्रायश्चित्तं चाह याज्ञवल्क्यः (२.८३)
विर्णिर्नां हि वधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेत्।
तत्पावनाय निर्वाप्यश्चरः सारस्वतो द्विजैः॥

१० शूद्रस्य प्रायश्चित्तमाह विष्णुः (विष्णुधर्मसूत्र ८. १७) शूद्रश्चेकाँहिकं गोदशकस्य प्रासं दद्यात्—इति । ऐकाहिकमेकस्मिन्नहिन भक्षयितुं पर्याप्तम् ॥

# ॥ इति साक्षिप्रकरणं समाप्तम् ॥ ६ ॥

# ॥ अथ दिग्यम्॥ ७॥

१५ तत्तु मानुषप्रमाणानिणीतार्थनिणीयकम् । तच तत्कालकालान्तर-निणीयकतया द्वेधा । तत्राद्यभेदानाह बृहस्पतिः

<sup>1</sup> B, F read before उक्तेपि साक्षिभिः the verse वर्णिनां हि... द्विजै: and add शूद्रस्य प्रायश्चित्तमाह विष्णुः । उक्तेपि साक्षिभिः &c.

<sup>2</sup> B, C, D, F, G, K गुणवत्तरा:.

<sup>3</sup> B, D, F add after साक्षिण: 'अनृतवदनानुक्षिणः' (?); G adds अनृतवादिनः

<sup>4</sup> नारदस्मृति reads 'निणिक्तव्यवहारेषु'.

<sup>5</sup> C, H, K वर्णिनो हि for वर्णिनां हि.

<sup>6</sup> B, D, F ०श्वेकाह्निकं; विष्णुधर्मसूत्र reads शूद्र एकाह्निकम्.

<sup>7</sup> A, F omit इति...समाप्तम्; C, G, H, K read इति साक्षिनिरूपणं for इति...समाप्तम्.

94

धेटोग्निरुदकं चैव विषं कोशश्च पश्चमम्। षष्ठं च तण्डुलाः प्रोक्तं सप्तमं तप्तमाषकाः॥ अष्टमं फालमित्युक्तं नवमं धर्मजं स्मृतम्।

तत्राद्यानि पञ्च महाभियोग एवेत्याह याज्ञवल्क्यः (२.९५)

५ तुलाग्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये। महाभियोगेष्वेतानि शीर्षकस्थेभियोक्तरि॥

शीर्षकस्थे पाँराजयिकदण्डभाजि ॥ पितामहः

सावष्टमभाभियुक्तानां धटादीनि विनिर्दिशेत्। तण्डुलाश्चेव कोशश्च शङ्कांस्वेतानि योजयेत्। इति।

१० अवर्ष्टम्भो निश्चयः। तेन कोशोवष्टम्भे शङ्कायां च भवति। कालिकापुराणे

परदाराभिशापे च चौर्यागम्यागमेषु च।
महापातकशस्ते च स्याद्दिव्यं नृपसाहसे।।
विप्रतिपत्तौ विवादेवर्णस्य स्थापने कृते।
तत्रैव स्थापयेद्दिव्यं शिरःपूर्वं महीपतिः॥
परदाराभिशापे च बहवो यत्र वादिनः।
शिरोहीनं भवेद्दिव्यमासनः शुद्धिकारणात्॥

अगम्याः परदारभिन्नाः साधारणा वेदयाद्याः । शस्तेभिशस्ते । साहसं बलादन्यायः । अवर्णो निन्दा । शिरो दण्डः । परदाररूपं

 $<sup>{</sup>f 1}$  B, D घटो for धटो;  ${f F}$  घटाग्नि॰ for धटोग्नि॰;  ${f K}$  घटोनिरुदकं.

<sup>2</sup> A, C, G, H ०माषक: for ०माषका:; D ०माषकम्; K समाषक:; F omits तप्तमाषका:...नवमम्.

<sup>3</sup> A पराजयिक० for पाराजयिक०.

<sup>4</sup> A शङ्कास्वेव नियोजयेत् for शङ्कास्वेतानि योजयेत्.

<sup>5</sup> B, C, F, K omit अवष्टम्भो निश्चयः.

<sup>6</sup> H omits चौर्या...शापे च.

<sup>7</sup> G परदाराभिन्नाः for परदारभिन्नाः.

<sup>8</sup> B, C, D, F, K omit शिरो दण्डः.

विशेषणमविवक्षितं अभिशापस्यानुवाद्यत् । एवं बेहव इत्याद्यपि । तेन वाद्यभावेपि सर्वाभिशापे दिव्यं भवति । शुद्धिकारणादिति हेतु-निर्देशोप्येवं संगच्छते । विनापि शीर्षकं कुर्यात्रृपद्रोहेथ पातके (याज्ञवल्क्य २. ९६)—इति सामान्योक्तिश्च ॥ नार्ददः

पाजिभिः शिक्कितानां च निर्दिष्टानां च दस्युभिः। आसञ्जिद्धिपराणां च देयं दिव्यं शिरो विना॥ इति।

कालान्तरे निर्णायकं दिव्यं शैपथः ॥ तद्भेदानाह नारदः (४. २४८) सैत्यं वाहनशस्त्राणि गोबीजकनकानि च ।

देवतापितृपादांश्च दत्तानि सुकृतानि च ॥

१० स्पृशेच्छिरांसि पुत्राणां दाराणां सुहृदां तथा। अभियोगेषु सर्वेषु कोर्शपानमथापि वा॥

इत्येते शपथाः प्रोक्ता मनुना स्वल्पकारैणात्।। (नारद ४.२५०)।

कोशस्य कालान्तरनिर्णायकत्वेपि महाभियोगविषयतया आद्येषु पाठः। याज्ञवल्कयः (२.९६)

१५ रुच्या वान्यतरः कुर्यादितरो वैर्तयेच्छिरः ॥

<sup>1</sup> С एवं च बहवः.

<sup>2</sup> D, F ० भिशापेपि दिव्यं for ० भिशापे दिव्यम्.

<sup>3</sup> G omits च after सामान्योक्तिः.

<sup>4</sup> H reads after नारदः 'प्रायश्चित्तं चाइ याज्ञवल्क्यः। वर्णिनो हि वधो (the verse above).

<sup>5</sup> B, D, F शाप: for शपथ:.

<sup>6</sup> D, F, G सत्यवाहन ofor सत्यं वाहन, K सस्यवाहन.

<sup>7</sup> B, K कोशयान of for कोशपान o; C कोशपात o.

<sup>8</sup> नारद० read oकारणे for oकारणात् and दिव्यतस्व 'oकारणाः'.

<sup>9</sup> B, D, F वर्जयेत्.

अयं च विकल्पोभियोक्तिरिच्छायामेव। तदनिच्छायां त्वभियोज्यस्यैव विच्यम्।

न कश्चिद्भियोक्तारं दिव्येषु विनियोजयेत्। अभियुक्ताय दातव्यं दिव्यं दिव्यविशारदैः ॥ इति

५ दिव्यतत्त्वे कात्यायनीयोक्तेः ॥

अथाधिकारिन्यवस्था । याज्ञवल्क्यः ( २. ९८ )

तुला स्नीबालवृद्धान्धपङ्गुब्राह्मणरोगिणाम्। अग्निर्जलं वा शुद्रस्य यवाः सप्त विषस्य वा ॥

स्त्री जातिवयोवस्थाविशेषानादरेण । षोडशाब्दाविधको बालः सर्व-१० जातीयोपि । अशीतिवर्षाधिको वृद्धः । अत्र ब्राह्मणस्य षक्ष्यमार्ण-साधारणकाले तुलैव नियता । अग्र्यादिकाले तु शान्यपि भवन्ति । अत एव पितामहः

सर्वेषामेव वर्णानां कोशाच्छुद्धिर्विधीयते । सर्वाण्येतानि सर्वेषां ब्राह्मणस्य विनां विषम् ॥ इति ।

१५ कालिकापुराणे

वर्णान्त्यस्य सदा देयं माषकं तप्तहेमजम् ॥

नारदः

क्वीबान्नरान्सत्त्वहीनान्परितश्चार्दितान्तरान् । बालवृद्धातुरान्कीश्च परीक्षेत धटे सदा ॥

<sup>1</sup> B, C, D, F, K अभियोज्येच्छाया० for अभियोक्तुरिच्छाया०.

<sup>2</sup> B, C, D, F, K कातीयोक्तः.

<sup>3</sup> A • व्यवस्थाः for • व्यवस्थाः

<sup>4</sup> B, D, F वक्ष्यमाणासाधारण० for वक्ष्यमाणसाधारण०.

B, C, D, F, G, K विषं विना for विना विषम्. मिता and दिन्यतः read विषं विना.

<sup>6</sup> वीरo reads कीबातुराम् सत्त्व and विंतानराम्

श्लीणां तु न विषं प्रोक्तं न चापि सिल्छं स्मृतम् ।
धटकोशादिभिस्तासामन्तेस्तस्वं विचारयेत् ॥
नातीनां तोयशुद्धिः स्यात्र विषं पित्तरोगिणाम् ।
श्वित्र्यन्धकुनखादीनां नाग्निकैर्म विधीयते ॥
न मज्जनीयाँः स्त्रीबाला धर्मशास्त्रविचक्षणैः ।
रोगिणो ये च वृद्धाः स्युः पुमांसो ये च दुर्बलाः ॥
निरुत्साहान्व्याधिर्क्विष्टान्नार्तांस्तोये निमज्जयेत् ।
सद्यो न्नियन्ते मज्जन्तः स्वल्पप्राणा हि ते स्मृताः ॥
साहसेप्यागतानेतान्नैव तोये निमज्जयेत् ।
न चापि हारयेद्दिंगं न विषेण विशोधयेत् ॥ ( last four are नारद ४. २५५, ३१३-३१५ )

विष्णुः (=विष्णुधर्मसूत्र ९. २९) न श्लेष्मिणां व्याधितानां मीरूणां श्वासंकासिनाम् ।

#### कात्यायनः

१५ न लोहशिल्पिनामग्निः सिललं नाम्बुसेविनाम्।

मन्त्रयोगविदां चैव विषं दद्यात्तु न कचित्।।

तण्डुलैर्न नियुक्षीत त्रतिनं मुखरोगिणम्॥

<sup>1</sup> C, K अतस्तरवं for अन्तस्तरवम्.

<sup>2</sup> C, K नाम्निकार्यम्.

<sup>3</sup> नारद reads न मज्जनीयं स्त्रीबालम्.

<sup>4</sup> A, E, H, M क्षिष्टांस्तांस्तोये न निमज्जयेत् for ॰ क्षिष्टान्नार्तोस्तोये निभज्जयेत्.

<sup>5</sup> F अग्निमविशेषे न शोधयेत्.

<sup>6</sup> C, G, K श्रेष्मिकाणां; D, F श्रेष्मिकानाम्.

<sup>7</sup> B श्वासकासिकानां.

<sup>8</sup> C न तु युक्षीत for न नियुक्षीत.

व्रती पयोव्रतादिमान् । पितामहः

मद्यपद्मीव्यंसिननां कितवानां तथैव च। कोशः प्राज्ञैन दातव्यो ये च नास्तिकवृत्तयः ॥

नारदः (४. ३३२)

५ महापराघे निधेमें कृतन्ने क्वीबकुत्सिते । नीस्तिके दृष्टदोषे च कोशदानं विवर्जयेत् ॥

#### कात्यायनः

अस्पृत्रयाधमदासानां म्लेच्छानां पापकारिणाम् । प्रातिलोम्यप्रसूतानां निश्चयो न तु राजनि ॥ तस्प्रसिद्धानि दिव्यानि समैये तेषु निर्दिशेत्।

तत्त्रसिद्धानि धटसपीदीनि ॥ दिव्यकारिणोशक्तौ प्रतिनिधिमाह दिव्य-तत्त्वे स एव

देशकालीविरोधे तु यथायुक्तं प्रकल्पयेत्। अन्येन हारयेहिन्यं विधिरेष विपर्यये॥

१५ अन्येन हारयेत्प्रतिनिधिना कारयेत् । विपर्यये दिन्यकारिणोसामध्ये । युक्तं प्रकल्पयेत् । पूर्वे पित्रादिघातो महापापं वा कृतमिति निश्चये कालान्तरे चार्थान्तरसंदेहेपि प्रतिनिधिद्वारेव दिन्यमाह स एवं

<sup>1</sup> B, D, F व्यवसिनां for व्यसनिनाम्

<sup>2</sup> नारद reads नास्तिकवात्यदासेषु कोशपानम्

<sup>3</sup> मिता॰, रमृतिच॰, बीर॰ read संशये for समये.

<sup>4</sup> B, E, M दिन्यतन्त्रे.

<sup>5</sup> G ०कालविरोधे

<sup>6</sup> B, C, F, K, N omit युक्तं प्रकल्पयेत्.

<sup>7</sup> A, B, D, M read विपर्यये before पूर्वम्.

<sup>8</sup> B निश्चये वा for निश्चये.

<sup>9</sup> After स एव B, D, F add दिव्यप्रकरणे कात्वायनः.

७ [ब्यवहारमयुख]

मातापितृद्विजिगुरुवृद्धश्लीबाछघातिनाम् ।

महापातकयुक्तानां नास्तिकानां विशेषतः ॥

लिङ्गिनां प्रमैदानां च मन्नयोगिक्रियाविदाम् ।

वर्णसंकरजातानां पापाभ्यासप्रवर्तिनाम् ॥

एतेष्वेवाभियोगेषु निन्दोष्वेव प्रयन्नतः ।

दिव्यं प्रकल्पयेन्नेव राजा धर्मपरायणः ॥

एतेरेव निर्युक्तानां साधूनां दिव्यमहिति ।

नै सन्ति साधवो यत्र तत्र शोध्याः स्वकैनिरैः ॥

## खकराप्तैः॥

34

९० अथ कालः। पितामहः

चैत्रो मार्गशिरश्चैव वैशाखश्च तथैव च।

एते साधारणा मासा दिव्यानामविरोधिनः ॥

धटः सर्वर्तुकः प्रोक्तो वाति वाते विवर्जयेत्।

अग्निः शिशिरहेमन्तवर्षासु परिकीर्तितः॥

शरद्रीष्मे तु सिळेळं हेमन्ते शिशिरे विषम्॥

विषे हेमन्तिशिशयोरेवोपादानं कालान्तरस्याप्युपलक्षणं—वर्षे चतुर्यवा मात्रा (=नारद ४. ३२४)—इत्याद्यमे वक्ष्यमाणत्वात् ॥ नारदः कोशंस्तु सर्वदा देयस्तुला स्यात्सार्वकालिकी ॥

<sup>1</sup> स्मृतिच०, दिव्यतस्व read ०द्विजगुरुबालस्त्रीराजधातिनाम्-

<sup>2</sup> समृतिच॰ reads प्रशासाना for प्रमदानाम्.

<sup>3</sup> वीर o reads निन्धेष्वेवं प्रवर्तितः.

<sup>4</sup> दिन्यतत्त्व reads प्रयुक्तानां for नियुक्तानाम्.

<sup>5</sup> B, D, F न संनिधानसाधवः for न सन्ति साधवः.

<sup>6</sup> C, K omit विषे before हेमन्त०.

<sup>7</sup> C, B, D, F, G कोशं तु सर्वदा देथं (B, D देयः) for कोशस्तु सर्वदा देयः.

## पितामह:

पूर्वाह्ने मिपरीक्षा स्यात्पूर्वाह्ने च घटो भवेत्।
मध्याह्ने तु जलं देयं धर्मतत्त्वमभीप्सेता।।
दिवसस्य तु पूर्वाह्ने कोशशुद्धिविधीयते।
रात्रौ तु पश्चिमे यामे विषं देयं सुशीतलम्।। इति।

एतानि दिव्यान्यादित्यवारे कार्याणीति शिष्टाः ॥

अथ देशः। पितामहः

प्राड्युको निश्चलः कार्यः शुचौ देशे घटः सदा। इन्द्रस्थाने सभायां वा राजद्वारे चतुष्पथे॥

१० नारदः (४. २६५)

सभाराजकुलद्वारे देवायतनचत्वरे ॥ इति ।

#### कात्यायनः

इन्द्रस्थानेभिशस्तानां महापातिकनां नृणाम् ।
नृपद्रोहप्रवृत्तानां राजद्वारे प्रयोजयेत् ॥
प्रतिकोमप्रसूतानां दिव्यं देयं चतुष्पथे ।
अतोन्येषु तु कार्येषु सभामध्ये विदुर्बुधाः ॥ इति ।

### नारदः

अदेशकालदत्तानि बहिर्वादिकतानि च । व्यभिचारं सदार्थेषु कुर्वन्तीह न संशयः ॥ इति ।

<sup>1</sup> A, E, M अभीप्सतां for अमीप्सता.

<sup>2</sup> B, C, D, F, K एतानि च दिन्यानि for एतानि दिन्यानि.

<sup>3</sup> D, F, K प्रतिलोम्य॰ for प्रतिलोम॰.

<sup>4</sup> अपरार्क, स्मृतिच॰ and वीर॰ read बहिर्वासकृतानि and वीर॰ reads व्यभिचारे सदर्थेषु.

अथ सर्वदिन्यसाधारणो विधिः। पितामहः
तत आवाहयेदेवान्विधिनानेन धर्मवित्।
प्राड्युखः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्राड्विवाकस्ततो वदेत्॥
एह्येहि भगवन्धर्म अस्मिन्दिन्ये समाविश।
सहितो लोकपालैश्च वस्वादित्यमरुद्रणैः॥
आवाह्य तु धेटे धर्म पश्चादङ्गानि विन्यसेत्॥

#### स एव

इन्द्रं पूर्वे तुँ संस्थाप्य प्रेतेशं दक्षिणे तथा ।

वरुणं पश्चिमे भागे कुवेरं चोत्तरे तथा ॥

अग्र्यादिलोकपालांश्च कोणभागेषु विन्यसेत् ।

इन्द्रः पीतो यमः श्यामो वरुणः स्फटिकप्रभः ॥

कुवेरस्तु सुवर्णाभः अग्निश्चापि सुवर्णभः ।

तथैव निर्कतिः श्यामो वायुर्धूमः प्रशस्यते ॥

ईशानस्तु भवेद्रक्तं एवं ध्यायेत्क्रमादिमान् ।

इन्द्रस्य दक्षिणे पार्श्वे वसूनावाहयेद्धुधः ॥

धरो घ्रुवस्तथा सोम आपश्चेवानिलो नलः ।

प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोष्टो प्रकीर्तिताः ॥

देवेशेशानयोर्मध्य आदित्यानां तथार्थंनम् ।

धातार्यमा च मित्रश्च वंरुणोंशो भगस्तथा ॥

<sup>1</sup> C, D, F विधिना तेन for विधिनानेन.

<sup>2</sup> C धटं धर्म for धटे धर्मम्.

<sup>3</sup> B, F पूर्व तु for पूर्वे तु.

<sup>4</sup> Bomits अग्निश्चापि सुवर्णभः.

<sup>5</sup> F भवेद्रक्तं for भवेद्रक्तः.

<sup>6</sup> मिता॰ reads तथा गणम् for तथायनम्.

<sup>7</sup> B, D, F वरुणोंशों for वरुणोंशो; मिता॰ and दिव्यतस्व read वरुणोंशुः and परा. मा. reads वरुणेशों.

इन्द्रो विवस्वानपूषा च पर्जन्यो दशमेसाथा। ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यजैः॥ इत्येते द्वादशादित्या नामभिः परिकीर्तिताः। अग्नेः पश्चिमभागे तु रुद्राणामयनं विदुः ॥ वीरभद्रश्च शंभुश्च गिरिशश्च महायैशाः । अजैकपादहिर्बुभ्रयः पिनाकी चापराजितः ॥ भुवनाधीश्वरश्चेव कपाली च विशांपति:। स्थाणुर्भवश्च भगवान् रुद्रास्त्वेकादश स्मृताः ॥ प्रेतेशरक्षोमध्ये च मातृस्थानं प्रकल्पयेत्। ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा॥ 90 वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा गणसंयुता। निर्ऋतेरुत्तरे भागे गणेशायतनं विदुः ॥ वरुणस्योत्तरे भागे मरुतां स्थानमुच्यते। गगनस्पर्शनो वायुरनिलो मारुर्तस्तथा ॥ प्राणः प्राणेशजीवौ च मारुताः सप्त कीर्तिताः । 34 धटस्योत्तरभागे तु दुर्गामावाहयेद्वधः ॥ एतासां देवतीनां च स्वनाम्ना पूजनं विदुः।

<sup>1</sup> B, D, F दशमः स्मृतः for दशमस्तथा.

<sup>2</sup> H ०जघन्यतः for ०जघन्यजः.

<sup>3</sup> दिन्यतत्त्व reads मनुना for नामभिः.

<sup>4</sup> C omits महायशाः...भवश्र.

<sup>5</sup> A अहिर्नुधं:.

<sup>6</sup> G भगश्च for भवश्च; परा. मा. reads भगश्च.

<sup>7</sup> मिता॰ reads गगनः स्पर्शनः, वीर॰ reads प्रवनः स्पर्शनः and दिस्यतस्य reads श्रसनः.

<sup>8</sup> B, C, D, F, H, K महतः for माहतः.

<sup>9</sup> G मरुतोष्टी. स्मृतिच०, मिता०, परा. मा, दिव्यतत्त्व, धीर० read मरूतोष्टी.

<sup>10</sup> B, C, D, F, H, K देवतानां तु for देवतानां च.

94

भूषावसानं धर्माय दत्त्वा चाँच्यदिकं क्रमात्। अध्यदि पश्चादङ्गानां भूषान्तर्मुपकल्पयेत्। गन्धादिकां निवेद्यान्तां परिचर्या प्रकल्पयेत्॥ चतुर्दिक्षु तथा होमः कर्तव्यो वेदपारगैः। आज्येन हविषा चैव समिद्धिर्होमसाधनैः॥ सावित्र्या प्रणवेनाथ स्वाहान्तेनैव होमयेत्॥

हिनिश्चरः । आज्यहिनःसिमिधां संप्रतिपन्नदेवताकत्वान्मिलितानामेव होमः सान्नाण्ययोरिवेति दिव्यतत्त्वे गौडमीमांसकाः । तन्न । आज्ये स्रुवेणावद्यतीति स्रुवस्थं, चरौ सक्रदुपस्तृणाति मध्यात्पूर्वाधाच द्विहं-१० विषोवद्यति अभिघारयति हिवरवत्तं चैषोवदार्वधर्म इत्याश्वलाय-नादिसूत्रात्स्रुचिः, सिनत्सु सामर्थ्यात् हस्तस्येति भिन्नसाधनकत्वात्तन्न-तानुपपत्तेः । सान्नाण्यहोमयोस्तु जुह्वी एव साधनत्वाद्युक्ता तन्नतेति । स एव ।

> यमर्थमभियुक्तः स्याहिषित्वा तं तु पत्रके । मन्नेणानेन सहितं तत्कार्यं च शिरोगतम् ॥

<sup>1</sup> D, F भूमावसानं for भूपावसानम्.

\_2. C. K चार्घादिकं; H चार्थादिकम्.

<sup>3</sup> B अर्घाद for अध्योदि.

<sup>4</sup> B, D, F भूषान्तरमुप॰ for भूषान्तमुप॰.

<sup>5</sup> मिता and परा. मा. read नैवेद्यान्ताम्.

<sup>6</sup> C ॰समिधो for समिधाम्.

<sup>7</sup> B, C, F, H, K ॰ मीमांसक:.

<sup>8</sup> G स्रवस्थचरी for स्रवस्य चरौ.

<sup>9</sup> B, D, F अवदानं धर्मः for अवदानधर्मः.

<sup>10</sup> A, C, G, H, M read स्त्रव: for स्त्रव:.

<sup>11</sup> D, F जुह्रान एव for जुह्रा एव.

<sup>12</sup> दिव्यतत्त्व reads सहितं कुर्यात्तस्य शिरोगतम्.

मन्नश्च (महाभारते आदिपर्वणि ७४. ३०)
आदित्यचन्द्राविनलोनलश्च द्यौर्भूमिरापो हृद्यं यमश्च ।
अहश्च रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्।। इति।

#### नारदः

प्राड्विवाकस्ततो विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः ।
श्रुतवृत्तोपसंपन्नः शान्तचित्तो विमत्सरः ॥
सत्यसंधः श्रुचिर्दक्षः सर्वप्राणिहिते रतः ।
उपोषितश्चार्द्रवासाः कृतदन्तानुधावनः ॥
सर्वासां देवतानां च पूजां कृत्वा यथाविधि ॥ इति ।

## १० याज्ञवल्क्यः (२.९७)

सचैलं स्नातमाहूय सूर्योदय उपोषितम्। कारयेत्सर्वदिव्यानि नृपन्नाह्मणसंनिधौ॥

## पितामहोपि

एकरात्रोपोषिताय त्रिर्रात्रोपोषिताय वा । १५ नित्यं देयानि दिव्यानि शुचये चार्द्रवाससे ॥ इति ।

#### स एव

२०

सिद्धः परिवृतो राजा एतां शुद्धि प्रपूजयेत्। क्रित्वकपुरोहितांचार्यान् दक्षिणाभिस्तु तोषयेत्।। एवं कारियता राजा भुक्त्वा भोगान्मनोरमान्। महतीं कीर्तिमाप्नोति ब्रह्मभूयाय कल्पते।।

<sup>1</sup> D, F omit च after मन्न:.

<sup>2</sup> मिताo and दिव्यतत्त्व read शुद्धवासा: for आर्द्रवासा: and कुर्यात् for कृत्वा.

 $<sup>{</sup>f 3}$  D उपोषितः for उपोषितम्;  ${f F}$  उपोषिताः.

<sup>4.</sup> B omits त्रि...ताय. मिता॰ reads 'त्रिरात्रोपोषताय स्युरेकरात्रोषताय वा.'

<sup>5</sup> B, C, D, F, G, K शुद्धिमेतां for एतां शुद्धिम्.

# ॥ अथ धटविधिः॥

### पितामह:

विशालामुच्छितां शुभां धटशालां तु कारयेत्। यत्रस्थो नोपहन्येत श्वभिश्चाण्डालवायसैः॥ कपाटबीजसंयुक्तां परिचारकरक्षिताम्। पानीयादिसमायुक्तामशून्यां कारयेत्रपः॥

नारदः ( ४. २६४ )

खादिरं कारयेत्तत्र निर्वणं शुक्रवर्जितम् ॥ शुक्रखादिरवर्जितमित्यर्थः ॥

श्वांशपं तदभावे वा शांलं च कोटरैर्विना।
अअनं तिर्नेदुकीसारं तिनिशं रक्तचन्दनम्।।

माधवस्तु-अर्जुनस्तिलकोशोर्कस्तिनिशो रक्तचन्दर्नः-इति पपाठ ॥ एवंविधानि काष्ठानि धटार्थं परिकल्पयेत् ॥ (नारदः ४.२६५)

एवंविधानीत्यादीन्यन्यान्यपि यज्ञियान्यौदुम्बरादीनीति मेंदनः। १५ अत एव पितामहः

छित्वा तु यिक्षियं वृक्षं यूपवनमन्त्रपूर्वकम् । प्रणम्य छोकपालेभ्यस्तुला कार्या मनीिषिभिः ॥

<sup>1</sup> D, F, K यत्रस्था नोपहन्यन्ते ( K ० हन्येत ) for यत्रस्थो नोपहन्येत.

<sup>2</sup> नारद and वीर० read शुष्कविंतम्.

<sup>3</sup> B, D शालां for शालं. B, C, D, F, G, K वा for च after शालं.

<sup>4</sup> B, D, F तिदुका० for तिन्दुकी०; F ०सारतिनिशं for ०सारं तिनिशम्.

<sup>5</sup> B, D, F अशोकतिनिशी for अशोकस्तिनिश: परा. मा. reads तिमियो for तिनिशो.

<sup>6</sup> C ०चन्दनमिति for ०चन्दनः इति.

<sup>7</sup> D, F omit इति before मदन:.

<sup>8</sup> परा. मा. reads याशिकं वृक्षं हेतुवन्मञ्न०; वीर० reads यशियं काष्ठं; स्मृतिच० bas विधिवत् for यूपवत्.

मन्नः सौम्यो वानस्पत्यै इछेदने जप्य एव च।

यूपवत्—ओषघे त्रायस्वैनम् (वाज. सं. ४. १) इत्यादिमत्रपूर्वकम् । सौम्यानस्पत्ययोर्जपमत्रत्वेनादृष्टार्थत्वात्समुचयः। सौम्याः प्रसिद्धाः। वानस्पत्यो—वनस्पते शतवत्शो विरोहं (ऋ. सं. ३. ८. ११)। ५ अस्य यूपवदित्यतिदेशीत्सद्धस्यैवानुवादः॥ पितामहः

चतुर्हस्ता तुला कार्या पाँदी कार्यों तथाविधौ। अन्तरं तु तयोहस्तौ भवेद्ध्यधमेव च॥

#### व्यासः

हस्तद्वयं निखेयं तुं पादयोरुभयोरपि ॥ इति।

## १० पितामहः

चतुरस्रा तुला कार्या हढा ऋज्वी तथैव च। कटकानि च देयानि त्रिषु स्थानेषु यत्नतः।।

#### स एव

शिक्यद्वयं समासँज्य पार्श्वयोरुभयोरिप ।

पश्चिमे तोलयेत्कर्तृनन्यस्मिन्मृत्तिकां शुभाम् ।

इष्टकाभसापाषाणकपालास्थिविवर्जिताम् ॥

<sup>1</sup> D, F वानस्पत्यश्चन्दने for वानस्पत्यइछेदने; G वानस्पत्यकेदने.

<sup>2</sup> A, M जाप्यमन्नत्त्रेन for जपमन्नत्त्रेन.

<sup>3</sup> A, B, F, M वरोह for विरोह.

<sup>4</sup> B, D, F अतिदेशादेव for अतिदेशात्. A, H, M सिद्धस्य for सिद्धस्यैव-

<sup>5</sup> B omits चतुईस्ता...रपीति पितामहः.

<sup>6</sup> दिव्यतत्त्व reads 'पादौ चोपरि तत्समौ'.

<sup>7</sup> मिता॰, परा. मा, रमृतिच॰ read भनेदध्यर्धमेन ना; अपरार्क reads 'अध्यर्ध एन ना'.

<sup>8</sup> स्मृतिच०, वीर०, परा. मा. read 'तु प्रोक्तं मुण्डकयोर्द्धयोः.'

<sup>9</sup> दिव्यतत्त्व reads समासाद्य for समासज्य.

<sup>10</sup> F omits प्रागयान्...भयोरपि.

८ [व्यवहारमयूख]

नारदः (४.२७१–२७२)

शिक्यद्वयं समासज्य धकटकेटयोईहम्। एकत्र शिक्ये पुरुषमन्यत्र तुलयेच्छिलीम्।। धारयेदुत्तरे पार्श्वे पुरुषं दक्षिणे शिलाम्। पिटैकं पूरयेत्तस्मित्रिष्टैकापांसुलोष्टकैः।।

### परीक्षाप्रकारमाह स एव

कार्यः परीक्षकैर्नित्यमवलम्बसमो धटः । उदकं च प्रदातव्यं धटस्योपरि पण्डितः ॥ यस्मिन्न प्रवते तोयं स विज्ञेयः समो धटः ॥

## १० साम्यार्थमवलम्बावाह पितामहः

तोरणे च तथा कार्ये पार्श्वयोक्तभयोरि । धटादुचतरे स्यातां नित्यं दशिभरङ्कुलैः ॥ अवलम्बो च कर्तव्यो तोरणाभ्यामधोमुखौ । मृन्मयौ सूत्रसम्बद्धौ धर्टमस्तकचुन्बिनौ ॥

## १५ पितामहः

तोलियत्वा नरं पूर्वं तस्मात्तमवर्तार्य तु । धटं तु कारयेन्नित्यं पताकाध्वजशोभितम् ॥ तत आवाहयेदेवान् विधिनानेन मन्नवित् । वादित्रतूर्यनिर्घोषेर्गन्धमाल्यानुलेपनेः ॥

<sup>1</sup> F शिवां for शिलाम्.

<sup>2</sup> A, H, M पीठकं for पिटकम्.

<sup>3</sup> स्मृतिच॰ reads इष्टकात्रावपांसुभिः; नारद reads इष्टकालोष्टपांसुभिः.

<sup>4</sup> C, G अवालम्बावाह; K सामर्थ्यमवलम्बा०.

<sup>5</sup> C धटामस्तक o for धटमस्तक o.

<sup>6</sup> अपरार्क, स्मृतिच०, परा. मा., वीर० read पश्चात्तम् for तसात्तम्.

<sup>7</sup> F अवतीर्थ for अवतार्थ.

नारदः

रक्तेर्गन्धेश्च माल्येश्च दध्यपूपाक्षतादिभिः। अर्चयेत्त धटं पूर्व ततः शिष्टांस्तु पूजयेत्॥

याज्ञवल्क्यः (२. १००-१०२)

५ तुलाधारणविद्वद्भिरिभयुक्तस्तुलाश्रितः । प्रतिमानसमीभूतो रेखां कृत्वावतारितः ॥ त्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवैर्विनिर्मिता । तत्सत्यं वद कल्याणि संशयानमां विमोचेय ॥ यद्यस्मि पापकृनमातस्ततो मां त्वमधो नय । शुद्धश्चेद्गमयोध्वं मां तुलामित्यभिमन्नयेत् ॥ शुद्धश्चेद्गमयोध्वं मां तुलामित्यभिमन्नयेत् ॥

नारदः ( ४. २७६ )

समयैः परिगृँह्याथ पुनरारोपयेत्ररम् । निर्वाते वृष्टिरहिते शिरस्थारोप्य पत्रकम् ॥

र्समयैः परिगृह्य शपथैर्नियम्य । तानाह विष्णुः (विष्णुध. सू. १५१०. ९.)

ब्रह्मन्नां ये स्मृता लोका ये लोकाः कूटसाक्षिणः। तुलाधारस्य ते लोकास्तुलां धारयतो मृषा ॥ इति।

पुनरारोहणकालेभिमैत्रणमाह नारदः (=४. २७८–२७९; विष्णुध. सू. १०. १०–११)

<sup>1</sup> G विमोचयेति for विमोचय.

<sup>2</sup> B, D, F ०६वें तु for ०६वें माम्.

<sup>3</sup> B, D, F परिमृज्य for परिगृह्य.

<sup>4</sup> B, D, F समयै: for शपथै:.

<sup>5</sup> D, F निमञ्जणं for अभिमञ्जणम्.

त्वं वेतिस सर्वभूतानां पापानि सुकृतानि च।
त्वमेव देव जानीषे न विदुर्यानि मानवाः ॥
व्यवहारामिशस्तोयं मानवस्तोल्यते त्विय ।
तदेनं संशयारूढं धर्मतस्नातुमर्हिस ॥
देवासुरमनुष्याणां सत्यैस्त्वमतिरिच्यसे ।
सत्यसंधोसि भगवज् शुभाशुभविभावने ॥
आदित्यचन्द्राविनलोनलश्च द्यौभूमिरापो हृद्यं यमैश्च ।
अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्॥

### इति ।

### १० पितामहः

ज्योतिर्विद्वाहाँणः श्रेष्ठः कुर्यात्कालपरीक्षणम्। विनाड्यः पश्च विज्ञेयाः परीक्षाकालकोविदैः॥ साक्षिणो ब्राह्मणश्रेष्ठा यथादृष्टार्थवादिनः। ज्ञानिनः शुचयोलुव्धा नियोक्तव्या नृपेण तु॥ शंसन्ति साक्षिणः सर्वे शुद्धाशुद्धी नृपे तदा॥

विनाड्यः पलानि । दशगुर्वक्षरः प्राणः षद् प्राणाः स्याद्विनाडिका— इति स्मृतेः ॥ नारदः (४. २८३)

> तुलितो यदि वर्धेत विशुद्धः स्यात्र संशयः। समो वा हीयमानो वा न विशुद्धो भवेत्ररः॥

२० वृद्धिसर्ध्वगतिः । हानिरधोगतिः । पितामहः

अल्पपापः समो ज्ञेयो बहुपापस्तु हीयते ॥

<sup>1</sup> D, F अतिरिष्यते; H अतिरिच्यते.

<sup>2</sup> B मनश्च for यमश्च; D धर्मश्च; F नमश्च.

<sup>3</sup> B ब्राह्मणश्रेष्ठः for ब्राह्मणः श्रेष्ठः

<sup>4</sup> B, D, F सर्व for सर्वे.

<sup>5</sup> D omits द्यानिरघोगतिः.

अरुपत्वं सक्रदमतिकृतत्वेन । यत्र तु शिरे:स्थायिवचनेनैव सकृदमति-कृतत्विनश्चयः पापमात्रे च विप्रतिपत्त्या तहिन्ये कृते समता तत्र दोषाल्पत्वासंभवात्पुनः करणम् । अत एव बृहस्पतिः

तत्समस्तु पुनस्तोल्यो वृद्धिगो विजयी भवेत् । इति ।

५ पुनः करणे कारणान्तरमाह कात्यायनः

शिक्यच्छेदे तुलाभङ्गे तथा चापि गुणस्य वा। शुँद्धेश्च संशये चैनं परीक्षेत पुनर्नरम्।।

#### व्यासः

ंकक्षच्छेदे तुलाभङ्गे घटकर्कटयोस्तथा। १० रज्जुच्छेदेक्षभङ्गे वा दद्याच्छुद्धि पुनर्नृपः॥

इदं तु दृष्टकारणकभङ्गपरम् । आकस्मिकभङ्गादौ त्वशुद्ध एव कक्षच्छेदे तुलाभङ्गे धर्टकर्कटयोस्तथा । रज्जुच्छेदेक्षभङ्गे वा तथैवाशुद्धिमादिशेत् ॥ इति

स्मृत्यन्तरात्। कक्षं शिक्यतलम्। अक्षः स्तम्भोपरि स्थापितस्तुलाधारः। १५ आवृत्तिस्तोलनमात्रस्य न सीङ्गप्रयोगस्येति प्राच्याः। एवं तु वैगुण्या-परिहारात्साङ्गः प्रयोग आवर्तनीय इति मदनः॥

<sup>1</sup> B, D, F शिष्टावचनेनैव for शिरःस्थायिवचनेनैव.

<sup>2</sup> B, D, F, G दिन्यकृते for तिहन्ये कृते; C, H विप्रतिपत्त्या च दिन्ये; К पापमात्रे च प्रतिपत्त्या च दिन्ये कृते.

<sup>3</sup> B, C, D, F, K वधितो for वृद्धिगो; H वर्णितो.

<sup>4</sup> G चाधिगुणस्य for चापि गुणस्य.

 $<sup>\</sup>mathbf{5}$  B,  $\mathbf{F}$  शुद्धेस्तु for शुद्धेश्च;  $\mathbf{D}$  शुद्धेस्य.

<sup>6</sup> H omits धटकर्कटयो...तथैवाशुद्धि.

<sup>7</sup> F च्छेदेक्षयो भागस्तथैवा० for च्छेदेक्षभङ्गे वा तथैवा०.

<sup>8</sup> F न योगप्रयोगस्य for न साङ्गप्रयोगस्य.

<sup>9</sup> A, M एवं वैगुण्या० for एवं तु वैगुण्या०.

अर्थ प्रयोगः ॥ कर्ता शुभेह्नि पूर्वोह्ने पूर्वोक्तान्यतमवृक्षसमीपे गत्वा-ओषधे त्रायस्वैनम् (वाज. सं ४. १) इति मन्नेण वृक्षं छित्त्वा सोमो धेनुं गौतमः सोमैक्षिष्टुप् जपे विनियोगः। सोमो धेनुं ( ऋ. सं. १. ९१. २० )। वनस्पते गाँथिनो विश्वामित्रो वनस्प-५ तिस्त्रिष्ट्रप् जपे विनियोगः। वनस्पते शतवल्शो ( ऋ. सं. ३.८. ११) - इति जम्बा इन्द्रादिलोकपालान्त्रत्येकं नत्वा चतुईस्तदीर्धी चतुरङ्गर्लस्थूलां चतुरस्रां मध्येन्तयोश्चतुरङ्गलवृत्तां मध्य उपरिभागे तयोश्चाधोभागे च त्रिभिः कर्कटैः कटकैर्वा युतां तुलां कुर्यात्। ततः सप्तहस्तां पञ्चँहस्तां वा चतुरङ्गुलोन्नतां वेदिं च कुर्यादिति १० केचित् । ततस्तस्यां शुचिदेशान्तरे वा चतुरस्रं षहूस्तं षहूस्ता-धिकांशकृतचूडं स्तम्भद्वयं हस्तद्वयं भूमौ निखेयम् । भूमेरुपरि हस्त-चतुष्टयं चूडांशश्चाधिकः । स्तम्भान्तरं तु हस्तद्वयं सार्धहस्तं वा। तच्च डियोर्मध्येधोभागे लोहकर्कटकटकबिशाद्याकारतुलावलम्बनयुतं काष्ठं निवेदयम् । तस्मिस्तुला स्वोपरितनकर्कटबिद्यादिनावलिबिनी १५ प्रान्तयोश्च फलकद्वयं तिसृभि स्तिसृभी रज्जभिर्बन्धनीयम् । तुलायाः प्राच्यां हस्तद्वयान्तराळं दक्षिणोत्तरयोः स्तम्भद्वयं निखाय तयोरुप-

<sup>1</sup> B, D, F add पितामह: before अथ प्रयोग:.

<sup>2</sup> B omits प्वािक.

<sup>3</sup> C सौमस्त्रिष्टुप् for सोमस्त्रिष्टुप्.

<sup>4</sup> D, F गाधिनो for गाथिनो.

<sup>5</sup> C, H, K चतुईस्तां दीर्घा for चतुईस्तदीर्घाम्; G चतुईस्तां तुलां दीर्घाम्.

<sup>6</sup> D चतुरङ्गलां for चतुरङ्गलस्थूलाम्; F omits चतु ... स्थूलाम्.

<sup>7</sup> C कण्टकै: for कटकै:. B, D omit तत:.

<sup>8</sup> D, F omit पञ्चहस्ताम्. D, F वेदिं कुर्यात् for वेदिं च कुर्यात्.

<sup>9</sup> B, F omit स्तम्भद्धयं...सार्धहस्तम्.

<sup>10</sup> F मध्ये भागे for मध्येधोभागे.

<sup>11</sup> C तुलाखोपरि for तुलाखोपरि.

<sup>12</sup> B, F omit लिम्बनी... इस्तद्वयान्तरा.

<sup>13</sup> D, F स्तम्भइये.

र्युत्तराङ्गं काष्ठं दद्यात् । तदेतत्तोरणम् । तच धटादशाङ्कलोचम् । एतार्टशं पश्चिमायामपि कार्यम् । तोरणाभ्यामधो छम्बमानौ मृन्मयौ सूत्रसंबद्धौ गोलकरूपावलम्बौ तुलाप्रान्तरपृशौ कार्यौ साम्यज्ञानाय । फलक्योश्च प्रागप्रान् कुशानास्तृणीयात् । ततः कृतैकोपवासं शक्तौ भमहाभिँयोगे कृतोपवासत्रयं रिववारे सूर्योदयोत्तरं सचैलस्नातं शोध्यं कृतैकोपवासः प्राड्विवाकः पश्चिमे शिक्य आरोप्य पूर्वशिक्ये पाषाणेष्टकामृदाद्यारोप्य समं तोलयेत् । तत्परीक्षामुदकप्रक्षेपादिना सल्यवादिनो विप्रा हेमकाराश्च कुर्युः । ततस्तोलनकाले येन संनिवेशेनो-पिवष्टं तत्संनिवेशज्ञानाय ताद्दशीं रेखां कृत्वा तमवतारयेत् । ततः शश्चोध्यो देशकालौ संकीर्त्यात्मगुद्धिज्ञापनायामुकदिव्यं करिष्य इति संकल्प्य प्राड्विवाकमेकं चतुर ऋत्विजश्च वस्नादिना वृणुयात् । स्वस्ति-वाचायि कार्यमिति स्मार्तभट्टाचार्याः । प्राड्विवाकश्च प्राञ्जलिः सतूर्यनीदं

ओम्। एह्योहि भगवन्धर्म अस्मिन्दिन्ये समाविश। सहितो लोकपालैश्च वस्वादित्यमरुद्रणैः॥ इति

एवं घटे धर्ममावाद्य पश्चादङ्गदेवता आवाहयेत्।। इन्द्रं विश्वा माधुच्छन्दस इन्द्रोनुष्टुप् इन्द्रावाहने विनियोगः। एवं सर्वत्र विनि-योगः। इन्द्रं विश्वा० (ऋ. सं. १, ११, १) इन्द्र इहागच्छेह तिष्ठेति पूर्व इन्द्रमावाद्य पीतं ध्यायेत्। यमाय सोमं यमो यमोनुष्टुप्।

<sup>1</sup> B, D, F एतादृशं च पश्चिमा॰ for एतादृशं पश्चिमा॰.

<sup>2</sup> B, D, F, G, K कुशांस्तृणीयात् for कुशानास्तृणीयात्.

<sup>3</sup> C, G, K ०योगे वा कृतो० for ०योगे कृतो०.

<sup>4</sup> G ०दयानन्तरं for दयोत्तरम्

<sup>5</sup> B, D, F पश्चिमशिक्ये.

<sup>6</sup> C, K ०नाद ओमेत्धेहि for ०नादमोमेह्येहि; G सन् तूर्यनाद ०.

<sup>7</sup> B, C, D, F, H, K add ओम् before इन्द्रं विश्वा.

<sup>8</sup> B, D, F, H omit पूर्व इन्द्र... तिष्ठेति (p. 64 l. 1).

यमाय सोमं० ( ऋ. सं. १०. १४. १३ ) यम इहागच्छेह तिष्ठेति दक्षिणे यममावाह्य इयामं ध्यायेत्। त्वं नो वामदेवो वरुणस्त्रिष्टुप्। तैवं नो अग्ने वरुणस्य० ( ऋ. सं. ४. १.४) वरुणेहागच्छेह तिष्ठेति पश्चिमे वरुणमावाह्य स्फैटिकामं ध्यायेत्। राजाधिराजाय ५ (ते. आ. १. ३१.६) इति यजुषा कुवेर इहागच्छेह तिष्ठेति उत्तरे कुवेरमावाह्य सुवर्णवर्ण ध्यायेत्। अग्ने मेधातिथिरग्निगीयत्री। ओमांग्ने दूतं० ( ऋ. सं. १.१२.१) अग्ने इहागच्छेह तिष्ठेति आग्नेये अग्निमावाह्य सुवर्णवर्ण ध्यायेत्। मी पुणो घोरः कंण्वो निर्कतिर्गायत्री। मो पुणो० (ऋ. सं. १.३८.६) इहेत्याद्यावाह्य ५० इयामं ध्यायेत्। तव वायो व्यश्चो वायुर्गायत्री। तव वायो० (ऋ. सं. ८.२६.२१) इहेत्यीवाह्य ५० २६. २१) इहेति पूर्ववत् धूम्नं ध्यायेत्। तमीज्ञानं गौतम ईशानो जगती। तमीशानं० ( ऋ. सं. १.८९.५) इहेत्यीवाह्य रक्तं ध्यायेत्।। इन्द्राहक्षिणतः ज्मया अत्र वसवो मैत्रावरुणो वसिष्ठो वसविद्येषुप्। ज्मया अत्र वसवो० (ऋ. सं. ७. ३९.३) इहागच्छ-१५ तेह तिष्ठतेत्यष्टौ वस्तृ।

धरो ध्रुवस्तथा सोम आपश्चेवानिलोनलः । प्रत्यूपश्च प्रभासश्च वसवोष्टी प्रकीर्तिताः ॥

<sup>1</sup> C, G, K add ओम् before यमाय सोमम्.

<sup>2</sup> C, G, K add ओम् before त्वं नो अप्ते.

<sup>3</sup> C स्फाटिकामं for स्फटिकामम्.

<sup>4</sup> B, C, D, F, G स्वर्णामं for सुवर्णवर्णम्.

<sup>5</sup> D अग्निर्मधा० for अग्नि मेधा०.

<sup>6</sup> D, F, G, K add ओम् before मो पु णो.

<sup>7</sup> G काण्वो for कण्वो.

<sup>8</sup> C तवा वायो for तव वायो.

<sup>9</sup> F, D, G, K add ओम् before तमीशानम्.

<sup>10</sup> B, F omits त्यावाह्य...तिष्ठते (1. 15).

<sup>11</sup> D प्रभावश्च for प्रभासश्च; F प्रभाषश्च.

इन्द्रेशानयोर्मध्ये त्यानु सांमदो मत्स्यो द्वादशादित्या गायत्री । त्यानु क्षत्रियान् ( ऋ. सं. ८. ६७. १ ) इत्यादि द्वादशादित्यानावाह्य ।

धातार्यमा च मित्रश्च वरुणोंशो भगस्तथा।
इन्द्रो विवस्वान्पूषा च पर्जन्यो दशमस्तथा॥
ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यजः।
इत्येते द्वादशादित्या नामभिः परिकीर्तिताः॥

अग्नेः पश्चिमे आ रुद्रासः इयावाश्व एकादश रुद्रा जगती औं रुद्रासः ( ऋ. सं. ५, ५७. १ ) इहेति रुद्रानावाह्य।

वीरभद्रश्च शंभुश्च गिरिशश्च महायशाः।

अजैकपादहिर्बुध्र्यः पिनाकी चापराजितः॥

भुवनाधीश्वरश्चेव कपाली च विशांपतिः।

स्थाणुभवश्च भगवान हदा एकादश स्मृताः॥

यमनिर्ऋतिमध्ये ब्रह्म जज्ञानं गौतमो वामदेवो ब्रह्मा त्रिष्टुप् ब्रह्म जज्ञानं० (वाज. सं. १३. ३) इहेत्यादि ब्रह्माणमावाद्य । १५ गौरीर्मिमायेत्यस्य दीर्घतमा उमा जगती गौरीर्मिमाय० (ऋ. सं. १०. १६४. ४१) मातर इहागच्छतेह तिष्ठतेति मातृरावाह्य। ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा। वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्त मातरः।।

<sup>1</sup> B, D, F add ओम् before त्यात्र.

<sup>2</sup> D, F दश्चमः स्मृतः for दश्चमस्तथा.

<sup>3</sup> B, F, G add ओम before आ रुद्रास:.

<sup>4</sup> A अहिर्नुध्नः for अहिर्नुध्यः.

<sup>5</sup> B भगेश्च for भवश्च; C, D, F, G, K भगश्च for भवश्च.

<sup>6</sup> B, D, F omit ब्रह्म जज्ञानं...वाह्य.

<sup>7</sup> H वासुदेवो for वामदेवो.

<sup>8</sup> C, G, H, K omit गौरीभिमायेत्यस्य...भिमाय (1.15).

९ [व्यवहारमयुख]

निर्ऋतेकत्तरतो गणीनां त्वा गृत्समदो गणाधिपतिर्जगती गणानां त्वा० (ऋ. सं. २. २३. १) इहेत्यादि गणेशम् । वक्तणादुत्तरे मक्तो यस्य राष्ट्रगणो मक्तो गायत्री मक्तो यस्य० (ऋ. सं. १. ८६. १) इहेत्यादि मक्तः ।

गगनस्पर्शनो वायुरनिलो मारुतस्तथा। प्राण: प्राणेशजीवौ च मर्रुत: सप्त कीर्तिता: ॥

धटादुत्तरे जातवेदसे कइयपो दुर्गा त्रिष्टुप् जातवेदसे० ( ऋ. सं. १. ९९. १) इहेति दुर्गाम् ॥ एवमेता देवता आवाह्य पूजयेत् । अं धर्मायाद्यं प्रकल्पयामि नमः इत्यादिप्रयोगेणाद्येपाद्याचमनीयमधु१० पर्काचमनीयस्नानवस्त्रयज्ञोपवीताचमनीयमुकुटकटकादिभूषान्तं धर्माय दस्वा इन्द्रादीनां प्रणवाद्येः स्वस्वनामभिश्चतुर्ध्यन्तनमोन्तैर्द्ध्यादिभूष-णान्तं पदार्थानुसमयेन दत्त्वा धर्माय गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यानि दध्यपूपाक्षतीदि च दत्त्वा इन्द्रादीनां गन्धादीनि पूर्ववदद्यात् ॥ गन्धपुष्पादीनि च धटे धर्मपूजायां च रक्तानि कार्याणि । इन्द्रादीनां भयालामम् । एतदन्तं प्राद्विवाकः कुर्यात् । ततश्चतुर्भिक्रत्विग्मिश्च-तस्यु दिश्च लौकिकाग्निस्थापनादिपूर्वं होमः कार्यः । तत्र सप्रणवां

<sup>1</sup> A, D, F गणानां गृत्समदो.

<sup>2</sup> D, F, K add ओम् before गणानाम्.

<sup>3</sup> D, C, F, K read ओम् before मरुतो.

<sup>4</sup> B, C, D, F, G, K महतोष्टी for महत: सप्त.

<sup>5</sup> B तत्र धर्माय; D, F तत्र ओं धर्माय; A, G, K, M omit ओं before धर्माय.

<sup>6</sup> C अर्घादि for अर्घादि; B अर्घाभूषान्तं for अर्घादिभूषणान्तं; D भूषान्तं for भूषणान्तम्. A, M चतुर्थन्तैः for ०र्थन्तनमोन्तैः.

<sup>7</sup> B, C, D, F, K ०क्षतानि for ०क्षतादि.

<sup>8</sup> D, F मधुपूर्ववत्.

<sup>9</sup> B, D, F omit गन्धपुष्पा...कुर्यात् (l. 15).

गायत्रीमुचार्य पुनः स्वाहाकारौन्तं प्रणवमुचार्य आज्यचरुसमिधः प्रत्येकमष्टोत्तरशैतं सवित्रे जुहुयुः। ततोभियुक्तमर्थं पत्रे लिखेदिभि-युक्तः।

आदित्यचन्द्रावनिलोनलश्च द्यौर्भूमिरापो हृद्यं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् ॥ इति

(महाभारते आदि. ७४. १६) मन्नं च लिखेत् । तत्र पत्रं संशो-ध्याभियुक्तिशिरोगतं कुर्यात् । इदं च धमीवाहनादि शिरःपत्रदानान्तं सर्वदिव्यसाधारणम् । ततः प्राद्विवाको धटमभिमन्नयेत्

त्वं घट ब्रह्मणा सृष्टः परीक्षार्थं दुरात्मनाम् ।

भ धकाराद्धर्मभूतस्त्वं टकारात्कुटिलं नरम् ॥

भृतो भावैयसे यस्माद्धटस्तेनाभिधीयसे ।

स्वं वेत्सि सर्वभूतानां पापानि सुकृतानि च ॥

त्वमेव सर्वं जानीषे न विदुर्यानि मानवाः ।

व्यवहाराभिशस्तोयं मानुषः शुद्धिमिच्छति ॥

भ तैदेनं संशयादस्माद्धर्मतस्नातुर्महिसि ॥ इति

## मन्नेण। ततोभियुक्तः

त्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवैर्विनिर्मिता। तत्सत्यं वद कल्याणि संशयान्मां विमोचय॥

<sup>1</sup> D, F oकारान्तः for oकारान्तं.

<sup>2</sup> G ०शतमकाय for ०शतं सवित्रे.

<sup>3</sup> B, D, F सत्त्वमिति for वृत्तमिति.

<sup>4</sup> मिता॰, अपरार्क, रमृतिच॰, वैजयन्ती read धर्ममूर्ति:.

<sup>5</sup> C भावयते for भावयसे. दिन्यतत्व reads धार्यसे.

<sup>6</sup> B, D, F तदेवं.

<sup>7</sup> D, F अईतीति for अईसीति.

<sup>8</sup> D, F, K देवविनिर्मिता for देवैर्विनिर्मिता.

यद्यहं पापकृत्मातस्ततो मां त्वमधो नय । शुद्धश्चेद्रमयोध्वं मीं तुलामित्यभिमन्त्रयेत् ॥ (याज्ञवल्क्य. २. १०१–१०२)

ततः प्राडिवाकः शिरोगतपत्रकमियुक्तं यथार्थानं यथासंनिवेशं ५च धटमारोप्य पञ्चपलकं तथैव तत्र स्थापयेत्। तिसंभ्र्य काले शुद्धाशुद्धी परीक्ष्य शुचिभिर्नाह्मणे राज्ञे सभ्येभ्यश्च निवेदनीये इति । ततस्ततो-वतीर्य प्राडिवाकन्नह्मित्वेजो यथाविभवं दिक्षणाभिस्तोषयेत् । ततो देवताः उत्तिष्ट न्नह्मणस्पते ( ऋ. सं. १. ४०. १ ) यान्तु देवगर्णाः इति विसृज्य सर्वं प्राडिवाकाय समर्पयेत् ॥

<sup>1</sup> B, C, D, F, G, K मामिति तुलामधिमत्रयेत्.

<sup>2</sup> F omits यथास्थानम्.

<sup>3</sup> B, D, F read after स्थापयेत्-पलं च षष्टिगुर्वक्षरोच्चारमितः कालः । तद्यथात्माकांते (मा त्वं कान्ते?) पक्षस्यान्ते पर्याकाशे स्वाप्सीः। कान्तं वक्तं वृत्तं पूर्णं चन्द्रं मत्वा रौत्रों (रात्रों?) चेत् मुत्थाम (क्षुत्क्षामः?) प्राटन्नेटः (?) (प्राटंश्चेतः?) खेटो राद्यः प्राचात्कृरस्तसाद् ध्वान्ते हर्म्यस्यान्ते शय्येकान्त (न्ते?) कर्तव्या.

<sup>4</sup> After निवेदनीये B, D, F read तल्लक्षणं च पितामहः साक्षिणो ब्राह्मणाः श्रेष्ठाः यथादृष्टार्थवादिनः । ज्ञानिनः द्युचयोलुच्धा नियोक्तव्या नृपेण तु ॥ द्यंसन्तु साक्षिणः सर्वे शुद्धयशुद्धी नृपे तदा । इति । शुद्धयशुद्धिनिर्णयहेतुश्च । तुलितो यदि वर्धत स शुद्धः स्यात्र संशयः । सभी वा हीयमानो वा न विशुद्धो भवेत्ररः ॥ वर्धत अर्थः स्यात् । हीयमानः अधोगामी इत्यर्थः । तेन मन्नलिङ्गाविरोधः । तत्र सगत्ये सक्टदमितपूर्वतेता (?) स (अ?) दोपता । हीनत्वे सक्टनमितपूर्वत्वे न बहुदोपतेति विवेकः । यदा त्वसित दृष्टकारणे शिवयतररज्ञुच्छेदौ तुलाकर्कटपादस्तम्भोत्तरङ्गादीनां भङ्गश्च तदाप्यशुद्धता । यदा तु दृष्टकारणकौ एषां भङ्गच्छेदौ तदा पुनरारोपयेत् । ततस्ततोवतीर्थं &c. This passage is very corrupt in the three Mss. I have not noted all these corrupt readings.

<sup>5</sup> D, F, K दक्षिणादिभि: for दक्षिणाभि:.

<sup>6</sup> B, D, F add सर्वे after देवगणाः.

34

## ॥ अथाग्निविधिः॥

### पितामहः

अग्नेर्विधि प्रवक्ष्यामि यथावच्छास्त्रचोदितम् । कारयेन्मण्डलान्यष्टौ पुरस्तान्नवमं तथा ॥ आग्नेयं मण्डलं चाँचं द्वितीयं वारुणं तथा । तृतीयं वायुदैवैत्यं चतुर्थं यमदैवतम् ॥ पश्चमं त्विन्द्रदैवत्यं पष्टं कौवेरमुच्यते । सप्तमं सोमदैवत्यं सावित्रं त्वष्टमं तथा ॥ नवमं सर्वदैवत्यमिति वेद्विदो विदुः ।

भद्नस्तु-अष्टमं सर्वदैवतम् । पुरस्तान्नवमं यत्तु तन्महत्पार्थिवं विदुः ॥ गोमयेन कृतानि स्युरिद्धः पर्युक्षितौनि च-इति पपाठ ॥ मण्डलानां परिमाणमाह स एव (=नारद ४.२८५-२८६)

द्वात्रिंशदङ्कुलं प्राहुर्मण्डलान्मण्डलान्तरम् ॥ अष्टिभर्मण्डलेरेवमङ्कुलानां शतद्वयम् ॥ षद्पञ्चाशत्समधिकं भूमेस्तु परिकल्पना ॥

मण्डलान्मण्डलादेः । मण्डलभुवोन्तरालभुवश्च मिलित्वा द्वात्रिंश-दङ्कुलानीत्यर्थः । तत्र षोडशाङ्कलं मण्डलं मण्डलयोरन्तरालं च तावदेव । पोडशाङ्कलकं क्षेयं मण्डलं तावदन्तरम्—इति याज्ञवलक्योक्तः (२. १०६) । यदि शोध्यपदं षोडशाङ्कलाधिकं तदानितरालं

<sup>1</sup> D वार्ध for चाद्यम्.

<sup>2</sup> B, D, F ॰देवत्यं for ॰दैवत्यं or देवतम् everywhere.

<sup>3</sup> G पर्यक्षितानि वेति.

<sup>4</sup> H omits पोडशाङ्गलकं...शोध्यपदम्.

<sup>5</sup> B, D, F याज्ञवल्क्योक्तं for याज्ञवल्क्योक्तेः

<sup>6</sup> C शोध्यं पदं for शोध्यपदं.

<sup>7</sup> B, D, H तदान्तरालं (D ०ले) घोडशाङ्गलकं श्रेयं न्यूनमेव; F तदान्तराले पोडशाङ्गलाधिकं तदान्तराले घोडशाङ्गलकं श्रेयं (न्यू?) नमेव.

षोडशाङ्कुलन्यूनमेव भवति । यदि शोध्यपदं षोडशाङ्कुलादल्पं तद् षोडशाङ्कुलमण्डलमध्ये पदपरिमाणमवान्तरमण्डलं कार्यम् ॥ यत्त नारदः—एवं शतद्वयम् (नारद ४. २८६) इत्यस्याप्रे चत्वारिंशत्स-मधिकं भूमेरङ्कुलमानतः—इति पपाठ तद्ष्टमनवममण्डलान्तरा-५लभूभागं विहाय योज्यं तस्य गमनानहत्वात् । एवं चतुर्विंशतिरा- ख्याता भूमेस्तु परिकल्पना—इति कल्पतरूक्ते पाठेप्याद्यमवस्थितिमण्डलं विहायाङ्कुलपरिमाणं योज्यम् ॥

मण्डले मण्डले देयाः कुशाः शास्त्रप्रचोदिताः। विन्यसेच पदं तेषु कर्ता नित्यमिति श्वितिः॥

१० मिताक्षरायां मदनरत्ने च-शान्त्यर्थं जुहुयादग्नौ घृतमष्टोत्तरं शतम्। अयं च होभोग्नये पार्वकाय स्वाहेति मन्नेण कार्य इति विज्ञानेश्वरः॥ नारदः (२.२८८-२८९)

जात्येव लोहकारो यः कुशलश्चामिकर्मणि। दृष्टप्रयोगश्चान्यत्र तेनायोग्नौ प्रतापयेत्॥ अग्निवर्णमयःपिण्डं सस्फुलिङ्गं सुरक्षितम्।

### पितामहः

34

असिहीनं समं कृत्वा अष्टाङ्गुलमयोमयम्। । पिण्डं तु तापयेदमौ पञ्चाशत्पिकं समम्॥

<sup>1</sup> C, G कल्पतरूक्तेपि पाठे; K कल्पनसूक्तेपि पाठे.

<sup>2</sup> E, G, M अङ्गलं परिमाणं for अङ्गलपरिमाणम्.

<sup>3</sup> D, F अर्थवहोमो (?) for होम:.

<sup>4</sup> B, D, F omit अम्रये before पावकाय.

<sup>5</sup> नारद reads सुरक्तितम् for सुरक्षितम्; अपरार्क reads सुयन्नितम्; मिता । सुरक्षितम्.

<sup>6</sup> C adds by mistake five lines after अष्टाङ्गलमयोमयं, which refer to शरक्षेप 'क्षत्रियस्तद्वृत्तिर्वाद्याणो वानायसाम्रान्...शरमाही द्वततरं तोरणं गरवा'.

<sup>7</sup> B, D, F वहाँ for अभी. K पातयेत् for तापयेत्.

. }

# कालिकापुराणे 1

शतार्धपिलकं वृत्तं द्वादशाङ्गलमायतम्। है है सिमियं ध्मातं देयं राज्ञाभिशापिने॥

शङ्कलिखितौ तु पिण्डस्य पोडशपलत्वमाहतुः—अथवा सप्ताश्वत्थ-५ पत्रान्तरितं षोडशपलमंग्निवणं पिण्डमञ्जलिनादाय—इत्यादि । एतचा-शक्तौ । तृतीयतापे तप्यन्तम् (नारद ४. २९०)—इति नारदोक्ते-क्षिवारं पिण्डैः संताप्यः । तत्र संताप्य जले क्षित्वां पुनः संताप्य जले क्षित्वा पुनस्ताप्यमाने प्राड्विवाको धर्मावाहनादिशिरःपत्रारोप-णान्तं कुर्यात् ॥ तत्र वहिंपूजायां विशेषमाह पितामहः

१० तत्र पूजां हुताशस्य कारयेन्मनुजाधिपः । रक्तचन्दनधूपाभ्यां रक्तपुष्पैस्तथेव च ॥

## हारीत:

प्राड्याखरत ततस्तिष्ठेत्प्रसारितकराङ्गुलिः । आर्द्रवासाः शुचिश्चैव शिरस्यारोप्य पत्रकम् ॥

१५ शोध्य इति शेषः । पितामहः

प्रथमे मण्डले तिष्ठेत्प्राङ्मखः प्राञ्जलिः शुचिः ॥

<sup>1</sup> B oपुराणे तु; D, F पुराणेपि.

<sup>2</sup> C, D, F लोह॰ for लोह॰.

<sup>3</sup> B, D, F अतिशापिने for अभिशापिने.

<sup>4</sup> B ०वर्णमयं पिण्ड॰; D, F अग्निमयं पिण्ड॰.

<sup>5</sup> D, F पिण्डं संतर्थ for पिण्डः संताप्य:.

<sup>6</sup> F क्षिस्वा तु पुन:.

<sup>7</sup> B, D, F धर्मपूजायां for विह्नपूजायाम् .

<sup>8</sup> C, G, H, N omit पितामहः ... शुचिः. स्मृतिच० and अपरार्क read पश्चिमे for प्रथमे.

नारदः ( ४. ३०१ )

हस्तक्षतेषु सर्वेषु कुर्याद्धंसेपदानि तु । तान्येव पुनरालक्षेद्धस्तौ बिन्दुविचित्रितौ ॥

याज्ञवल्क्यः (२. १०३)

५ करो विमृदितब्रीहेरङ्कयित्वा ततो न्यसेत्। सप्ताश्वत्थस्य पत्राणि तावत्सूत्रेण वेष्टयेत्॥

तावदिति कियाविशेषणम् । तेन सप्तवारं वेष्टयेदिति विज्ञानेश्वरः । तावतां सूत्राणां समाहारस्तावत्सूत्रं तेन सप्तसूत्र्या सकृद्वेष्टयेदित्यर्थ इति मदनः ॥ पितामहः

१० सप्त पिप्पलपत्राणि अक्षतान्सुमनो द्धि । इस्तयोर्निक्षिपेत्तत्र सूत्रेणावेष्टनं तथा ॥

अत्र प्राङ्विवाकस्य पिण्डस्थाभ्यभिमन्त्राः प्रयोगे वक्ष्यन्ते ॥ याज्ञ-वल्क्यः (२. १०४-१०५)

त्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्चरिस पावर्क ।

अभिवत्पुण्यपापेभ्यो ब्रुहि सत्यं कवे मम ॥

तस्येत्युक्तवतो लोहं पञ्चाशत्पलिकं समम् ।

अग्निवर्ण न्यसेत्पण्डं हस्तयोरुभयोरिप ॥

### पितामहः

२०

ततस्तं समुपादाय राजा धर्मपरायणः। संदंशेन नियुक्तो वा हस्तयोस्तस्य निक्षिपेत्॥

<sup>1</sup> नारद reads काकपदानि.

<sup>2</sup> D, F तावत्सूत्राणां for तावतां सूत्राणाम्.

<sup>3</sup> B, C, D, F, G, K read तावत्स्त्रेण before सप्तसूत्र्या.

<sup>4</sup> C पावक: for पावक.

<sup>5</sup> D, F oपलिके समे for oपलिकं समम्.

<sup>6</sup> C, K संशयेन for संदंशेन; F सन्दृशेन (?).

#### नारदः

हस्ताभ्यां तं समादाय प्राङ्विवाकसमीरितः । स्थित्वैकस्मिस्ततोन्यानि व्रजेत्सप्त त्वजिह्यगः ॥

### पितामह:

५ त्वरमाणो न गच्छेत्तु स्वस्थो गच्छेच्छनैः शनैः । न मण्डलान्यंतिक्रामेन्नान्तरा स्थापयेत्पदम् ॥ अष्टमं मण्डलं गत्वा नर्वमे निक्षिपेद्धधः ॥ ईति ।

# पिण्डस्तु संतृणे नवममण्डले निक्षेप्यः

मण्डलानि तथा सप्त षोडशाङ्गलमानतः। १० तावदन्तरतो गच्छेद्रत्वा नवतृणे क्षिपेत्॥ इति

## कालिकापुराणात्।। पितामहः

ततस्तद्धर्संयोः प्रास्येद्रीहीन्वा यदि वा यवान्। निर्विशङ्केन तेषां तु हस्ताभ्यां मर्दने कृते॥ निर्विशर्दे दिनस्यान्ते शुद्धि तस्य विनिर्दिशेत्॥

#### १५ कात्यायनः

प्रस्वलत्यभियुक्तश्चेत्स्थानादन्यत्र दह्यते । न तद्दग्धं विदुर्देवास्तस्य भूयोपि दापयेत् ॥

#### १० [व्यवहारमयुख]

<sup>1</sup> G स्वस्थैर्गच्छेत्.

<sup>2</sup> B, D, F मण्डलमतिकामेत्; C, K मण्डलं व्यतिकामेत्.

<sup>3</sup> M कृत्वा for गत्वा.

<sup>4</sup> C नवमं for नवमे.

<sup>5</sup> B, D, F omit इति after बुध:.

<sup>6</sup> G सतृणनवममण्डले.

<sup>7</sup> C reads मण्डलानि ततस्तद्धस्तयोः प्रास्थेत् for मण्डलानि तथा &c.

<sup>8</sup> B, D, F omit oस्तयोः प्रास्थे....तस्य वि (निर्दिशेत्).

याज्ञवल्क्यः (२. १०७)

अन्तरा पैतिते पिण्डे संदेहे वा पुनईरेत्॥

अथ प्रयोगः ।। पूर्वेद्युर्भूशुद्धिं विधाय परेद्युर्नव मण्डलानि कार्याणि । तत्राद्यं षोडशाङ्कलं विधायाप्रे द्वात्रिंशदङ्कलं भूभागं द्विधा पविभज्य द्वितीयभागे गन्तुपद्प्रमाणं द्वितीयं मण्डलं कार्यम् । अविश-ष्टमन्तरालं भवति । एवमेव तृतीयाद्यष्टमपर्यन्तमन्तरालसिहतं निर्व-द्यीप्रे षोडशाङ्कलमन्तरालं मुक्त्वा नवमभैपरिमिताङ्कलप्रमाणं कार्यम् । तथा चाष्टानां मण्डलानामन्तरालं च मिलित्वाङ्कलानां षद्पश्चाशद-धिकं शतद्वयं संपद्यते ।।

१० तिर्यग्यवोदराण्यष्टावृध्वीमा ब्रीहयस्रयः।
प्रमाणमङ्गुलस्योक्तं वितिस्तिद्वीदशाङ्गुलः॥
हस्तो वितस्तिद्वितयं दण्डो हस्तचतुष्टयम्।
तत्सहस्रद्वयं क्रोशो योजनं तच्चतुष्टयम्॥

वितस्याद्युत्तरत्रोपैयोक्ष्यते ॥ ततः पश्चिमादिषु नवसु मण्डलेष्व१५ धिदेवताः क्रमेणाग्नं वरुणं वायुं यमिनन्द्रं कुवेरं सोमं सवितारं सर्वदेवताश्च संपूज्य मण्डलभूभागादक्षिणप्रदेशे लौकिकमिम्रमुपसमाधायाग्रये पावकाय स्वाहेत्याज्येनाष्टोत्तरशतं जुहुयात्प्राड्विवाकः शान्त्यर्थम् । ततस्तस्मिन्नप्नावित्ररहितं वृत्तं ऋक्ष्णमष्टाङ्गुलायामं पश्चाशत्पलसंमितमयःपिण्डं प्रक्षिप्य तस्मिस्ताप्यमाने धर्मावाहनादि २० हवनान्तं धटविध्युक्तमनुष्ठानकाण्डं कृत्वा तृतीये तापे वर्तमानेयःपिण्डस्थमग्निमभिमन्नयेदेभिमन्त्रैः प्राड्विवाकः

<sup>1</sup> C पातिते पिण्डे.

<sup>2</sup> F ०पर्यन्तमन्तरालं मुक्तवा नवम०.

<sup>3</sup> C, K नवमपरिमिताः F ०परिमिताङ्गलानां षट्रपञ्चाशदधिकम्.

<sup>4</sup> B, D, F वितस्तिद्दीदशाङ्गलम् for oङ्गलः.

<sup>5</sup> D, F उपयोज्यते for उपयोक्ष्यते.

<sup>6</sup> D, F वृतीयतापे for वृतीये तापे.

त्वमग्ने वेदाश्चत्वारस्त्वं च यज्ञेषु हूयसे ।
त्वं मुखं सर्वदेवानां त्वं मुखं ब्रह्मवादिनाम् ॥
जठरस्थो हि भूतानां ततो वेत्सि शुभाशुभम् ।
पापं पुनासि वे यस्मात्तस्मात्पावक उच्यंसे ॥
पापेषु दर्शयात्मानमर्विष्मान्भव पावक ।
अथवा शुद्धभावेषु शुँद्धो भव हुताशन ॥
त्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्चरसि साक्षिवत् ।
त्वमेव देव जानीषे न विदुर्यानि मानवाः ॥
व्यवहाराभिशस्तोयं मानुषः शुद्धिमिच्छति ।

१० तदेनं संशयादसाद्धर्मतस्नातुमहिसै।। इति। (last two are विष्णुध. सू. ११. ११–१२)

लोहशुद्धार्थं सुतप्तं लोहिपण्डमुद्के निक्षिप्य पुनः संताप्योदके निक्षिप्य पुनः संतापनं तृतीर्यंतापः । एवमिमिनिन्नतं सुतप्तमिन्निन् वर्णमयःपिण्डं संदंशेन गृहीत्वा प्राड्विवाक उपोषितस्य स्नातस्याई- १५ वाससः शिरोबद्धप्रतिज्ञापत्रस्य पश्चिमे मण्डले तिष्ठतो दिव्यकर्तुः पुरैत आनीय

त्वममे सर्वभूतानामन्तश्चरिस पावक। साक्षिवत्पुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं कवे मम॥ इति (याज्ञवल्क्य २. १०४)

२० दिव्यकत्रीभिमित्रतं तस्य कृतसंस्कारयोईस्तयोर्निक्षिपेत्। कृतसंस्कार-योत्रीहीन्मदेयित्वा अलीकृतयोस्तिलकालकत्रणिकणादिस्थानेष्वलक्तकर-

<sup>1</sup> C, D, G, F, K उच्यते for उच्यसे.

<sup>2</sup> मिता and अपराक read शीत: for शुद्धः, and वीर reads शान्तः.

<sup>3</sup> A, M omit इति after अईसि.

<sup>4</sup> C, D, F, K तृतीयस्तापः.

<sup>5</sup> F संदंशनेन for संदंशेन.

<sup>6</sup> B प्रतः for पुरतः.

सादिनाङ्कियित्वा सप्त समान्यश्वत्थस्य पत्राणि अलाभेकेपत्राणि सप्त शमीपत्राणि सप्त वो दूर्वापत्राणि अक्षतान्द्ध्यक्ताक्षतान्पुष्पाणि च विन्यस्य सप्तिभः शुक्कसूत्रैः सप्तकृत्वो वेष्ठितयोस्ततो दिव्यकर्ता द्वितीयादीन्यष्टैमान्तानि मण्डलानि तेष्वेव पदं निक्षिपन् सप्त पदानि ५ शनैगित्वा अलिखमयः पिण्डं नवैमे निक्षिपेत् । ततः पुनः कराभ्यां ब्रीहीन् संघृष्यादग्धहस्तश्चेच्छुद्धो भवति ॥ ईत्यग्निदिव्यविधिः ॥

# ॥ अथ जलविधिः॥

## पितामह:

तोयस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि धर्म्य सनातनम् ।

गण्डलं धूपदीपाभ्यां कारयेत विचक्षणः ॥

शरान्संपूजयेद्भक्त्या वैणवं च धनुस्तथा ।

मङ्गलैः पुष्पधूपेश्च ततः कर्म समाचरेत् ॥

धूपदीपाभ्यां शरान्संपूजयेदित्यन्वयः । पूजा च मण्डले कार्या ॥ धतुःपरिमाणीन्याह नारदः (४. ३०७)

१५ क्रूरं धनुः सप्तशतं मध्यमं षद्शतं स्मृतम् । मन्दं पश्चशतं ज्ञेयमेष ज्ञेयो धनुर्विधिः ॥ मध्यमेन तु चापेन प्रक्षिपेच शरत्रयम् । हस्तानां तु शते सार्धे लक्ष्यं कृत्वा विचक्षणः ॥

<sup>1</sup> B, C omit वा after सप्त.

<sup>2</sup> B, C, F, G, K oष्टमान्तानि मण्डलेष्वेव पदम् .

<sup>3</sup> C, K सतृणे नवमे निक्षिपेत्.

<sup>4</sup> A, D, M omit इत्य...विधि:.

<sup>5</sup> B. (by oversight) reads मण्डलं धूपदीपाभ्यां शरान्पूजयेदित्यन्वयः. दिष्यतत्त्व reads मण्डपं for मण्डलम्.

<sup>6</sup> D, F मण्डलं for मण्डले.

<sup>7</sup> B, C, D, F, G, H, K धनु:परिमाणाबाह.

सप्तशतं सप्ताधिकशताङ्गुलम् । एवं षद्शतं पञ्चशतं च ॥ कात्यायनः शरांश्चानायसाम्रांश्च प्रकुर्वीत विशुद्धये । वेणुकाण्डमयांश्चेव क्षेप्ता तु सुदृढं क्षिपेत् ॥

#### नारदः

पत्वा तु तज्जलस्थानं तटे तोरणमे िन्न्यतम्।
कुर्वात कर्णमात्रं तु भूमिभागे समे शुचौ॥
गन्धमाल्यैः सुरिभिभिर्मधुक्षीरघृतादिभिः।
वर्रुणाय प्रकुर्वात पूजामादौ समाहितः॥
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैदयो रागद्वेषविवर्जितः।
गिभमात्रे जले स्थाप्यः पुरुषः स्थाणुवैद्वली॥

### पितामह:

स्थापयेत्प्रथमं तोये स्तम्भवत्पुरुषं नृपः। आगतं प्राङ्मुखं कृत्वा तोयमंध्ये तु कारिणम्॥ ततस्त्वावाहयेद्देवान्सिललं चानुमन्नयेत्॥

१५ देवान्धर्मादीन् । धर्मावाहनादि शिरःपत्रारोपणान्तं कुर्यादित्याद्यतुमन्नणमन्त्राः प्रयोगे द्रष्टव्याः । व्यासः ( =याज्ञवल्क्य २. १०८ )

सत्येन माभिरक्ष त्वं वरुणेत्यभिशाप्य कम् । नाभिद्रश्नोदकस्थस्य गृहीत्वोरू जलं विशेत् ॥

कमुदकमभिशाप्याभिमत्रयेत्यर्थः । बृहस्पतिः

२० अप्सु प्रवेदय पुरुषं प्रक्षिपेत्सायकत्रयम् ॥

<sup>1</sup> B, C, D, F, G, H, K तोरणमण्डित (D, F ॰मण्डितै:).

<sup>2</sup> C, G, H सतोरणाय कुर्वीत for वरुणाय प्रकुर्वीत.

<sup>3</sup> B, D स्थाणुवद्दनी. नारद reads स्तम्भवत्.

<sup>4</sup> C ०मध्येनुकारणम्; K मध्येनुकारिणम् .

### पितामहः

क्षेप्ता तु क्षत्रियः कार्यस्तद्वृत्तिक्रीह्मणोपि वा। अक्रुरहृद्यः शान्तः सोपवासस्तथा शुचिः॥

#### कात्यायनः

क्षिप्तेषु मज्जनं कार्यं गर्मनं समकालिकम् ॥

मज्जनसमैकालिकमित्यर्थः। नारदिपतामहौ (नारद ४. ३०९-३१२)

शरप्रक्षेपणस्थानाद्युवा जवसमन्वितः ।
गच्छेत्परमया शक्त्या यत्रासौ मध्यमः शरः ॥
मध्यमं शरमादाय पुरुषोन्यस्तथाविधः ।
श्र प्रत्यागच्छेत्तु वेगेन यतः स पुरुषो गतः ॥
आँगतस्तु शरप्राही न पश्यित तैथा जले ।
अन्तर्जलगतं सम्यक्तदा शुद्धं विनिर्दिशेत् ॥
अन्यथा न विशुद्धः स्यादेकाङ्गस्यापि दर्शनात् ।
स्थानाद्वान्यत्र गमनाद्यस्मिन्पूर्वं निवेशितः ॥

१५ एकाङ्गस्येति कर्णपरम् । तथा च कात्यायनः

शिरोमात्रं तु दृश्येत न कर्णों नीपि नासिका। अप्सु प्रवेशने यस्य शुद्धं तमपि निर्दिशेत्।।

### पितामहः

# शरस्य पतनं प्राद्यं सर्पणं पैरिवर्जयेत्।।

<sup>1</sup> B, D, F मज्जनं सप्तकालिकम्.

<sup>2</sup> C मज्जनसमकालिकालिकमित्यर्थः.

<sup>3</sup> F अगतस्तु.

<sup>4</sup> नारद reads यदा जले। अन्तर्जलं यदा सम्यक् तदा शुद्धिम्.

<sup>5</sup> D, F न च नासिका.

<sup>6</sup> B, D, F सर्पणं परिवर्जयम्.

94

नारदः

पश्चाशतो धावकानां यो स्यातामधिकी जवे।
तो च तत्र नियोक्तव्यो शरानयनकारणात्।।

अथ प्रयोगः। जल्रस्थानं नदीसागरहृद्देवस्वातसरस्त हागादि स्थिर५ तोयं योज्यम् । अल्पमाहार्यतृणशैवालोर्मिपङ्कप्राहजलैकामत्स्यादियुक्तं
शीघ्रवेगमित्यादि वर्ज्यम्। तत्र नाभिद्ग्ने जले यज्ञियवृक्षोद्भवा धर्मस्थूणा कार्या। तत्संनिधौ पश्चिमतीरदेशे शोध्यकर्णोच्छितं तोरणं
कार्यम्। तत्समीपे षडुत्तरशताङ्गुलं वैण्वं धर्नुरनायसामा वैणवास्त्रयः
शराश्च स्थाप्याः। तोरणात्सार्धशतहस्तिमिते सुदेशे लक्ष्यं स्थाप्यम्।
१० ततः सशरं धनुः श्वेतगन्धमाल्यादिभिः संपूज्य जलाशये वरुणमावाद्य पूजयित्वा तत्तीरे धर्मावाहनादि हवनान्तं पूर्वोक्तं निर्वर्त्यं शोध्यशिरसि प्रतिज्ञापत्रमावध्य प्राड्विवाको जलमभिमन्नयेदेवं

तोय त्वं प्राणिनां प्राणः सृष्टेरीद्यं तु निर्मितम् । शुद्धेश्च कारणं प्रोक्तं द्रव्याणां देहिनां तथा ॥ अतस्त्वं दर्शयात्मानं शुभाशुभपरीक्षणे ॥ इति ।

ततः शोध्योपि—सत्येन माभिरक्ष त्वं वरुण (याज्ञवल्क्य २. १०८) इत्यभिमन्त्रयेत् । त्तो वष्टब्धधर्मस्थूणस्य प्राब्जुखस्य नाभिद्रशोदकाव- स्थितस्य बलीयसः पुरुषस्य समीपं गच्छेच्छोध्यः । ततो धनुःस्थानात्

<sup>1</sup> D, F पञ्चाशतं धावकानाम् .

<sup>2</sup> D, F अधिकौ यवौ for अधिकौ जवे.

<sup>3</sup> A, B, C, D, F, K जलूक; G जलौक.

<sup>4</sup> D, F वैणवे for वैणवम् .

<sup>5</sup> B, C, D, F, H, K धनुरानीय सामा.

<sup>6</sup> D, F ॰ मिते तु देशे.

<sup>7</sup> C, F प्राणिनां प्राणाः.

<sup>8</sup> D, F सृष्टेशमनुनिर्मिते.

<sup>9</sup> B, D, F omits ततोव...धनुःस्थानात्.

क्षत्रियस्तद्वृत्तिर्वाह्मणो वानायसाम्रांस्नीन् शरान् लक्ष्यं प्रति सुद्देढं प्रक्षिपेत् । तत एकस्मिक्जविनि पुरुषे मध्यमं शरं गृहीत्वा तस्य प्रसपेणस्थानं विहाय पतनस्थाने स्थितेन्येन जविना शरमोक्षस्थाने तोरणमूले स्थातन्यम् । जवी च पश्चाशतो धावकानां मध्ये जवा- 'धिकः । ततस्तोरणमूलस्थितेन प्राड्विवाकेन करतालिकात्रये दत्ते तृतीय-करतालिकासमकालमेव शोध्यतोरणमूलस्थजविभ्यां मज्जनद्वततरगमने कार्ये । मज्जनं चावष्टब्धधर्मस्थूणस्थोरू गृहीत्वा कार्यम् । ततस्तस्मिन्मध्यमशरपातस्थानं गते तत्र स्थितः शरप्राही द्वततरं तोरणं गत्वा जलान्तर्गतं शोध्यं यदा पश्यति तदासौ शुद्धः । शिरोमात्रदर्शनेपि १० शुद्धो न कर्णीद्यङ्गान्तरदर्शने निमज्जनस्थानादन्यत्र गते वा ॥ इत्युदक्विधः ॥

## ॥ अथ विषंविधिः॥

तत्र नारदः

द्यादिषं सोपर्वांसो देवब्राह्मणसिवधो । १५ धूपोपहारमत्रैश्च पूजियत्वा महेश्वरम् ॥ द्विजानां संनिधावेव दक्षिणाभिमुखे स्थिते । उदब्धुखः प्राब्धुखो वा दद्याद्विप्रः समाहितः ॥

वत्परिमांणमाह स एव

वैर्षे चतुर्यवा मात्रा प्रीष्मे पश्चयवा स्मृता ।

२० हेमन्ते सा सप्तयवा शरद्यल्पा ततोपि हि॥ (नारद ४. ३२४)

<sup>1</sup> C, D, F, H, K सुदृढं क्षिपेत्.

<sup>2</sup> G तत्र स्थितम्.

<sup>3</sup> C करणाद्यङ्गान्तर॰.

<sup>4</sup> A, H, M omit इत्युदकविधि:.

<sup>5</sup> B, C, D, F, H, K विषदिव्यविधि:.

<sup>6</sup> F सोपवासौ.

<sup>7</sup> D, F omit तत्परिमाणमाइ स एव.

<sup>8</sup> नारद reads वर्षासु षंड्यवा मात्रा श्रीष्मे पक्च यवाः स्मृताः । हेमन्ते सप्त वाष्टी वा शरद्यस्यापि नेष्यते ॥

अल्पा त्रियवा । हेमन्तः शिशिरस्याप्युपलक्षकः तयोः समासश्रतेः । वसन्तस्तु सर्वदिव्यसाधारण्येन प्रीप्त एव । तत्रापि सप्तयवा मात्रेति विज्ञानेश्वरः । विषं च त्रिंशद्गुणघृतयुतं देयं

> पूर्वाह्न शीतले देशे विषं देयं तु देहिनाम्। घृतेन योजितं सम्यक्षिपष्टं त्रिंशद्भणान्वितम्।। इति

कात्यायनोक्तेः । विषाभिमत्रणमाह याज्ञवल्क्यः (२.११०)

विष त्वं ब्रह्मणः पुत्रः सत्यधर्मे व्यवस्थितः। त्रायस्वास्मादभीशापात्सत्येन भव मेमृतम्॥

नारदः ( ४. ३२६ )

१० छायानिवेशितो रक्ष्यो दिनशेषमभोजनः । विषवेगर्कमातीतः शुद्धोसौ मनुरव्रवीत् ॥

विषपरिमाणबाहुल्ये तु अवध्यन्तरमाह स एव पश्चतालशतं कालं निर्विकारो भवेद्यदा। तदा भवति संशुद्धस्ततः कुर्याचिकित्सितम्॥ इति।

#### १५ विषवेगाश्च विषतश्रे

वेगो रोमाश्वमाद्यो रचयित विषजः खेदवक्त्रोपशोषी तस्योध्वस्तत्परी द्वौ वपुषि जनयतो वर्णभेदप्रवेपी। यो वेगः पश्वमोसी नैयनविवशतां कण्ठभङ्गं च हिक्कां षष्ठो निश्वासमोही वितरित च मृतिं सप्तमो भक्षकस्य।।

# २० अत्र सोपवासेन प्राड्विवाकेन महादेवाग्रे विषं संस्थापितं भक्षयेदिति ॥

B •प्राप्तः स एव.

<sup>2</sup> मिता॰, अपरार्क, वीर॰, दिव्यतत्त्व read श्रह्णं for सम्यक् and अपरार्क and दिव्यतत्त्व read त्रिंशहुणेन.

<sup>3</sup> याज्ञवरुक्य reads त्वं विष.

<sup>4</sup> नारद reads क्रमातीत:.

<sup>5</sup> H ॰प्रवेशी for ॰प्रवेपी.

<sup>6</sup> The मिता॰, परा. मा. and वीर॰ read नयति विवशताम्.

### कोशदिव्यविधिः

## ॥ अथ कोशविधिः॥

#### पितामह:

भक्तो यो यस्य देवस्य पाययेत्तस्य तज्जलम् । समभावे तु देवानामादित्यस्य तु पाययेत् ॥ दुर्गायाः पाययेचौरान् ये च शस्त्रोपजीविनः । भास्करस्य तु यत्तोयं ब्राह्मणं तन्न पाययेत् ॥

#### बृहस्पति:

यद्भक्तः सोभियुक्तः स्यात्तदेवायुधमण्डलम् । प्रक्षाल्य पाययेत्तस्माज्जलातु प्रसृतित्रयम् ॥

#### १० नारदः

तमाहूयाभिशस्तं तु मण्डलाभ्यन्तरे स्थितम्। आदित्याभिमुखं कृत्वा पाययेत्प्रसृतित्रयम्॥ पूर्वोक्तेन विधानेन स्नातमाद्रोम्बरं शुचिम्॥

#### नारदः

१५ अर्चियत्वा तुतं देवं प्रक्षाल्य सिलेलेन तु। एनश्च श्रावयित्वा तु पाययेत्प्रसृतित्रयम्॥

अत्र सोपवासः प्राङ्किवाकः पूर्वाह्ने देवमभ्यच्ये तत्स्नानोदकं गृहीत्वा धर्मावाहनादि शिरःपत्रारोपणान्तं कृत्वा जलदिव्योक्तमन्त्रेण तज्जलम-भिमन्त्रयेत्। शोध्योपि तदुक्तेनैवाभिमन्त्रय भक्षयेदिति।।

#### २० बृहस्पतिः

सप्ताहाद्वा द्विसप्ताहाद्यस्यार्तिर्न प्रैदृश्यते । पुत्रदारधनानां च स शुद्धः स्यान्न संशयः ॥

<sup>1</sup> D, F शुन्ति: for शुन्तिम्.

<sup>2</sup> C र्म वृद्यते for र्न प्रवृद्यते.

# ॥ अथ तण्डुलविधिः॥

तत्रै पितामहः (=नारद ४. ३३७-३३९)

तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि विधिं लक्षणवोधितम्।
चौर्ये तु तण्डुला देया नान्यत्रेति विनिश्चयः॥

प्रव्हुलान्कारयेच्छुक्काञ्ज्ञालेर्नान्यस्य कस्यचित्।

मृन्मये भाजने कृत्वा आदित्यस्याप्रतः ग्रुचिः॥
स्नानोदकेन संमिश्रान् रात्रौ तत्रैव वासयेत्।
आवाहनादि पूर्वं तु कृत्वा रात्रौ विधानतः॥

#### कात्यायनोपि

१० देवतास्नानपानीयदिग्धतण्डुलभक्षेणे । शुद्धनिष्ठीवनाच्छुद्धो नियम्योशुचिरन्यथा ॥

पितामहः (=नारद ४. ३४२)

शोणितं दृश्यते यस्य हृनुस्तालु च शीर्यते ॥ गात्रं च कम्पते यस्य तमशुद्धं विनिर्दिशेत्॥

# ॥ अथ तप्तमाषविधिः॥

पितामह:

34

२०

तप्तमाषस्य वक्ष्यामि विधिमुद्धारणे शुभैम् । कारयेदायसं पात्रं ताम्नं वा षोडशाङ्क्रलम् ॥ चतुरङ्कुलखातं तु मृन्मयं वापि मण्डलम् । पूरयेद्धृततेलाभ्यां विंशीत्या च पलैस्तु तत् ॥

<sup>1</sup> F, K omit तत्र before पितामहः.

<sup>2</sup> F ०भक्षणै: for ०भक्षणे.

<sup>3</sup> वीरo reads शुक्क for शुद्ध.

<sup>4</sup> D, F, G, K शीर्यति for शीर्यते.

<sup>5</sup> F शुमे for शुभम्.

<sup>6</sup> D, F विंशत्यपिपलस्तु तत्.

सुवर्णमाषकं तस्मिन्सुतप्ते निक्षिपेत्ततः । अङ्गुष्ठाङ्गुलियोगेन तप्तमाषकमुद्धरेत् ॥ कराग्रं यो न धुनुयाद्विस्फोटो वा न जायते । शुद्धो भवति धर्मण निर्विकारकराङ्गुलिः ॥

५प्रकारान्तरमाह स एव (=नारद ४. ३४४-३४८) सौवर्णे राजते ताम्रे आयसे मृन्मयेपि वा ॥ गव्यं घृतमुपादाय तदमौ तापयेच्छ्रचिः। सौवर्णी राजतीं ताम्रीमायसीं वा सुशोभिताम्।। सिलेलेन सकुद्धौतां प्रक्षिपेत्तत्र मुद्रिकाम्। भ्रमद्वीचितरङ्गाढ्ये अनखस्पर्शगोचरे ॥ 90 परीक्षेतार्द्रपर्णेन चुँरकारं सुघोषकम्। ततश्चानेन मन्नेण सकुत्तद्भिमन्नयेत्।। परं पवित्रममृतं घृत त्वं यज्ञकर्मणि। दह पावक पापं त्वं हिमशीतं शुचौ भव।। उपोषितं ततः स्नातमाद्रवाससमागतम् । 34 म्राहयेनमुद्रिकां तां तु घृतमध्यगतां तथा ॥ प्रदेशिनीं च तस्याथ परीक्षेयुः परीक्षकाः। यस्य विस्फोटका न स्युः शुद्धोसावन्यथाशुचिः॥

## ॥ अथ फालविधिः॥

### २० बृहस्पतिः

आयसं द्वादशपलं घटितं फालमुच्यते । अष्टाङ्कलं भवेदीर्घ चतुरङ्गलविस्तृतम् ॥

<sup>1</sup> वीर् and दिव्यतत्त्व read पितामहवचो यथा for निर्विकारकराङ्ग्रिले:.

<sup>2</sup> C चरुकारं for चुरुकारम्.

<sup>3</sup> D घृतमध्ये गताम्.

#### फालदिव्यविधिः

अग्निवर्ण तु तचौरो जिह्नया लेलिहे त्सकृत्। न दग्धश्चेच्छुद्धिमियादन्यथा तु सं हीयते॥

# ॥ अथ धर्मजविधिः॥

## पितामह:

अधुना संप्रवक्ष्यामि धर्माधर्मपरीक्षणम् । 4 हन्तृणां याचम(नानां प्रायश्चित्तार्थिनां नृणाम् ॥ राजतं कारयेद्धर्ममधर्मं सीसकायसम्। लिखेद्भूर्जे पटे वापि धर्माधर्मो सितासितौ ॥ अभ्युक्ष्य पञ्चगव्येन गन्धमाल्यैः समर्चयेत् । सितपुष्पस्तु धर्मः स्यादधर्मोसितपुष्पधृक् ॥ 90 एवंविधायोपिकिप्य पिण्डयोस्तौ निधापयेत्। गोमयेन मृदा वापि पिण्डो कार्यों समन्ततः। मृद्भाण्डकेनुपहते स्थाप्यौ चानुपलक्षितौ । उपलिप्ते शुचौ देशे देवब्राह्मणसंनिधौ ॥ आवाहयेत्ततो देवान् लोकपालांश्च पूर्ववत्। 94 धर्मावाहनपूर्वं तु प्रतिज्ञापत्रकं लिखेत् ॥ यदि पापविमुक्तोहं धर्मस्वायातु मे करे। अभियुक्तस्ततश्चैकं प्रंगृह्णीताविलिम्बतम् ॥ धर्मे गृहीते शुद्धः स्याद्धमें तु स हीयते। एवं समासतः प्रोक्तं धर्माधर्मपरीक्षणम् ॥ २०

<sup>1</sup> स्मृतिचo and वीर o read लेह्येत्.

<sup>2</sup> A, M शुद्धिमीयात् for शुद्धिमयात्.

<sup>3</sup> C, H अन्यथा तु महीपते for अन्यथा तु स हीयते.

<sup>4</sup> D, F प्रतीगृक्षीता० for प्रगृक्षीता०.

## बृहस्पति:

पत्रद्वये लेखनीयो धर्माधर्मी सितासितौ । जीवदानादिकेर्मत्रैर्गायत्राद्येश्च सामिभः ॥ आमन्त्रय पृजयेद्गन्धेः कुसुमैश्च सितासितैः । अभ्युक्ष्य पश्चगव्येन मृत्पिण्डान्तरितौ ततः ॥ समो कृत्वा तुं कुम्भे तौ स्थाप्यौ चानुपलिक्षतौ । ततः कुम्भात्पिण्डमेकं प्रगृह्णीताविलिम्बैतम् ॥ धर्मे गृहीते शुद्धः स्थारसंपूज्यश्च परीक्षकैः ॥

अथ प्रयोगः ॥ पत्रद्वये शुक्तं धर्मं कृष्णसधर्मं पुत्तलकरूपं विधाय
१० औंहीं क्रोंहं यं रंलं वं शं संहं सो धर्मस्य प्राणा ईह प्राणाः पुनरपीमं मन्नं
पिठत्वा धर्मस्य जीव इह स्थितः पुनरिप तमेव पिठत्वा धर्मस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनोनेत्रश्रोत्रं घ्राणप्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा
इत्यनेनेव जीवदानं धर्मप्रतिमायाः कृत्वा गायत्रादिसामज्ञाने तेनेव
नो चेत्सव्याहृतिप्रणवां गायत्रीं पिठत्वा आवाहनादि कृत्वा यथाक्रमं
१५ शुक्कं कृष्णपुष्पाभ्यां धर्माधर्मी संपूज्य प्रणवेन पञ्चगव्यमादायाभ्युक्ष्य
शुक्क पुष्पयुक्तं धर्मं कृष्णपुष्पयुक्तमधर्मं मृत्पिण्डद्वये कृत्वा नवे कुम्भे

<sup>1</sup> दिन्यतत्त्व and वीरं read नवे कुम्मे for तु कुम्मे तौ.

<sup>2</sup> B, C, D, F, G, H अविलम्बितः for अविलम्बितम्.

<sup>3</sup> H omits आं हीं... हंसी.

<sup>4</sup> B, D, F संहों सो धर्मस्य; K पंहंसों धर्मस्य. M ०संहंसोहं धर्मस्य; दिव्यतत्त्व reads ०संहों सो धर्मस्य.

<sup>5</sup> M reads प्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा इत्यनेन जीवदानं धर्मप्रति-मायाः कृत्वा गायव्यादिसामज्ञाः पुनरपीमं मन्त्रं पठित्वा धर्मस्य जीव इह...गच्छतेह् तिष्ठत स्वाहाः

<sup>6</sup> H पठित्वा आवाहनादि कृतवा धर्मस्य.

<sup>7</sup> C omits श्रोत्र; F reads वाद्यनो भृतिसेवा, omitting several pages upto भृति: सेवा in दायनिर्णय.

<sup>8</sup> E शुक्ककृष्णशुभाभ्याम्.

<sup>9</sup> C शुक्रयुक्तं धर्म कृष्णयुक्तमधर्मम् .

4

स्थापयेत्। प्राड्विवाकस्ततो धर्मावाहनादि हवनान्तं कर्म कृत्वा समत्रकप्रतिज्ञापत्रं संशोध्य शिरिस बध्नीयात्। शोध्यस्तु—यदि पापविशुद्धोहं धर्मस्त्वायातु मे करे—इत्युचार्य कुम्भात्तयोरेकं गृह्णीयात्।
धर्मे गृहीते शुद्ध इति। ततो दक्षिणां दद्यात्।।

॥ अथ शपथाः॥

मनुः (८. ११३)

सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधैः।
गोबीजकाञ्चनैवैंद्रयं शूद्रं सर्वेस्तु पातकैः॥

## बृहस्पति:

प्रं वाहनशस्त्राणि गोबीजकनकानि च ।
देवब्राह्मणपादांश्च पुत्रदारिशरांसि चै ॥
एते च शपथाः प्रोक्ताः स्वल्पेर्थे सुकराः सदा ।
साहसेष्वभिशापेषु दिव्यान्याहुर्विशोधनम् ॥
याज्ञवल्क्यः (२. ११३)

अर्थाक् चतुर्शादहो यस्य नो राजदैविकंम्। व्यसनं जायते घोरं स शुद्धः स्यात्र संशयः॥

घोरं महत्। खल्पस्य देहिनामपरिहार्यत्वादिति मिताक्षरायाम्। कात्या-यनोपि।

<sup>1</sup> D, E पापविशुद्धं धर्मस्त्वायातुः G पापविमुक्तोह्रम्.

<sup>2</sup> B, C, D, F, G, K करमित्युचार्य.

<sup>3</sup> M कुम्भान्तयोः.

<sup>4</sup> D, E वाहनादिभिः for वाहनायुधैः.

<sup>5</sup> D, E शिरांसि वा.

<sup>6</sup> C राजदैविकः.

<sup>7</sup> B, D, E देहिना परिद्वार्थत्वात्; C स्वल्पदेहिनामपरि०.

आचतुर्दशकादह्रो यस्य नो राजदैविकम्। व्यसनं जायते घोरं स ज्ञेयः शपथैः शुचिः॥

व्यसनमापत् । घोरमतिपीडाकरम् । स्वल्पस्य शरीरधर्मत्वादिति वाच-स्पतिमिश्रस्मार्तभट्टाचार्यौ ॥ पुनः कात्यायनः

अथ दैविवसंवादे द्विसप्ताहात्तु दापयेत् ।
अभियुक्तं प्रयक्षेन तमर्थं दण्डमेव च ।।
तस्यैकस्य नै सर्वस्य जनस्य यदि तद्भवेत् ।
रोगोग्निर्ज्ञातिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः ।।
ज्वरैं।तीसारविस्फोटगृढास्थिपरिपीडनम् ।
नेत्ररुग्गलरोगस्तु तथोन्मादः प्रजायते ।।
शिरोरुग्भुजभङ्गश्च दैविका व्याधयो नृणाम् ।।

दैविवसंवादे ज्ञातिमरणादौ । तस्यैकस्येति तेन देशव्यापकर्मार्यादि-व्यावृत्तिः ॥ अत्र तस्येत्यनेन पूर्वोक्ताभियुक्तपरामशीदिभियुक्तस्यैव रोगादिभिङ्गलिङ्गं न तु तत्पुत्रादेः सोपि च महान्न स्वल्प इति प्रागे-१५ वोक्तम् । एतदिभिप्रायेणैवाभियुक्तस्यासाधारणरोगादिभिङ्गलिङ्गमित्यर्थ इति वाचस्पतिमिश्राः । अत एव ज्ञातिमरणमित्येवोक्तं न तु ज्ञाति-रोगादिरिति ॥ ७ ॥

<sup>1</sup> H reads दापयेत्। ज्वरातिसार॰ (omitting some lines by oversight).

<sup>2</sup> D, E तस्येकस्य न धर्मस्य.

<sup>3</sup> A, M ज्वरातिसार०.

<sup>4</sup> C मार्यादेव्यावृत्तिः; D, E मर्यादि०; H मर्यादाव्यावृत्तिः. K मर्यादादिव्या०.

<sup>5</sup> B, D, E, H भगलिङ्गं for भङ्गलिङ्गम्.

<sup>6</sup> Bomits प्रागेवो...ज्ञाति॰.

# ॥ अथ दायनिर्णयः॥ ८॥

अथ दायादिनिर्णयोपयोगि स्वत्वम् । तश्च क्रयप्रतिमहादिजन्यः शक्तिविशेषः । तत्कारणता तु क्रयादीनां छोकव्यवहारादेव गम्यते न शास्त्रात् । तदनिभिज्ञानामपि तद्दर्शनात् । शास्त्रकल्पनायां गौर-५ वाश्च । नयविवेके भवनाथोप्येवम् ॥ यत्तु गौतमः – स्वामी रिक्थ-क्रयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु ब्राह्मणस्थाधिकं छव्धं क्षत्रियँस्य विजितं निर्विष्टं वैश्यशूद्रयोः (गौ. ध. सू. १०. ३९ – ४२) – इति तहो-किसिद्धकारणानुवादकम् । स्वामिस्तत्वध्वंसमात्रेण यत्र्वंस्य भवति तिस्मिन् रिक्थमिति प्रयुक्तते छोकाः । क्रयप्रतिमहादि व्यार्वर्तयितुं १० मात्रपदम् । अत्र ताद्दश्वंस एव रिक्थपदं शक्तं क्रयादिस्त्रत्वोपाय-समभिव्याहारात् । नागृहीतिविशेषणान्यायाच्च ॥ पितरि जीवति तद्भव्ये पुत्रादीनां पूर्वमनुत्पन्नमेव स्वत्वं संविभागेन जन्यत इति धारेश्वरेषचार्यः स्मृतिसंग्रहकारश्च । तन्न । उत्पत्त्येवार्थस्वामित्वं छभन्त इत्येवमादिवचनेन पुत्रोत्पत्तेरेव पितृधने पुत्रैत्वनिरूपितस्वत्वो-१५ त्याद्वरुत्ववोधनात् ।

भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव च । तत्र स्यात्सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥ इति

#### १२ [व्यवहारमयूख]

<sup>1</sup> A, B, C, D, E, K omit अथ दायनिर्णय: ; A reads अथ दायनिर्णयोगिः

<sup>2</sup> E ०संविभोग for ०संविभाग.

<sup>3</sup> B, C, D, E, G, H, K, N विजितं क्षत्रियस्य.

<sup>4</sup> B, D यत्स्वं भवति; E यत्संभवति.

<sup>5</sup> B, C, D, E, G, H, K वारियतुं for व्यावर्ति यतुम्.

<sup>6</sup> B, D, E श्वयं for शक्तम्.

<sup>7</sup> G, H, K धारेश्वराचार्याः

<sup>8</sup> G लभेत for लभनते.

<sup>9</sup> B, C, D, E, G, K पुत्रनिरूपित ॰ .

याझेवल्क्यवचनाच (२.१२१)। न चेदं पितामहमरणस्थैव खत्वोत्प-त्तिहेतुत्वं गमयति न पुत्रोत्पत्तेः। मरणकालेनुत्पन्ने पौत्रे तद्भावप्रस-ङ्गात्। वस्तुतस्तु पितामहपदमविवक्षितम्। अन्यथा प्रपितामहाद्युपात्ते सदृशस्वाम्याभावप्रसक्तेः। अनुवाद्यविशेषणत्वाच्य।। यत्तु देवलः

५ वितर्युपरते पुत्रा विभजेयुर्धनं पितुः। अस्वाम्यं हि भवेदेषां निर्दोषे पितरि स्थिते॥ इति

तत्र पूर्वार्धं ताविद्वभागकालिविधायकं विधिप्रत्ययश्रवणात् उत्तरार्धं तु तस्यैव स्तुत्यर्थतयास्वातत्रयपरं न तु स्वत्वाभावपरम् ॥ एतेन—न जीवित पितिरे पुत्रा रिक्थं विभैजेरन् यर्द्यपि स्थात्पश्चाद्धिगतं तैर
ग० नहीं एव पुत्रा अर्थधर्मपरेस्वातन्त्रयात्—इति शङ्कवचोपि व्याख्यातम् । पूर्वनिषेधार्थवादार्थानन्तरास्वातत्र्योक्तिरिति । यद्यपि
तैः पश्चाद्धिगतमित्यन्वयः । तैः पुत्रैः । पश्चादुत्पत्तेः । अधिगतं प्रति
ग्रहादिना प्राप्तम् । पुत्रादिप्रतिगृहीते स्वत्वाविवादात्तत्राप्यस्वातत्र्यं

किमुत पित्रर्जित इति तात्पर्थार्थः ॥ इदं चास्वातत्रयं विभा
ग्राणामर्थादानविसर्गविभागाक्षेपेष्वस्वातत्रयम्—इति । आद्दानविसर्गपदेन व्यवसायो लक्ष्यते । आक्षेपो दास्यादिभर्सनमिति मदनः ॥

यत्त

२०

मणिमुक्ताप्रवालानां सर्वस्थैव पिता प्रभुः। स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पितामहः॥ इति

<sup>1</sup> C, G, K omit याज्ञवल्वय before वचनाच.

<sup>2</sup> E स्वाम्याभावाप्रसक्तेः

<sup>3</sup> B, C, D, E, G, K भजेरन् for विभजेरन्.

<sup>4</sup> C यदि स्यात् for यद्यपि स्यात्. The समृतिच० and वीर० read यद्यपि स्वाम्यं पश्चात् & अपरार्क, समृतिच०, वीर० and परा. मा. read अर्थधर्मयोरस्वातङ्यात्.

<sup>5</sup> B, C, D, E, G पुत्रादिभिः for पुत्रै:.

<sup>6</sup> D, E इति प्राप्तं तात्पर्यायः.

तत्कुण्डलाङ्कुलीयकधारणादावेव पितुः स्वातत्र्यमात्रार्थं न तु दानादौ न वा पुत्रोत्पत्तेः स्वत्वकारणत्विनवृत्त्यर्थम् । भोगानाद्रयमण्याद्यपा-दानाद्प्येष एवार्थः प्रतीयते ॥ अत एव

स्थावरं द्विपदं चैव यद्यपि स्वयमर्जितम्। असंभूय सुतान्सर्वात्र दानं न च विक्रयः॥ इति

दानविक्रयादीनामेव निषेधो न भोगस्य। अतः पूर्वमनेकभ्रात्रादी-नामपरिच्छिन्नं खत्वं संविभागेन व्यवस्थाप्यते ॥ तत्र समुदितद्रव्य-गतपूर्वस्वत्वनारोन तद्केद्रेशे विलक्षणं तदुत्पद्यत इति केचित् । युक्तं तु पूर्वनाशस्वत्वान्तरोत्पत्तिकल्पने गौरवात्पूर्वमेकदेशिक्षितमे-१० वोत्पन्नं विभागेन पदार्थविशेषनिष्ठतया ज्ञाप्यते ॥ प्रकृतमुच्यते । ब्राह्मणस्याधिकं लब्धमिति प्रतिग्रहलब्धं विप्रस्याधिकं फलजनक-मिति केचित् । रिक्थाद्यपेक्षया विप्रस्थैवायमधिक उपायः एवं क्षत्रियादेर्जयादिरिति तु युक्तम् । जयेपि जितस्य यत्रै गृहक्षेत्रद्र-व्यादौ स्वत्वमासीत्तत्रैव जेतुरप्युत्पद्यते । जितस्य करप्राहितायां तु १५ जेतुरिप सैव न स्वत्वम् । अत एव सार्वभौमेन संपूर्णा पृथ्वी माण्डलिकेन च मण्डलं न देयमित्युक्तं षष्ठे (पूर्वमी. सू. ६. ७. ३) । संपूर्णपृथ्वीमण्डलस्य तत्तद्वामक्षेत्रादौ स्वत्वं तु तत्तद्भौमि-कादीनामेव राज्ञां तु कर्यंहणमात्रम् । अत एवेदानीन्तनपारिभा-षिकक्षेत्रैदानादौ न भूदानसिद्धिः किं तु वृत्तिकल्पनमात्रमेव। भौमि-२० केभ्यः क्रीते तु गृहक्षेत्रादौ स्वत्वमप्यस्त्येव । तेन तत्र भूदानस्यापि फलं भवति ॥ निर्विष्टं कुसीदकुषिवाणिज्यपशुपालनलब्धं सेवालब्धं च। निर्वेशी भृतिभोगयोः (अमर. ३. ३. २१६) - इत्यभिधा-

<sup>1</sup> C, H, K ०निवृत्त्यर्थः for ०निवृत्त्यर्थम्.

<sup>2</sup> D, E यत्र गृहे क्षेत्र ofor यत्र गृहक्षेत्र o.

<sup>3</sup> C, D, E, H, K करग्रहमात्रम्.

<sup>4</sup> B, D, F क्षत्रदानादौ for क्षेत्रदानादौ.

<sup>5</sup> Nomits निर्वेशो...धानात्.

नात्। भृतिः सेवा। भोगः कुसीदादिः। तत्राद्यं वैश्यस्य द्वितीयं शुद्रस्य। अतो लोकसिद्धैव क्रयादीनां कारणता ॥ एवं च स्वीयग-वादिजातवत्सादी स्वत्वव्यवहारः संगच्छते । उपायानां शास्रगम्यत्वे तु न स्यात् । स्वीयगवादिजननरूपोपायस्य शास्त्रेणाबोधनात् ॥ नैतु ५ स्वीयगवादिजननेनेव स्वभायीयामुत्पत्त्या कन्यापुत्रादावपि स्वत्वं स्यात् । इष्टापत्तौ-विश्वजिति सर्वस्वं द्दाति-इति विहिते सर्वस्वदाने कन्यापुत्रादिदानापत्त्या कन्यापुत्रादि न देयमिति षैष्ठिसिद्धान्तवि-रोधः (पूर्वमी. सू. ६. ७. १) इति चेन्न। गवादाविव भार्यायां स्वत्वाभावेन तस्यामुत्पन्ने पत्ये तद्भावात् लोके च स्वत्वास्पदीभूतो-१० त्पत्तेरेव स्वत्वकारणत्वं कप्तम् । भार्यायामपि प्रतिप्रहेण स्वत्वं स्था-दिति चेन्न। क्षत्रियादीनां प्रतिप्रहाभावेन तद्भार्यासु स्वत्वाभावात्त-दुपत्येष्वपि तद्भावः ॥ तेन सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः (याज्ञवल्क्य २. १३३) - इति सजातीयस्यैव दत्तकस्य प्राह्यत्वात्क्षत्रि-यादीन्प्रति तावदत्तकप्रतिप्रहो गौण एव न च विप्रान्प्रति स मुख्यः १५ संभवति । तद्विधौ युगपद्वृत्तिद्वयविरोधात् । न च पुत्रप्रतिप्रह्वि-धिर्विप्राधिकारिक एव न क्षत्रियाद्यधिकारिक इति वाच्यम्। दौहित्रो भागिनेयश्च शूद्रस्य।पि च दीयते इत्यादिशौनकादिवचोभिस्तद्धिका-रिकत्वस्याप्यवगमात् । एवं ब्राह्मविधिना क्षत्रियादिकन्यया सह विप्र-स्योद्वाहे दानप्रतिप्रह्योगींणत्वमङ्गीकार्यम् अन्यत्र मुख्यत्वमिति २० वृत्तिद्वयविरोधः । क्षत्रियान्प्रति ब्राह्मादिविवाहप्रवृत्तिस्तु सर्वेषामैवि-

<sup>1</sup> C, N सेवा भृति:.

<sup>2</sup> E व्यत्सरादी for व्यत्सादी.

<sup>3</sup> B, D, F न तु स्वीय॰ for ननु स्वीय.

<sup>4</sup> B, D, E, F, H षष्ठसिद्धान्त॰.

<sup>5</sup> B, C, D, E, F, H, K अपत्येपि.

<sup>6</sup> B, C, D, E, F, G, K स्यादेवेति for स्यादिति.

<sup>7</sup> E ब्राह्मणविधिना for ब्राह्मविधिना.

<sup>8</sup> D, F सर्वेषामतिप्रतिपन्नैव.

प्रतिपन्नैव। अत एव पुत्रादीनां दानं गौणिमिति तन्नरत्ने मिश्राः॥ न च स्वा भार्योपुत्रकन्या इति शाब्दव्यवहारात्स्वत्वकरुपना। तस्य स्वः पिता स्वा मातेत्यादाविव ज्ञातिवाचकत्वेनाप्युपपत्तेः॥ अस्ति च ज्ञाताविप स्वशब्दस्य शक्तिः। स्वो ज्ञातावात्मिन स्वं त्रिष्वात्मीये पेस्वो स्त्रियां धने—इति कोशात् (अमरकोश ३. ३. २१२)॥ यन्तु षष्ठे गर्भदासदानमुक्तं (पूर्वमी. सू. ६. ७. ६) तच्चिन्त्यं तन्मातिर मुख्यदानप्रतिप्रहक्रयविक्रयाद्यभावेन स्वत्वाभावे तदुत्पन्ने गर्भदासे सुतरां तद्योगादित्यस्तु प्रासङ्गिकम्॥

अथ दायः ॥ असंसृष्टं विभजनीयं धनं दायः । लाभाद्यंथीसं-१० सृष्ट्रधनव्यावृत्तयेसंसृष्टमिति । वणिग्भिरेकीकृत्य विभज्यमाने दाय-भागशब्दाप्रयोगात् । एवं वक्ष्यमाणपारिभाषिकसंसर्गवतोपि निवृत्तिः । अत एव स्मृतिसंप्रहे

> पितृद्वारागतं द्रव्यं मातृद्वारागतं च यत्। कथितं दायशब्देन तद्विभागोधुनोच्यते॥ इति।

१५ निघण्टौ च-विभक्तव्यं पितृद्रव्यं दायमाहुर्मनीषिण:-इति । पितृपदं संबन्धिमात्रोपलक्षणम् ॥

अयं दायो द्वेर्धा सप्रतिबन्धोप्रतिबन्धश्च । यत्र धनस्वामिनस्तत्पुत्रादेश्च जीवंनं प्रतिबन्धकं स सप्रतिबन्धो यथा पितृव्यादिधनम् ।
यत्तु स्वामिसंबन्धादेव पुत्रादेर्धनार्जनोपायान्तरनिरपेक्षत्वात्स्वत्वं
२० भवति सोप्रतिबन्धः । यथा पितृधनम् । इति दायस्वरूपम् ॥

<sup>1</sup> B, D, E, F स्वो स्त्रियो धने; A त्रिष्वात्मीये स्वं निजे धने.

<sup>2</sup> C लाभाद्यर्थं संसृष्ट०.

<sup>3</sup> D, E, D निघण्टी वा.

<sup>4</sup> E, F द्विधा for द्वेधा.

<sup>5</sup> C जीवनं प्रतिबन्धः यथा पितृव्यादि॰.

<sup>6</sup> D, E, G निरपेक्षात्स्वत्वम् ; F पुत्रादेर्धनोपायान्तरनिरपेक्षात्.

अथ तद्विभागः ॥ तमाह नारदः (१६.१)
विभागोर्थस्य पित्र्यस्य पुत्रैर्यत्र प्रकेल्प्यते ।
दायभाग इति प्रोक्तं तद्विवादपदं बुधैः ॥

पुत्रैरिति पौत्रादीनामुपलक्षणम् । पित्र्यस्थेति पितामहादीनाम् । भनद्मस्तु पित्र्यादेरित्येव पपाठ । इदं च दायभागस्वरूपमुक्तम् ॥ द्रव्य-सामान्याभावेपि त्वत्तोहं विभक्त इति व्यवस्थामात्रेणापि भवत्येव विभागः । बुद्धिविशेषमात्रमेव हि विभागः । तस्यैवाभिव्यि किंगं व्यवस्था ॥

अथ घिभागकालः ॥ मनुः ( ९. १०४)

९० अर्ध्व पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम्।
भजेरन्पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः॥

चशब्दोपादानेपि मरणसमुचयो न विवक्षितः। अत एव मद्-नरत्ने स्मृतिसंग्रहे

पितृद्रव्यविभागः स्याज्जीवन्त्यामि माति ।

भ न स्वतन्नतया स्वाम्यं यस्मान्मातुः पितं विना ॥

मातृद्रव्यविभागोपि तथा पिति जीविति ।

सत्स्वपत्येषु यस्मान्न स्त्रीधनस्य पितः पितः ॥

### एतद्पवद्ति बृहस्पतिः

पित्रोरभावे भ्रातृणां विभागः संप्रदर्शितः।

र॰

मातुर्निवृत्ते रजसि जीवतोरिप शस्यते॥

<sup>1</sup> F, H प्रकल्पते.

<sup>2</sup> B, C, D, E, G, K पौत्रादीनामप्युपo.

<sup>3</sup> D, F omit बुद्धि...विभाग:.

<sup>4</sup> G द्रव्यं for रिक्थम्.

<sup>5</sup> F omits from जीवति several pages.

नारदः (१६. २—३)

अत ऊर्ध्व पितुः पुत्रा विभजेयुर्धनं समम्।
मातुर्निवृत्ते रजिस प्रत्तासु भगिनीषु च।
निवृत्ते चापि रमणे पितर्युपरतस्पृहे ॥

५ रमणः कामः । उपरतस्पृहो विरक्तः । प्रतासु भगिनीषु चेति काकाक्षिवद्रजोरमणनिवृत्त्योर्विशेषणम् ॥ गौतमः (२८.१–२) ऊर्ध्वं पितुः पुत्रा रिक्थं विभजेरन् । निवृत्ते रजिस मातुर्जीवित पितरि चेच्छति—इति । इङ्छतीत्यनेन रजोनिवृत्तिं विनापि पितुरिच्छया विभाग उक्तः ॥

१० कचित्तदिच्छां विनापि विभागमाह बृहस्पतिः

क्रमागते गृहक्षेत्रे पितापुत्राः समांशिनः। पैतृके न विभागार्हाः सुताः पितुरनिच्छया।।

अर्थारिपतामहाद्यर्जिते तदनिच्छयापि विभागाही इत्यर्थः ॥
पैतामहेपि कचिरिपतुरिच्छयैव विभागमाहतुर्मनुविष्णू (मनु. ९.
१५२०९; विष्णुध. सू. १८. ४३)

पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्रुयात् । न तत्पुत्रैभेजेत्सार्धमकामः स्वयमर्जितम् ॥

<sup>1</sup> नारद reads पितर्यूर्ध्व गते पुत्रा विभजेरन् धनं क्रमात्.

<sup>2</sup> B निर्वृत्ते वापि मरणे; D निर्वृत्तेवीपि मरणे; E निर्वृत्ते वापि मरणे; K निर्वृत्ते वापि मरणे, नारद reads वापि रमणे and so also विवादरलाकर. मदनपारिजात reads चापि रमणात्. वीर० reads वापि रमणात्; दायभाग reads विनष्टे वाप्यशरणे पित०.

<sup>3</sup> G पितरि चेच्छतीत्यनेन.

<sup>4</sup> F, G पैतामद्दाद्यजिते.

### बृहस्पतिः

पैतामहं हतं पित्रा स्वशक्तया यदुपार्जितम् । विद्याशौर्यादिनावाप्तं तत्र स्वाम्यं पितुः स्मृतम् ॥ प्रदानं स्वेच्छया कुर्याद्गोगं चैव ततो धनात् ॥

#### ५ नारदः

व्याधितः कुपितश्चैव विषयासक्तमानसः। अन्यथाशास्त्रकारी च न विभागे पिता प्रभुः॥

हारीत:-अकामे पितरि रिक्थमागो वृद्धे विपरीतचेतिस दीर्घरो-गिणि च-इति । अकामे विभागेच्छारिहत इति मदनरत्ने । विपरीत-१० चेता अधर्मवर्ती । पितुरनिच्छायामपि विभागो भवतीति भावः ॥

पितर्यसमर्थे ज्येष्ठपुत्रानुमत्या विभागमाह हारीतः—कामं दीने प्रोषिते आर्ति गते वा ज्येष्ठोर्थाश्चिन्तयेत् – इति । शङ्कालिखितो — पित-र्यशक्ते कुटुम्बस्य व्यवहारं ज्येष्ठः कुर्यात्तदनन्तरो वा कार्यज्ञस्तदनु-मतेन—इति । अनन्तरोनुजः । कुटुम्बभरणादिसमर्थेच्छया विभागः । अभ सर्वेषां तथात्वे त्वनियम इति निक्ष्किषः ॥ याज्ञवल्क्यः (२. ११४)

विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्सुतान्। ज्येष्ठं वा श्रेष्ठंभागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः॥

<sup>1</sup> Е ०शौर्यादिना व्याप्तम्.

<sup>2</sup> C रिक्थभोगो for रिक्थभागः. The मिता o and अपरार्क read रिक्थविभागः and मिता o reads रोगिणि.

<sup>3</sup> B भागः for विभागः.

<sup>4</sup> M निष्कृष्टोर्थः; A निष्कृष्टार्थः.

<sup>5</sup> B, C, D, E, G, K, N ज्येष्ठभागेन.

ऐच्छिकविभाग एव विवृत उत्तरार्धेन । इच्छायाः संभवति उत्तर-पक्षद्वयावैलम्बनत्वे स्वातत्रयायोगात् । वाक्यभेदापत्तेः । एकसौ लक्षं कसौचित्कपैर्दिकामन्यसौ न किमपीत्यव्यवस्थापत्तेश्च ॥

ज्येष्ठविभागे विशेषमाह मनुः ( ९. ११२, ११६-११७)

अञ्चल्य विंश उद्घारः सर्वद्रव्याच्च यद्घरम् । तद्धं मध्यमस्य स्यार्त्तदर्धं तु कनीयसः ॥ उद्घारेनुद्धृते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना । एकाधिकं हरेज्ञयेष्ठः पुत्रोध्यर्धं ततोपरः ॥ अंशमंशं यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः ।

१० यमलयोर्मध्ये प्रथमप्रसूतस्य ज्यैष्ठयमीह मनुः ( ९. १२६ )

जन्म अष्ठेन चाह्वानं सुब्रह्मण्यास्विप स्मृतम् । यमयोश्चेव संज्ञासु जन्मतो अष्ठता मता ॥ यस्य जातस्य यमयोः पदयन्ति प्रथमं मुखम् । संतानैः पितरश्चेव तस्मिन् अष्ठयं प्रतिष्ठितम् ॥ इति ।

१५ यत्तु पिण्डसिद्ध्यादिवैद्यक्ष्यन्थेनन्तरप्रसूतस्य ज्येष्ठ्यमुक्तं तदनेन कार्यादो बाध्यते तस्यीश्चितिमूलत्वात् । मासेन शूद्रीभवैतीतिवत् ।

<sup>1</sup> B, D, F ॰द्रयालम्भ (म्ब?) नत्वे; K, N द्र्यालम्बनत्वे.

<sup>2</sup> Domits लक्षं...अन्यस्मै.

<sup>3</sup> A, C कपदिंकं; B, F, G, K कपर्दकम्.

<sup>4</sup> B, C, D, E तद्धें तु.

<sup>5</sup> G, H पुत्रोप्यर्धम्.

<sup>6</sup> B, C, D, E, G, H, K मनुराह for आह मनुः.

<sup>7</sup> The मनुस्मृति reads गर्भेषु for संज्ञासु.

<sup>8</sup> C संजातः for संतानः.

<sup>9</sup> D, E वैदिकग्रन्थे.

<sup>10</sup> D, E तस्य श्रुति॰.

<sup>11</sup> A, B, C, D, E, M शुद्धिभैवतीति.

१३ [ब्यवद्वारमयुख]

यत्त-द्वौ तदा भवतो गर्भौ सूतिर्वेशविपर्ययात्-इत्यादिना भागवते पश्चाज्ञातस्य ज्येष्ठयमुक्तं तद्यनेन बाध्यते । पुराणेषु स्मृतिविरुद्धा-चाराणां बहुशो दर्शनात् । देशाचारतो व्यवस्था क्रेयेति केचित् । युक्तं तु पूर्वोक्तमेव ॥ अयं चोद्धारिवभागः कलौ नेष्टः । कलिवर्जेषु ५ पाठात् । निर्णातं चेदं समयमयूखेस्माभिः ॥

## पितुरंशद्वयमाह नारदः

द्वावंशौ प्रतिपद्येत विभजन्नात्मनः पिता।

इदं त्वेकपुत्रपरम् । स यद्येकपुत्रः स्याह्रौ भागावात्मनः कुर्यात्— इति शङ्कलिखितोक्तेरिति मदनरत्ने । एकपदं श्रेष्ठपरम् । एके मुख्या-१० न्यकेवलाः—इत्यमरोक्तेः (अमरकोश ३.३.१६) । गुणवत्पुत्र इति यावदिति पारिजाते ॥

पितामहार्जिते त्वेकपुत्रेणापि सह समांशित्वमाह बृहस्पतिः द्रव्ये पितामहोपात्ते स्थावरे जङ्गमे तथा। सममंशित्वमाख्यातं पितुः पुत्रस्य चैव हि।।

### १५ याज्ञवल्कयः (२. १२१)

भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । तत्र स्थात्सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥

#### कात्यायनः

सर्कलं द्रव्यजातं यद्भागेरीह्नन्ति तत्समैः।

पितरो भ्रातरश्चेव विभागो धर्म्य उच्यते॥

<sup>1</sup> A, M सूतिवेशo.

<sup>2</sup> G अयमुद्धार o.

<sup>3</sup> B, C, D, E, G, K, N कुलौ निषिद्ध:.

<sup>4</sup> D, E सकलद्रव्यजातम्.

यत्तु याज्ञवल्क्यः (२.११६) न्यूनाधिकविभक्तानां धर्मर्थः पितृकुतः स्मृतः—इति तत्र पितृकुतो धर्मर्थश्चेत्समृतो न परावर्तनीय इति मदनविज्ञानेश्वरादयः ॥ यदपि नारदः (१६.१५)

पित्रैव तु विभक्ता ये समर्न्यूनाधिकैर्धनैः। तेषां स एव धर्मः स्यात्सर्वस्य हि पिता प्रभुः॥ इति

तद्युगान्तरपरम्।।

स्वस्य पुत्राणां च समांशपक्षे पत्र्या अप्यंशमाह याज्ञवल्क्यः (२. ११५)

यदि कुर्यात्समानंशान्पत्यः कार्याः समांशिकाः।

१० न दत्तं स्नीधनं यासां भत्री वा श्रशुरेणं वा ॥ इति ।

दत्ते त्वर्ध देयम् । दत्ते त्वर्ध प्रकरूपयेत् ( याज्ञवल्क्य २. १४८)— इति वचनात् । अर्ध पूर्वर्दत्तं स्त्रीधनं यावता पुत्रांशसमं भवति ताव-दित्यर्थः । अंशाधिकधनायास्तु नांशः ॥

अर्जनसमर्थस्य पुत्रस्यानीहमानस्य दायजिघृक्षाभाविमाह स एव १५ (याज्ञवल्क्य २. ११६)

<sup>1</sup> D, E, H धर्म: for धर्म्य:.

<sup>2</sup> E धर्मश्चेत्स्मृतः; G धर्म्यश्चेच्छातो न परावर्तनीयः.

<sup>3</sup> D, E पितृवत्तु विभक्ता ये.

<sup>4</sup> नारद reads हीनाधिकसमै:

<sup>5</sup> C युगान्तरं for युगान्तरपरम्.

<sup>6</sup> D, E, K श्रुरेण च.

<sup>7</sup> A, C, G, H, K omit वचनात् after प्रकल्पयेत्.

<sup>8</sup> G पूर्वदत्तस्त्रीधनम्.

<sup>9</sup> B, C, D, E, N omit अनीहमानस्य.

<sup>10</sup> B, C, D, E, G, K, N अ अध्साभावे; B omits आह.

शक्तस्यानीहमानस्य किंचिद्दत्वा पृथक् क्रिया ॥

किंचिद्दानं च तत्पुत्राणां दायजिघृक्षानिवृत्त्यर्थमिति मिताक्ष-रायाम्।

पितृमरणानन्तरं समविभाग उक्तः स्मृत्यन्तरे (याज्ञवल्क्य २. ११७)

५ विभजेरन्सुताः पित्रोरूध्व रिक्थैमृणं समम्॥

हारीत:-समानो मृते पितरि रिक्थभाग:-इति ॥

याज्ञवंत्क्यः (२.१२३)-पितुरूध्वं विभजतां माताप्यंशं समं हरेत्। विष्णुः (विष्णुध. सू. १८. ३४)-मातरः पुत्रभागानु-सारिभागहारिण्यः। स्मृत्यन्तरे

१० जननी त्वैधना पुत्रैर्विभागेंशं समं हरेत्।।

सधनां तु यावता स्वधनस्य पुत्रांशसमभागता भैवति तावदेव हरेदित्यर्थः । अंशाधिकधनायास्तु नांशः । सापर्लमातुः पितामह्या-श्चांशमाह व्यासः

असुताश्च पितुः पत्यः समानांशाः प्रकीर्तिताः ।

१५ पितामह्यश्च ताः सर्वा मातृतुल्याः प्रकीर्तिताः ॥

सर्वा इत्यनेन पितामहीसपक्रयोपि गृह्यन्ते ॥

अनेकभ्रातृपुत्राणां विभागप्रकारमाह याज्ञवल्कयः (२. १२०)

अनेकपितृकाणां तु पितृतो भागकल्पना ॥

एकस्यैकः पुत्रोपरस्य द्वावन्यस्य त्रयस्तेषां पितृसंख्ययैव विभागो

<sup>1</sup> B, D, E उक्तस्तेनैव विभजेरन्; B समभागः for समविभागः.

<sup>2</sup> B, D, E सममृणम्.

<sup>3</sup> B, C, D, E, N जनन्यस्वधना. परा. मा. and स्मृतिच॰ read अस्वधना.

<sup>4</sup> B, D, E भवति तावित तावदेव; E समभोगता for समभागता.

<sup>5</sup> A, B, C, D, E, H, K सपलमातु:.

<sup>6</sup> B अनेकमात्पुत्राणाम्.

न विभाजकसंख्ययेत्यर्थः। कात्यायनः

अविभक्तेनुजे प्रेते तत्सुतं रिक्थभागिनम् । कुर्वीत जीवनं येन लब्धं नैव पितामहात् ॥ लभेतांशं स पित्र्यं तु पितृत्यात्तस्य वा सुतात् । स एवांशस्तु सर्वेषां भ्रातॄणां न्यायतो भवेत् ॥ लभते तत्सुतो वापि निवृत्तिः परतो भवेत् ॥

अनुजपदं ज्यायसोप्युपलक्षणम् । परतः प्रपौत्रात् । प्रपौत्रपुत्रादिः पितृपितामहप्रिवामहेषु मृतेष्वनन्तरं वृद्धप्रिवामहे मृतेन्यस्मिश्च तत्पुत्रादिके जीवित तद्धनं न लभते । पुत्रपौत्रप्रपौत्रसा१० मान्याभावे सोपि लभत एवेत्यर्थः । इदं च नाविभक्तपरं किं तु
संसृष्टपरं

अविभैक्तविभक्तानां कुल्यानां वसतां सह । भूयो दायविभागः स्यादाचतुर्थादिति स्थितिः ॥ इति

## देवलोक्तः॥

१५ ऋणं छेख्यं गृहं क्षेत्रं यस्य पैतामहं मवेत्। चिरकालप्रोषितो वा भागभागागतस्तु सः॥ गोत्रसाधारणं त्यक्त्वा योन्यं देशं समाश्रितः। तद्वंशस्यागतस्यांशः प्रदातव्यो न संशयः॥

<sup>1</sup> B न भाजकसंख्यया.

<sup>2</sup> E omits कुर्वीत जीवनं येन.

<sup>3</sup> B omits लभेतांशं...परतो भवेत्.

<sup>4</sup> D, E प्रपौत्रादिः.

<sup>5</sup> E, F omit प्रपौत्र.

<sup>6</sup> F omits अविभक्तविभक्तानां ... संशयः

<sup>7</sup> B, D omit ऋणं हेरूयं...न संशयः; C omits त्यक्ता यो. विवादिनताः मणि reads क्षेत्रं साधारणं for गोत्रसाधारणम्.

अविभक्तविभक्तानां वृद्धप्रिपतामहतत्पुत्राणां च संसृष्टानामि-त्यर्थः । इदं च समदेशस्थितपरम् । देशान्तरस्थस्तु पश्चमादिरिप स्भत एव ।

तृतीयः पश्चमश्चेव सप्तमश्चापि यो भवेत्। जन्मनाभपरिज्ञाने लभेतांशं क्रमागतम्॥ इति

देशान्तरप्रक्रमेण बृहस्पतिस्मृतेः ॥

कचिन्मातृतो विभागमाह बृहस्पतिः

यद्येकजाता बहवः समाना जातिसंख्यया। सापक्यात्तैर्विभक्तव्यं मातृभागेन धर्मतः॥

#### १० व्यासः

समानजातिसंख्या ये जातास्त्वेकेन सूनवः। विभिन्नमातृकास्तेषां मातृभागः प्रशस्यते॥

एतत्प्रत्युदाहरणमाह बृहस्पतिः।

सवर्णी भिन्नसंख्या ये पुंभागस्तेषु शस्यते।

१५ विजातीयविभागमाह याज्ञवल्कयः (२. १२५)

चतुस्त्रिद्धेकभागाः स्युः कर्मशो ब्राह्मणात्मजाः । क्षत्रजास्त्रिद्धेकभागा विद्जास्तु द्धेकभागिनः ॥

1 B, D, E, F, G संस्रष्टिनाम्.

<sup>2</sup> B, D, E, F put after लभत एव the verses ऋणं लेख्यं...संश्यः.

<sup>3</sup> B, D, E, F जन्मनामापरिशाने.

<sup>4</sup> C बृहस्पति: for बृहस्पतिसमृते:.

<sup>5</sup> G सवर्णभिन्नसंख्या ये.

<sup>6</sup> याज्ञवल्वयस्मृति reads वर्णशः for क्रमशः.

ब्राह्मणात्मजा ब्राह्मणीक्षत्रियावैदयाश्रद्रीसु जाताः । क्षत्रजाः क्षत्रि-यावैदयाश्रद्रासु जाताः । विद्रजा वैदयाश्रद्योर्जाताः ॥ बृहस्पतिः न प्रतिप्रहभूर्देया क्षत्रियादिसुताय वै । यर्द्यप्येषां पिता दद्यान्मृते विप्रासुतो हरेत् ॥

५ देवलः

शूद्यां द्विजातिभिजीतो न भूमेर्भागमहिति । सजातावापुयात्सर्वभिति धर्मो व्यवस्थितः ॥

भूमेः ऋयादिप्राप्ताया अपि। द्रव्यस्य तु लभत एव। अपरिणीतशू-द्रापुत्रस्तु द्रव्यांशमपि न लभते। तथा च मनुः ( ९. १५५)

१० ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्रापुत्रो न रिक्थभाक्। यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत्।।

पितृमरणोत्तरं विशेषमाह बृहस्पतिः

अनपत्यस्य शुश्रूषुर्गुणवान् शूद्रयोनिजः। लभेत जीर्वनं शेषं सपिण्डाः सममाप्रुयुः॥

१५ गौतमः (२८. ३७) – शूद्रापुत्रोप्यनपत्यस्य शुश्रूषुश्चेह्नभते वृत्तिमूलम् । वृत्तिमूलं जीवनकारणम् । स एव (गौ. ध. सू. २८. ४३) – शूद्रा- पुत्रवत्प्रतिलोमास्तु—इति । प्रतिलोमास्तूत्पादकापेक्षयोत्कृष्टवर्णस्तीषू- त्पंत्राः ।। शूद्रेणापरिणीतायामुत्पन्ने विशेषमाह याज्ञवल्क्यः (२. १३३ – १३४)

<sup>1</sup> D, F ॰ शूद्रासुताः.

<sup>2</sup> C, G, K omit जाता: after शूद्रासु; D, F शूद्रास्तु.

<sup>3</sup> B, C, D, H, K शूद्योः । बृहस्पतिः.

<sup>4</sup> दायभाग reads यद्यप्य for यद्यपेषाम्.

<sup>5</sup> C, N omit भूमे:...प्राप्ताया अपि.

<sup>6</sup> दायभाग and वि. त्वि. read लमेताजीवनम्.

<sup>7</sup> A, B, D, F, G स्त्रीषूत्पन्ने ध्वत्यर्थः; C स्त्रीषूत्पन्न इत्यर्थः.

30

जातोपि दास्यां शूद्रेण कामतोंशहरो भवेत्।। मृते पितरि कुर्युस्तं भ्रातरस्त्वर्धभागिकम्।

कामः पितुरिच्छा। शूर्रेणेति पँदात् द्विजातिभिर्दास्यामुत्पन्नस्तु पित्रिच्छयापि नांशभाक्। नांपि पितृमरणोत्तरमधं नापि पुत्राद्यभावे ५ सर्वमिति मदनरत्नादिषु॥

विभागानन्तरोत्पैन्नपुत्रे विशेषमाह गौतमः (२८.२७.)—विभ-क्तजः पित्र्यमेव—इति । बृहस्पतिर्रीप

पुत्रैः सह विभक्तेन पित्रा यत्स्वयमर्जितम् । विभक्तर्जस्य तत्सर्वमनीशाः पूर्वजाः स्मृताः ॥ यथा धने तथर्णे च दानाधानक्रयेषु च । परस्परमनीशास्ते मुक्त्वाशौचोदकक्रियाम् ॥

ऋणमात्रसैत्तवे तु पूर्वविभक्तेभ्यो विभागप्रहणं विना तेनणं नैव देयम् । रिक्थप्राह ऋणं दाप्यः (याज्ञवल्क्य २. ५१)—इति वक्ष्य-माणत्वात् ॥ कसिंश्चिरसंसृष्टे तु तेन सह विभागः।

१५ अर्ध्व विभागाजातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धिनम्। संसृष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह।। इति

<sup>1</sup> D, E, F कुर्युस्ते भातरा द्विभागिकम्.

<sup>2</sup> C, H, K, N omit पदात् after शूद्रेणेति.

<sup>3</sup> H omits after नापि the words पितृमरणोत्तर....विभक्तेन.

<sup>4</sup> E ०त्पन्नपुत्रविशेष०. B reads ०विशेषमाह बृहस्पति: पुत्रै:; C reads ०रोत्पन्ने विशेषमाह. A, G, K omit गौतमः.

<sup>5</sup> A, C, G, K omit अपि after बृहस्पति:.

<sup>6</sup> मि विभक्तं तस्य तत्सर्व०.

<sup>7</sup> A, C, G, M दानादानक्रयेषु च.

<sup>8</sup> B ॰ऋणमात्रसत्त्वं तु.

<sup>9</sup> B, D, E, F, G कस्यन्वित्संसृष्टत्वे (G संसृष्टे तु)

<sup>10</sup> M, N धनं हरेत्.

मनूक्तः (९. २१६.) । पितृमरणोत्तरविभागिकालेस्पष्टगर्भायां मातरि तत्सपत्न्यां भ्रातृपत्न्यां वानैन्तरसमुत्पन्ने विशेषमाह याज्ञवल्क्यः (२. १२२.)

विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभाक् ॥

पितृ विभागश्च सर्वेश्वीत्रादिभिः ख्रिखांशार्तिं चित्विदुद्धृत्य यथा खांशसमो भवति तथां कार्यः। विष्णुः (विष्णुधः सू. १७. ३.)— पितृ विभक्ता विभागानन्तरोत्पन्नस्य विभागं द्युः। इदं च तदंशेषु रेकसेकसहितेषु झेयम्। तत्सत्त्वे तु स एवाह (याज्ञवल्क्य २. १२२)

दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात् ॥

१० दृश्याद्विर्यमानद्रव्यात् ॥ श्रातृणां विभागकाले विशेषमाह वसिष्ठः (वसिष्ठधः सृ. १७. ४०-४१)—अथ श्रातृणां दायविभागो याश्चानपत्याः स्त्रियस्तासामापुत्रलाभात्-इति । प्रतीक्षा कार्येति शेषः ॥ पितृमरणोर्त्तरं विभागे विशेषमाह बृहस्पतिः ।

असंस्क्रैता भ्रातरस्तु ये स्युस्तत्र यवीयसः। १५ संस्कार्याः पूर्वजेनैव पैतृकान्मध्यकाद्धनात्॥

यवीयस इति नुम्दीर्घाभावश्च छान्दसः। श्रातृग्रहणं भगिनीना-मुपलक्षणम् ॥ तथा च स एव

<sup>1</sup> Bomits (through oversight) ॰काले...सवर्णायां विभाग॰.

<sup>2</sup> D, E, F वानन्तरमुत्पन्न; G, K अनन्तरमृत्पन्ने.

<sup>3</sup> B, C, F omit one किंचित्.

<sup>4</sup> E omits तथा कार्य: and adds यथा before विष्णु:.

<sup>5</sup> D, E, Fread पितृविभागानन्तरो०. विष्णुध. सू. reads भागं for विभागम्.

<sup>6</sup> B, D, E, F रंकसेवकसहितेषु; K रेतःसेकसहितेषु.

<sup>7</sup> E, F विद्यमानत्वात्.

<sup>8</sup> D, E, H ॰मरणोत्तरविभागे.

<sup>9</sup> C, K, N read आतरस्तु संस्कार्यास्ते यवीयसः

<sup>10</sup> C, H, K, N omit संस्कायी:...छान्दसः.

<sup>11</sup> G पूर्वजैस्ते वै पितृकात्.

<sup>12~</sup>D, E, F ०लक्षणं तथा च नारदः। असंस्कृतास्तु. G भगिनीनामप्युप्रकक्षणम्.  $9 \times [$ व्यवहारमयूख]

असंस्कृतास्तु योस्तत्र पैतृकादेव ता धनात्। संस्कार्या भ्रातृभिज्येष्ठैः कन्यकाश्च यथाविधि॥ इति।

भगिनीसंस्कारे विशेषमाह याज्ञवल्क्यः (२. १२४)

असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्वसंस्कृतैः । भगिन्यश्च निजादंशीहत्त्वांशं तु तुरीयकम् ॥

यर्जातीयाः कन्यास्तज्ञातीयपुत्रस्य यावान् भागस्तस्य चतुर्थमंशं प्रत्येकं भगिनीभ्यो दत्त्वा ताः संस्कर्तव्या इत्यर्थः ॥

दायग्रहणव्यवस्थोपयोगितया मुख्यगौणपुत्रव्यवस्थामाह याज्ञ-वल्क्यः (२.१२८-१३२)

१० औरसो धर्मपत्नीजस्तस्यमः पुत्रिकासुतः ।

क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥

गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गृहजस्तु सुतः स्मृतः ।

कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥

अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवः स्मृतः ।

श्य द्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत् ॥

कीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्वयङ्कृतः ।

दत्तात्मा तु स्वयंदत्तो गर्भे विक्रैः सहोढजः ॥

इत्सृष्टो गृद्धते यस्तु सोपविद्धो भवेत्सुतः ।

<sup>1</sup> अपरार्क, स्मृतिच०, वीर० read ये तत्र for यास्तत्र.

<sup>2</sup> G भगिनीनां संस्कारे; C, N omit भगिनी...माह.

<sup>3</sup> B omits असंस्कृतास्तु ... याश्ववल्वयः

<sup>4</sup> A, M, N अंशं दत्त्वा तुरीयकम्.

<sup>5</sup> A, F, K यज्जातीया कन्या तज्जातीय o.

<sup>6</sup> C, D, E, F, G, K repeat चतुर्थम्.

<sup>7</sup> D, E, F चतुर्थमंशं प्रतिभगिनि दत्त्वा. G प्रतिभगिनीभ्यः.

<sup>8</sup> B, D, E, F वित्तः for विन्नः.

सवर्णायां धर्मपत्र्यामुत्पन्न औरसः पुत्रो मुख्यः । पुत्रिकासुतो द्वेधा । तत्राद्यमाह विसिष्ठः (विसिष्ठधः सू. १७. १७)

अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङ्कृताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥ इति ।

५ अन्त्यमाह स एव (विसिष्ठध. सू. १७. १५)—तृतीयः पुत्रिकैव-इति । अस्मिन्पक्षे कन्ययैव पितुरो र्ध्वदेहिकादि कार्यम् । क्षेत्रजोपुँत-भ्रात्रादिपक्यां गुर्वाज्ञया देवरादिसगोत्रेणोत्पन्नः । अक्षतायां पूर्ववो-द्रभुक्तायां क्षतायां तेन भुक्तायां वा वोद्धन्तरेणोत्पन्नः पौनर्भवः । अत्र दत्तकभिन्ना गौणाः पुत्राः कलौ वर्ज्याः । दत्तौरसेतरेषां तु पुत्र-१० त्वेन परिष्रहः—इति तिन्निषेधेषु पाठात् ॥

# ॥ अथ दत्तकप्रकरणम् ॥

अथ दत्तकविधिः ॥ मनुः ( ९. १६८ )

माता पिता वा द्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि । सहशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दित्रमः सुतः ॥

१५ वाशब्दान्मात्रभावे पितैव दद्यात् पित्रभावे मातैव उभयसत्त्वे तु उभावपीति मदनः ।। आपद्रहणादनापदि न देयः ।। अयं निषेधो दातुरेव पुरुषार्थो न ऋत्वर्थ इति विज्ञानेश्वरः । तन्न । अस्य वार्क्याददृष्टार्थतया ऋत्वर्थत्वावगमात् । कथंचिदृष्टीर्थत्वेपि वा नियमादृष्टस्य
आवश्यकत्वीन्न तद्तिक्रमे कार्यविशेष्प्रयोजकादृष्टसिद्धिः ।। केचित्त्वा-

<sup>1</sup> B, D, E, F औध्वदेहिकम्; M औध्वदेहादि.

<sup>2</sup> B, D, E क्षेत्रज अपुत्रपल्याम्.

<sup>3</sup> A, B, C, D, E, F, H, K, N omit अथ दत्तकप्रकरणम्.

<sup>4</sup> F वाक्याद् दृष्टार्थ .

<sup>5</sup> G दृष्टार्थत्वेपि च.

<sup>6</sup> A, E, F, G, H आवश्यकत्वात्तदतिक्रमे.

<sup>7</sup> G विशेषयोजकादृष्ट०.

पच्छब्दस्य स्वार्थत्यागाद्यापत्तरनापत्परिसंख्यापेकत्वाभावेन न निषे-धार्थकत्वं किं त्वापदो निमित्तमात्रबोधकत्वमेव । न च नैमित्तिकत्व आपदि पुत्रादाने प्रत्यवायापत्तिः। एतद्वाक्यस्य संज्ञासंज्ञिसंबन्ध-मात्रबोधकत्वात् । आपदि निमित्ते दानविधायकत्वाभावात् ॥ यदपि ५ विवाहप्रकरणे तेनैवोक्तं रोगिण्यादिनिषेधातिक्रमे दृष्टविरोध एव भायीत्वं तूत्पद्यत एवेति तद्प्यनेनैवापास्तम् ॥ सदृशं कुलगुणादि-भिर्न जात्या। अतः क्षत्रियादिरपि विप्रादेर्दत्तको भवतीति मेधातिथिः। सदृशं जात्येति कुल्लूकभट्टः। युक्तं चेदम्। याज्ञवल्क्येन (२. १२८) औरसो धर्मपत्नीजः इति द्वाद्शापि पुत्राननुत्रम्य-सजाती-१० येष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः ( याज्ञवल्क्य २. १३३ ) इत्युपसंहारात् । स्पष्टीकरिष्यते चेदं वक्ष्यमाणशौनकवचोभ्याम् । विज्ञानेश्वरोप्येवम् । ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्रीभवति मानवः (मनु-९. १०६)-इति ज्येष्ठस्यैव पुत्रकार्यकरणे मुख्यत्वात्स न देय इत्य-यमपि निषेधो दातुरेव न प्रतिप्रहीतुरित्यपि सः। स्याद्यं प्रतिषेधो १५ दातुरेव यद्येतस्य ज्येष्ठदाननिषेधकता स्थात्। न तु सास्ति। माना-भावात् । पुत्रीभवतीत्यनेन पुत्रित्वमात्रोक्त्या ऋणापाकरणोक्तिमा-त्रपरत्वाच । अत एव पितृणामनृणश्चेव स तस्मात्सर्वमहिति (मनु. ९. १०६) - इत्युत्तरार्धं संगच्छते । सर्वे द्रव्यम् ॥ दत्तकश्च पुमानेव भवति न कन्या। स ज्ञेयो दित्रमः सुतः (मनु. ९. १६८) - इति संज्ञा-२० सं क्षिसंबन्धबोधकवाक्यगतेन स इति सर्वनाम्ना मातापितृकर्तृक-प्रीतिजलगुणकापन्निमित्तकदानकर्माभूतसजातीयपुंस एव-अष्टवर्ष ब्रा-

<sup>1</sup> A, B, D, E, F, H परिसंख्यायकत्वा॰; C, E, G, H omit न after ॰भावेन.

<sup>2</sup> D निमित्तमात्रबोधकत्वात् आपदि निमित्ते दानविधायकत्वाभावात्.

<sup>3</sup> B पुत्रदाने for पुत्रादाने.

<sup>4</sup> C, G, K विवादप्रकरणे.

<sup>5</sup> C omits पुत्रित्वमात्रोत्तया; K ०भवतीत्यनेन पुत्रिस्वोक्ते ऋणापाकरणमात्र .

<sup>6</sup> D, E omit संज्ञि; E omits बोधo.

<sup>7</sup> B, D, F मातापित्कप्रीति॰.

ह्मणमुपनियीत तमध्यापयीत—इति तच्छब्देनाष्ट्रवर्षत्राह्मण्यपुंस्त्वोपन-यनादिसंस्कृतस्येवं परामशीत्। एतेन—क्रेमम् नित्यम् (पा. ४, ४, २०)—इति मबन्तो दित्रमशब्दो दाननिर्वृत्तकर्मत्वाविशेषाद्धरायान्यस्मे वा दत्तां कन्यामप्यभिधत्त इति केषांचिद्धक्तिः परास्ता।

पत्रप्रतिप्रहप्रकारमाह शौनकः

शौनकोहं प्रवक्ष्यामि पुत्रसंप्रहमुत्तमम् ।
अपुत्रो मृतपुत्रो वा पुत्रार्थं सैमुपोष्य च ॥
वाससी कुण्डले दत्त्वा उष्णीषं चाङ्कुलीयकम् ।
आचार्यं धर्मसंयुक्तं वैष्णवं वेदपारगम् ॥
वहिं: कुश्मयं चैव पालाशं चेध्ममेव च ।
एतानाहृत्य बन्धूंश्च ज्ञातीनीहूय सत्तमः ॥
बन्धूनन्नेन संभोज्य ब्राह्मणांश्च विशेषतः ।
अन्वाधानादि यत्तत्रं कृत्वाज्योत्पर्वनादिकम् ॥
दातुः समक्षं गत्वा तुँ पुत्रं देहीति याचयेत् ।
१५ दाने समर्थो दातास्मै ये यज्ञेनेति पश्चिमः (ऋ. सं. १०. ६२. १-५)॥

देवस्य त्वेति मन्नेण (वाज. सं. २०. ३; काठकसं. १. २, ४) हस्ताभ्यां प्रतिगृह्य च।

<sup>1</sup> D, E उपनीयत.

<sup>2</sup> M reads ०संस्कृतस्थैव.

<sup>3</sup> B, C, D, E, F, K ममन्तो.

<sup>4</sup> Domits the words समुपोष्य ... कुशमयम्

<sup>5</sup> A, B, E, F कुशसमं for कुशमयम्.

<sup>6</sup> A, G, M ज्ञातिमाह्य.

<sup>7</sup> दत्त. मी. reads अझ्याधानादिकं for अन्वाधानादि.

<sup>8</sup> निर्णयसिन्धु reads आज्योत्पवनान्तकम्.

<sup>9</sup> F गत्वा तम्.

<sup>10</sup> F परिगृद्य.

अङ्गादङ्गेत्यृचं (शत. ब्रा. १४. ९. ४. ८; मा. गृ. सू. १. १८. ६.; आश्व. गृ. सू. १. १५. ११; नि. ३. ४) जस्वा चाघाय शिशुमूर्धनि॥

वस्नादिभिरलंकुत्य पुत्रच्छायावहं सुतम् । नृत्यगीतैश्च वाद्येश्च स्वस्तिशब्देश्च संयुतम् ॥ गृहमेध्ये तमादाय चरुं हुत्वा विधानतः । यस्त्वा हृदेत्यृचा (ऋ. सं. ५. ४. १०) चैव तुभ्यंमम् ऋचै-कया (ऋ. सं. १०. ८५. ३८) ॥

भोमो दददित्येताभिः (ऋ.सं. १०.८५.४१) प्रत्यूर्च १० पश्चभिस्तथा।

स्विष्टकृदादिहोमं च कृत्वा शेषं समापयेत्।।

श्राह्मणानां सिपण्डेषु कर्तव्यः पुत्रसंग्रहः।

तद्भावेऽसिपिण्डो वा अन्यत्र तु न कारयेत्।।

क्षित्रयाणां स्वजातौ वा गुरुगोत्रसमोवि वा।

वैश्यानां वैश्येजातेषु श्रूहाणां श्रूहजातिषु।।

सर्वेषामेव वर्णानां जातिष्वेव न चान्यतः।

दौहित्रो भागिनेयश्च श्रूहस्यापि च दीयते।।

<sup>1</sup> A, B, D, E, F read गृहीत्वा as a separate clause before the verses गृहमध्ये &c.

<sup>2</sup> C तुभ्यमग्रं ऋचैकया.

<sup>3</sup> दत्त. मी. reads ०सपिण्डे वा for ०सपिण्डो वा and ०गोत्रसमे for ०गोत्रसमो.

<sup>4</sup> A, G, M वैश्यजातिषु.

<sup>5</sup> B शूद्रजातेषु.

<sup>6</sup> C, D, E, F, H, K सर्वेषां चैव वर्णानाम्.

<sup>7</sup> B, C, D, E, F, H, K च नान्यत:.

<sup>8</sup> दत्त. मी. reads शूदैस्तु कियते सुतः for शूद्रस्यापि च दीयते and reads माह्मणादित्रये नास्ति भागिनेयः सुतः कचित् before नैकपुत्रेण &c.

4

नैकपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं कदाचन । बहुपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं प्रयक्षतः ॥ दक्षिणां गुरवे दत्वा यथाशक्ति द्विजोत्तेमः । नृपो राष्ट्रीर्धमेवापि वैद्यो वित्तशतत्रयम् ॥ शद्भः सर्वस्वमेवापि अशक्तंश्चेद्यथाबलम् ॥

छायावहं सहशम् । दौहित्रो भागिनेयश्चेति यथा भूँतभाव्युपयोगित्वेन दण्डस्य—मैत्रावरुणाय द्ण्डं प्रयच्छति—इस्रत्र संभवस्यपि
भाव्यत्वे चतुर्थ्या—दण्डी प्रैषानन्वाह—इति प्रैषानुवचनकर्तृत्वेन भाव्युपयोगिनो मैत्रावरुणस्यैव भाव्यत्वमुक्तं तथेहाप्यनपाकृतर्णत्वेन चतु१० ध्यंर्थषष्ठ्या शूद्रस्यैव दौहित्रभागिनेयावपि प्रति शेषितया भाव्यत्वम् ।
अतस्तयोरेव विधेयत्वेन दौहित्रभागिनेयावेव शूद्रस्येति नियमविधिविषयताप्युक्ता । शूद्रस्य त्वविधेयत्वेन तद्विषयत्वायोगात् । तौ
शूद्रस्यैवेति वचनव्यक्तौ विश्रादिशेष्यन्तरपरिसंख्यापत्तेः । तस्मादौहित्रभागिनेयावेव शूद्रस्य मुख्यौ । तर्दभावे त्वन्योपि सजातीयः ।
१५ शूद्राणां शूद्रजातिष्विति तेनैवोक्तेः । न चेदं जातिपदं दौहित्रभागिनेययोरेवोपसंहियते । दौहित्रत्वभागिनेयत्वयोः सजातीयत्वैस्य च
परस्पर्व्यभिचारित्वैत् । एकस्मृतौ सामान्यवाक्यवैयर्ध्यापत्तेश्च ।
विवृतं चैतद्दैतनिर्णये तातचरणैः । शिष्टाचारोप्येवम् ॥ एवं च निषा-

<sup>1</sup> D, E, F द्विजोत्तम.

<sup>2</sup> दत्त. मी. reads राज्यार्ध o for राष्ट्रार्ध.

<sup>3</sup> Fomits वैद्यो ... सर्वस्वमेवापि

<sup>4</sup> A, G, M अशक्ती तद्यथा०.

<sup>5</sup> C, H, K, N भूतोपयोगित्वेन.

<sup>6</sup> H omits दण्डं प्रयच्छ...मैत्रावरूण (by oversight).

<sup>7</sup> A, M तदभावेन्योपि.

<sup>8</sup> F सजातीयत्वस्येव•

<sup>9</sup> D, E, F व्यभिचारस्वात्.

दस्थपतिवत्तस्याधिकारे सिद्धे यच्छुद्धिविवेक उक्तं वैदिकमन्नसाध्य-होमवित पुत्रप्रतिप्रहे शूद्रस्यानधिकारः—इति तदपास्तम्। समन्न-होमस्तु तेन विप्रद्वारा कार्यः।

> उपवासो व्रतं होमस्तीर्थस्नानजपादिकम् । विषेरः संपादितं यस्य संपन्नं तस्य तत्फलम् ॥ इति

पराशरोक्तेः (पराशरस्मृति ६. ६३–६४)। स्मार्तहरिनाथा-व्यवमेव ॥ यत्तु पराशर एव (पराशरस्मृति १२. ३९)

दक्षिणार्थं तु यो विप्रः शूद्रस्य जुहुयाद्धविः । ब्राह्मणैस्तु भवेच्छूद्रः शूद्रस्तु ब्राह्मणो भवेत् ॥ इति १० तत्तु शूद्रस्य कर्मसाद्गुण्यं विप्रस्य च दोषं प्रतिपादयतीति माधवः ॥

स्तिया अपि शूद्रवदेवाधिकारः । स्त्रीशृद्राश्च सधर्माणः-इति वाक्यात् ॥ वसिष्ठः (वसिष्ठधः सू. १५. १-९ ) शुक्र-शोणितसंभवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकः । तस्य प्रदानविकयप-रित्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः । न त्वेकं पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वा । १५ सं हि त्रायते पुरुषम् । न तु स्त्री पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वान्यत्रानुज्ञा-नाद्भत्तः । पुत्रं प्रतिप्रहीष्यन्वन्धूनाहूय राजनि च निवेद्यं निवेशनस्य मध्ये व्याहृतिभिर्नुत्वादूरेवान्धवं संनिकृष्टमेव प्रतिगृह्णीयात् । संदेहे

<sup>1</sup> A, M पुत्रपरिग्रहे.

<sup>2</sup> F ब्राह्मणस्य भवेच्छूदः शूद्रस्य ब्राह्मणो.

<sup>3</sup> A, M शूद्रकर्मसाहण्यं विप्रस्य दोषम्.

<sup>4</sup> D, E, F सधर्मण इति.

<sup>5</sup> विसष्ठध. सू. reads स हि संतानाय पूर्वेषाम् for स हि त्रायते पुरुषम्. अपरार्क, वि. र., वीर०, दत्त. मी. follow the विसष्ठ. ध. सू.

<sup>6</sup> A, C, G, M गृह्णीयात् for प्रतिगृह्णीयात्. अपरार्क omits प्रतिगृह्णीयादा.

<sup>7</sup> B, C, D, E, F, H, K चावेद्य.

<sup>8</sup> The वसिष्ठ. ध. स्. and मद. पारि. read अदूरबान्धवं बन्धुसंनिकृष्टमेव; the मिता o and वीर o read अदूरबान्धवं बन्धुसंनिकृष्ट एव; अपरार्क and स्मृतिच o read अदूरबान्धवमसंनिकृष्टमेव; वि. र. 'अदूरबान्धवमसंनिकृष्टमेव'.

चोत्पन्ने दूरेबान्धवं शूद्रमिव स्थापयेत्। विज्ञायते ह्येकेन बहूंस्तार-येदिति। तिस्मश्चेत्प्रतिगृहीत औरस उत्पद्येत चतुर्थभागभागी स्थात्। इति॥ भन्नेनु हाँ तु सधवाया एव दृष्टार्थत्वात्। विधवायास्तु तैं। विनापि पितुस्तदभावे ज्ञातीनामाज्ञया भवति। अत एव

५ रक्षेत्कन्यां पिता विन्नां पतिः पुत्रास्तु वार्धके । अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातत्रयं कचित्स्रियाः ॥ इति

याज्ञवल्क्येन (१.८५) अवस्थाविशेष एव भर्तुः पारतन्त्रय-मुक्तम्। तदभावे वार्धकादिना तस्याक्षमतायां वा पुत्रादीनामपि। कात्यायनेनापि

१० नारी खल्वननुज्ञाता पित्रा भन्नी सुतेन वा। विर्फलं तद्भवेत्तस्या यत्करोत्योध्वदेहिकम्॥ इति

अवस्थाविशेष एव पितृभर्त्राद्यनुज्ञोक्ता । और्ध्वदेहिकं पारलैकि-कम् । अतो यस्यामवस्थायां भैत्रेनुज्ञा प्राप्ता सैवात्रानुद्यते न त्वपूर्वा विधीयते । अतो विधवाया भर्तुराज्ञां विनाप्यधिकारः ॥ अदूरे १५ बान्धवो यथायथं संनिहितः सिपण्डः । संनिहितेष्विप भ्रातृपुत्रो मुख्यः

> भ्रातृणामेकजातामामेकश्चेत्पुत्रवान् भवेत्। सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरव्रवीत्।। इति

मनूक्तेरिति (मनु. ९. १८२) मिताक्षरायाम् । इदमेव चैतद्ध-२० चसः प्रयोजनं युक्तम् । अन्यासंभवात् ॥ दूरेबान्धवं विजातीयम् ॥

<sup>1</sup> C ०भागभागः स्थात्.

<sup>2</sup> F भर्त्रमुशाता.

<sup>3</sup> B, D, E, F तां विना पितु:.

<sup>4</sup> E omits विफलं...नुशोक्ता. B विकलं for निफलम्; D, F विकल्पम्.

<sup>5</sup> B, C, D, E, F, K भर्तुरनुज्ञा.

१५ [व्यवहारमयूख]

दत्तकस्तु परिणीत उत्पन्नपुत्रोपि च भवतीति तातचरणाः । युक्तं चेदं बाधकाभावात् । यत्तु कालिकापुराणे

पितुर्गोत्रेण यः पुत्रः संस्कृतः पृथिवीपते । आचूडान्तं न पुत्रः स पुत्रतां याति चान्यतः ॥ चूडोपेनयसंस्कारा निजगोत्रेणं वे कृताः । दत्ताद्यास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते ॥ उर्ध्वं तु पञ्चमाद्वर्षात्र दत्ताद्याः सुता नृप । गृहीत्वा पञ्चवर्षीयं पुत्रेष्टिं प्रथमं चरेत् ॥ इति

तद्सगोत्रपरम् । आचूडान्तिमत्याङभिव्याध्यर्थः । मर्यादार्थत्वे चूडोप-१० नयसंस्कारा इत्यनेन विरोधापत्तेः । इदं तु बचो न तथा विस्नम्भणीयं द्वित्रैकालिकापुराणपुस्तकेष्वदर्शनात् ॥

अयं च दत्तको द्विविधः। केवलो द्वामुष्यायणश्च। संविदं विना दत्त आद्यः। आवयोरसाविति संविदा दत्तस्त्वन्त्यः। तत्राद्यः प्रतिप्रहीतुरेवौर्ध्वदेहिकश्राद्धादि कुर्यात्। तथाहि पुत्रप्रतिप्रहस्य भाव्या-१५ काङ्कायां पुत्रं प्रतिप्रहीष्यन् (वसिष्ठधः सू. १५, ६)-इत्यादिके तद्विधौ पुत्रमिति द्वितीयान्तेन पुत्रस्य भाव्यत्वमुक्तम्। न च जन्य-पुंस्त्वाख्यं पुत्रत्वं भावियतुं शक्यम्। तेन पुत्रशब्देन सर्वं पुत्रकार्यं लक्षयित्वा तत्प्रयोजकमदृष्टं भाव्यमङ्गीकर्तव्यम्। अतः प्रतिप्रहीतृकुले

<sup>1</sup> दत्त. मी. reads चूडाद्या यदि संस्काराः.

<sup>2</sup> G गोत्रेण चेत्कृताः; G दत्तकाद्याः सुतास्ते. H omits संस्कारा...मर्यादार्थत्वे चूडोपनयसंस्कारा इत्यनेन.

<sup>3</sup> E omits पुत्रेष्टिम्.

<sup>4</sup> E omits तदसगोत्र...विरोधापत्तेः.

<sup>5</sup> A, C, D, E, F, G, K द्वित्रिकालिका.

<sup>6</sup> E, F सर्वपुत्रकार्यम्.

पुत्रपित्रादिसंबैन्धविशेषप्रयुक्तानि कार्याणि प्रवर्तन्ते । अत एवाह् मनुः (९. १४२)

गोत्ररिक्थे जनयितुर्न भजेहित्रिमः सुतः। गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा॥

५ गोत्ररिक्थे अनुगच्छतीति गोत्ररिक्थानुगः प्रायस्तत्समनियत इति यावत् । दित्रमः केवलः ख्रामुख्यायणे गोत्राचनुवृत्तेर्वक्ष्यमाणत्वात् । पिण्डः श्राद्धमौध्वदेहिकादीति मेधातिथिकुळ्ळूकभट्टाद्यः । पिण्डः सापिण्ड्यं खधौध्वदेहिकश्राद्धादीयपरे । वस्तुतस्तु यथा—जातपुत्रः कृष्णकेशोग्नीनाद्धीत—इत्यत्र वयोवस्थाविशेषः यथा वा—अर्धमन्तर्वेदि १० मिनोत्यर्धं बहिर्वेदि—इत्यनेन देशविशेषो लक्ष्यते त्रंथात्र गोत्ररिक्थ- पिण्डस्थापंदेर्जनकादीनां पिण्डसंबन्धप्रयुक्तं कार्यमात्रं लक्षयित्वा तिन्नवृत्तिरूच्यते । तेन सोद्रपितृव्यादिसंबन्धनिवृत्तिर्पि सिद्धा भवति । अत एव केवलद्त्तकजन्यः पुत्रोपि पितुः सपिण्डीकरण- पार्वणश्राद्धादि प्रतिप्रहीत्रैव सह कुर्यात् । एवं तत्पुत्रोपि ॥ यत्तु—१५ अथ चेद्दत्तंकक्रीतपुत्रिकापुत्राः परपरिप्रद्देणानार्षेयास्ते द्यामुख्यायणा भवन्ति—इत्यादिना द्यामुख्यायणानुपक्रम्य कात्यायनः अथ यद्येषां स्वासु भार्यास्वपत्यं न स्याद्रिक्थं हरेयुः पिण्डं चैभ्यिक्षपुरूषं द्युरथ यद्यभयोर्न स्यादुभाभ्यां द्युरेकस्मिञ् छ्राद्धे पृथगुद्दिश्य द्वावनुकीर्तयेत् प्रतिप्रहीतारं चोत्पाद्यितारं चातृतीयात्पुरुषान्—इति तद्द्व्यामुख्यायणपन् प्रतिप्रहीतारं चोत्पाद्यितारं चातृतीयात्पुरुषान्—इति तद्द्व्यामुख्यायणपन

<sup>1</sup> G ०संबन्धप्रत्युक्तानि.

<sup>2</sup> B, D, E, F न भवेत्.

<sup>3</sup> G तथात्रापि गोत्र ०

<sup>4</sup> G स्वधाशब्दे for स्वधापदै:.

<sup>5</sup> B, C, D, F, G, H, K जनकादीनां संबन्धप्रयुक्तं; D, F प्रयुक्तकार्यमात्रम्.

<sup>6</sup> G दत्तकीत॰.

<sup>7</sup> निर्णय० reads उभाभ्यामेव दद्यः and पृथगुह्वियैकपिण्डे द्वावनु ०.

<sup>8</sup> G, H ०ग्रहीतारमुस्पादियतारम्.

रम्। ब्यामुख्यायणा भवन्तीत्युपक्रमात्। तेन ब्यामुख्यायणो जनकस्य प्रतिप्रहीतुर्वा पुत्रान्तरासत्त्वे तस्मै पिण्डं दद्यात् रिक्थं च गृह्धीयात्। न तत्सत्त्वे ॥ यदा तूभयोरप्यौरसाः पुत्राः सन्ति तदा कस्मा अपि न दद्यात् प्रतिप्रहीत्रौरसांशस्य चतुर्थं भागं च हरेत् । तस्मिश्चेत्प्रति-५गृहीते औरस उत्पद्येत चतुर्थभागभागी स्यात्—इति वसिष्ठोक्तेः (वसिष्ठधः सू. १५.९)

उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे चतुर्थाशहराः सुताः। सवर्णा असवर्णास्तु यासाच्छादनभाजनाः॥ इति

कात्यायनोक्तेश्च । तृतीयांशहरा इति कल्पतरौ पाठः । सवर्णाः क्षेत्र१० जदत्तकादय इति विज्ञानेश्वरः ॥ यदा तूभयोः पुत्राभावस्तदैकस्मिञ्
छाद्ध इत्याद्यक्तप्रकारेणोभयोरप्येकमेव श्राद्धं कुर्यात् ॥ यदिपि
हेमाद्रौ कार्क्णीजिनिः

यावन्तः पितृवर्गाः स्युस्तावद्भिर्देक्तंकादयः । प्रेतानां योजनं कुर्युः स्वकीयैः पितृभिः सह ॥ द्वाभ्यां सहाथ तत्पुत्राः पौत्रास्त्वेकेन तत्समम् । चतुर्थे पुरुषे छन्दस्तस्मादेषी त्रिपौरुषी ॥

<sup>1</sup> G औरसपुत्र उत्पचेत.

<sup>2</sup> वसिष्ठध. स्. reads ० स्याइत्तकः.

<sup>3</sup> B, C, D, F, G, H, K इति तु कल्पतरी.

<sup>4</sup> G तूभयोरपि पुत्राभावः.

<sup>5</sup> B, D, F तदपि for यदपि.

<sup>6</sup> A, H, K कार्णाजिन:.

<sup>7</sup> G पितृवग्याः.

<sup>8</sup> G पुत्रकादयः for दत्तकादयः.

<sup>9</sup> B, C, D, F, K चतुर्थपुरुषे.

<sup>10</sup> दत्त. भी reads छेदः for छन्दः.

<sup>11</sup> A, C, D, M तसादेवां त्रिपौरुवी for तसादेवा ति०.

साधारणेषु कालेषु विशेषो नास्ति वर्गिणाम्।
मृतीहे त्वेकमुह्दिश्य कुर्युः श्राद्धं यथाविधि॥ इति

तद्पि कात्यायनीयसमानार्थमेव। अयमर्थः। द्यामुष्यायणदत्तकाद्यो जनकप्रतिप्रहीत्रोः कुले मृतानां स्ववर्गेस्तित्पत्रादिभिः सह सिपण्डीक-५रणं कुर्युः दत्तकादिपुत्रास्तु तेषां जनकप्रतिप्रहीतृभ्यां सह कुर्युः तत्पौत्रा अपि खपितरं दत्तकेन पितामहेन तज्जनकेन प्रपितामहेन चतुर्थे पुरुषे तैत्प्रपौत्रे छन्दः इच्छा प्रतिप्रहीतारमुचारयेत्र वेति जनकं तुचारयेदेव साधारणेष्वमावास्यादिकालेषु जनकप्रतिप्रहीतृव-र्गिणां श्राद्धं कार्य मृताहे त्वेकमेवोह्दियेकोहिष्टं श्राद्धं कुर्यादिति॥ १० केचित्त केवलदत्तकस्याविधानात्स नास्त्येव आवयोरसाविति संवि-दश्च विधानाभावात्तां विना गृहीतोपि द्यामुख्यायण एव तेनैव च जन-कप्रतिप्रहीत्रोरुदेशेनामावास्यादिषु श्राद्धद्वयमेकं वा श्राद्धं कार्यं तत्पु-त्रेणं तु दत्तकस्य तज्जनकप्रतिप्रहीतृभ्यां द्वाभ्यामपि सह सपिण्डीकर-णपार्वणश्राद्वादि कार्यं एवं तत्पुत्रादिभिरपीत्याहुः । तच्चिन्त्यम् । १५ यद्यपि केवलदत्तकः कापि शब्दतो नोक्तस्तथापि पूर्वोक्तमनुवचनेन ( मनु. ९. १४२ ) जनकादीनां संबन्धमात्रनिवृत्तेरुक्तत्वात् द्यामु-ष्यायणे तद्भावाद्रशित्सिध्यत्येव । किं च । ऊर्ध्वं सप्तमात्पितृबन्धुभयो वीजिनैश्च मातृबन्धुभ्यः पञ्चमात्-इति गौतमीयेन (गौ, ध. सू.४.३)

<sup>1</sup> G मृताहे त्वेवमुह्दिश्य.

<sup>2</sup> G कात्यायनेन for कात्यायनीय.

<sup>3</sup> E omits प्रपितामहेन.

<sup>4</sup> B, C, D, E, F, H तत्पोत्रे.

<sup>5</sup> G न वा जनकं तू॰.

<sup>6</sup> पि पकोहिष्टं कार्यम्। केलित्तु.

<sup>7</sup> F तत्पुत्रेण दत्तकस्य.

<sup>8</sup> G तत्पुत्रादिभिरपीत्युक्तं तिचन्त्यम्

<sup>9</sup> G omits बीजिनश्च; B, D, E, F read जीविनश्च for बीजिनश्च.

षीजिकुले सप्तपुरुषं यावद्विवाहो निषिद्धः सद्यामुख्यायणे व्यर्थः स्यात् । तस्मिन्सापिण्ड्यसत्त्वात् । अतोवद्यमेतत्सार्थक्यार्थं केवलदत्तको वाच्यः । तत्र सापिण्ड्यनिवृत्तेरुक्तत्वात् । अपि च प्रवराध्याये

द्धामुष्यायणका ये स्युर्दत्तकक्रीतकादयः। गोत्रद्वयेष्यनुद्वाहः शौङ्गशैशिरयोर्यथा।। इति।

पतेन गोर्त्रद्वयं द्व्यामुष्यायणस्थोक्तं मार्नवीयेन (मनु. ९. १४२) च जनकगोत्रनिवृत्तिरुक्तेति विरोधः केवलद्व्यामुष्यायणभेदेनैव परिहरणीयः। तेन सिष्यत्येव केवलोपि दत्तकः ॥ अत एव शूरेण कुन्ति-भोजाय दित्रमत्वेन दत्तायाः कुन्ताः मुतस्यार्जुनस्य शूरपुत्रवसुदेवदु१० हितुः सुभद्रायाः सापिण्ड्यनिवृत्तं मनुवचनेनोक्त्वास्य गौर्तमीयस्य बीजसंतानजाया अपि निषेधमात्रपरत्वमेव चोक्त्वार्जुनेर्नं सुभद्रापरिणेयेत्याशङ्क्य वार्तिकोक्तं संबन्धव्यवधानकल्पनाख्यं समाधानमाह भट्टसोमेश्वरः॥ यत्तु कश्चित्सोमेश्वरेण गौतमवचनात्कुन्त्याः शूरकु-लेपि साप्तपौरुषं सापिण्ड्यमुक्तमित्याह तद्वन्थानध्ययननिवन्धनम्॥ १५ तेन हि सापिण्ड्यनिवृत्तं पूर्वमुक्त्वा गौतमीयस्य जनककुले निषेध-परत्वमुक्तं न तु सापिण्ड्यबोधकत्वम्॥ एवं सिद्धे केवले ब्यामुष्या-यणे चावयोरसाविति संविद्पि सिध्यति। प्रतिग्रहीतुर्द्वामुष्यायणज्ञा-

<sup>1</sup> E वाजिकुले for बीजिकुले.

<sup>2</sup> B, C, D, E, F निषद्धः स्यात्. A, H, K विवाहोतिविरुद्धः स्याद् द्यामुष्यायणे.

<sup>3</sup> दत्त. मी. reads शृङ्गशैशिरयोः and दत्तकचन्द्रिका 'शुङ्ग०'.

<sup>4</sup> B, C, D, E, F, G, K गोत्रद्वयमपि.

<sup>5</sup> D, E, F मानुषीयेन च.

<sup>6</sup> G गौतमवचनस्य.

<sup>7</sup> A, M अर्जुनेन न सा सुभद्रा.

<sup>6</sup> G संबन्धन्यवधानास्यम्.

नीर्थत्वेन दृष्टार्थत्वात् ॥ अत्रै च केवलदत्तकस्य पालकपितृकुले साप्तपौरुषं मातृकुले च पाञ्चपौरुषं सापिण्ड्यम् ॥ यैत्तु वृद्धगौतमः

खगोत्रेर्ण कृता ये स्युर्तत्तकीतादयः सुताः । विधिना गोत्रमायान्ति न सापिण्ड्यं विधीयते ॥

#### ५ यच बृहन्मनुः

दत्तकीतादिपुत्राणां बीजवपुः सिपण्डता । पश्चमी सप्तमी चैव गोत्रित्वं पालकस्य च ॥

## यद्पि नारदः

30

धर्मार्थं वर्धिताः पुत्रास्तत्तद्दोत्रेण पुत्रवत् । अंशपिण्डंविभागित्वं तेषु केवर्लंमिष्यते ॥ इति

तान्यनाकराणि । साकरत्वेपि द्धामुख्यायणस्य प्रतिप्रहीतृकुले साप्तपौ-रूषसापिण्ड्याभावप्रतिपादनार्थम् । केवलदत्तके पूर्वोक्तगौतमीयेन (गौ. ध. सू. ४. ३) पालककुले साप्तपौरूषसापिण्ड्यस्थोक्तत्वात् । मानवीयेन (मनु. ९. १४२) च जनककुले सापिण्ड्यनिवृत्तेरुक्तत्वात्।। १५ यैस्तु सापिण्ड्यनिर्णये केषांचिन्मान्यानां लेखै:—जन्नकगोत्रेणोपनय-

<sup>1</sup> G द्यामुष्यायणत्वज्ञानार्थत्वात्.

<sup>2</sup> B, C, D, E, F, H, K अत्र केंबलo.

<sup>3</sup> Fomits यत्तु...सापिण्ड्यम् (l. 4). G यत्तु गौतमः.

<sup>4</sup> दत्त. मी. reads खगोत्रेषु for खगोत्रेण and गोत्रतां यान्ति; निर्णय॰ reads खगोत्रेषु.

<sup>5</sup> दत्त. मी. reads सप्तमी तद्ददोत्रं तत्पालकस्य च. D, E, F पालकस्य वा; G पालकस्य तु.

<sup>6</sup> B, C, D, E, F अंश्विण्डं विभागित्वम्.

<sup>7</sup> G केवलमीरितम्. दत्त. मी. and निर्णय॰ read ईरितं for इज्यते.

<sup>8</sup> G यच for यस्तु.

<sup>9</sup> G हेखनं for हेख:.

<sup>10</sup> G जनकगोत्रेण संस्कृतस्य.

नादिसंस्कृतस्य तुं जनककुले पितृतो मातृतश्च पाञ्चपौरुषं साप्तपौरुषं च सापिण्ड्यं प्रतिग्रहीतुंः कुले त्रिपुरुषं प्रतिग्रंहीतारे पितृत्वप्रयोजकस्यो-त्पादकत्वस्योपनेतृत्वस्य चाभावात् प्रतिग्रंहीतृगोत्रेण संस्कृतस्य तु प्रति-महीत्रादिभिरेव साप्तपौरुषं पाञ्चपौरुषं च—इति तस्य मूलं न विद्यः। ५ किं च। यदि प्रतिग्रहीतर्युत्पादकत्वोपनेतृत्वाद्यभावात्र पितृत्वं कथं तिर्हि त्रिपुरुषं सापिण्ड्यं प्रतिग्रहीत्रादिश्राद्धादिकर्तृत्वं वा दत्तकस्य। न र्षं पितृत्वं सापिण्ड्यसमनियतं येन तद्भावात्सापिण्ड्याभावः स्यात्। वस्तुतस्तु—ऊर्ध्वं सप्तमातिषतृवन्धुभ्यः (गौ. ध. सू. ४. ३) इति गौतमादिवचनैः प्रतिग्रहीत्रादिभिः सह सापिण्ड्यं पूर्वमुक्तमेवेति दिक् ॥

१० अथ पुत्रदानप्रतिग्रह् विधिः ॥ तत्रानेकपुत्राणामज्येष्ठदान एवाधिकारः सर्वेषाम् । प्रतिग्रहे त्वजातपुत्राणां मृतपुत्राणां वा । स्त्रीणां
सधवानां भर्तुरनुज्ञया भर्त्रभावे पित्रादीनाम् । शुद्राणां दौहित्रो
भागिनेयो वा प्राह्यो नान्यः । अन्यैस्तु संनिहितः सपिण्डस्तदभावे विश्रकृष्टो न त्वन्यजातीय इति ॥ अत्र दाता प्रतिग्रह् दिने
१५ कालादि समृत्वास्मदादीनामस्य च पुत्रस्य परस्परचर्तमानपितृपुत्रादितत्तत्संबन्धनिमित्तकतत्तत्कार्यनिवृत्तये प्रतिग्रहीत्रादीनामस्य च परस्परं
पितृपुत्रादितत्तत्संबन्धनिमित्तकतत्तत्कार्यम्वैत्तये च पुत्रदानं करिष्य

<sup>1</sup> B, C, D, E, F, H, K omit त after ॰संस्कृतस्य.

<sup>2</sup> A, B, C, D, E, G, K add तु after प्रतिग्रहीतुः कुले; G प्रतिग्रहीतृक्ले.

<sup>3</sup> A, B, C, D, E, F, G, H, K, N प्रतिग्रहीतरि गौणपितृत्वo.

<sup>4</sup> B, D, E, F, G जनकगोत्रेण for प्रतियहीतृ०.

<sup>5</sup> B, C, D, E, F, G, K तत्र मूलम्.

<sup>6</sup> E न च पितृत्वव्याप्यं सापिण्ड्यं पूर्वमुक्तं ति ति ति पूर्वमुक्तमेवेति (पूर्वमुक्तमेवेति १) दिक्; B, D, F न च पितृत्वव्याप्यं सापिण्ड्यं पूर्वमुक्तमेवेति दिक् (omitting words by oversight); C, K, N न च पितृत्व-व्याप्यं सापिण्ड्यं येन तदभाषात्; G ०पितृत्वव्याप्यं सापिण्ड्यसम०; H न च पितृत्वं सापिण्ड्यं येन.

<sup>7</sup> B, D, E, F, G after दिक् read प्रकृतमनुसराम:.

<sup>8</sup> C, H, K निवृत्तये for प्रवृत्तये.

इति संकल्प्य गणेशपूजास्वस्तिवाचनमातृकापूजाषृद्धिश्राद्धादि कुर्यात्। प्रतिप्रहीता तु प्रतिप्रहदिनपूर्वदिन उपोध्यापरदिने बन्धूनाहूय पुत्रप्र-तिप्रहं राज्ञे निवेद्य कालादि स्मृत्वा प्रहीष्यमाणपुत्रस्य तज्जनकादीनां च परस्परं वर्तमानिपतृपुत्रादितत्तत्संबन्धनिवृत्तयेस्मदादीनां च पर-५ स्परं पितृपुत्रादितत्तत्संबन्धनिमित्तकतत्तत्कार्यप्रवृत्तये च पुत्रं प्रतिप्र" हीष्य इति संकल्प्य गणेशपूजास्वस्तिवाचनमातृकापूजावृद्धिश्राद्धाचार्य-वरणकुण्डलाङ्कुलीयकवासोयुगलोष्णीषमधुर्पकोद्याचार्यपूजनानि संक-रुपपूर्वकं कृत्वा त्रीन्विप्रान्बन्धूंश्च भोजयेत् । अथाचार्यः स्वकर्म करिष्य इति संकल्प्य स्थण्डिलोल्लेखनाद्यग्निप्रतिष्ठापनान्तं कृत्वान्वा-१० धाने चक्षुषी आज्येनेत्यन्तमुक्त्वा अत्र प्रधानमाप्तिं वायुं सूर्यं प्रजापितं चैकैकयाहुत्याग्निमेकया सूर्यासावित्रीं च षङ्गिश्चर्वाहुतिभिर्यक्ष्ये शेषेण स्विष्टकृतमित्याद्याज्योत्पवनान्तं कुर्यात् । अथ प्रतिप्रहीता दातृनिकटे गत्वा पुत्रं देहीति याचयेत्। दाता तु ये यज्ञेन (ऋ. सं. १०. ६२ १-५) इति ऋकपञ्चकमुक्त्वा कालादि स्मृत्वास्मदादीनामित्यादि प्रवृत्तय १५ इसन्तमुक्त्वा अमुं पुत्रं यथाशक्सलंकृतं तुभ्यमहं संप्रदद इति वदेत्। ये यज्ञेन-इति पञ्चानां मानवपुत्रो नाभानेदिष्ठो विश्वे देवा जगती पुत्रदाने विनियोगः। प्रतिप्रहीता तु देवस्य त्वा (काठकसं १. २; आश्व. गृ. सू. १. २०. ४) इत्यनेन प्रतिगृह्य खशाखोक्तां काम-स्तुतिं पठित्वा अङ्गादङ्गादित्यूचं जिपत्वा पुत्रं मूर्धन्याद्राय वस्नादिभि-२० रलंकुत्य मङ्गलशब्दैर्गृहान्तर्नयेत् । अथाचार्य आज्यस्थापनाद्याज्यभा-गान्तं कृत्वाज्येनैव व्यस्तसमस्तव्याहतिभिर्द्वत्वा चरुणा जुहुयात्।

<sup>1</sup> C, K ०श्राद्धानि for श्राद्धादि.

<sup>2</sup> N omits प्रतिग्रहीता तु...पुत्रप्रतिग्रह्म्.

<sup>3</sup> C, H, K निवृत्तये for प्रवृत्तये.

<sup>4</sup> A, H, K, N मधुपर्कादिभिराचार्यपूजनानि.

<sup>5</sup> A सूर्या सावित्रीं च.

<sup>6</sup> C यो यज्ञेन.

<sup>7</sup> C अङ्गादङ्गादित्यृचं च जध्वा.

यस्त्वा हृदा वसुश्रुतोग्निस्निष्टुप् पुत्रप्रतिग्रहप्रधानचरहोमे विनियोगः। यस्त्वा हृदा० (ऋ. सं. ५. ४० १०) अग्नय इदं न ममेति त्यागैः। तुभ्यमंत्र इत्यस्य सूर्यासावित्री सूर्यासावित्र्यनुष्टुप्। तुभ्यमप्रे० (ऋ. सं. १०. ८५. ३८) सूर्यासावित्र्या इदं न मम। सोमो दददिति ५पश्चानां (ऋ. सं. १०. ८५. ४१–४५) सूर्यासावित्री सूर्या-सावित्र्यनुष्टुप्। विनियोगः प्राग्वत्। सोमो ददत्०। ततः स्विष्टकृदादि समापयेदिति विधिः॥

प्रकृतमनुसरामः ॥ ऋणविभागे विशेषमाह कात्यायनः पित्र्यं पित्र्यर्णसंर्वद्धमात्मीयं चात्मनी कृतम् । ऋणभेवंकृतं शोध्यं विभागे बन्धुभिः सह ॥

पित्र्यर्णसंबद्धं पितुर्ऋणापाकरणार्थं कृतम्। आत्मीयं स्वकुदुम्बभरणा-धैर्थमन्येन कृतम्। स एव

> भ्रात्रा पितृव्यमातृभ्यां कुदुम्बार्थमृणं कृतम्। विभागकाले देयं तद्रिक्थिभिः सर्वमेव तु॥

१५ रिक्थाद्रपणिविषयेपि स एव

ऋणं श्रीतिश्रदत्तं तु दत्त्वा शेषं विभाजयेत्। प्रदत्तं प्रतिश्रुतम्। नारदः (१६. ३२)

<sup>1</sup> C adds एवमञेषि after त्यागः.

<sup>2</sup> H, K तुभ्यमधे.

<sup>3</sup> C, K ०सावित्र्ये इदं.

<sup>4</sup> A, M पित्र्यणसंबन्धम्.

<sup>5</sup> C, K वात्मना for चात्मना.

<sup>6</sup> B, D ऋणमेव; E ऋणमेककृतम्. F omits ऋणमेवं...मन्येन कृतम् .

<sup>7</sup> A, M ०पित्र्यर्णसंबन्धम्.

<sup>8</sup> G भरणार्थमन्येन.

दत्त. च॰ reads प्रीतिप्रदानं for प्रीतिप्रदत्तम्.

यिन्छष्टं पितृदायेभ्यो दत्त्वर्णं पैतृकं च यत्। आतृभिस्तद्विभक्तव्यमृणी स्याद्नियथा पिता।।

पितृदायः पित्रा प्रतिश्रुतम् । स एव

धर्मार्थं प्रीतिदत्तं च यद्दणं स्वेन योजितम्। तदृश्यमानं विभजेन्न दानं पैतृकाद्धनात्॥

धर्मार्थं प्रीत्या च यहत्तं दातुं प्रतिश्चतं पित्रा स्वेन योजितं स्वयं कृतम्। तदृणं दृश्यमानं च दृश्यं विभजेत्। एतदृणातिरिक्तस्य पैतृकार्छंनाहानं नास्तीत्यर्थः।। अदृश्यमानशङ्कायामपि स एव

हत्रयमानं विभज्येत गृहक्षेत्रं चतुष्पदम्।
गृहद्रव्याभिशङ्कायां प्रत्ययस्तत्र कीर्तितः॥
गृहोपस्करवाद्याश्च दोर्द्धाभरणकर्मिणः।
हत्रयमाना विभज्यन्ते कोशं गृहेब्रवीन्मनुः॥

कर्मिणो दासाद्याः । अत एव दिव्यप्रकरणेस्मिन्विषये कोश एव नियमितर्रतेनैव ।

१५ शङ्काविश्वाससंधाने विभागे रिक्थिनां सदा। क्रियासमूहकर्तृत्वे कोशमेव प्रदापयेत्॥ इति॥

अथाविभाज्यम् ॥ मनुः ( ९. २०६ )

<sup>1</sup> नारद reads ऋणी न स्याद्यथा पिता.

<sup>2</sup> अपरार्क reads स्विनयोजितम् for स्वेन योजितम्.

<sup>3</sup> G पैतृकादृणाद्दानम्.

<sup>4</sup> F omits अदृश्य...स एव.

<sup>5</sup> E चतुष्पथ: for चतुष्पदम्.

<sup>6</sup> C, E, D दोषाभरण ; C, D, E, F, K ०भरणकर्मभि:; G, N ०किभि:. अपरार्क, व्य. मा., रमृतिच० read ० व्रवीद्भगु:.

<sup>7</sup> B नियमतः; D, E नियमस्तत्रैव.

विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत् मैत्रमोद्वाहिकं चैव माध्रपर्किकमेव च ॥

#### व्यासः

90

विद्याप्राप्तं शौर्यधनं यच सौदायिकं भवेत्। विभागकाले तत्तस्य नान्वेष्ट्रव्यं स्वरिक्थिभिः॥

सौदायिकं वक्ष्यते । एतच्च पितृद्रव्याविरोधेनार्जितं ज्ञेयम् । तथा च याज्ञवल्क्यः (२. ११८–११९)

पितृंद्रव्याविरोधेन यदन्यत्स्वयमर्जितम्।
मैत्रमौद्वाहिंकं चैव दायादानां न तद्भवेत्॥
क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हतमभ्युद्धरेत्तु यः।
दायादेभ्यो न तह्दद्याद्विद्यंया लब्धमेव च॥

क्रमागतायामुद्धृतायां भुवि विशेषमाह शङ्खः

पूर्वनष्टां तु यो भूमिमेकश्चेदुद्धरेत्क्रमात्। यथाभागं लभन्त्यन्ये दत्त्वांशं तु तुरीयकम्।।

१५ उद्घृतायाश्चतुर्थमंशमुद्धत्रें दत्त्वावशिष्टमुद्धत्री सह विभजेयुः ॥ मनुः (अ. ९. २०८; विष्णुध. सृ. १८. ४२)

> अनुपन्निन्पतृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जयेत्। दायादेभ्यो न तद्दद्याद्विद्यया लब्धमेव च ॥

#### व्यासः

<sup>1</sup> E, F स्वरिवधिभः.

<sup>2</sup> B याज्ञवल्क:.

<sup>3</sup> G द्रव्याविरोधेनाजितद्रव्यविषयं ज्ञेयम्.

<sup>4</sup> G औद्वाहिकं वापि.

<sup>5</sup> E omits (through oversight) विद्या लब्ध...न तद्यात् (l. 18).

अनाश्रित्य पितृद्रव्यं स्वशक्त्याप्नोति यद्धनम् । दायादेभ्यो न तद्दद्याद्विद्यालब्धं च यद्धनम् ॥

## विद्यालब्धं विशिनष्टि कात्यायनः

परभक्तोपयोगेन विद्या प्राप्तान्यतस्तु या।
पत्रेया लब्धं धनं यत्तु विद्याप्राप्तं तदुक्यते॥

एतदेव विशद्यति स एव

उपन्यस्ते तु यहन्धं विद्यया पणपूर्वकम् ।
विद्याधनं तु तिद्वद्याद्विभागे न विभन्यते ॥
शिष्यादाचाँर्यतः प्रश्नात्संदिग्धप्रश्ननिर्णयात् ।
श्वानशंसनाद्वादाहन्धं प्राध्ययनाच्च यत् ॥
विद्याधनं तु तत्प्राहुर्विभागे न विभन्यते ।
शिल्पिष्विप हि धर्मोयं मूल्याद्यचाधिकं भवेत् ॥
विद्याह्यद्यं कृतं चैव याज्यतः शिष्यतस्तथा ॥
एतद्विद्याधनं प्राहुः सामान्यं यदतोन्यथा ॥
श्प परं निरस्य यहन्धं विद्यया पणपूर्वकम् ।
विद्याधनं तु तिद्वद्यान्न विभाज्यं बृहस्पतिः ॥
विद्याप्रतिज्ञया छन्धं शिष्यादाप्तं च यद्भवेत् ।
ऋत्विङ्न्यायेन यहन्धमेतद्विद्याधनं भृगुः ॥

उपन्यासः क्रमजटादीनां संकलितानां पाठ इति मदनरत्ने । सभायां

<sup>1</sup> B, D, E, F यथा लब्धम्.

<sup>2</sup> G विशेषयति for विशदयति.

<sup>3</sup> अपरार्क, स्मृतिच॰, परा. मा. read आहिंवज्यतः for आचार्यतः.

<sup>4</sup> G प्रध्यायनाच for प्राध्ययनाच.

<sup>5</sup> अपरार्क reads विद्यापणकृतावेव; वि. र. 'विद्यापणकृतं चैव' and स्मृतिच० and परा. मा. 'विद्याबलकृतं चैव'; दायभाग reads विद्यया दृतपूर्वकम्.

गृहप्रमेयविवृतिरिति केचित्। पणपूर्वकमुपैन्यस्त इत्यन्वैयः। शंसनं प्रख्यापनम्। प्राध्ययनं प्रकृष्टाध्ययनम्। शिल्पिष्वपीति अयं विद्याधर्मः शिल्पिष्वपि ज्ञेय इत्यर्थः। मूल्याधिकं पारितोषिकम्। ऋत्विङ्न्याय उपदर्शनम्। अत्र सर्वत्रापि विद्याधिगमे तया द्रव्यार्जने च पितृद्रव्या- ५ विरोधे सत्येवाविभाज्यत्वं विरोधे तु विभाज्यमेव ॥ अत एव कात्यायनः

कुले विनीतविद्यानां भ्रातृणां पितृतोपि वा। शैशियप्राप्तं तु यद्वित्तं विभाज्यं तद्वृहस्पतिः ॥

वितृद्रव्यविरोधेष्यर्जकस्यांशद्वयमस्त्येव । येन चैषां स्वयमुपार्जितं १० स्यात्स द्यांशमेव हरेद् इति विसष्ठोक्तेः (विसष्ठध. सू. १७. ५१)। किसिश्चिद्विद्याधने विशेषमाह नारदः (१६. १०)

कुदुम्बं विभृयाद्भातुर्यो विद्यामधिगच्छतः। भागं विद्याधनात्तस्मात्स लभेताश्चतोपि सन्।।

अश्वतोविद्य इति मदनरत्ने। भागं दास्यामीत्यप्रतिश्चत इति तु युक्तम्।।
१५ पितृद्रवैयाविरोधार्जिते विद्योषमाह गौतमः (गौ. ध. सू. २८. २८)—
स्वर्मर्जितं वैद्यो वैद्येभ्यः कामं दद्यात् इति । विद्यां वेत्तीति वैद्यः।
सं इच्छया विद्वद्भयो भ्रातृभ्यो द्यादित्यर्थः। कात्यायनः

नावैद्यानां तु वैद्येन देयं विद्याधनं कचित्। समविद्याधिकानां तु देयं वैद्येन तद्भवेत्।।

<sup>1</sup> С, D, E, F, G, H, K чणपूर्वमुपо.

<sup>2</sup> B, C, D, F, G, H, K ० न्यस्तिमत्यन्वयः.

<sup>3</sup> B, D, E, F स्वमुपाजितम् वसिष्ठधः सू. reads उत्पादितं for उपाजितम्

<sup>4</sup> B, C, D, E, F, G, H, K जितेपि विशेष .

<sup>5</sup> H reads स्वमितितं विद्येन देयं (omitting a few lines).

<sup>6</sup> D, E, F omit स: before इच्छया.

वैद्यो वैद्याय नाकामो दद्यादंशं स्वतो धनात्। पितृँद्रव्यं समाश्रित्य न चेत्तेन तदाहृतम् ॥ (the last is नारद १६. ११)

अयं च निषेधो विद्यमानभातृणां धनान्तरसत्त्वे । धनान्तराभावे तु ५ तेभ्योपि देयमेवेति मदनः ॥ पित्रादिदत्तस्याविभाज्यत्वमाह बृहस्पतिः

पितामहिपत्रभ्यां च दत्तं मात्रापि यद्भवेत् । तस्य तन्नापहर्तव्यं शौर्यभायीधने तथा ॥

नारदः (१६. ६.)

शौर्यभार्याधने चोभे यच विद्याधनं भवेत्। श्रीण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादो यश्च वै पितुः॥

#### कात्यायनः

ध्वजाहतं भवेद्यत्तु विभाज्यं नैव तत्स्मृतम्। संप्रामादाहतं यच विद्राव्य द्विषतां बलम्।। स्वाम्यर्थे जीवितं त्यक्त्वा तद्भुजाहतमुच्यते।।

#### 14 स एव

आरुह्य संशयं यत्र प्रसमं कर्म कुर्वते । तिस्मैन्कर्मणि तुष्टेन प्रसादः स्वामिना कृतः ॥ तत्र लब्धं तु यित्किचिद्धनं शौर्येण तद्भवेत् ॥

#### अत्र विशेषमाह व्यासः

भ साधारणं समाश्रित्य यितकि चिद्वाहनादिकम्। शौर्यादिनाप्नोति धनं भ्रातरस्तत्र भागिनः॥ तस्य भागद्वयं देयं शेषास्तु समभागिनः॥

<sup>1</sup> E omits वैद्याय नाकामोदद्यात्.

<sup>2</sup> नारद reads पिन्यं द्रव्यं and so do अपरार्क, दायभाग.

<sup>3</sup> E omits तस्य तन्नाप...धनं भवेत् ( l. 9 ).

<sup>4</sup> D, E, F किसन्कर्मण for तस्मिन्कर्मण.

# सौदायिकस्वरूपमाह व्यासः

ऊढया कन्यया वापि पत्युः पितुर्गृहाद्दि । भ्रातुः सकाशात्पित्रोवी लब्धं सौदायिकं स्मृतम् ॥

# कात्यायेनः

पहन्धं लैप्नकाले तु खजात्या कन्यया सह। कन्यागतं तु तद्वित्तं शुद्धं वृद्धिकरं स्मृतम्।। वैवाहिकं तु तद्विद्धाद्भार्यया यत्सहागतम्। धनमेवंविधं सर्वं विज्ञेयं धर्मसाधनम्॥

आदायार्षस्तु गोद्वयम् (याज्ञवल्क्य १. ५९)—इति प्रकारेण लब्धं १० कन्यागतम् । अत्रापि विद्याधनवदेव पितृद्रव्याविरोधश्चेदविभाज्यत्वम् । विद्यादिव्यतिरिक्तप्रकारेण तु लब्धं विभाज्यमेव । तथा च मनुः (९. २०५)

अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्चेद्धनं भवेत्। समस्तत्र विभागः स्यादिपत्रय इति धारणा ॥

१५ ईहा कृष्यादिचेष्टा । अपित्र्ये पितृद्रव्यानाश्रयणे ॥ अन्यद्प्यविभाज्य-माह मनुः ( ९. २१९; विष्णुध. सू. १८. ४४ )

> वस्नं पत्रमलंकारं कृतान्नमुद्कं स्त्रियः। योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते॥

<sup>1</sup> F omits a long passage from कात्यायनः.

<sup>2</sup> B, C, D, E, G, H, K, N यहाब्धं लाभकाले. स्मृतिच० reads दानकाले for लग्नकाले.

<sup>3</sup> B, D, E वृत्तिकरम्.

<sup>4</sup> A विन्धात् for विद्यात्.

<sup>5</sup> E ॰सादनं for ॰साधनम्.

<sup>6</sup> E ईहातश्च तद्धनं ।

पत्रं वाहनम् । वस्त्रपत्रालंकारा ये येन धृतास्ते तस्यैवं सममूल्याश्चेत् । न्यूनाधिकमूल्यास्तु विभाज्या एव । पितृधृतं तु वस्त्रादि तच्छ्राद्धभोक्त्रे देयम् ।

वस्नालंकारशय्यादि पितुर्यद्वाहनादिकम् । गन्धमाल्यैः समभ्यच्ये श्राद्धभोक्त्रे तद्पेयेत् ॥ इति

बृहस्पत्युक्तेः ॥ विषमेष्वजादिषु विशेषमाह मनुः ( ९. ११९ )

अजाविकं सैकशफं न जातु विधमं भजेत्। अजाविकं सैकशफं ज्येष्ठस्यैव विधीयते।।

कृतान्नोदके यथासंभवमुपयोज्ये। स्त्रियो दास्यो विषमा यथासंभवं १० कर्म कारैणीयाः। समास्तु विभाज्याः। पित्रवरुद्धास्तु समा अपि न विभाज्याः। स्त्रीषु च संसक्तास्वविभागः—इति गौतमोक्तेः (गौ. ध. सू. २८. ४५)। योगक्षेमशब्देन मन्त्रिपुरोहितादय उच्यन्त इति कल्पतरौ। स्रोगक्षिस्तु

क्षेमं पूर्त योगमिष्टमित्याहुस्तत्त्वदर्शिनः।
अविभाज्ये तु ते श्रोक्ते शयनासनमेव च॥

इत्याह । तत्र पूर्त तडागारामादि । इष्टं यागवित्रभोजनादि । तदर्ध-मविभागदशायां सर्वानुमत्या यद्रव्यं येनोत्सृज्य पृथक् स्थापितं तेन द्रव्येण स धर्मस्तेनैव कार्यो नान्येन न वा संभूय सर्वेरित्यर्थः । प्रचारो गृहादिमार्गः गवादिप्रचारार्था भूश्च ॥ यत्तु शङ्क्षिलितौ—न २० वास्तुविभागो नोदपात्रालंकारोपयुक्तवाससाम्—इति यैच व्यासः

<sup>1</sup> H पितृधनं तु for पितृधृतं तु.

<sup>2</sup> B, D, E विषमे for विषमम्. मनु॰ reads अजाविकं तु विषमम्. The मिताक्षरा, मदनपारिजात read as in the text.

<sup>3</sup> E करणीयाः for कारणीयाः.

<sup>4</sup> B, D, E यच न्यासोशनसौ for यच न्यास:.

१७ [व्यवहार्मयुख]

अविभागः सगोत्राणामासहस्रकुलाद्वि । याज्यं क्षेत्रं च पत्रं च कृतान्नमुद्कं स्त्रियः ॥ इति

वास्तुक्षेत्रयोरविभाज्यत्वमाहुँस्तद्धर्मवास्तुगोप्रचारक्षेत्रादिपरम् । प्रति-प्रहोपात्तयोस्तयोः क्षत्रियादिविभागप्रतिषेधँपरं पूर्वोक्तनिषेधात् । ५ अरुपमूरुययोर्मूरुयेन विभागो न स्वरूपत इत्येवंपरं वा । वस्नादिषु विशेषमाह बृहस्पतिः

वस्नादयोविभाज्या यैरुक्तं तैनं विचारितम्।
धनं भवेत्समृद्धानां वस्नालंकारसंश्रितम्।।

मध्यस्थितमनाजीव्यं दातुं नैकस्य शक्यते।

पुत्त्वा विभजनीयं तद्न्यथानर्थकं भवेत्।।

विकीय वस्नाभरणमृणमुद्राद्य लेखितंम्।

कृतात्रं चाकृतान्नेन परिवर्त्य विभज्यते।।

उद्भृत्य कूपवाध्यम्भः स्वानुसारेण भुज्यते।

एकां स्त्रीं कारयेत्कर्म यथांशेन गृहे गृहे।।

अभ् बह्नयः समांशितो देया दासानामप्ययं विधिः।

यथाभागानुसारेण सेतुः क्षेत्रं विभज्यते।।

प्रचारश्च यथांशेन कर्तव्यो रिक्थिभः सद्दा।। इति।

<sup>1</sup> The मिता॰, वि. र., मद. पा., दायभाग read अविभाज्यं for अविभागः.

<sup>2</sup> D, E आहतु:; G आइ.

<sup>3</sup> D, E ०निषेधपरं for प्रतिषेधपरम्.

<sup>4</sup> D, E तेन विचारितम्.

<sup>5</sup> B हेखितः for हेखितम्.

<sup>6</sup> E व्याप्यन्तः खानु॰ for वाप्यम्भः खानु॰.

<sup>7</sup> B, E समांशेनादेया for समांशतो देया.

उद्राह्येति अधमणीं दुद्धृत्येत्यर्थः ॥ कात्यायनः धनं पत्रनिविष्टं तु धर्मार्थं यन्निरूपितम् । उद्कं चैव दासश्च निबन्धो यः क्रमागतः ॥ धृतं वस्त्रमलंकारो नानुरूपं तु यद्भवेत् ।

५ यथा कालोपयुक्तानि तथा योज्यानि बन्धुभिः॥ इति।

धनमिति धर्माशेनोत्सृज्य पत्रे लिखितमित्यर्थः । उदकं कूपादिगतम् । निबन्धो वृत्तिः । नानुरूपं विभागीयोग्यम् ॥

भ्रात्रादिवश्चनया स्थापितद्रव्यस्य विभागमाह याज्ञवल्क्यः (२.१२६)

१० अन्योन्यापहृतं द्रव्यं विभक्ते यत्तु हइयते । तत्पुनस्ते समैरंशैर्विभजेरित्रिति स्थिति: ॥

अन्योन्यापहृतं ज्येष्ठकनिष्ठाद्यपहृतम् ॥ यत्तु मनुः ( ९. २१३ )

यो लोभाद्विनिकुर्वात ज्येष्ठो भ्रातृन्यवीयसः। सोज्येष्ठः स्याद्भागश्च नियन्तव्यश्च राजिभः॥ इति

१५ तत्रापि ज्येष्ठपदं दण्डापूपिकनीत्या दायादमात्रोपलक्षकम् । ज्येष्ठस्यापि दोषः किमुत यवीयसामित्यर्थः । अत एव गौतमः (ऐ. ब्रा. २. १.७) यो वै भागिनं भागान्नुदते चयत एवैनं से यदि चैनं न

<sup>1</sup> D, E omit उद्राह्मति.

<sup>2</sup> B, D, E धृतवस्त्रं for धृतं वस्त्रम्.

<sup>3</sup> B, D, E धर्मोद्देशेन.

<sup>4</sup> C, K विभागयोग्यम्.

<sup>5</sup> B, D, E यो ज्येष्ठो विनिकुर्वात लोभाद् आतृन्. This is the reading of the मनुस्मृति also.

<sup>6</sup> D, E दण्डोपूपिकनीत्या; C दण्डापपूपिकीनीत्या (? दण्डापूपिकी).

<sup>7</sup> D, E omit स यदि चैनम्

चयतेथ पुत्रमथ पौत्रं चयते—इति । भागिनं भागाई भागान्नुद्रतेपाक-रोति स नुन्न एनं नोत्तारं चयते नाशयति । यदि तं न नाशयति तत्पुत्रं पौत्रं वा नाशयतीत्यर्थः ॥ नारदः

विभक्तेनेव यत्प्राप्तं तत्तस्यैव धनं भवेत्। हतं नष्टं च यहब्धं प्रागुक्तं च पुनर्भवेत्॥ इति।

प्रागुक्तं दायादमध्ये केनचित्प्रच्छादितम् । पुनर्भवेद्विभाग इति शेषः ॥ मनुः

विभागे तु कृते किंचित्सामान्यं यत्तु दृश्यते । नासौ विभागो विज्ञेयः कर्तव्यः पुनरेव हि ॥ इति ॥

१० केनचिद्धिभागस्यापलापे निर्णायकान्याह याज्ञवल्कयः (२. १४९) विभागनिह्नवे ज्ञातिबन्धुसाक्ष्यभिलेखितैः । विभागभावना ज्ञेया गृहक्षेत्रेश्च यौतकैः ॥

यौतकै: पृथग्दैत्तैर्गृहक्षेत्रैरिति विशेषणविशेष्यभावः । नारदः (१६. ३६)

१५ विभागधर्मसंदेहे दायादानां विनिर्णयः। ज्ञातिभिभागलेख्येन पृथकार्यप्रवर्तनात्॥

स एव ( नारद १६. ३७)

श्रातृणामविभक्तानामेको धर्मः प्रवर्तते । विभागे सति धर्मोपि भवेत्तेषां पृथकपृथक् ॥

२० अत्राविभक्तानामित्येवोद्देश्यसमर्पकम् । आतृणामिति तु तद्विशेषणत्वा-द्विवक्षितम् । तेन पितृपितामहपुत्रपौत्रपितृव्यभ्रातृभ्रातृपुत्रादिष्वप्य-

<sup>1</sup> स्मृतिच॰ reads भजेत् for भवेत्.

<sup>2</sup> B, D, E पृथक्ततै:.

<sup>3</sup> E omits आतृ before आतृपुत्र.

94

विभक्तेष्वेक एव धर्मः ॥ अत्र देशकालकर्त्रादीनामैक्ये कर्मणोनेकप्रयोगविषयिणी न्यायेन प्राप्तापि तन्नताविभक्तकर्तृभेदेपि वचनेन
बोध्यते । तेन श्रौतस्मार्ताग्निसाध्यास्तावद्धर्मा अविभक्तानां पृथगेव ।
आहवनीयत्वावस्थ्यैत्वादीनां संसंबन्धिकत्वेन भेदात् । एवं श्राद्ध५ मपि पितृव्यश्रातृपुत्रादीनाममावास्यादौ देवताभेदात्पृथगेव । श्रातृणां
तु निरिंग्नकानां त्रेत्रेणेव देवतेक्यात् । प्रवासादिना देशभेदे तु पृथगेव । साग्निकानामग्निसाध्यान्यंपि पृथगेव । गृहदेवैतापूजावैश्वदेवादि
तु तन्नेणेव । अत एव शाकलः

एकपाकेन वसतामेकं देवार्चनं गृहे। वैश्वदेवं तथैवैकं विभक्तानां गृहे गृहे।। इति।

यतु पारिजाते आश्वलायनः

एकपाकेन वसतां विभक्तानामिष प्रभुः । एकस्तु चतुरो यज्ञान् कुर्याद्वाग्यज्ञपूर्वकान् ॥ अविभक्ता विभक्ताश्च पृथकपाका द्विजातयः । कुर्युः पृथग्पृथग्यज्ञान् भोजनात्प्राग्दिने दिने ॥ इति

तत्संसृष्टिपरम् । विभक्तांनामप्येकपाकेन वसतामित्यनेन विभक्ता अविभक्ताश्चेत्यनेन च तत्प्रतिपादनात् । अतः संसृष्टिनां कदाचित्पृथ-कपाके पृथङ्गहायज्ञाः । वाग्यज्ञो ब्रह्मयज्ञः । तत्पूर्वकानित्यतद्गुणसं-

<sup>1</sup> B, D, E ऐक्येनेकप्रयोगविषयिणि कर्मणी न्यायेन.

<sup>2</sup> C, G, K ०वसध्यादीनाम्.

<sup>3</sup> A संबन्धिकत्वेन; C, K ससंबन्धिकत्वे भेदात्.

<sup>4</sup> D तन्नेणेव.

<sup>5</sup> B, D, E ०साध्यानि तु पृथगेव.

<sup>6</sup> B, D, E, H, K गृहस्थदेवता; G गृहस्त०.

<sup>7</sup> D, F गृहेति प्रयोगपारिजाते.

<sup>8</sup> A, B, D, E अविभक्तानामपि for विभक्तानामपि.

<sup>9</sup> D, E ०नेन विभक्ताश्चेत्यनेन.

विज्ञानः । तद्वणसंविज्ञाने तु वाग्यज्ञेत्याद्यनर्थकं प्रथमत्यागे कार-णाभावात्—इति न्यायादेव चतुर्णां प्राप्तिसंभवात् । अतो ब्रह्मयज्ञः पृथगेव कार्यः । इदं तु वचनद्वयं शिष्टैस्तथा नाद्रियते ॥ यानि तु धर्मप्रवृत्तौ वचांसि

पु अविभक्ताः सुतोः पित्रोरेकं कुर्युर्मृताहिकम् ।
देशान्तरे पृथकुर्युर्दर्शश्राद्धानुमासिकम् ॥
प्रामान्तरं त्रजेयुश्चेदिवभक्ताः सदैव हि ।
दर्श च मासिकं श्राद्धं कुर्युः पित्रोः पृथकपृथक् ॥
अविभक्ताः पृथग्प्रामाः स्वस्वार्जितधनाशिनः ।
कुर्युस्ते भ्रातरः श्राद्धं पार्वणं च पृथकपृथक् ॥ इति

# यच स्मृतिसमुचये

वैश्वदेवः क्षयाहश्च महालयविधिस्तथा। देशान्तरे पृथकार्यो दर्शश्चादं तथैव च ॥ इति

तान्यपि देशान्तरस्थसं है ष्टविषयाणीति केचित् । वस्तुतस्त्वेतानि १५ निर्मू लान्येव । अथवा देशकालक त्रीदीना मैक्ये न्यायेन प्राप्ता तस्त्रता कर्ति भेदे तु वाचिनकी देशभेदे तु वचनस्य न्यायस्य चाभावात्पृथगेव श्रौद्धादीनीति युक्तिमूलकानि केनचित्क त्रीनीति दिक् ।। अन्यान्यपि विभागलिङ्गान्याह नारदः (१६.३०,३८,४०)

साक्षित्वं प्रातिभीव्यं च दानं प्रहणमेव च।
२० विभक्ता भ्रातरः कुर्युनीविभक्ताः परस्परम्॥

<sup>1</sup> H omits सुताः...अविभक्ताः (1. 9).

<sup>2</sup> B देशान्तरस्थासंसृष्ट०; C, G, K ० स्थसंसृष्टि०.

<sup>3</sup> B, D, E श्राद्धादीति युक्तिo.

<sup>4</sup> D, E omit इति दिक्.

<sup>5</sup> A, K, M प्रातिभाव्यं तु; A, C, E, M दानग्रहण०.

<sup>6</sup> E omits विभक्ता आतरः...प्रतिमहाः.

दानप्रहणेपश्वन्नगृहक्षेत्रप्रतिप्रहाः । विभक्तानां पृथग्झेया दानैधर्मागमन्ययाः ॥ येषामेताः क्रिया लोके प्रवर्तन्ते स्वरिक्थिषु । विभक्तानवगच्छेयुर्लेख्यमप्यन्तरेण तान् ॥ इति ।

५ दानैप्रहणे ऋणविषये। ते एव दानप्रहणे द्वितीय क्षोकेन् होते स्पष्टता-र्थम्। पश्चादिप्रतिप्रहा विभक्तानां पृथक्षृथगनुष्ठिता एव खत्वोत्पा-दकाः। अविभक्तानां त्वेकेन कृताः परस्यापि खत्वजनका इत्यर्थः। दानधर्मो छेख्यादिः। आगमो मूलकलाप्रवेशादिः॥ बृहस्पितिः

पृथगीयव्ययाधानं कुसीदं च परस्परम् ।

१० वणिक्पथं च ये कुर्युर्विभक्तास्ते न संशयः ॥

विणक्पथं वाणिज्यम् ॥ याज्ञवल्कयः ( २. ५२) भ्रातॄणामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि । प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्यमिवभक्ते न तु स्मृतम् ॥

एतिल्लङ्गाभावे तु दिव्यम् । एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते १५ (याज्ञवल्क्य २. २२)—इति तेनैवोक्तत्वात् ॥ यत्तु वृद्धयाज्ञवल्क्यः

विभागधर्मसंदेहे बन्धुसाक्ष्यभिलेखितै:।
विभागभावना कार्या न भवेदैविकी किया ॥ इति

तिल्जान्तरसद्भावपरम् । कथंचिद्पि विभक्ताविभक्तसंदेहानपगमे पुनर्विभागमाह मनुः

<sup>1</sup> अपरार्क reads दारग्रहण० and क्षेत्रपरिग्रहाः. वि. र., वीर० read ०परिग्रहाः.

<sup>2</sup> अपरार्क, वि. र., वीर० read पाकधर्मा० for दानधर्मा०.

<sup>3</sup> C एते एवं दानविषये ग्रहणे; D, E दानग्रहणे ऋणविषय:.

<sup>4</sup> E स्पष्टतार्थः; K स्पृष्टतार्थम्.

<sup>5</sup> E omits बृहस्पतिः...संशयः

<sup>6</sup> अपरार्क, स्मृतिच०, परा. मा., वि. र., वीर० read पृथगाय्व्ययधनाः.

विभागे यत्र संदेहो दायादानां परस्परम्। पुनर्विभागः कर्तव्यः पृथकस्थानस्थितैरपि॥

विभक्तकृत्यमाह नारदः (१६, ४२-४३)
यद्येकजाता बहवः पृथग्धर्माः पृथक्कियाः ।
पृथक्कर्मगुणोपेता न चेत्कार्येषु संमेताः ॥
स्वभावाद्यदि दद्युस्ते विक्रीणीयुरथापि वा ।
कुर्युर्यथेष्टं तत्सर्वमीशास्ते स्वधनस्य वा ॥ इति ।

धर्मा वैधाः पँश्वमहायज्ञाद्याः । क्रिया वाणिज्याद्या लौकिकर्यः। कर्मगुणाः कर्मसाधनानि गृहोपस्करादीनि । एतेषां पार्थक्येन विभागो १० लक्ष्यते । ते विभक्ताः परस्परानुमतिं विनापि दीनविक्रयादि कुर्युरि- त्यर्थः ॥ यत्तु बृहस्पतिः

अविभक्ती विभक्ता वा दायादाः स्थावरे समाः। एको ह्यनीशः सर्वत्र दानाधमनविक्रये॥ इति

तद्रव्यांशे विभक्तानामप्यविभक्तक्षेत्राद्युत्पन्नसस्यादिदानादावनुमितं १५ विनाधिकारप्रतिषेधार्थमिति मदनः विभक्ताविभक्तसंदेहिनरासार्थं विभक्तानुज्ञया व्यवहारसोकर्यार्थमिति विज्ञानेश्वरादयः । खेच्छया विभक्तं पुनश्च विवदमानं प्रत्याह स एव

<sup>1</sup> D, E संगता: for संमता:. नारद reads न ते कृत्येषु संमता:. The मद. पा., वि. र. read संगता: for संमता:.

<sup>2</sup> नारद, स्मृतिच०, वीर० read स्वान्भागान्यदि दशुस्ते; अपरार्क reads स्वभागान्यदि वा दशुः; वि. र. reads स्वभागान्यदि ते दशुः.

<sup>3</sup> D, E पञ्चयज्ञाद्याः

<sup>4</sup> C लौकिका कर्मगुणा:.

<sup>5</sup> D दानिक्रयादि.

<sup>6</sup> अपरार्क reads विभक्ता वाविभक्ता वा. मिता reads स्विण्डा: for दायादाः.

<sup>7</sup> B, D ०निरासार्थं विभागो यः उक्तानु शया व्यवहार०.

स्वेच्छाकृतविभागो यः पुनरेव विसंवदेत्। स राज्ञांशे स्वके स्थाप्यः शासनीयोनुबन्धकृत्॥

अनुबन्धो निर्बन्धः ॥

अथ संप्रतिबन्धदार्यहरणक्रमः ॥ तत्र विभक्तस्यासंसृष्टिनो धन-५ प्रहणे क्रममाह याज्ञवल्क्यः (२. १३५-१३६)

> पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा। तत्सुता गोत्रजा बन्धुशिष्यसब्रह्मचारिणः॥ एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः। स्वर्थातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः॥ इति।

१० पत्नी पतित्रता धनैहारिणी न व्यभिचारिणी। पत्नी भर्तुर्धनहरी या स्यादव्यभिचारिणी-इति कात्यायनोक्तः।

विधंवा यौवनस्था चेन्नारी भवति कर्कशा। आयुर्षः क्षपणार्थे तु दातव्यं जीवनं तदा॥ इति

हारीतोक्तः ( लघुहारीत ६७ )। प्रजापतिः

१५ पूर्व मृता त्विम्नहोत्रं मृते भर्तरि तद्धनम् । लभेत्पतित्रता नारी धर्म एष सनातनः ॥

अग्निहोत्रमग्रीन् । स एव

जङ्गमं स्थावरं सर्वं कुप्यं हेमरसाम्बरम्। आदाय दापयेच्छ्राद्धं मासषाण्मासिकाब्दिकम्॥

<sup>1</sup> D, E, F ०दायहरकमः विभक्तस्य.

<sup>2</sup> D, E, F पतित्रतेव.

<sup>3</sup> B, D, E, F धनग्राहिणी.

<sup>4</sup> E omits विधवा...हारीतोक्तः.

<sup>5</sup> D, F, K आयुष्यक्षपणार्थम्.

<sup>6</sup> B, D, E, F स्थावरं जङ्गमं हेमं कुप्यं हम० (B हेमकुप्यं). The दायभाग and स्मृतिच० read स्थावरं हेम कुप्यं धान्यं रसाम्बरम्; अपरार्क reads स्थावरं हेम रूप्यधान्यरसा०.

रमृतिच॰, अपरार्क and दायभाग read षाण्मासिकादिकम्; परा. मा. reads माससंवत्सरादिकम्.

१८ [व्यवहारमयुख]

पितृव्यगुरुदौहित्रान् भर्तुः स्वस्नीयमातुलान् । पूजयेत्कव्यपूर्ताभ्यां वृद्धांश्चाप्यतिथीन् स्नियः ॥ इति ।

कुप्यं त्रपुसीसादि ॥ यतु बृहस्पतिः

यद्विभक्ते धनं किंचिदाध्यादि विविधं स्मृतम् । तज्जाया स्थावरं मुक्तवा लभेत मृतभर्तृका ॥ वृत्तस्थापि कृतेप्यंशे न स्त्री स्थावरमहिति । ईति

तहुहित्तरहितपत्नीपरम् । दुहित्मती तु स्थावरमपि लभत इति ईमृति-चिन्द्रकायाम् । दायादानुमितं विना स्थावरविक्रयादिनिषेधपरिमिति माधवः ॥ यत्तु कात्यायनः

१० मृते भर्तरि भर्त्रशं छभेत कुलपालिका । यावजीवं न हि स्वाम्यं दानाधमनविक्रये ॥ इति

तद्वन्दिचारणाद्यर्थदानादिनिषेधपरम् । अदृष्टार्थदानतदुपयोग्याधमनादि तु भवत्येव । स्थावरं जङ्गमं च-इत्यादिपूर्वोक्तवाक्यात् ।

त्रतोपवासनिरता ब्रह्मचर्ये व्यविध्यता । दमदानरता नित्यमपुत्रापि दिवं व्रजेत् ॥ इति

## कात्यायंनाच । यदपि स एव

94

<sup>1</sup> D, E, F पूरवेत् for पूजवेत्.

<sup>2</sup> अपरार्क, दायभाग, वि. र. read वृद्धानाथातिथीन् स्त्रियः; स्मृतिच० 'वृद्धा-नाथातिथींस्तथा'; परा. मा. 'वृद्धानप्यतिथींस्तथा'.

<sup>3</sup> B, D, E आयादि for आध्यादि.

<sup>4</sup> A, G, M omit इति after अहिति. C, K after अहितीति read तहित्यमती तु.

<sup>5</sup> F चिन्द्रकायां for स्मृतिचिन्द्रकायाम्.

<sup>6</sup> B, D, E, F विक्रयादिपरम्.

<sup>7</sup> B, C, D, E, F, K कातीयाच.

30

अदायिकं राजगामि योषिद्धृत्यौध्वदेहिकम्। अपास्य श्रोत्रियद्वैव्यं श्रोत्रियेभ्यस्तद्वेयेत् ॥ इति

यदपि नारदः (१६. ५२)

अन्यत्र ब्राह्मणार्तिकचिद्राजा धर्मपरायणः।

तत्स्रीणां जीवनं दद्यादेष दायविधिः स्मृतः ॥ इति

तदवरुद्धस्त्रीपरम् । पत्नीपदाश्रवणात् । यत्तु नारदः ( १६. २५-२६ )

श्रातृणामप्रजाः प्रेयात्कश्चिश्चेत्प्रव्रजेत वा । विभजेरन्धनं तस्य शेषास्ते स्त्रीधनं विना ॥ भरणं चास्य कुर्वीरन् स्त्रीणामाजीवनक्षयात् । रक्षन्ति शण्यां भर्तुश्चेदाच्छिन्द्युरितरार्सुं तु ॥ इति

तद्विभक्तसंसृष्टमृतस्त्रीपरं तत्प्रक्रमे पाठादिति मद्नः ॥ कात्यार्यनः

स्वर्याते स्वामिनि स्त्री तु प्रासाच्छादनभागिनी। अविभक्ते धैनांशं तु प्राप्नोत्यामरणान्तिकम्॥

अविभक्तपदं संसृष्टस्याप्युपलक्षणम् । तुशब्दो वाशब्दार्थे । तेन १५ पक्षद्वयम् । तत्रान्यः पत्नीपर आद्योवरुद्धापर इति मदनः ॥ एतद्र्यवस्थाभूळं चिन्त्यम् । तात्त्विकीं सु व्यवस्थामाह स एव

<sup>1</sup> B, C, D, E, F, G, K अदायकम्.

<sup>2</sup> C, F omit श्रोत्रियद्रव्यम्.

<sup>3</sup> B यमपरायण: for धर्मपरायण:.

<sup>4</sup> A, C, G, H, K इतरास्विति; G, K इति तु तदविभक्त॰.

<sup>5</sup> E omits कात्यायनः.

<sup>6</sup> E धनांशे for धनांशम्.

<sup>7</sup> B, C, D, E, F, H, K ०स्याप्युपलक्षकम्.

<sup>8</sup> E, F ०मूलं तु त्विन्त्यम्.

भोक्तमईति कृप्तांशं गुरुशुश्रूषणे रता। न कुर्याद्यदि शुश्रूषां चैलं पिण्डं नियोजयेत्॥ इति।

गुर्रैः श्रशुरादिः । तदिच्छायामंशभाक्त्वमन्यथा त्रासाच्छादनमा-त्रमित्यर्थः ॥ स एव

अपकारिकयायुक्ता निर्रुज्जा चैर्थिनाशिनी । व्यभिचाररता या च स्त्री धनं नै च सीहिति ॥

यतु

30

एवमेर्व विधि कुर्याद्योषित्सु पतितास्विप । वस्तान्नमासां देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥ (मनु. ११. १८८) इति

तद्भृतिपरिमिति प्रन्थकृतः । एवं विधिं पतितत्यागरूपम् ॥ शङ्कितव्य-भिचाराया अपि भरणमात्रमेव

विधवा योवनस्था चेन्नारी भवति कर्कशा। आयुषः क्षपणार्थं तु दातव्यं जीवनं तदा ॥ इति

१५ हारीतोक्तेः । कर्कशा शङ्कितव्यभिचारेति मिताक्षरायाम् ॥ तत्सिद्धं संयता पत्नी धनप्राहिणीति । अनेकास्तु ता विभज्य गृह्णीयुः ॥

तस्या अभावे दुद्दिता। अत एव मनुः ( ९. १३० )

<sup>1</sup> E omits चैलं...चाररता या. The स्मृतिच० reads चेलपिण्डे नियोजयेत्.

<sup>2</sup> B, D, F omits गुरु:...च्छादनमात्रमित्यर्थ:.

<sup>3</sup> B, D, F वार्थनाशिनी.

<sup>4</sup> D, E, F नैव साईति for न च साईति.

<sup>5</sup> B, D, E, F after साईति read नारदः । भरणं चास्य ... तरासु त्विति.

<sup>6</sup> A, M एतमेव for एवमेव.

<sup>7</sup> G एवं विधिपरित्याग०.

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। तस्यामात्मिन तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्॥

दुहितरोनेकाश्चेद्विभज्य गृह्णीयुः । तत्रापि काचिद्वैदा काचिदनूढा चेदन्दैव

५ पत्नी भर्तुर्धनहरी या स्यादव्यभिचारिणी। तदभावे तु दुहिता यद्यनूढा भवेत्तदा ॥ इति

कात्यार्यंनीयात्। ऊढासु काचित्सधना परा निर्धना चेत्सैव छभेत। स्त्रीधनं दुहितृणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां च-इति गौतमोक्तेः (गौ.ध.सू. २८. २२)। अप्रतिष्ठिता निर्धनाः। स्त्रीपदं पितुरप्युपछक्ष-१० कमिति सांप्रदायिकाः।।

दुहित्रभावे दौहित्रः।

अपुत्रपौत्रसंताने दौहित्रा धर्नमाप्रुयुः। पूर्वेषां तु स्वधाकारे पौत्रा दौहित्रका मताः॥ इति

विध्णूक्तेः॥

१५ दौहित्राभावे पिता। तदभावे माता। तथा च कात्यायनः

अपुत्रस्थास्य कुलजा पत्नी दुहितरोपि वा। तद्भावे पिता माता भ्राता पुत्राः प्रकीर्तिताः ॥

<sup>1</sup> B, D, E, F तथैवात्मा.

<sup>2</sup> E, F काचिद्ढापरानृढा चेत्.

<sup>3</sup> B, C, D, E, F, G, H, K कातीयात्.

<sup>4</sup> F omits oनमाप्त्युः up to चांशान several pages below.

<sup>5</sup> D, E पुत्रा दौहित्रकाः.

<sup>6</sup> D, E विष्णुनोक्तः.

<sup>7</sup> मिता॰ reads अपुत्रस्यार्यकुलजा; परा. मा. reads अपुत्रस्याध कुलजा.

<sup>8</sup> B आतुपुत्राः for आता पुत्राः.

विष्णुश्च (विष्णुध. सू. १७. ४-११)—अपुत्रधनं पत्रयिभगामि ।
तदभावे दुहितृगामि । तदभावे दौहित्रगामि । तदभावे पितृगामि ।
तदभावे मातृगामि । तदभावे श्रातृगामि । तदभावे श्रातृपुत्रगामि ।
तदभावे सकुल्यगामि—इति । यत्तु विज्ञानेश्वरः द्वन्द्वापवादके पित५ रावित्येकरोषे कमाप्रतीतावपि तदर्थबोधके विश्रहवाक्ये मातृशब्दस्य
पूर्वनिपातादपवाद्यद्वन्द्वक्रमानुसारात्पितुः पुत्रान्तरसाधारण्यान्मातुस्त्वसाधारण्याचादौ मातुस्तदभावे पितुर्धनप्रहणमूचे तदेतद्वचोविरोधादपास्तम् । विश्रहवाक्ये मातृशब्दपूर्वनिपात एकरोषस्य द्वन्द्ववैकल्पिकत्वेन तद्पवादत्वे साधारण्यासाधारण्ययोः क्रमनियामकत्वे मानाभा१० वाच ॥

मातुरभावे भ्राता सोदरः । तदभावे तत्पुत्रः ॥ यतु विज्ञानेश्वरा-दयः सोदराभावे भिन्नोदरास्तदभावे सोदरस्ता इत्याहुस्तन्न । भ्रातृपदस्य सोदरे शक्त्या भिन्नोदरे च गौण्या वृत्तिद्वयविरोधात् ॥ केचितु भ्रातर इत्यत्र—भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्याम्(पा.१.२.६८)—इत्य-१५ तुशासनाद् भ्रातरश्च स्वसारश्च भ्रातर इति विरूपैकशेषेण भ्रात्रभावे भिगन्य इत्याहुस्तन्न । विरूपैकशेषे मानाभावात् ॥ भ्रातृपुत्रा अपि पितृव्यमरणकाले जीवित्पतृकतर्यं।संजातधनसंबन्धाश्चेत्—अनेकपितृ-काणां तु पितृतो भागकल्पना (याज्ञवल्क्य २.१२०)—इति न्यायेन पित्र्यमंशं पितृव्यान्तरैः सह विभज्य गृह्णीयुः ॥

<sup>1</sup> C, D omit तदभावे दौहित्रगामि. The मिताo also omits these words.

<sup>2</sup> B मातृगामि तदभावे भ्रातृपुत्रगामि.

<sup>3</sup> A, M omit इति after स्कुल्यगामि.

<sup>4</sup> E उच्यते for ऊचे.

<sup>5</sup> B, D, E वृत्तिद्वयविरोधाच.

<sup>6</sup> B, C, D, E असंज्ञातधन०; K ०पितृकतयासंज्ञानधन०.

श्रातृपुत्राभावे गोत्रजाः सिवण्डाः । तत्राप्यादौ वितामही । मातर्यि च वृत्तायां वितुर्माता हरेद्धनम् इति मनूक्तेः (९. २१७)। यद्यपीयं मातुरनन्तरं श्रुता तथावि बद्धक्रमश्रातृपुत्रान्तेषु मध्ये निवे-शायोगादागन्तूनामन्ते निवेश इतिबद्धातृपुत्रान्ते निवेश्या ॥

पु तदभावे भगिनी।। अनन्तरः सिषण्डा<sup>द्य</sup>स्तस्य तस्य धनं भवेत्—इति - मनूक्तेः (९. १८७)

बहवो ज्ञातयो यत्र सकुल्या वान्धवास्तथा। यस्त्वासन्नतरस्तेषां सोनपत्यधनं हरेत्॥ इति

बृहस्पत्युक्तेः । तस्या अपि भ्रातृगोत्र उत्पन्नत्वेन गोत्रजत्वाविशेषाच । 40 सगोत्रता परं नास्ति । न च सात्र धनप्रहणप्रयोजकत्वेनोक्ता ॥

तद्भावे पितामहसपत्नश्चातरौ विभज्य गृह्णीतः । स्वजनकजनकत्वेन स्वजनकजन्यत्वेन च समानप्रत्यासत्तेः । प्रत्यासित्तसाम्ये पाठक्रमाद्यणुविशेषान्तराभावे चान्यत्राप्येवमेव तेन तयोरभावे प्रिवतामहिषितृव्यभिन्नोदरश्चातृपुत्रा विभज्य गृह्णीयुः । सर्वसिषण्डाः समानोदकाश्च
भु प्रत्यासित्तक्रमेण । तांश्चाह मनुः ( ५. ६० )

सिपण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते। समानोदकभावस्तु जन्मनाम्रोरवेदने॥ इति।

सप्तमेतीत इत्यर्थः ॥

# सोदकाभावे बन्धवः। ते च स्मृत्यन्तरे

<sup>1</sup> H धनापहरणं प्रयोजकत्वेनो०.

<sup>2</sup> D, E omit स्वजनकजनत्वेन; C omits स्वजनकजन्यत्वेन.

<sup>3</sup> E omits भावे प्रपिता...प्रत्यास.

<sup>1</sup> C adds द्वित्र before प्रत्यासत्ति .

<sup>5</sup> D ते स्मृत्यन्तरे for ते च स्मृण.

आत्मपितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातृष्वसुः सुताः । आत्ममातुलपुत्राश्च विश्वेया आत्मेबान्धवाः ॥ पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुर्मातृष्वसुः सुताः । पितुर्मातृलपुत्राश्च विश्वेयाः पितृबान्धवाः ॥ मातुः पितृष्वसुः पुत्रा मातुर्मातृष्वसुः सुताः । मातुर्मातुलपुत्राश्च विश्वेया मातृबान्धवाः ॥ मातुर्मातुलपुत्राश्च विश्वेया मातृबान्धवाः ॥

अत्र क्रमः पाठिक एव । ननु पह्यादीनां सर्वेषां मृतनिरूपितानामेव धनभाक्त्वं बान्धवानामपि तथैवास्तु । अतः कथं पितुर्मातुश्च बान्ध-वानां धनसंबन्धः । पितुः पितृष्वयुः पुत्राः—इत्यादि तु संज्ञासंज्ञि- १० संबन्धमात्रार्थं न धनसंबन्धार्थमिति चेदुच्यते । विनाप्येतद्वचनं पितृमातुँ छपितृपितृ व्यादिष्विव पितृमातृ बान्धवेष्वपि योगेनेव तच्छद्व-प्रवृत्तिसंभवे संज्ञासं ज्ञिसंबन्धवोधनानर्थक्यापैतिः ॥ तेन बन्धू-नुद्दिश्य धनसंबन्धविधौ पितृमातृ बन्धुप्रापणे नैव वचोर्थवत्ता । बन्धू हे-श्रेनाशौ चै। दिविधावप्येवमेवेति दिक् ॥

- १५ बन्धूनामभाव आचार्यः तदभावे शिष्यः— पुत्राभावे प्रत्यासन्नः सिपण्डस्तदभाव आचार्यस्तदभावेन्तेवासी (आप. ध. सू. २. ६. १४. २-३)-इत्यापस्तम्बोक्तेः ॥ शिष्याभावे सहाध्यायी तदभावे श्रोत्रियः-श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यानपत्यस्य रिक्थं भजेरन्—इति गौतमोक्तेः (गौ. ध. सू. २८. ३९)। तदभावेन्यो ब्राह्मणः ।
- २० सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः । त्रैविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥ इति

<sup>1</sup> E आत्मबन्धवः.

<sup>2</sup> C मातुलिपतृन्यादिध्विवः E पितृपितृमातुल०.

<sup>3</sup> A ०नानर्थक्यापत्तेः.

<sup>4</sup> D, E आशोचाविधावप्येव०.

कात्यायेनीयात् (= मनु. ९. १८८)। नारदश्च सर्वत्रादायिकं राजा हरेद्रह्मस्ववर्जितम्। अदायिकं तु ब्रह्मस्वं श्रोत्रियेभ्यः प्रदापयेत्॥

### बृहस्पतिः

भ ये पुत्राः क्षत्रविद्शूद्राः पत्नीभ्रातृविवर्जिताः। तेषां धनहरो राजा सर्वस्यापि पतिर्हि सः॥

यत्यादिरिक्थे विशेषमाह याज्ञवल्क्यः (२. १३७) वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः। क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्मभ्रात्रेकतीर्थिनः॥

- १० ब्रह्मचारी नैष्ठिक: । उपकुर्वाणस्य तु पित्रादय एव । धर्मश्राता प्रैति-पन्नो श्राता । एँकतीर्थः एकाश्रमी । धर्मश्राता चासावेकतीर्था चेति कर्मधारयः । आचार्यादीनां प्रातिलोभैयेन क्रम इति विज्ञानेश्वरः । वनर्स्थंस्य धनमाचार्यो गृह्णीयाच्छिष्यो वा (विष्णुधः सू. १७०१५— १६)—इति विष्णुक्तेरानुलोम्येनेति मदनः ॥
- १५ मृतस्य रिक्थम्राहिणा येन केनापि राजपर्यन्तेनै। ध्वेदेहिकं दशा-हान्तं कार्यम् । तथा च विष्णुः (विष्णुध. सू. १५. ४०) यश्चा-र्थहरः स पिण्डदायी स्मृतः—इति । निरूपितं चेदं श्राद्धमयूखेधिका-रिनिर्णये मया ॥

अथ संसृष्टिनिर्णयः ॥ तत्र संसर्गमाह बृहस्पतिः

२० विभक्तो यः पुनः पित्रा भ्रात्रा वैकन्न संस्थितः । पितृव्येणाथ वा श्रीत्या स तत्संसृष्ट उच्यते ॥

<sup>1</sup> B, C, D, E, G, K कातीयात्.

<sup>2</sup> B, C, D, E, G, K सर्वत्रादायकम्.

<sup>3</sup> B, D, E, H प्रतो भाता.

<sup>4</sup> G एकतीर्थी.

<sup>5</sup> B, D, E, H omit ० लोम्येन कम इति... ज्यूक्तरानु ..

<sup>6</sup> G वानप्रस्थधन॰. The विष्णुध. सू. reads वानप्रस्थधन॰.
१९ [व्यवहारमयुख]

अत्र पितृश्रातृपितृ च्यैरेव सह संसृष्टता नान्येन वचने नुपादानादिति मिताक्षरादिषु । विभागकर्तृसामानाधिकरण्येनैव सेति युक्तम् । पित्रा-दिपदानि तु विभागकर्तृमात्रोपे छक्षकाणि । अधमन्तर्वेदि मिनोट्यर्ध बिह्वेदीतिवत् । अन्यथा वाक्यमेदात् । तेन पत्नीपितामहभातृपौत्र-५ पितृ व्यपुत्रादिभिरपि सह संसृष्टता भवति । विभक्तो य एकत्र स्थितः स संसृष्ट इति सामानाधिकरण्यादिभक्तभात्रोः पुत्रादीनां न संस्राः । विद्यमानं भावि वा धनमावयोः पुनर्विभागाविष्य साधारणिमत्याका-रिका बुद्धिरच्छा वा संस्राः ॥ तत्र संसृष्टिनां पुनर्विभागे विद्रोष-माह मनुः

१० संसृष्टाः सह जीवन्तो विभजेरन्पुनर्यदि । समस्तत्र विभागः स्याज्येष्ठयं तत्र न विद्यते ॥

अत्र समस्तत्र विभागः स्यादित्यनेनैव वैषम्ये निरस्ते पुनर्ज्येष्ठं यप्रतिषेधो व्यष्ठयक्रतमेव वैषम्यं नास्ति संसर्गकातिकद्रव्यन्यूनाधिक्यकृतं तु विभागे वैषम्यमस्त्येवेति ज्ञापनार्थिमिति केचित्। ज्येष्ठयमित्यादेरर्थवाद- १५ मात्रत्वात् द्रव्यन्यूनाधिक्येपि समें एव विभागः । आचारोप्येवम् । तेनाचारमूलकत्वेस्य वचसः संभवति तद्विरुद्धश्चतिकल्पनमन्याय्यम् । व्यवहारशास्त्रस्य व्याकरणवत्प्रायेणाचारमूलकत्वाचेति तु परे ॥ वृह-स्पतिः

<sup>1</sup> B, C, D, E, G, H, K •कर्तृमात्ररुक्षकाणि.

<sup>2</sup> B ०भ्रातृन्यपुत्रादि०.

<sup>3</sup> The मनुस्मृति, विष्णुध. सू. दायभाग, स्मृतिच०, मिता० read विभक्ताः for संस्रष्टाः.

<sup>4</sup> C omits the words 'प्रतिषेधो ज्यै...संभ०' (1.16). E omits निरस्ते पुन:...बैषम्य.

<sup>5</sup> G, H, K संसर्गकालीन ०.

<sup>6</sup> E, G, H, K ज्ञापनार्थ इति.

<sup>7</sup> B, D, E, H, K सम एव भाग:.

संसृष्टिनां तु यः कश्चिद्धिद्याशौर्यादिभिर्धनम् । प्राप्तोति तस्य दातव्यो द्यांशः शेषाः समांशिनः ॥

अर्जकस्य द्वौ भागावित्यनेनैव भागद्वयसिद्धावसंसृष्टविभागे पितृद्रव्या-विरोधेनैवार्जने भागद्वयं संसृष्टिभागे तु संसृष्टधनविरोधेनाप्यर्जने ५भागद्वयमित्यर्थवदेतद्वचनमिति मदनः ॥

संसृष्टिधनहर्रणाधिकारिणमाह याज्ञवल्कयः (२.१३८) संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदरः॥

पत्नी दुहितरः (याज्ञवल्कय २. १३५)—इत्यादेरपवादोयम्। तेनायमर्थः। संसृष्टधनहरणाधिकारितावच्छेदकं न पत्नीत्वादि किं तु संसृष्टत्वमिति। १० यत्तु विज्ञानेश्वरमदनादयोपवादस्थोत्सर्गसमानविषयत्वनियमात्पूर्वो-क्तस्वर्यातस्यांपुत्रस्थेत्येतत्पदानुषङ्गाचैतदिष पुत्रपौत्रंप्रपौत्रहीनविषयम्, अतस्तादृशमृतसंसृष्टिधनसंसृष्टिसंनिहितर्पव्यादिसद्भावेप्यन्यः संसृ-ष्टेव गृह्णीयादिति, तिच्चन्यम्। तेन विनापि गतौ संभवन्त्यामनुषङ्गे मानाभावात्। समानविषयत्वं तु न सर्वाशेपेक्षितं किं तु यथाकथंचि-१५ नमृतसपिण्डविषयत्या। अपुत्रस्थेति पदस्यानुषङ्गाभावे स्वर्थातस्थेत्य-स्याप्यनुषङ्गाभावेन मृतस्थेति न लभ्येतेति चेन्न। हीयेतांशप्रदानतो स्त्रियेतान्यतरो वापि (मनु. ९. २११)—इति वक्ष्यमाणमनूत्त्वा तहाभात्। अनुषङ्गे तु पित्रा संह संसृष्टासंसृष्टिनोः पुत्रयोः पुत्रयौत्र-

<sup>1</sup> स्मृतिच॰ and मदनपारिजात read संसृष्टानां...०दिनाधिकम्. वि. चि. reads संसृष्टानां and वीर॰ reads ०दिनाधिकम्.

<sup>2</sup> B, D, E इरणाधिकारिण आह.

<sup>3</sup> A विज्ञानेश्वरः मदनादयः.

<sup>4</sup> B, D, E स्वर्गातस्याप्यपुत्रस्य.

<sup>5</sup> E पौत्रहीनविषये.

<sup>6</sup> D, E, K मृतसंसृष्टिसंनिहित .

<sup>7</sup> G, K पत्यादिसद्भावे.

<sup>8</sup> D, E पित्रा सह संस्रष्टिनोः पुत्रपुत्रयोर्वा.

योर्का तुल्यांशापत्तिः। सपुत्रं प्रत्येतद्वचनाप्रवृत्तेः। तत्रं च व्यवहारशास्त्रप्रामाण्यनिदानव्यवहारिवरोधः॥ नन्वजुँषङ्गाभावे सपुत्रं प्रत्ययेतद्वचनप्रवृत्तेरसंसृष्टिपुत्रसंसृष्टिश्रात्रादीनां समवाये श्रात्रादिरेव लभेत
न पुत्रादिरिति चेन्न। उत्तरार्घव्याख्यायां परिहरिष्यमाणत्वात्।
पश्चमुं प्रथमपादार्थमपवद्ति सोद्रस्थेति। संसृष्टिनः संसृष्टीखनुषज्यते।
मृतसंसृष्टिनो धनं संसृष्टिनोः सोद्रासोद्रयोः समवाये सोद्र एव
संसृष्टी गृह्णीयादिल्यर्थः॥ उत्तर्रार्धं दद्याचापहरेचांशं जातस्य च मृतस्य
च (याज्ञवल्कय २. १३८)—इति। मृतसंसृष्टिनो द्रव्यविभागकाले
तत्पद्वयामस्पष्टगर्भायां पश्चादुत्पत्रस्य पुत्रस्थांशं तस्मै संसृष्टः पितृव्या१० दिद्धात् तद्भावे तु स्वयमेवांशं हरेदित्यर्थः। अत्र पुत्रत्वमात्रं
पित्रंश्रमहणाधिकारितावच्लेदकं न विभागोत्तरोत्पन्नत्वम्। अप्रयोजकत्वाद्गौरवादेशान्तरे विभागात्प्रागुत्पन्नेज्ञाते चांशानधिकारितापत्तेः।
अतः पूर्वोत्पन्नायासंसृष्टिनेपि पुत्राय संसृष्ट्यपि पितृव्यादिस्तदंशं
दद्यादेव ॥ असंसृष्टिसोद्रसंसृष्टिमिन्नोद्रयोर्विभज्य धनप्रहणमाह
१५ स एव (याज्ञवल्क्य २. १३९)

अन्योदर्यस्तु संसृष्टी नान्योदर्यो धनं हरेत्। असंसृष्ट्यपि चाद्द्यात्संसृष्टी नान्यमातृजः॥ इति।

अत्रान्योदर्यान्यमातृजादिपदैर्न साप्त्रो भ्रातैवोच्यते किं तु पितृच्यादि-

<sup>1</sup> B, C, D, E, G, H, K, N omit सपुत्रं...प्रवृत्तेः.

<sup>2</sup> C तत्र व्यवहार॰.

<sup>3</sup> C ०ङ्गाभावे तत्सपुत्रं; E न त्वनुषङ्गाभावे.

<sup>4</sup> B सोदरस्येति संस्रष्टीत्यनु॰•

<sup>5</sup> F omits उत्तरार्ध... हरेदित्यर्थः.

<sup>6</sup> B, C, D, G, H, K तदसत्त्वे for तदभावे.

<sup>7</sup> B, D, E, F सपहेव आतोच्यते; C न सपहो आतैवोच्यते; G, K सपढ्यो आतैवोच्यते.

येषां ज्येष्ठः किनष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । मियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न छुप्यते ॥ भोदर्या विभजेर्युंस्तं समेत्य सहिताः समम् । भ्रातरो ये च संसृष्टा भिगन्यश्च सनाभयः ॥ इति ।

हीयेताश्रमान्तरगैतिपातित्यादिना। सोदर्या भ्रातर इत्यन्वयः। ये च

<sup>1</sup> G, K oपादाभ्यां for पदाभ्याम्.

<sup>2</sup> H omits ०वृत्त्या द्रव्य...भिन्नोदरः.

<sup>3</sup> B, C, D, E, F, G, K सपलभातृ.

<sup>4</sup> A, C, K संसृष्ट्याख्यः सोदरः.

<sup>5</sup> G, H, K कारणत्वमुक्तम्.

<sup>6</sup> F निर्गर्वः.

<sup>7</sup> C, G, H, K add before एतमेवार्थ the words असंसृष्टिसोदरपुत्रे संसृष्ट्यसोदरपुत्रे चायमेव पन्थाः. G, K एवमेवार्थम्.

<sup>8</sup> A, M विभजेयुस्ते.

<sup>9</sup> A, M गतपातित्याः; F आश्रमोत्तरः

संसृष्टाः पत्नीपितृपितामह्सापेत्रभ्रातृपितृव्याद्यः। अत्र विशेषमाह् प्रजापतिः

अन्तर्धनं तु यद्भव्यं संसृष्टानां तु तद्भवेत्। भूमिं गृहं त्वसंसृष्टाः प्रगृह्णीयुर्थथांशतः॥

५ अन्तर्धनं भूमिनिक्षेपादिना गोपितुं शक्यं सुर्वर्णकृष्यादि । संसृष्टो भिन्नोदरो गृह्णीयात् । भुवं तुं सोदरभ्रातरः । गवाश्वादि तु सोदरा-सोदरभ्रातर इत्यर्थः । भिन्नोदरः संसृष्ट्येव गवाश्वाद्यपीति मदनः । तत्त्वेतद्वचनानारूढम् । अन्तर्धनभूमिगवाद्यन्यंतरमात्रसत्त्वे त्वसंसृष्टेषि सोदर एवेति स्मृतिचन्द्रिकायाम् । तत्र मानं चिन्त्यम् । १० सोदरेष्वपि केचित्संसृष्टिनः परे तु न तत्रापि संसृष्टिन एव गृह्णीयुः । सोदरत्वसंसृष्टित्वकारणद्वयसद्भावात् । अत एव गौतमः (गौ. ध. सू. २८. २६) संसृष्टिन प्रेते संसृष्टो रिक्थभाक्—इति । बृहस्पतिः।

संसृष्टी यो पुनः प्रीत्या तो परस्परभागिनो ॥ इति । अत्रायं निर्गलितोर्थः । पुत्रः पित्रा संसृष्टोसंसृष्टो वा कृत्स्नं पित्र्यमंशं १५ गृह्वीयात् । पुत्रत्वस्यैवांशप्रहणाधिकारितावच्छेदकत्वात् । पुत्रेष्वप्येकः संसृष्टः परो न चेत्संसृष्ट एव । संसृष्टिनस्तु संसृष्टी (याज्ञवत्क्य २. १३८)-इत्युक्तेः। संसृष्टपुत्रापुत्रसमवाये पुत्र एव । द्याचापहरेचांशम् इत्यत्र व्याख्यातत्वात् । पुत्रभित्रसंसृष्टपितृभ्रातृपितृव्यादीनां समवाये

<sup>1</sup> B, C, D, E, F, G, K सप्ल॰.

<sup>2</sup> C, G, H, K यत्किञ्चित् for यद्रव्यम्.

<sup>3</sup> B, C, D, E, F, G, K भूनिक्षेपाo.

<sup>4</sup> F सुवर्ण रूप्यादि.

<sup>5</sup> B, D, E अवं तु सोदरभ्रातृभगिन्यो विभज्य । गवाश्वादि तु सोदरासोदरभ्रातरो भगिन्यश्रेत्यर्थः; С अवं तु सोदरः गवाश्वादि तु सोदर इत्यर्थः; F सोदरभ्रातरो भगिन्यश्रेत्यर्थः; G अवं तु सोदरासोदरभ्रातरः; M सोदरोऽसोदरः; A, C, K, M गृहाश्वाद्यपि for गवाश्वाद्यपि.

<sup>6</sup> B, D, E omit अन्तर्धनभूमिगवादि before अन्यतर.

<sup>7</sup> C पितृभ्रातृन्यादीनां; F संसृष्टपितृन्यादीनाम्.

पितरावेव। तत्राप्यादौ माता ततः पितिति मदनः। भ्रातृपितृ व्याद-यस्तु विभज्यैव गृह्णीयुः। सर्वेषु संसृष्टत्वरूपप्रहणाधिकारितावच्छेद-कसद्भावात्। असंसृष्टभ्रातुः संसृष्टपितृ व्यसापन्नभ्रात्रादीनां च समवायेपि विभज्यैव।

असंसृष्ट्यपि चादद्याः संसृष्टो नान्यमार्तृजः ॥ संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोद्रस्य तु सोद्रः ।

(याज्ञवलक्य २. १३९—१३८)—इत्युक्तेः। केवलायाः पत्न्या एव संसृष्टत्वे सैव गृह्णीयात्। संसृष्टिनस्तु संसृष्टीत्युक्तेः। संसृष्टयापि तया सहान्येषां संसृष्टिनां समवाये त एव न सा। तथा च संसृष्टि-१० प्रक्रमे शङ्क्षनारदौ (नारद १६. २५—२७)

श्रातॄणामप्रजाः प्रेयात्कश्चिचेत्प्रव्रजेत वा ।
विभजेरन्धनं तस्य शेषास्ते स्त्रीधनं विना ॥
भरणं चास्य कुर्वीरन्स्त्रीणामाजीवनक्षयात् ।
स्क्षिन्ति शय्यां भर्तुश्चेदाच्छिन्धुरितरासु तु ॥
या तस्य दुहिता तस्याः पित्रंशाद्भरणं मतम् ।
आसंस्काराद्धरेद्भागं परतो बिशृयात्पतिः ॥

अत्र यथा-यस्य हिविर्निर्हितं पुरस्ताचन्द्रमा अभ्युदियात्स त्रेधा तण्डु-छान्विभजेत् (ते. सं. २. ५. ४. १-२) इत्यत्र-हिविरीभे

<sup>1</sup> B, D, E, F पितेति वक्ष्यते for पितेति मदनः.

<sup>2</sup> B, D, E, F omit असंसृष्टभातु: before संसृष्टिपितृन्य ॰.

<sup>3</sup> B, E, F after विभज्यैव omit असंसृष्ट्यपि चाद...संसृष्टी.

<sup>4</sup> C, G, H, K, N नान्यमातृज इत्युक्तेः केवलायाः.

<sup>5</sup> D, E, F संस्थीत्युक्तं for संस्थीत्युक्तः.

<sup>6</sup> E omits तु after इतरामु. A, G, K आच्छिथु:. H इतरा (र?) मियात् for इतरामु तु.

<sup>7</sup> नारद reads पित्र्योंशो भरणे मतः। आसंस्कारं भनेरंस्ताम्

<sup>8</sup> E, F निरुक्तं for निरुप्तम्.

<sup>9</sup> A, B, C, D, E, F, G, M इविरिभन्न उदियात for इविरिभ उदियात.

उदियात् (शतपथन्ना. ११.१.४.१) इत्यनेनैव हिवःप्रवृत्त्यवगमानिर्वापाविवक्षा तथा प्रक्रमादेव मरणप्रव्रज्याविभागादिषु संसृष्टिनां
कर्त्रत्वावगमाद्भातॄणामित्यविवक्षितम् । यत्तु संसृष्टिप्रक्रमे शङ्कः—
स्वर्थातस्य ह्यपुत्रस्य भ्रातृगामिद्रव्यं तद्भावे पितरौ हरेयातां व्येष्ठा
५ वा पत्नी—इति तद्येन पितृव्यभातृपुत्रसापत्नभ्रात्रा सह संसर्गस्तन्मरणोतरं संसृष्टिमरणे तदीयासंसृष्टिभात्रादीनां क्रमनियमार्थमिति मदनः
तत्रीप्यादी माता ततः पितेत्यपि स एव । ज्येष्ठा संयता ॥ पत्न्यभावे
भिगनी । तथा च बृहस्पतिः

या तस्य भगिनी सा तु ततोंशं लब्धुमईति। अनपत्यस्य धर्मोयमभार्यापितृकस्य च॥

केचित्त या तस्य दुहितेति पेठुः । दुहित्रभगिन्योरभावेनन्तरः सिण्डः ॥

अथ स्त्रीधनम् ॥ मनुः ( ९. १९४ )

अध्यग्रयध्यावहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि।

१५ भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षिड्वधं स्त्रीधनं स्मृतम्।।

षिति न्यूनसंख्याव्यवैच्छेदार्थम् । तेन

पितृमातृपतिभ्रातृद्त्तमध्यर्युपागतम् ।

आधिवेदिनकाद्यं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम्॥ इति (याज्ञवल्क्य

२. १४३)

<sup>1</sup> D, F प्रक्रमादिव.

<sup>2</sup> D, E, F संस्रिक्तमे.

<sup>3</sup> B, C, D, G, K सप्तामात्रा.

<sup>4</sup> B यत्रादौ; E यत्राप्यादौ.

<sup>5</sup> D, F, H ०ध्यावाहनिकं.

<sup>6</sup> D, E, F विच्छेदार्थ for व्यवच्छेदार्थम्.

<sup>7</sup> D, E, F उपावृतं for उपागतम्-

याज्ञवल्कीयमाद्यपदं संगच्छते । विष्णुश्चाधिकमाह-पितृमातृसुतभ्रातृ-दत्तमध्यग्न्युपागतमाधिवेदनिकं बन्धुदत्तं शुल्कान्वाधेयकम् (विष्णुध. सू. १७. १८) –इति । अध्यग्न्यादीन्याह कात्यायनः

विवाहकाले यत्स्नीभ्यो दीयते त्विर्मसंनिधौ।
तद्ध्यग्निकृतं सिद्धः स्त्रीधनं परिकीर्तितम्।।
यत्पुनरूभते नारी नीयमाना पितुर्गृहात्।
अध्यावहिनकं नाम स्त्रीधनं तदुदाहृतम्।।
श्रीत्या दत्तं तु यितंकिचिच्छ्वश्र्वा वा श्वशुरेण वा।
पादवन्दैनिकं चैव श्रीतिदत्तं तदुच्यते।।

१० विवाहात्परतो यत्तु लब्धं भर्तृकुलात् स्त्रिया। अर्न्वाधेयं तु तत्प्रोक्तं यल्लब्धं स्वकुलात्तथा।।
गृहोपस्करवाद्यानां दोह्याभरणकर्मणाम्।
मूल्यं लब्धं तु यत्किचिच्छुल्कं तत्परिकीर्तितम्॥

गृहोपस्कराद्यलाभे तन्मूल्यं कन्यादानकाले कन्याये दत्तं तच्छुल्किम-१५ त्यर्थः । आधिवेदनिकं विवृणोति याज्ञवल्क्यः (२.१४८)

अधिवित्रक्षिये दद्यादाधिवेदनिकं समम्।
न दत्तं स्त्रीधनं यासां दत्ते त्वधं प्रकल्पयेत्॥

अधिमिति यावताधिवेदनिकद्रव्यसमं भवति तावदित्यर्थः । देवलः भन्नी प्रतिश्चतं देयमृणवत्स्नीधनं सुतैः ॥

 $<sup>{</sup>f 1}$   ${f B}$  याज्ञवल्कीये आदिपदं;  ${f K}$  आदिपदं  ${f for}$  आद्यपदं;  ${f E}, {f D}, {f F}$  याज्ञवल्कीयपदम्

<sup>2</sup> B, C, E, F, G, K ह्याप्ति of ca शि .

<sup>3</sup> अपरार्क reads पादवन्दिनकं तत्तु लावण्याजितमुच्यते; so does वि.र.; E, F पादौवन्दिनकम्.

<sup>4</sup> स्मृतिच॰, अपरार्क read भर्तुः पित्रोः सकाशाद्वा अन्वाधेयं तु तद्भगुः।.

<sup>5</sup> D, F, H दौत्याभरण० (F दैत्या०); अपरार्क, स्मृतिच० read दोह्या-भरणकर्मिणाम्; so does दायभाग.

२० [ब्यवहारमयूख]

१५४

प्रतिश्वतं सियै। सीभ्यो धनदाने विशेषमाह कात्यायनः

पितृमातृपेतिभ्रातृज्ञातिभिः स्वीधनं स्त्रियै। यथाशक्त्या द्विसाहस्राद्वातव्यं स्थावराहते॥

स्थावरातिरिक्तं सहस्रद्वयपणावधि देयमिति मदनः । व्यासोपि

५ द्विसाहस्रः परो दायः क्षिया देयो धनस्य च ॥

इदं च द्विसहस्रावधिकं दानं प्रतिवर्षम् । अनेकवर्षे वितोधिकमिष शक्तौ स्थावरमिप च देयमित्यपि स एव ॥ दायादवश्वनेन दत्ते द्रव्ये धारणमात्रार्थं दत्ते च भूषणादौ स्नीर्खंत्वं नास्तीत्याह कात्यायनः

तत्र सोपधि यहत्तं यच योगवशेन वा।

१० पित्रा भात्राथ पत्या वा न तत्स्रीधनमुच्यते ॥

शिल्पप्राप्ते पित्रादिभिन्नसख्यादिप्राप्तेपि स्त्रीधनत्वं नास्तीत्याद्द स एव

प्राप्तं शिल्पेस्तु यत्किचित्प्रीत्या चैव यदन्यतः। भर्तुः स्वाम्यं तदा तत्र शेषं तु स्नीधनं स्मृतम्॥

यत्तु

१५ भार्या पुत्रश्च दासश्च निर्धनाः सर्व एव ते । यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तैद्धनम् ॥

(मनु ८. ४१६=महाभारते उद्योग. ३३. ६४) इति

<sup>1</sup> E, F, K पितृमातृपितृभातृ०.

<sup>2</sup> F ०तिरिक्तसइस्र०.

<sup>3</sup> अपरार्क, स्मृतिच॰, वीर॰ read स्त्रियै देय:.

<sup>4</sup> B, E, F स्त्रीस्वं for स्त्रीस्वत्वं; A स्त्रीसत्त्वम्.

<sup>5</sup> A तच्च सोपिथ.

<sup>6</sup> D, E, F omit न before तत्स्त्री॰.

<sup>7</sup> C, D, E, F पित्रामित्रसखादिप्राप्ते; G, K पित्राभिन्न० for पित्रादिभिन्न०. K ०सखादिप्राप्ते.

<sup>8</sup> C, E, F, G, K तद्धनं भवेदिति.

तदिष शिल्पाद्यर्जितधनपरम्। आधिवेदनिकादिष्यप्यस्वातक्रयपरिमिति
तु युक्तम्। अत एव मनुः ( ९. १९९ )

न निर्हारं स्त्रियः कुर्युः कुटुम्बाद्वहुमध्येगात् । स्वकादैपि च वित्ताद्धि स्वस्य भर्तुरनाज्ञया ॥ इति ।

५ निर्हारो व्ययः ॥ किस्मिश्चिद्धने स्वातत्र्यमाह कात्यायनः

ऊँद्या कन्यया सार्ध पत्युः पितृगृहेथवा ॥
भ्रातुः सकाशात्पित्रोर्वा छब्धं सौदायिकं स्मृतम् ॥
सौदायिकं धनं प्राप्य स्वीणां स्वातत्र्यमिष्यते ।
यस्मात्तदानृशंस्यार्थं तैर्दत्तमुपजीवनम् ॥
१० सौदायिके सदा स्वीणां स्वातत्र्यं परिकीर्तितम् ।
विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वि ॥

भर्तदत्ते स्थावरे तु न स्वातंत्रयम्

भत्री प्रीतेन यहत्तं क्षिये तस्मिन्मृतेपि तत्। सा यथाकाममश्रीयाहचाद्वा स्थावरादृते।। इति

१५ नारदोक्तः । भत्रीदीनां स्त्रीधने स्वातत्रयाभावमाह स एव

न भर्ता नैव च सुतो न पिता भ्रातरो न च। आदाने वा विसर्गे वा स्त्रीधने प्रभविष्णवः॥ यदि त्वेकतरो होषां स्त्रीधनं भक्षयेद्वलात्। सवृद्धिकं स दाप्यः स्याहण्डं चैव समाप्रयात्॥

<sup>1</sup> D, F, H, K बहुमध्यकात्.

<sup>2</sup>  $\mathbf{F}$  स्वकादिप वा वित्ता $\mathbf{o}$ .

<sup>3</sup> अपरार्क reads ऊढायाः कन्यकाया वाः स्मृतिच० reads ऊढया कन्यया वापि.

<sup>4</sup> D, E ०स्थावरे तु न स्वात इयं भवेत्तदा.

<sup>5</sup> B, C, M श्रेषां for होवाम्.

तदेव यद्यनुज्ञाप्य भक्षयेत्प्रीतिपूर्वकम्। मूलमेव स दाप्यः स्याद्यदा स धनवान् भवेत्॥

मनुः (८. २९; ९. २००)

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः खबान्धवाः । ताञ्छिष्याचौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ पत्यौ जीवति यः स्त्रीमिरलंकारो धृतो भवेत् । न तं भजेरन् दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ इति ॥

धृतो भत्रीदिना तस्य दत्तः स तया धृत इत्यर्थः । देवलः

वृत्तिराभरणं शुल्कं लाभश्च स्त्रीधनं भवेत्।

भोक्त्री च स्वयमेवेदं पतिनिहित्यनापदि।।

वृथा मोक्षे च भोगे च स्त्रिये दद्यात्सवृद्धिकम्।

पुत्रार्तिहरणे वापि स्त्रीधनं भोक्तमहिते।।

वृत्तिर्जीवनार्थं पित्रादिदत्तं धनम् । लाभो वृद्धिः । मोक्षस्त्यागो दान-मिति यावत् । पुत्रपदं कुटुम्बोपलक्षकम् । याज्ञवल्कयः (२. १४७)

१५ दुर्भिक्षे धर्मकार्ये च व्याधी संप्रतिरोधके । गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता नाकामो दातुमहिति ॥

अत्र भर्तृप्रहणात्ति द्विभे क्षाद्यापद्यपि स्त्रीधनं न प्राह्यमित्युक्तम् । धर्मकार्यमावदयकम् । संप्रतिरोधके बन्धने । कचिदकामो दद्यादि-त्याह देवलः

२० अथ चेत्स द्विभार्यः स्यान्न च तां भजते पुनः । प्रीत्या निसृष्टमि च पतिद्धियश्च तद्वलात् ॥

<sup>1</sup> F omits धृतो...देवलः.

<sup>2</sup> D, E, F सुवृद्धिकम्.

<sup>3</sup> E दुभिक्षापद्यपि.

<sup>4</sup> दायभाग and वीर० read विसृष्टं for निसृष्टम्.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> अपरार्क, दायभाग, स्मृति०, त्रीर० read चेत्प्रतिदाप्यः स तद्वलात् for च पतिदीप्यश्च तद्वलात्.

१५७ अकामोपि भर्ता गृहीतं स्त्रीधनं कदा दापनीयः [ ६८

प्रासाच्छादनवासानामाच्छेदो यत्र योषितैः। तत्र स्वमाददीत स्त्री विभागं रिक्थिनस्तदा।।

रिक्थिनः सकाशादित्यर्थः । इदं च साध्त्रीपरम् । दुष्टा तु न विभागमहिति । तथा च स एव

५ अपकारिकयायुक्ता निर्मर्थार्दार्थनाशिका। व्यभिचाररता या च स्त्रीधनं न च साहिति॥

स एव

यज्ञार्थं द्रव्यमुत्पन्नं तस्माद्रव्यं नियोजयेत्। स्थानेषु धर्मयुक्तेषु न स्त्रीमूर्खविधर्मिषु ॥

१० स्त्रीमरणोत्तरमन्वाधेयाख्यतद्धनप्रहणेधिकारिच्यवस्थामाह मनुः ( ९. १९५ )

> अन्वाधेयं च यहत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत्। पत्यौ जीवति वृत्तीयाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्॥

प्रजां विशिनष्टि स एव ( ९. १९२ )

१५ जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः । भजेरन् मार्तृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥

यत्र दुहित्राद्यभावेन पुत्राणामेव साहित्येनाधिकारः प्राप्तस्तत्र तत्सा-

<sup>1</sup> दायभाग, रमृतिचo and वीर० read उच्छेद: for आच्छेद:.

<sup>2</sup> B योषिताम् for योषितः.

<sup>3</sup> दायभाग, अपरार्क, वीर० read विभागं रिविधनां तथा.

<sup>4</sup> अपरार्क, स्मृतिच॰ read निर्लजा चार्थनाशिका; वि. र. reads निर्लजार्थविनाशिका.

<sup>5</sup> अपरार्क reads धर्मनिष्ठेषु for धर्मयुक्तेषु.

<sup>6</sup> E दत्तायाः for वृत्तायाः.

<sup>7</sup> E, F आतुकं रिक्थं; H पैतृकं रिक्थम्.

हित्यम् । यत्रे तु कन्यानामेवाधिकारः प्राप्तस्तत्र तत्साहित्यमनूद्यते । न तु कन्यापुत्रयोः परस्परमप्राप्तं साहित्यं विधीयत इति मिताक्षरा-श्रयः । परे त्वन्वाधेयभर्तृप्रीतिदत्तविषये कन्यापुत्र्योरपूर्वं साहित्यं विधीयत इत्याहुः ॥

५ भगिनीषु विशेषमाह मैनुः

स्त्रीधनं स्यादपत्यानां दुहिता च तदंशिनी। अप्रता चेत्समृढा तु लभते मानमात्रकम्।।

तदंशिनी पुत्रसमांशिनी । अप्रत्ताविवाहिता। तस्याः सत्त्वे ऊढा मानमात्रं किंचिन्मात्रं लभत इत्यर्थः । अप्रत्ताभावे सधवानां भ्रातृ१० समोंशः । भगिन्यो बान्धवैः सार्धं विभजेरन् सभर्तृकाः-इति कात्यायनोक्तेः । दौहित्रीभ्योपि किंचिद्देयम्

यास्तासां स्युर्दुहितरस्तासामपि यथार्हतः। मातामसा धनार्त्किचित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम्।। इति

मनूक्तेः (९. १९३)॥ यौतकं त्वनूढानामेव न पुत्राणाम्। तथा च १५स एव (मनु. ९. १३१)

मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः ॥ यौतकं विवाहादिसमये पत्या सहैकासने प्राप्तं युतयोयीतकिमिति निघण्ट्रकेरिति मदनः॥

<sup>1</sup> E omits यत्र तु...साहित्यम्.

<sup>2</sup> H मिताक्षरादय:.

<sup>3</sup> D, E, F ०पुत्रयोरपरस्परमप्राप्तं सर्वसाहित्यं विधीयते; B पुत्रयोः परस्परमप्राप्तं साहित्यम्.

<sup>4</sup> A मनुः टीकायां स्त्रीधनम्. दायभाग reads न लभेन्मातृकं धनम् for तु लभते मानमात्रकम्; परा. मा. reads लभते सा न मातृकम्; इरदत्त reads लभते तु समातृकम्.

<sup>5</sup> E, F यौतकं किन्विद्विवाहादि .

<sup>6</sup> B, D, E, F पकासनप्राप्तम्.

अन्वाघेयभर्तृप्रीतिदत्तिभिन्ने पूर्विक्ते पारिभाषिके स्त्रीधने तु विशेष-माह गौतमः (गौ. ध. सू. २८. २२)—स्त्रीधनं दुहितॄणामप्रत्तानाम-प्रतिष्ठितानां च-इति । अप्रतिष्ठिता निर्धनाः । ब्राह्मणी कन्या तु सपैत्रीमातुरिप धनं गृह्णीयादित्याह मनुः (९. १९८)

५ स्त्रियास्तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथंचन ॥ ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत्॥

वाकारश्चार्थे तेन विभज्येति लभ्यते ॥ ब्राह्मणीपदं समोत्तमजातिक-न्योपलकक्षमिति केचित्। मानं तु तर्त्रं चिन्त्यम् ॥

दुहितॄणामभावे दुहितृसंतिः ।। मातुर्दुहितरोभावे दुहितॄणां १० तदन्वयः—इति नारदोक्तेः (१६.२)। भिन्नमातृकाणां दुहितॄणां दौहिन्नाणां च अनेकिपतृकाणां तु पितृतो भागकल्पना (याज्ञवल्क्य२.१२०)—
इति न्यायेनांशकल्पना ।। यत्तु याज्ञवल्क्यः (२.११७)—मातुर्दुहितरः शेषमृणात्ताभ्य ऋतेन्वयः—इति तत्राप्यन्वयपदं कन्यासंतितपरमिति केचित्। परे तु दुहिर्न्नभावे पुत्रा एव गृह्णीयुः नार्रदीये
१५ तदा मातुरेव परामशीदित्याहुः। आचारसंवादी चायं पक्षः॥
शेषमृणादिति ऋणसमं तत्र्यूनं वा पुत्रा एव गृह्णीयुरिति सांप्रदायिकाः॥

# दुहित्रादीनामभावे पुत्रपौत्राद्या गृह्णीयुः । दुहितृणामभावे तु

<sup>1</sup> B पूर्वोक्तपारिभाषिकस्त्रीधने; D, E, F ०भिन्नपूर्वोक्तपारिभाषिक स्त्रीधने.

<sup>2</sup> B, C, G, K सपलमातु:. D, E, F omit oपलीमातु:...त्कन्या तद० (1.6).

<sup>3</sup> C, G, K इति मनुः.

<sup>4</sup> G, K तत्रापि चिन्त्यम्

<sup>5</sup> C omits दौहित्राणां before चानेकपितृकाणां; N reads दौहित्राणां चानेकपितृतो भाग॰

<sup>6</sup> Е दुहित्रभावे तु.

<sup>7</sup> C, H, K omit नारदीये...गृह्णीयुः (1, 16).

रिकथं पुत्रेषु तद्धनम्-इति कात्यायनोक्तः । अँयं दुहित्रादीनां मारुधनाधिकारोध्यग्न्यध्यावहनिकिमित्यादिपूर्वोक्तपारिभाषिकस्त्रीधन एव ।
मारुखामिकधनमात्रपरत्वे परिभाषावैयर्थ्यम् । तेन-स्त्रीधनं स्यादपत्यानाम्, स्त्रीधनं दुहितॄणाम् (गौ. ध. सू. २८. २२) इत्यादीनि पूर्वो'कािन स्त्रीधनपदवन्ति बृहस्पतिगौतमादिवचनािन पारिभाषिकपराएयेव । यािन तु स्त्रीधनपदाभावेष्येकार्थकािन-भजेरन्मार्गुकं रिक्थम्
(मनु ९. १९२)-इत्यादीिन तान्यप्येतत्पराण्येव । एकमूलकल्पनालाघवात् ।। यत्तु-विभजेरन्सुताः पित्रोक्तध्वं रिक्थमृणं समम्-इति
याज्ञवल्क्योक्तं (२. ११७) तत्पारिभाषिकातिरिक्तंविभागकर्तनादि१० लब्धपरम् । तेन पारिभाषिकातिरिक्तं मारुधनं दुहितृसंन्वे पुत्राद्य
एव लभेरन् । उभयविधसंतत्यभावे तु पारिभाषिकस्त्रीधनं प्रकृत्य विशेषमाह याज्ञवल्क्यः (२. १४४)

अतीतायामप्रजिस बान्धवास्तदवाप्रुयुः ॥

विवाहभेदेन बान्धवव्यवस्थामाह स एव (याज्ञवल्क्य २.१४५)

१५ अप्रजस्त्रीधनं भर्तुत्रीक्षादिषु चतुर्ध्वपि । दुहितृणां प्रसूता चेच्छेषेषु पितृगामि तत् ॥

<sup>1</sup> The दायभाग reads रिक्थं पुत्रे तु तद्भवेत् for रिक्थं पुत्रेषु तद्धनम्.
The स्मृतिच० reads रिक्थं पुत्रेषु तद्भवेत्.

<sup>2</sup> G अयं च दुहित्रादीनां; K अथ दुहित्रादीनाम्.

<sup>3</sup> E, F omit मातृकं रिक्थ...विभजेरन्; K reads स्त्रीधनं यदाभावेष्वेकार्थकं विभजेरन् मातृकम्.

<sup>4</sup> D, E, F ०रिक्तविभागे कर्तनादि लब्धं परम्.

<sup>5</sup> G दुहितृसत्त्वे च पुत्रादयः.

<sup>6</sup> F reads विशेषमाइ स एव (omitting the intervening words).

<sup>7</sup> C विवाहभावेन.

भर्तुरेभावे तत्कुले तस्याः प्रत्यासन्नो लभते पित्रैभावे च पितृकुले तस्याः प्रत्यासन्नः । अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत् इति मनुना (९.१८७) मृतनिरूपिताया एव प्रत्यासन्तेर्धनाधिकारिता-वच्छेदकत्वेनाभिधानात् ॥ यत्तु मिताक्षरायां भर्त्रभावे तत्प्रत्यासन्नानां ५ सपिण्डानां पित्रभावे च तत्प्रत्यासन्नानां सपिण्डानामिति तत्रौपि तेनास्याः प्रत्यासन्नास्तत्प्रत्यासन्नास्तद्वारा तत्कुले प्रत्यासन्ना इति याव-दित्येवं व्याख्येयम् । ब्राह्मादिषु चर्तुष्वेपीति विप्रपरम् । तेषामेव तं प्रति धर्म्यत्वात् । यस्य तु क्षत्रियादेगीन्धर्वोपि धर्म्यस्तस्य तदृढाधनमपि भर्तुरेव । तथा च मनुः (९.१९६–१९७)

१० ब्राह्मदैवार्षगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्धनम्।
अतीतायामप्रजिस भर्तुरेव तदिष्यते॥
यन्वस्यै स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु।
अतीतायामप्रजिस मातापित्रोस्तदिष्यते॥

ब्राह्मादिविवाहेषु भर्तुरभाव आसुरादिषु च पित्रोरभावे पारिभाषि-१५ कस्त्रीधनेधिकारिण आह बृहस्पतिः

> मातृष्वसा मातुलानी पितृब्यस्त्री पितृष्वसा । श्रश्नः पूर्वजपत्नी च मातृतुल्याः प्रकीर्तिताः ॥ यदासामौरसो न स्यात्सुतो दौहित्र एव वा । तत्सुतो वा धनं तासां स्वस्तीयाद्याः समाप्रुयुः ॥

<sup>1</sup> E भर्तुरलाभे.

<sup>2</sup> H विभिन्नभावे च पितृकुले.

<sup>3</sup> E तत्रापि ते तस्याः प्रत्यासत्राः.

<sup>4</sup> D, G, K इत्येव for इत्येवम्.

<sup>5</sup> D, E, F omit चतुर्ष्वपीति...धनमपि.

<sup>6</sup> K reads विधिरयं for विप्रपरम्.

<sup>7</sup> F यथास्य for यत्त्वस्यै.

<sup>8</sup> मनु॰, दायभाग, वीर॰ read अप्रजायामतीतायां in both verses and यत्त्वस्याः for यत्त्वस्यै.

२१ [व्यवहारमयुख]

दुहितृदौहित्र्योरप्यभावोत्र बोध्यः। तदभाव एवौरसदौहित्रयोरिध-कारात्। आसुरादिविवाहेषु बन्धुदत्तेषु कात्यायनः

बन्धुदत्तं तु बन्धूनामभावे पुत्रगामि तत्।।

शुल्कविषये तु गौतमः (गौ. ध. सू. २८. २३)—भगिनीशुल्कं ५ सोदर्थाणाँमूर्ध्वं मातुः—इति । यतु शङ्कः—शुल्कं च स्वयं वोढा—इति तद्विवाहात्प्राड्यृतायां बोध्यम्। अत्र विशेषमाहं याज्ञवल्क्यः (२. १४६)

मृतायां दत्तमादद्यात्परिशोध्योभयव्ययम् ॥

र्पूर्वं दत्तं शुल्कं मृतायां कन्यायां स्वस्य तस्याः पितुश्च व्ययादवशिष्टं भर्ता गृह्णीयादित्यर्थः । कचिद्विशेषमाह बौधायनः

१० रिक्थं मृतायाः कन्याया गृह्णीयुः सोदराः समम्।
तद्भावे तु तन्मातुस्तद्भावे पितुर्भवेत् ॥ इति।

ईंदं विवाहात्प्राङ् मृतायां वाग्दानकालीनमातामहादिदत्तालंकारादि-विषयमिति सांप्रदायिकाः॥

अथानंशाः ॥ याज्ञवल्क्यः (२.१४०)

१५ क्षीबोर्थ पतितस्तज्जः पङ्गुरुन्मत्तको जङः। अन्धोचिकित्स्यरोगिश्च भर्तव्याः स्युर्निरंशकाः॥

<sup>1</sup> दायभाग, वीर॰ and समृतिच॰ read बन्धूनामभावे भर्तुगामि तत् for ॰भावे पुत्रगामि तत्.

<sup>2</sup> C पूर्व मातु:; D, E, F ०णा (?)मूध्नि मातु:.

<sup>3</sup> समृतिच० reads स्वं स्त्रीशुल्कं वोढा; वि. र. reads स्वं शुल्कं वोढा; सरस्वती० 'स्वं च शुल्कं वोढा'.

<sup>4</sup> D, E, F अत्र विशेषमाद्द कात्यायनः.

<sup>5</sup> B, D, E, F पूर्वदत्तं; K एवं दत्तम्.

 $<sup>\</sup>mathbf{6}$   $\mathbf{E}$  मृतायां गृह्णीयुः.

<sup>7</sup> वि. र. and वीर॰ read सोदराः स्वयम्; मद. पा. reads सोदराः सदा.

<sup>8</sup> C, D, E, F, G, K इदं तु विवाहात्.

<sup>9</sup> दायभाग, वि. र. read पतितस्तत्सुतः क्वीबः.

<sup>10</sup> The मिता॰ reads ॰रोगाचाः for ॰रोगश्च.

तजाः पतितोत्पन्नः । विभागोत्तरेमौषधादिना पुंस्त्वादियुक्तास्त्वंशं लभन्त एव विभक्तोत्पन्नवत् । मनुः ( ९. २०१ )

अनंशो क्वीबपतितौ जात्यन्धबिधरौ तथा। उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः॥

५ निरिन्द्रियाः घाणादिरहिताः । नारदः (१६. २१–२२)

पितृद्विद् पतितः षण्ढो यश्च स्यादपयात्रितः। औरसा अपि नैतेंशं लभेरन् क्षेत्रजाः कुतः॥ दीर्घतीत्रामयप्रस्ता ये जडोन्मत्तपङ्गवः। भर्तव्याः स्युः कुलस्येते तत्पुत्रास्त्वंशभागिनः॥

१० अपैयात्रितः राजद्रोहाद्यपराघेन बन्धुभिघेटस्फोटादिना बहिष्कृत इति मदनः । व्यवसायार्थं नावादिना समुद्रमध्ये द्वीपान्तरं गन्तेति तु युक्तम् । द्विजस्याब्धौ तु नौयातुः शोधितस्याप्यसंप्रहः—इति तस्य कलौ संसर्गनिषेधात् । राजद्रोहादौ घटस्फोटबहिष्कारयोरविधानाच । शङ्क-लिखितौ—अपर्यात्रिते रिक्थपिण्डोदकानि व्यावर्तन्ते—इति ॥ वसिष्ठः १५ (वसिष्ठधः सू. १७. ५२) अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः—इति । नैष्ठिकत्रह्मचारिवानप्रस्थयतय इत्यर्थः ॥

#### कात्यायनः

अक्रमोढासुतश्चेव सगोत्राद्यश्च जायते। प्रव्रज्यावसितश्चेव न रिक्थं तेर्षु किहीचित्॥

<sup>1</sup> C omits विभागोत्तर...लभनत एव.

<sup>2</sup> G, H, K अपपात्रितः.

<sup>3</sup> G, H, K अपपात्रितः.

<sup>4</sup> B, C, D, E, F, G नावा समुद्र .

<sup>5</sup> B, C, D, E, F, G, K शोधितस्यापि संग्रह:.

<sup>6</sup> G, H अपपात्रिते; K अपपात्रितो.

<sup>7</sup> The दायभाग, अपरार्क, रमृतिच०, परा. मा., वीर० read चाईति tor किंदिन्वत्.

सगोत्रादिति सगोत्रेणोढायां तस्माज्ञात इत्यर्थः । अक्रमोढासुतः क्षेत्र-जकानीनादिरिति केचित् । ज्येष्ठायां कन्यायामपरिणीतायां कनिष्ठा कृतविवाहा चेत्तदा ते द्वे अपि अक्रमोढाशब्देनोच्येते इति तु युक्तम् । तस्य पितृसवर्णत्वेशभाक्तवमाह स एव

५ अक्रमोढासुतस्त्वृक्थी सवर्णश्च यदा पितुः। असर्वर्णाप्रसूतश्च क्रमोढायां च यो भवेत्॥

प्रतिलोमप्रसूतायां भर्त्राप्युत्पन्नः पुत्रो नांशभाक् । तथा च स एव प्रतिलोमप्रसूतायास्तस्याः पुत्रो न रिक्थभाक् । प्रासाच्छाँदनमत्यन्तं देयं तद्बन्धुभिर्मतम् ॥ इति ।

१० गुणवत्पुत्रान्तरसत्त्वे दुर्वृत्तस्यांशानर्हतामाह मनुः (९. २१४) सर्व एव विकर्मस्था नार्हन्ति भ्रातरो धनम् ॥ इति ।

बृहस्पति:

34

सवर्णाजोप्यगुणवान्नार्हः स्यात्पैर्तृके धने ।
तत्पण्डदाः श्रोत्रिया ये तेषां तत्तु विधीयते ॥
उत्तमर्णाधमर्णभ्यः पितरं त्रायते सुतः ।
अतस्तु विपरीतेन तेन नास्ति प्रयोजनम् ॥

एते चानंशा रिक्थमाहिभियावजीवं पोषणीयाः।

सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्तया मनीषिभिः। ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यददद्भवेत्।।

<sup>1</sup> F, G असवणीत्रसूतायां भत्रीप्युत्पन्नः (omitting a few words).

<sup>2</sup> दायभाग read ० च्छादनमात्रं तु देयं यद्धन्धुभिः कृतम्; वीर० 'मात्रं तु देयं तद्धन्धु॰'.

<sup>3</sup> D, E, F पितृकैर्धनै: for पैतृके धने.

<sup>4</sup> दायभाग, वि. र., वीर० read तेषां तदाभिधीयते for तेषां तत्तु विधीयते.

<sup>5</sup> D, E यावजीवपोषणीयाः.

इति मनूक्तेः ( ९. २०२ ) । अत्यन्तं यावज्ञीवम् । भर्तव्यास्ते निरंश्वाः—इति पूर्वोक्तयाज्ञवल्क्योक्तेश्च ( २. १४० ) । आश्रमान्तरगत-पतिततत्पुत्रास्तु न भर्तव्याः । तथा च वसिष्ठः ( वसिष्ठधः सू. १७. ५२-५४ ) अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः । ङ्ठीबोन्मत्तपतिताश्च । ५ भरणं ङ्ठीबोन्मत्तानाम्—इति । अत्र द्वयोर्भरणे श्रवणमितरयोः परिसंख्यार्थम् ॥

#### देवलः

मृते पितिर न क्वीबकुष्ठयुन्मत्तजडान्धकाः।
पतितस्तद्पत्यं च लिङ्गी दायांशभागिनः॥
तेषां पतितवर्जेभ्यो भक्तवैस्रं प्रदीयते॥

लिङ्गी निषिद्धलिङ्गधारी ॥ बौधायनः (बौ. ध. सू. २,२. ३८-४१) अतीतव्यवहारान्त्रासाच्छादनैर्विभृयुः । अन्धजडक्ठीब-व्यसनिव्याधितांश्चाकर्मिणः । पतिततज्जवर्जम् । इति ॥ संन्या-सच्युततत्पुत्राविप न भरणीयाविति मदनादयः ॥

१५ अनंशपुत्रास्तु निर्दोषा भागं लभन्त एव । तेषामेवीरसाः पुत्रा भागहारिणो न तु पतितस्य पतनीये कर्मणि कृतेनन्तरोत्पन्नाः प्रतिलोमासु स्त्रीर्ष्तपन्नाश्चाभागिनस्तत्पुत्राः पैर्तांमहेप्यर्थे—इति विष्णूक्तेः (विष्णुध. सू. १५. ३४–३८)। औरसाः क्षेत्रजास्तेषां निर्दोषा

<sup>1</sup> B, C, D, E, F याज्ञवल्क्याचः

<sup>2</sup> C omits श्रवणं after भरणे; G भरणश्रवणम्; K भरणश्रवणे तरयोः (इतरयोः?). B, D, E omit ०नामिति । अत्र...नमत्त० (l. 8); F reads भरणं क्वीबोन्मत्तजडान्धकाः (omitting a line).

<sup>3</sup> K भक्तवस्त्रः for भक्तवस्त्रम्.

<sup>4</sup> H स्त्रीषु तत्पुत्राश्चाभागिनोस्तत्पुत्राः

<sup>5</sup> E, F पैतामहमधे इति.

भागहारिण:-इति याज्ञवल्क्योक्तेश्च (२.१४१)। तत्कन्यासु पत्नीषु च विशेषमाहे याज्ञवल्क्य: (२.१४१-१४२)

सुताश्चेषां प्रभर्तव्या यावद्वे भैर्नुसात्कृताः ॥ अपुत्रा योषितश्चेषां भर्तव्याः साधुवृत्तयः । निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकृलास्तथेव च ॥

व्यभिचारे बहिर्निष्कासनमपोषणं च । प्रातिकूर्लये बहिर्निष्कासनमेव । भरणं तु कार्यमेवेति मदनादयः ॥

# ॥ इति दायविभागः॥ ८॥॥ अथ ऋणादानम्॥

# १० तत्र धनिकस्य प्रयोगप्रकारमाह बृहस्पतिः

परिपूर्ण गृहीत्वाधिं बन्धं वा साधुलमकम्। लेख्यारूढं साक्षिमद्वा ऋणं दद्याद्वनी सदा॥

यावत्तावकमृणं न शोध्यते तावदेतद्रृहक्षेत्रीदेदीनविक्रयाधिकरणाद्यहं न करिष्यामीति निर्वन्धो बन्धः । लग्नकः प्रतिभूः । स एव

<sup>1</sup> B, C, E, F, G, H, K विशेषमाइ स एव.

<sup>2</sup> E मातृत्सात्कृताः.

<sup>3</sup> H omits व्यभिचारे बहि...लेख्यारूढं (1. 12).

<sup>4</sup> B, D प्रातिकूल्येन.

B, D read इति श्रीमीमांसकभट्टशंकरात्मजभट्टनीलकण्टेन कृते भगवद्भास्करे व्यवद्वारमयूखे दायभागनिरूपणं षष्ठम्। श्रीरघुनाथाय नमः।; E, F have the same passage except the words श्रीरघु...नमः and read शंकरभट्टात्मजः; C has the same except that it reads शंकरात्मजेन and omits षष्ठं...नमः. A has the verse चमण्वती...भगवन्तदेवः and then इति दायविभागः समाप्तः. G, K read मीमांसकभट्ट- शंकरात्मजनीलकण्टेन कृते भारकरे &c. K reads व्यवद्वारभारकरे.

<sup>6</sup> G ०क्षेत्रादिदानविक्र०.

<sup>7</sup> C निबन्धो बन्धः.

कुत्सितात्सीदतश्चेव निर्विशङ्कैः प्रगृह्यते । चतुर्गुणं चोष्टगुणं कुसीदाख्यमतः स्मृतम् ॥

## कात्यायनः

ऋणिकेन तु या वृद्धिरधिका संप्रकल्पिता। आपत्कालकृता निर्दयं दातव्या कारिता तु सा॥ प्रतिकालं ददात्येव शिखावृद्धिस्तु सा स्मृता॥ इति॥

प्रतिकालं प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिवर्षं चेत्यर्थः ॥ याज्ञवल्कयः (२.३७)

अशीतिभागो वृद्धिः स्थान्मासि मासि सबन्धके । वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रिचतुष्पश्चकमन्यथा ॥

### १० अन्यथा अबन्धके ॥ व्यासः

सबन्धे भाग आशीतः षाष्ट्रो भागः सलप्रके । ंनिराधाने द्विकशतं मासलाभ उदाहृतः ॥

याज्ञवल्क्यः (२.३८)

कान्तारगास्तु दशकं सामुद्रा विंशकं शतम्।

१५ दद्युरित्युत्तरवाक्यस्थस्यानुषङ्गः ।

द्युर्वा स्वकृतां वृद्धिं सर्वे सर्वासु जातिषु ॥ इति ।

<sup>1</sup> F, K वाष्ट्रगुणम्.

<sup>2</sup> B, D, E, F स्पृत:.

<sup>3</sup> E, F omit कात्यायनः.

<sup>4</sup> B, D, E, F नित्ये for नित्यं; D, E, F दातव्यो for दातव्या.

<sup>5</sup> D repeats प्रतिमासं and D, E, F, G, K read प्रतिवर्ध वेत्यथै:.

<sup>6</sup> E, F वष्टो भागः; वि. र. reads साष्ट्रभागः for वाष्ट्रो भागः.

<sup>7</sup> B कान्तारकास्तु; D, E, F कारकास्तु.

<sup>8</sup> C reads वाक्यानुषद्भः; E वाक्यस्थानुषद्भः.

विष्णुः (विष्णुध. सू. ६. ४०)

यो गृहीत्वा ऋणं सर्व श्वो दास्योमीति सामकम्। न दद्याह्रोभतः पश्चात्तैहिनाद्वृद्धिमाप्र्यात्।।

### याचिते वृद्धिमाह कात्यायनः

पो याचितकमादाय तमदत्त्वा दिशें व्रजेत्।
जर्ध्व संवंत्सरात्तस्य तद्धनं वृद्धिमाप्नुयात्।।
कृत्वोद्धारमदत्त्वा यो याचितस्तु दिशं व्रजेत्।
जर्ध्व मासत्रयात्तस्य तद्धनं वृद्धिमाप्नुयात्।।
स्वदेशेवस्थितो यस्तु न दद्याद्याचितः कचित्।
तं ततोकारितां वृद्धिमनिच्छन्तं च द्रापयेत्।।

## नारदः (४. १०८)

न वृद्धिः प्रीतिदत्तानां स्यादनाकाँरिता कचित्। अनाकारितमप्यूर्ध्वं वत्सराधीद्विवधेते॥

#### कात्यायनः

१५ प्रीतिदत्तं न वर्धेत यावन्न प्रतियाचितम्। याच्यमानमदत्तं चेद्वर्धते पञ्चकं शतम्॥

<sup>1</sup> B, F त्वादास्यामि. स्मृतिचः and वीरः read ऋणं पूर्वम्.

<sup>2</sup> B, C, D, E, F, G, K पश्चािहनाद्वृद्धिमवाप्नुयात्. स्मृतिच॰ reads तदहर्वृद्धि॰.

<sup>3</sup> C दिशे for दिशम्.

<sup>4</sup> C ऊर्ध्व मासत्रयात्तस्य.

<sup>5</sup> B, D, E, F अनाकारि च कचित्.

<sup>6</sup> B विवर्तेत.

पण्यं गृहीत्वा यो मूल्यमद्द्वेव दिशं ब्रजेत्। ऋतुत्रैयस्योपरिष्टात्तद्धनं वृद्धिमाँ प्रयात् ॥ निक्षिप्तं वृद्धिशेपं च क्रयं विक्रयमेव च । याच्यमानमद्तं चेद्वधते पञ्चकं शतम्॥

## ५ नारदः ( २. ३६ )

पण्यंमूरुयं भृतिन्यांसो दण्डो यश्च प्रकरिपतः । वृथादानाक्षिकपणा वर्धन्ते नाविवक्षिताः ॥

आक्षिकोक्षक्रीडासंबन्धी । अविवक्षिताः अपरिभाषिताः । याज्ञवल्कयः (२.४४)

१० दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं यत्स्वकं धनम् । मध्यस्थस्थापितं तत्स्याद्वधते न ततः परम् ॥

#### बृहस्पति:

हिरण्ये द्विगुणा वृद्धिस्त्रिगुणा वस्त्रकुष्यके। धान्ये चतुर्गुणा प्रोक्ता शदवाह्यरुवेषु च॥

१५ शदः पुष्पमूलफैलादिः । वाह्यो बलीवदादिः । लवो मेषोणाचमरीके-

<sup>1</sup> D omits पण्यं...पश्चकं शतम.

<sup>2</sup> C ऋतुत्रयोपरिष्टात्.

<sup>3</sup> C अवाम्यात् for आम्यान्.

<sup>4</sup> E पण्यं मूल्यम्; K पण्यमूलम्.

<sup>5</sup> B, D, F omit वृथादानाक्षिकपणा...ततः परम् (1.11). C वृथादानाथिंक०.

<sup>6</sup> याज्ञवल्क्य reads यः स्वकं धनम्.

<sup>7</sup> D, E, F वस्त्रस्कुथके; K ०गुणा वृद्धिकुप्यके.

<sup>8</sup> F लवेपु वा.

<sup>9</sup> G, K oफलादि.

<sup>10</sup> F, G बलीवर्दादि und किशादि. A चमरि for चमरी. २२ [व्यवहारमयुख]

शादिः। यत्तु मनुः (८.१५१)-धान्ये शेदे छवे वाह्ये नातिका-मति पश्चताम्— इति तत्षौङ्गण्यादिनिषेधपरम् ॥ कात्यायनः

> मणिमुक्ताप्रवालानां सुवर्णरजतस्य च । तिष्ठति द्विगुणाँ वृद्धिः फलकैटाविकस्य तु ॥

५केटं कीटंप्रभवं पट्टदुकूलतसरीवस्त्रादि । वसिष्ठः

ताम्रायः कांस्यरीतीनां त्रपुणः सीसकस्य च। त्रिगुणा तिष्ठतो वृद्धिः कालांचिरकृतस्य तु॥

#### व्यासः

शाककापीसबीजेषु पङ्गणा परिकीर्तिता ॥

#### १० कात्यायनः

तैलानां चैव सर्वेषां मद्यानामथ सर्पिषाम् । वृद्धिरष्टगुणा ज्ञेया गुडस्य लवणस्य च ॥

विष्णुः (विष्णुधः सू. ६. ११-१५) – हिरण्यस्य द्विगुणा वृद्धि-स्त्रिगुणा वस्तस्य धान्यस्य चतुर्गुणा रसस्याष्ट्रगुणा संततिः स्त्रीपशू-१५ नाम् – इति । पुष्पमूर्लिलानि च तुलाधृतमष्टगुणमिति (वसिष्ठ-धः सू. २. ४६-४७) ॥ नारदः

<sup>1</sup> D, E, F शदलववाह्य; K शदलवे बाह्य.

<sup>2</sup> D, E, F षड्गुणादि०.

<sup>3</sup> D, E, F द्विगुणं for द्विगुणा.

<sup>4</sup> C फलककेटा0; K फलं कैटाविकस्य.

<sup>5</sup> D, F कीटप्रभवपट्टo; K कीटभवम्.

<sup>6</sup> C, F कास्य; D, E, F त्रिगुण: सीसकस्य.

<sup>7</sup> F फलाचिर.

<sup>8</sup> A, B, D, F, M लक्षणस्य तु.

<sup>9</sup> H त्रिगुणा च चतुर्गुणा रसस्य. The printed विष्णुध. सू. reads परा वृद्धिद्विगुणा। धान्यस्य त्रिगुणा वस्त्रस्य चतुर्गुणा.

<sup>10</sup> U पुष्पमूलानि च; D, F पुष्पमूलके फला०.

ऋणानां सार्वभौमोयं विधिवृद्धिकरः स्मृतः। देशाचारिस्थितिस्त्वन्या यथर्णमेवतिष्ठते ॥ (नारद ४. १०५)

सार्वभौमः सार्वत्रिकः। इदं च हैगुण्यादि सकृत्प्रयोग एव। काला-न्तरेण पुरुषान्तरेण तत्रैव रेकसेकादिना वा प्रयोगान्तरे तु परमैवृद्धे-५ रप्यधिका भवति। तथा च मनुः (८. १५१)

कुसीदवृद्धिर्द्वेगुर्णयं नात्येति सकुदाहिता ॥ एकप्रयोगमध्येन्तरान्तरा गृह्यमाणेपि परमवृद्धेरप्याधिक्यमिति सांप्र-दायिका विज्ञानेश्वरादयः॥

अथाधिविधिः ॥ बृहस्पतिः

१० आधिर्वन्धः समाख्यातः स च प्रोक्तश्चतुर्विधः। जङ्गमः स्थावरश्चेव गोप्यो भोग्यस्तथैव च ॥

नारदः (४. १२४)

अधिक्रियत इत्याधिः स विज्ञेयो द्विलँक्षणः । कृतकालोपनेयश्च यावद्योद्यतस्तथा ॥

## १५ हारीतः

बन्धं यथा स्थापितः स्यात्तथैव परिपालयेत्। अन्यथा नश्यते लाभो मूलं नश्येद्धातिकमात्॥

<sup>1</sup> G यदर्णमव.

<sup>2</sup> F रेके सेकादिना; K रेतःसेकादिना.

<sup>3</sup> B, D, E, F वृद्धरप्यधिका (क?) मिति; C, G ०वृद्धेराधिक्यo.

<sup>4</sup> K द्वेगुण्यात्रात्येति.

<sup>5</sup> E विलक्षणः for द्विलक्षणः.

 $<sup>^{6}</sup>$   $^{1}$  छतः कालोपः,  $^{1}$   $^{1}$ ,  $^{1}$  छतकालोपमेयश्च. अपरार्क reads कृतकालाः पनेयश्च and मिताः reads कृतकालेपनेयश्च.

<sup>7</sup> B, D, E, F लाभी यावद्देयोद्यतस्तथा.

व्यतिक्रमः आधिनाशः ॥ याज्ञवल्कयः (२. ५९) गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारेथ हापिते । इति ।

हापिते उपकाराक्षमतां नीते इत्यर्थः ॥ कात्यायनः

अकाममननुज्ञातमाधिं यः कर्म कारयेत्। भोक्ता कर्मफलं दाप्यो वृद्धि वा न लभेत सः॥

कर्म कारयेदुपयुश्जीत । कर्मफलं भाटकम् । याज्ञवल्क्यः (२.५९) नष्टो देयो विनष्टश्चेद्दैवराजकृताहते ॥

नष्टो विक्वतिं गतः पूर्ववत् कृत्वा देयः । बृहस्पतिः भुक्ते त्वैसारतां प्राप्ते मूलहानिः प्रजायते ॥

१० आधेर्विनाशे तन्मृत्यं दातव्यमित्याह व्यासः

यहीतृदोषात्रष्टश्चेद्वन्धो हेमादिको भवेत्। ऋणं सङ्घाभं संशोध्य तन्मूल्यं दापयेद्वनी॥

नारदः (४. १२६)

विनष्टे मूलनाशः स्याद्देवराजकृतादते ॥

१५ मनुः (८. १४४)

मूल्येन तोषयेचैनमाधिस्तेनोन्यथा भवेत्।।

बृहस्पति:

दैवंराजोपघातेन यत्राधिनीशमाप्रयात्। तत्राधिं दापयेदद्यात्सोदयं वा धनमृणी॥

<sup>1</sup> F भुक्ते तु सारतां.

<sup>2</sup> K दोषाकृष्टश्चेद्वन्था हेमाद्रिको; C बन्धो होमाधिको.

<sup>3</sup> E ऋणं सलामे.

<sup>4</sup> E, F देवराजोप॰.

<sup>5</sup> The वीरo reads तत्रान्यद् दापयेद्वन्धं शोधयेद्वा धनमृणीः for तत्राधि... धनमृणीः

#### व्यासः

दैवराजोपघाते तु न दोषो धनिनः केचित्।। इति।

#### कात्यायनः

न चेद्धनिकदोषेण निपतेद्वा म्रियेत वा । आधिमन्यं स दाप्यः स्याद्यणान्मुच्येतं नर्णिकः ॥

## याज्ञवल्क्योपि (२. ६०)

आधेः स्वीकरणात्सिद्धी रक्ष्यमाणोप्यसारताम् । यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्त्रा धनी भवेत्।।

#### नारदः ( ४. १३९)

१० आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तो जङ्गमः स्थावरस्तथा। सिद्धिरस्योभयस्यापि भोगो यद्यस्ति नान्यथा॥

## वसिष्ठोपि

तुल्यकाले निर्सृष्टानां लेख्यानामाधिकर्मणि। येन भुक्तं भवेत्पूर्यं तस्याधिवलवत्तरः॥

#### १५स एव

यदोकदिवसे तौ तु भोक्तकामावुपागतौ । विभज्याधिः समस्तत्र भोक्तव्य इति निश्चयः॥

<sup>1</sup> A, M omit इति after कचित्.

<sup>2</sup> F ऋणान्मुच्यते.

<sup>3</sup> D, E, F, G, K सिद्धो रक्ष्य॰.

<sup>4</sup> C काले विस्रष्टानां; E कमीभः for कमीण.

<sup>5</sup> C उपस्थितौ for उपागती.

<sup>6</sup> स्मृतिच० and वीर० read समं तेन for समस्तत्र.

#### कात्यायनः

आधिमेकं द्वयोर्यस्तु कुर्यात्तं प्रति यद्भवेत्। तयोः पूर्वकृतं प्राद्यं तत्कर्ता चौरदण्डभाक् ॥

याज्ञवल्क्यः (२. ५८)

५ आधिः प्रणइयेह्निगुणे धने यदि न मोच्यते। काले कालकृतो नइयेत्फलभोग्यो न नइयति॥

### बृहस्पतिः

हिरण्ये द्विगुणीभूते पूर्णे काले धृतावधो । बन्धकस्य धनी स्वामी द्विसप्ताहं प्रतीक्ष्य तु ॥

#### १० व्यासः

गोप्याधिर्द्विगुणादूर्ध्वं कृतकालः कृतावधेः। आवेद्यित्वर्णिकुले भोक्तव्यस्तद्नन्तरम्॥

## बृहस्पतिः

हिरण्ये द्विगुणीभूते मृते नष्टेधमर्णिके । प्रवृद्धं तदीयं संगृह्य विक्रीणीत ससाक्षिकम् ॥

## याज्ञवत्क्यः ( २. ६१)

चरित्रबन्धककृतं सवृद्धा दापयेद्धनम्। सत्यंकारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत्॥

<sup>1</sup> स्मृतिच॰, वि. र. (p. 35) and वीर॰ (p. 312) read कुर्यात्का प्रतिपद्भवेत् for कुर्यात्तं प्रति यद्भवेत्; परा. मा. reads कृत्वा यद्येका प्रतिपद् भवेत्.

<sup>2</sup> B, C, D, E F, K चोरदण्डभाक्; D, E, F पूर्वकृते for पूर्वकृतम्.

<sup>3</sup> G, K N, फलभोगो for फलभोग्यो.

<sup>4</sup> B, C, D, E पूर्णकाले for पूर्ण काले.

<sup>ं</sup> वि. र., अपरार्क and बीर॰ read कृतेवधी; मिता॰ and परा. मा. 'कृतावधेः'.

<sup>6</sup> С द्रव्ये तदीयं.

धनिकविश्वासेनालपद्रव्यार्थमतिबहुमूल्यः स्थापितश्चेद्दणिकविश्वासेन वात्यलपर्मूल्योपि बहुद्रव्यार्थं स्थापितश्चेद्वंरित्रबन्धकम् । अथवा चरित्रं गङ्गास्नानादिपुण्यमाधीकृतं चरित्रबन्धकम् । एतदुभयविधमपि चरित्र-बन्धकं द्विगुणीभूतेपि द्रव्ये न नद्दयति । द्विगुणीभूतमपि द्रव्यमेव ५ देयं नाधिनाश इति । सत्यंकारकृतं तद्दपि द्विगुणीभूते द्रव्ये न नद्दयतीत्यर्थः ॥ स एव (याज्ञवल्क्य २.६२-६३)

> उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिः स्तेनोन्यथा भवेत्। प्रयोजके सति धनं कुलेन्यस्याधिमाप्रयात्।। तत्कालकृतमृत्यो वा तंत्र तिष्ठेदवृद्धिकः।।

१० उत्तमणेंसंनिहिते तस्य कुलेन्यस्य हस्ते सवृद्धिकं धनं दत्त्वाधिप्रोद्यः । आधिविक्रयेण तुं धनदित्सायां तत्कालं मूल्यं कृत्वा वृद्धिरहितः स्थाप्य इत्यर्थः । बृहस्पतिः

क्षेत्रादिकं यदा भुक्तमुत्पन्नमधिकं ततः। मूलोदयं प्रविष्टं चेत्तदाधिं प्राप्नुयादणी।।

१५ याज्ञवल्क्यः (२. ६४)

यदा तु द्विगुणीभूतमृणभाधौ तदा खलु ।
मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने ॥

अथ प्रतिभूः ॥ तत्रैविध्यमाह याज्ञवल्क्यः (२.५३) दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते ॥

 $<sup>1 \</sup>quad {
m E}$  अत्यल्पमूल्यो बहु०.

<sup>2</sup> C, H स्थापितश्चेत्तचरित्र॰.

<sup>3</sup> H, K आधिस्तेनो; G, K भोक्तव्य for मोक्तव्य.

<sup>4</sup> K, N omit उत्तमणेंसन्निहिते...स्थाप्य इत्यर्थः.

<sup>5</sup> C ०विक्रयेण तु दित्सायां.

<sup>6</sup> D, E, F ऋणमादौ for ऋणमाधौ.

प्रत्ययः समीचीनोयमित्युक्त्वा विश्वासोत्पादनम् ॥ बृहस्पतिस्तु चातु-र्विध्यमाह

> आहैको दर्शयामीति साधुरित्यपरोत्रवीत्। दाताहमेतद्रविणमर्पयामीति चापरः॥

५ अर्पयामि दापयिष्यामीत्यर्थः । कात्यायनः

नष्टस्यान्वेषणार्थं तु देयं पक्षत्रयं परम्। यद्यसौ दर्शयेत्तत्र मोक्तव्यः प्रतिभूभवेत्।।

पक्षत्रयमित्युपलक्षणम् । यावान्कालोपेक्षितस्तावन्तं दद्यादित्यर्थः ॥ कात्यायनः

१० दर्शनप्रतिभूर्यस्तं देशे काले न दर्शयेत्। निबन्धमावहेत्तत्र देवराजकृतादृते॥

निबन्धमावहेद्धनिकद्रव्यं दद्यात् । बृहस्पतिः

आद्यो तु वितथे दाप्यो तत्कालावेदितं धनम्। उत्तरो तु विसंवादे तौ विना तत्सुतौ तथा।।

#### १५ कात्यायनः

प्रातिभाव्यागतं पौत्रैर्दातव्यं न तु तत्कचित्। पुत्रेणापि समं देयमृणं सर्वत्र पैतृकम्।।

## **व्यासोपि**

<sup>1</sup> U, K इत्युक्त्या for इत्युक्त्वा.

<sup>2</sup> N omits पक्षत्रयमित्युप...दद्यादित्यर्थः

<sup>3</sup> G निर्बन्ध० for निबन्ध०.

<sup>4</sup> E, F तौ विना जन्मनी तथा.

<sup>5</sup> G, K व्यासः ऋणं.

ऋणं पैतामहं पौत्रः प्रातिभाव्यागतं सुतः। समं दद्यात्तत्सुतौ तु न दाप्याविति निश्चयः॥

पैतामहम्णं पौत्रो मूलमात्रं दद्यात्प्रातिभाव्यागतं सुतोपि मूलमात्रं दद्यात्। इदं तु द्रव्यमगृहीत्वा प्रातिभाव्याङ्गीकारे । द्रव्यमहणे भप्रातिभाव्याङ्गीकारे तु पुत्रपौत्राभ्यामपि सवृद्धिकं देयम्। तथा च कात्यायनः

गृहीत्वा बन्धकं यत्र दर्शनेस्यं स्थितो भवेत्। विना पिर्वंधनात्तसाद्दाप्यः स्थात्तदणं सुतः॥

याज्ञवल्क्यः (२.५५)

१० बहवः स्युर्यदि स्वांशैर्दशुः प्रतिभुवो धनम्। एकंच्छायाश्रितेष्वेषु धनिकंस्य यथारुचि॥

अहमेव सर्वं दास्यामीति प्रत्येकं प्रतिज्ञा एकच्छाया तामाश्रितेष्वापन्नेषु धनिकेच्छया यः कश्चिद्दद्यात् । अंशैर्दास्यामीति प्रतिज्ञायां तु तथा देयमित्यर्थः । कात्यायनः

<sup>1</sup> F omits समं दद्यात्...सुतो (l. 3).

<sup>2</sup> K, N omit पैतामहमृणं... जीकारे.

<sup>3</sup> G, K ० अहणेन for ० अहणे; D adds प्रातिभाव्य प्रहणे after द्रव्य प्रहणे.

<sup>4</sup> B, D, E, F दर्शनस्य स्थितौ (E oतो).

<sup>5</sup> C, D, E, F, K पित्रयधनात् for पितृधनात्. The मिता and वीर read विना पित्रा धनात for विना पितृधनात्.

<sup>6</sup> K reads एकेच्छयाश्रितेषु.

<sup>7</sup> C omits धनिकस्य...पन्नेपु.

<sup>8</sup> D, F ०च्छायानाश्रितेष्वापन्नेपु.

<sup>9</sup> B, C, D, E, F, G दास्यामः for दास्यामि.

<sup>10</sup> K, N omit कात्यायनः। एक...नुसारेण.

२३ [व्यवहारमयूख]

एकच्छायाप्रविष्टानां दाप्यो यस्तत्र दृश्यते । प्रोषिते तत्सुतः सर्वं पित्रंशात्तु मृते सुतः ॥

पित्रंशात्पित्रंशानुसारेण। याज्ञवल्कयोपि (२. ५६)
प्रतिभूदीपितो यैत्त प्रकाशं धनिनां धनम्।
द्विराणं प्रतिदातव्यमृणिकैस्तस्य तद्भवेत्।।

### बृहस्पति:

प्रातिभाव्यं तुं यो दद्यात्पीडितः प्रतिभावितः। त्रिपक्षात्परतः सोर्थं द्विगुणं लब्धुमहिति॥

अथोत्तमर्णस्यर्णप्रहणप्रकारः ॥ बृहस्पतिः

१० प्रतिपन्नमृणं दाप्यः सामादिभिरुपक्रमैः । धर्मोपिधिबलात्कारेगृहसंरोधनेन च ॥

प्रतिपन्नमधमर्णेनाङ्गीकृतम् । उपक्रमैरुपायैः । तान्विवृणोति स एव

सुहृत्सुर्वन्धुसंदिष्टैः सामोत्तयानुगमेन च । प्रायेणं वा ऋणी दाप्यो धर्म एष उदाहृतः ॥

१५ छद्मना याचितं चार्थमानीय ऋणिकै। द्वनी । अन्वाहितादि संगृह्य दाप्यते यत्र सोपिधः ॥

<sup>1</sup> G मृते तु सः for मृते सुतः. मिता० reads पित्रंशं तु मृते समम्; वीर० 'पित्र्यमंशं मृते तु सः'.

<sup>2</sup> G, K omit अपि after याज्ञवल्क्यः.

<sup>3</sup> F यस्तु for यत्त.

<sup>4</sup> G, K धनिने for धनिनाम.

<sup>5</sup> B, E, F, G, K प्रातिभाव्यं च यो.

<sup>6</sup> B, D, E, F धर्मीपाधिo.

<sup>7</sup> G, H, K, N सुहृत्संबन्धिसंदिष्टै:.

<sup>8</sup> D, F प्रायेण चा ऋणी.

<sup>9</sup> D, E, F ऋणीकाद्रणी.

बद्धा स्वगृहमानीय ताडनाद्येरुपक्रमेः। क्रिणको दाप्यते यत्र बलात्कारः स उच्यते॥ पुत्रदारपशून्बद्धा कृत्वा द्वारोपवेशनम्। यत्रिको दाप्यतेर्थं तदाचरितमुच्यते॥

५ अनुगमोनुसरणम् । प्रायः प्रार्थना । अन्वाहितमन्यसौ दापितुं दत्तमळंकारादि ॥ धर्माद्यपायानां नियममाह कात्यायनः

> राजानं स्वामिनं विप्रं सान्त्वेनैव प्रदापयेत्। रिक्थिनं सुहृदं वापि छलेनैव प्रदापयेत्॥ वणिजः कर्षकाश्चैव शिल्पिनश्चात्रवीद्भृगः। देशाचारेण दाण्याः स्युद्धानसंपीड्य दापयेत्॥

सं एव

धार्योवरुद्धस्त्वृणिकः प्रकाशं जनसंसदि । यावह्यात्तदादेयं देशाचारिक्षितिर्यथा ॥

अवरुद्धस्य विण्मूत्रशङ्कायामवरोधनं निषेधैयति स एव

१५ विण्मूत्रशङ्का यत्र स्याद्धार्यमाणस्य देहिनः । पृष्ठतश्चानुगन्तव्यो निबन्ध वा समुत्सृजेत् ॥

<sup>1</sup> G, K स कीतिंतः for स उच्यते.

<sup>2</sup> B, C, D, E, F, G, H, K दत्त्वा द्वारोप॰. वि. र. reads हद्ध्वा for बद्ध्वा.

<sup>3</sup> D, E, G, H, K अन्यसे दातुम्.

<sup>4</sup> K धर्मे उपायानां for धर्माद्यपायानाम्.

<sup>5</sup> C सुहृदं चापि.

<sup>6</sup> B, D, E, F दातब्या: for दाप्या:.

<sup>7</sup> G omits स एव.

<sup>8</sup> C यावदेयं तदादेयं. स्मृतिच०, वि. र. read यावन्न दचाहेयं च and बीर॰ reads यावन्न दचात्तहेयम्.

<sup>9</sup> B, C, D, E, G, K निषेधति for निषेधयति; C, G, K अवरद्धविण्यूत्र o

निबर्नधं स्वप्रतिनिधीभूतं पुत्रादिकम्। अवरुद्धो दर्शनप्रतिभुवं गृहीत्वा भोक्तं मोक्तव्य इत्याह स एव

स कृतप्रतिभूश्चेव मोक्तव्यः स्याद्दिने दिने ।
आहारकाले रात्रो च निबन्धे प्रतिभूः क्षितः ॥
यो दर्शनप्रतिभुवं नाधिगच्छेन्न वाश्रयेत् ।
स चारके निरोद्धव्यः स्थाप्यो वावेद्य रक्षिणः ॥
न चारके निरोद्धव्य अधिः प्रात्ययिकः शुचिः ।

सोनिबन्धः प्रमोक्तव्यो निबद्धः शपथेन वा ॥

न वाश्रयेन्न दद्यात् । चारके कारागारे । रक्षिणो रक्षकानावेद्य १०स्थाप्यः । प्रात्ययिको विश्वास्यः ॥ बृहर्स्पतिः

पूर्णावधौ शान्तलाभमृणमुद्राहयेद्धनी। कारयेद्वी ऋणी लेख्यं चक्रवृद्धिव्यवस्थया।।

पूर्णावधौ हैगुण्यादिके जाते । अत एव शान्तलाभतोपपद्यते । धैनी-ऋणमुद्राहयेत् गृह्णीयात् । वृद्धिमिप मूले प्रक्षिप्य तस्यापि वृद्धिकरणं अच्नकृद्धिः ॥ नारदः (४. १३१)

<sup>1</sup> The रमृतिच०, and वीर० read निबद्ध for निबन्धम्.

<sup>2</sup> F, K बारके for चारके; K ०भिरोद्धव्यः for निरोद्धव्यः.

<sup>3</sup> K स्थाप्यो वा येथ रक्षिणः for स्थाप्यो वावेद्य .

<sup>4</sup> C, H निबद्धव्य:.

<sup>5</sup> D, F आर्यप्रत्ययितः; B, C, D, E प्रत्ययितः; A, G, K प्रत्ययिकः; H प्रत्यपितः

<sup>6</sup> स्मृतिच० and वीर० read सोनिबद्ध: and वि. र. reads सोनिरुद्ध:.

<sup>7</sup> H प्रत्यपितो विश्वास्य:; C प्रत्ययित:; D, E, F, G, K प्रत्ययिको विश्वस्य: (K, G विश्वास्य:).

<sup>8</sup> C omits बृहस्पति:...जाते (l. 13).

<sup>9</sup> D, E, F ऋणमुद्रहयेद्धनी.

<sup>10</sup> A कारयेद्वा धनी; D, E, F कारयेद्वा धर्मलिख्यम्.

<sup>11</sup> H व्यवस्थिता for व्यवस्थया.

<sup>12</sup> N omits धनी ऋग...गृह्णीयात्.

अथ शक्तिविहीनः स्यादेणी कालविपर्ययात्। शक्तियपेक्षमृणं दाप्यः काले काले यथोद्यम्॥

मनुः (८. १७७)

कर्मणापि समं कुर्याद्धनिकस्याधमार्णिकः। समोपकृष्टजातिश्च दद्याच्छ्रेयांस्तु तच्छनैः॥

यत्तु याज्ञवल्कयः ( २. ४३ )

हीनजातिं परिक्षीणमृणार्थं कर्म कारयेत्। ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनैद्धियो यथोदयम् ॥ इति

तत्र ब्राह्मणपद्मुत्कृष्टजातिपरम्। स एव (याज्ञवल्क्य २. ४०)

१० प्रपन्नं साधयन्नँथं न वाच्यो नृपतेर्भवेत्। साध्यमानो नृपं गच्छन् दण्डैंचो दाप्यश्च तद्धनम्॥

### बृहस्पति:

प्रतिपन्नस्य धर्मोयं व्यपलापी तु संसदि। लेख्येन साक्षिभिर्वापि भावयित्वा प्रदाप्यते॥

१५ न रोद्धव्यः क्रियावादी संदिग्धेर्थे कथंचन। आसेधयंस्वनासेध्यं दण्ड्यो भवति धर्मतः॥

आसेधो राजाज्ञयावरोधः । स एव

प्रदातव्यं यद्भवति न्यायतस्तद्दाम्यहम् । एवं यत्रर्णिको ब्रूते क्रियावादी स उच्यते ॥

<sup>1</sup> B, D, E, F ऋणी for ऋणं; F दाप्यं for दाप्य:.

<sup>2</sup> C अर्थमवाच्यो.

<sup>3</sup> A, B, D, F, G, H, K दण्डं दाप्यश्च.

<sup>4</sup> C राजाश्या विरोध:.

<sup>5</sup> E यत्रणिको बहि.

#### कात्यायनः

पीडयेत्तु धनी यत्र ऋणिकं न्यायवादिनम्। तस्मादर्थात्स हीयेत तत्समं चाप्रयादमम्।।

#### बृहस्पतिः

५ अनावेद्य तु राज्ञे यः संदिग्धेर्थे प्रवर्तते । प्रैसह्य स विनेयः स्यात्स चाप्यर्थो न सिध्यति ॥

#### यमः

ऋणिकः सधनो यस्तु दौरात्म्यात्र प्रयच्छति । राज्ञा दापयितव्यः स्याद्गृहीत्वा द्विगुणं ततः ॥

## ९० याज्ञवल्क्यः (२. ४२)

राज्ञाधमणिको दाप्यः साधितादशकं शतम्। पञ्चकं च शतं दाप्यः प्राप्तार्था ह्युत्तमणिकः॥

दशकं दशोत्तर्रम् । दशांशो विंशांशश्चेत्यर्थः । तत्रैतावंशौ राज्ञोन्यदुत्त-मर्णस्येति भावः । दशकप्रहणं निर्धनिकपर्रम् । सधने तु विशेषमाह १५ नारदः ( ४. १३२ )

> ऋणिकः सधनो यस्तु दौरात्म्यान्न प्रयच्छति। राज्ञा दापयितव्यः स्याद्वृहीत्वांशं तु विंशकम्॥

<sup>1</sup> B, D, E, F, K वाप्तयात् for चाप्त०.

<sup>2</sup> C स प्रसह्य for प्रसह्य स.

<sup>3</sup> D, F सर्वाप्यर्थं न सिध्यति.

<sup>4</sup> D, E, F, H प्राप्तार्थे ह्युत्तमणिकम् (H •कः).

<sup>5</sup> C, G, H, K read दशोत्तरं पञ्चकं पञ्चोत्तरं दशांशो; E दशांशश्चेत्यर्थः.

<sup>6</sup> C निर्धनपरं; G निर्धनिषकपरम्; K दशकमहणं निर्धनिकपरांशधने तु विशेष०.

<sup>7</sup> B, D, E, F omit गृहीत्वांशं तु...याज्ञवल्वयः. नारद reads 'गृहीत्वा पश्चकं शतम्'.

## शतं प्रति विंशतिरित्यर्थः ॥

अनेकोत्तमणीनां युगपदुपि्थतौ क्रममाह याज्ञवल्क्यः (२.४१)
गृहीतानुक्रमाद्दाप्यो धनिनामधमर्णिकः ।
दत्त्वा तु ब्राह्मणायैव नृपतेस्तदनन्तरम् ॥

## ५ विवादरलाकरे कात्यायनः

नानर्णसमवाये तु यद्यत्पूर्वकृतं भवेत्।
तत्तदेवाप्रतो देयं राज्ञः श्रोत्रियतोनु च।।
एकाहे लिखितं यत्र तत्र कुर्यादणं समम्।
प्रहणं रक्षणं लाभमन्यथा तु यथाक्रमम्।।
यस्य द्रव्येण यत्पैण्यं साधितं यो विभावयेत्।
तद्रव्यमृणिकेनैव दात्रव्यं तस्य नान्यथा।।

### याज्ञवल्कयः (२. ९३)

लेख्यस्य पृष्ठिभिलिखेद्दत्वा दत्त्वर्णिको धनम् । धनी वोपगतं दद्यात्स्वहस्तपरिचिह्नितम् ॥

# १५ नार्दः ( ४. ११६ )

लेख्यं दद्याद्विशुद्धर्णे तदभावे प्रतिश्रवः। धनिकर्णिकयोरेवं विशुद्धिः स्यात्परस्परम्॥

<sup>1</sup> A अनेकोत्तमवर्णानां for अनेकोत्तमर्णानाम्-

<sup>2</sup> C यह्रव्येण for यस्य द्रव्येण.

<sup>3</sup> B, D, E, F, G, K यत्पुण्यं for यत्पण्यं.

<sup>4</sup> D, E, F हेल्यं सपृष्ठे हेखे दत्वा दत्विणनः. B, D दत्त्विणनो धनं for दत्त्विणको धनम्.

<sup>5</sup> C, H धनी चोषगतं; E, F स्वहस्ते परि॰; K स्वहस्तपरिनिह्नवात्. K transposes the halves of the verse लेख्यस्य...चिह्नितम्.

<sup>6</sup> B, D, F omit नारद: after ॰ चिह्नितम् नारद reads प्रतिश्रयम् for प्रतिश्रव:

प्रतिश्रवः प्रतिदानश्रवणाय शुद्धिपत्रम् ॥ ऋणादानेधमर्णस्यानिष्टेफल-माह कात्यायनः

उद्धारादिकमादाय स्वामिने न ददाति यः। स तस्य दासो भृत्यः स्त्री पशुर्वा जायैते गृहे ॥

५ उद्घार ऋणम् । आदिना याचितनिक्षेपयोर्घहणम् । दासी गर्भदासः । भृत्यो मूल्योपात्तः । नारदः (४. ७-८)

याच्यमानं न द्याचेहणं वापि प्रतिप्रहम्। तद्रव्यं वर्धते तावद्यावत्कोटिशतं भवेत्॥ ततः कोटिशते पूर्णे वेष्टितस्तेन कर्मणा। अश्वः खरो वृषो दासो भवेज्ञन्मनि जन्मनि॥

प्रतिर्प्रहं दातुं प्रतिश्वतम् । व्यासोपि (=नारद ४. ९)
तपस्वी चाग्निहोत्री च ऋणवान्म्रियते यदि ।
तपश्चैवाग्निहोत्रं च सर्वं तद्धनिनो भवेत् ॥

### बृह्स्पति:

90

१५ ऋणमात्मीयवत्पित्रयं पुत्रैरेंयं विभावितम् । पैतामहं समं देयं न देयं तत्सुतस्य च ॥

याज्ञवल्क्यः (२. ५०)

## पितरि प्रोषिते प्रेते व्यसनाभिष्ठतेपि वा।

<sup>1</sup> B, C, D, E, F, G, K अनिष्टं फलम्.

<sup>2</sup> D, E, F ददाति च for ददाति यः.

<sup>3</sup> A, K भृत्यस्त्री; D, E, F जायते ध्रवम् for जायते गृहे.

<sup>4</sup> C omits दासो...प्रतिग्रहम्.

<sup>5</sup> B, D, E, F कोटिगुणं for कोटिशतम्.

<sup>6</sup> B, D, E, G, K, N याच्यमानं for प्रतिग्रहं; F याचमानं दानं प्रतिश्रुते.

<sup>7</sup> E omits पैतामहं ... भावितम् ( p 185 l. 1 ).

<sup>8</sup> С तत्सुतस्य तु.

पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयं निह्नवे साक्षिभावितम्॥

विंशतिवर्षवयसा पुत्रादिना ऋणं देयमित्याह नारदः (४. १४)

नार्वाक्संवत्सराद्विंशात्पितरि प्रोषिते सुतः। ऋणं दद्यात्पितृव्ये च ज्येष्ठे भ्रातर्यथापि वा॥

#### ५ कात्यायनः

विद्यमानेपि रोगार्ते स्वदेशात्त्रोषितेथैवा । विंशात्संवत्सराद्देयमृणं पितृकृतं तथा ॥

प्रोषितपदं मृतस्याप्युपलक्षकम्। अत एव विष्णुः (विष्णुध. सू. ६. २५)-धनप्राहिणि प्रेते प्रव्रजिते द्विदशाः समाः प्रोषिते वा १० तत्पुत्रपौत्रैर्धनं देयम्। नारदः (४. २)

पितर्युपरते पुत्रा ऋणं दद्यर्यथांशतः । विभक्ता अविभक्ता वा यो वा तामुद्रहेद्धरम्॥

#### कात्यायनः

पित्रणें विद्यमाने तु न च पुत्रो धनं हरेत्। देयं तैद्धनिके द्रव्यमृते पुत्रस्तु दाप्यते ॥

द्रवैयमृते इति संबन्धः । द्रव्यं विनेत्यर्थः । बृहस्पतिः

पित्र्यमेवाप्रतो देयं पश्चादात्मीयमेव च । तयोः पैतामहं पूर्व देयमेवमृणं सदा ॥

<sup>1</sup> D, E, F अर्वाक्संवत्स० for ०नार्वाक् &c.

<sup>2</sup> G, K प्रोषिते तथा for प्रोषितेथवा.

<sup>3</sup>  $\to$  तद्धनिके देयं ऋते पुत्रस्तदाप्यते; G द्रव्यमृतपुत्रस्तु; परा. मा., स्मृतिच॰  $\mathbf{read}$  द्रव्यं मृते गृह्णंस्तु दाप्यते; वीर० द्रव्यं मृते पुत्रैस्तु दाप्यते'.

<sup>4</sup> F omits द्रव्यमृते...संबन्धः.

२४ [व्यवहारमयुख]

याज्ञवल्कयः (२. ४७)।

सुराकामद्यूतकृतं दण्डशुल्कीवशिष्टकम् । वृथादानं तथैवेह पुत्रो दद्यात्र पैतृकम् ॥

## बृहस्पतिः

पे सौराक्षिकं वृथादानं कामकोधप्रतिश्रुतम्। प्रातिभाव्यं दण्डशुल्कैशेषं पुत्रं न दापयेत्॥

#### उशनाः

दण्डं वा दण्डशेषं वा शुल्कं तच्छेषमेव वा। न दातव्यं तु पुत्रेण यचै न व्यावहारिकम्॥

भे ऋणदानाधिकारिणां क्रममाह याज्ञर्वस्कयः (२.५१) रिक्थम्राह ऋणं दाप्यो योषिद्राहस्तथैव च।

पुत्रोनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ॥

क्रैड्याँदिदोषयुक्ते पुत्रे विद्यमानेषि यो न्यायेन दोषाभावेष्यन्यायेन वा तिष्तितिक्यं हरते स रिक्थम्राहः । एवमेव परस्निहृत् योषिद्राहः । १५ अनन्याश्रितद्रव्यत्वं तूभयथापि । अन्याश्रितत्वरूपविशिष्ठप्रतियोगिका-भावाद् द्रव्यरूपविशेषणमात्रप्रतियोगिकाभावाच । अत्रादौ रिक्थम्राहः तद्भावे योषिद्राहस्तद्भावेनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रः तद्भावे पौत्रो मूल-मात्रं तद्भावे प्रपौत्रपत्नीकन्यादयो रिक्थिनो द्रव्यम्राहिणश्चेद्द्युरि-

<sup>1</sup> C ०शुल्कोवशिष्टकं; D दण्डं शुल्काव०.

<sup>2</sup> B, D, E, G पुत्रं तु दापयेत्; F दण्डशुल्कशेषं तु.

<sup>3</sup> B, D, E, F, G, K दण्डशेषं च; B, C, E, F, G, K शेषमेव च.

<sup>4</sup> B, E, F तच न for यच न.

<sup>5</sup> K, N omit याज्ञवल्वयः रिवथमाह...क्वेब्यादिदोषयुक्ते.

<sup>6</sup> B, D, E, F लेख्यादिदोष for क्टेब्यादिदोष.

<sup>7</sup> G, K ०स्त्रीहर्ता for स्त्रीहत्.

<sup>8</sup> म अन्याश्रितद्रव्यत्वं प्रतियोगिवा (?) भावाद् द्रव्यरूपविशेषण०.

<sup>9</sup> Homits कन्यादयो...चारुपमपि (p. 187 l. 2).

त्यर्थः । रिक्थप्रहणाभावे प्रपौत्रेण पत्न्यादिभिश्च न देयम् । रिक्थं चाल्पमि गृहीतं भूयसोपि ऋणापाकरणे प्रयोजकं न तु तसत्मं ततोधिकमेव वेति नियमः । पुत्रहीनस्योत्तमणस्य रिक्थिनो द्रव्यप्रहणाधिकारिणः पत्नीकन्यादयः पत्यादीनामधमणीटणं गृह्णीयुरित्यन्यो- ५ न्तिमपादार्थः । विष्णुः (विष्णुध. सू. ६. २९)—सपुत्रस्य वाप्यपुत्रस्य रिक्थप्राही ऋणं दद्यात् इति ॥ बृहस्पतिः—स्त्रीहारी च तथैव स्यादभावे धनहारिणः ॥ कात्यायनः

ऋणं तु दापयेत्पुत्रं यदि स्यान्निरूपंद्रवः । द्रविणाईश्च धुर्यश्च नान्यथा दापयेत्युतम् ॥

१० पूर्व दद्याद्धनप्राहः पुत्रस्तस्मादर्नन्तरम्। योषिद्राहः सुताभावे पुत्रे वात्यन्तनिर्धने॥

नारदः (४. २१)

या तु सप्रधनैव स्त्री सापत्या चान्यमाश्रयेत्। सोस्या दद्यादृणं भर्तुरुत्सृजेद्वा तथैव ताम्॥

#### १५ कात्यायनः

निर्धनैरनपत्यैस्तु यत्कृतं शौण्डिकादिभिः। तत्स्त्रीणामपि भोक्ता तु दद्यासिटणमेव हि ॥

<sup>1</sup> B, D, E, F omit देवं...नियम:.

<sup>2</sup> C, H ऋणस्यापाकरणे; K भूयसोपि ऋणस्वायाप्रकारेण.

<sup>3</sup> K, N add after अन्तिमपादार्थः the words याज्ञवल्क्यः योषिद्वाह... रिक्थिनः ॥ क्वेबादिदोषयुक्तस्य.

<sup>4</sup> A, F ऋणं दद्यादित्यर्थः.

<sup>5</sup> E omits अभावे...ध्यश्च (1.9).

<sup>6</sup> D, F निरुपद्रवम् for निरुपद्रवः.

<sup>7</sup> F तुर्यश्च for धुर्यश्च.

<sup>8</sup> C, D, E, F, G तसादनन्तरः. वीर० '०निर्धनम्'; समृतिच० 'पुत्रो... निर्धनः'.

<sup>9</sup> G, H, K सापत्या वान्य॰.

<sup>10</sup> H omits कात्यायन:...याज्ञवल्कयवाक्यात्. (p. 188 l. 5).

नारदः (४. २३)

धनस्त्रीहारिपुत्राणामृणभाग्यो धनं हरेत्। पुत्रोसतोः स्त्रीधनिनोः स्त्रीहारी धनिपुत्रयोः ॥ इति।

सधनपुत्राभावे स्त्रीहारी ऋणं दद्यादित्यन्त्यपादार्थः। पूर्वोक्तयाज्ञवस्कय-५ वाक्यात् ॥ कार्त्यायनः

> त्रोषितस्यामतेनापि कुदुम्बार्थमृणं कृतम्। दासस्त्रीमातृशिष्येवां दद्यात्पुत्रेण वा भृगुः॥

याज्ञवल्क्यः (२.४६)

न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता।
<sup>१०</sup> दद्याहते कुदुम्बार्थान्न पतिः स्नीकृतं तथा।।

#### कात्यायनः

देयं प्रतिश्रतं यत्स्याद्य स्यादनुमोदितम्॥

नारदः ( ४. ११ )

कृतं वा यहणं कृच्छ्रे दद्यात्पुत्रस्य तित्पता ॥

१५ याज्ञवल्क्यः (२. ४८)

गोपशौण्डिकशैल्रूषरजकव्याधयोषिताम्। ऋणं दद्यात्पतिस्तांसां यस्माद्वृत्तिस्तदाश्रया।।

### स एव ( याज्ञवल्क्य २. ४९ )

<sup>1</sup> E, F धनपुत्रयोः.

<sup>2</sup> E, F इत्यन्यपादार्थः.

<sup>3</sup> B, C, D, E, F omit पूर्वोक्त...वाक्यात्.

<sup>4</sup> C omits कात्यायन:...तथा (1. 10).

<sup>5</sup> D, E ये ये प्रतिश्चतं for देयं प्रतिश्चतम्.

<sup>6</sup> H पतिस्ताभ्यां for पतिस्तासाम्.

प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम्। स्वयंकृतमृणं यद्वा नान्यत्स्त्री दातुमहिति।। अप्रतिपन्नमिप रिक्थग्राहिणी स्त्री दद्यात्। तथा च कात्यायनः

मर्तुकामेन या भन्नी उक्ता देयमृणं त्वया। अप्रपन्नापि सा दाप्या धनं दद्यात्स्थितं स्निया॥

नारदः ( ४. २० )

पुत्रिणी तु समुत्सृज्य पुत्रं स्त्री यान्यमाश्रयेत्। तस्या ऋणं हरेत्सर्वं निःस्वायाः पुत्र एव तु॥

इदं तु रिक्थप्राहपुत्रपरम् । नारदः ( ४. ३ )

१० पितृ वैणाविभक्तेन भ्रात्रा वा यहणं कृतम्। मौत्रा वा यत्कुदुम्बार्थे दद्युस्तत्सर्वरिक्थिनै:॥

उत्तमर्णतत्पुत्राद्यभावे ऋणदाने प्रकारमाह नारदः (४. ११२-११३)

ब्राह्मणस्य तु यद्देयं सान्वयश्च न चास्ति सः। निर्वपेत्तत्सकुल्येषु तदभावेस्थ बन्धुषु।।

थपा तु न सकुल्याः स्युर्न च संबन्धिबान्धवाः । तदा दद्याह्निभयस्तु तेष्वसत्स्वप्सु निक्षिपेत् ॥

<sup>1</sup> C, G, K स्वयं कृतं वा यदृणं; D, E, F कृतं यवादृणम्.

<sup>2</sup> A या पली उक्ता for या भंत्री उक्ता.

<sup>3</sup> अपरार्क reads धनं यत्संश्रितं स्त्रियाम्; वि. र. and वीर॰ धनं यद्याश्रितं स्त्रिया'; परा. मा. धनं दद्यात्स्रतो यथा'.

<sup>4</sup> B, C, H स्त्रिया: for स्त्रिया.

<sup>5</sup> C सर्वं न निस्वायाः.

<sup>6</sup> С, D, E पितृब्येण विभक्तन.

<sup>7</sup> E omits मात्रा...रिविधनः

<sup>8</sup> B, D, F repeat (from preceding page) ग्राहपुत्रपरं अतं कृतं after रिविथन:; नारद reads तद्रिविथनो खिलम्.

<sup>9</sup> नारद reads सान्वयस्य for सान्वयश्च.

<sup>10</sup> B, D, E, F स्वबन्धुषु for अस्य बन्धुषु.

#### प्रजापतिरपि

बन्ध्वभावेषि विश्रेभ्यो देयं क्षेप्यं जलेषि वा। जले क्षिप्तं तथामौ च धनं स्थात्पारलीकिकम्।। यदा तु जलादौ क्षिप्ते धन्यायाति तदासौ प्राप्तोत्येव।।

॥ इंति ऋणादानप्रकरणम् ॥ ९॥

॥ अथ निक्षेपः॥ १०॥

## नारदः (५.१)

स्वद्रव्यं यत्र विस्नम्भान्निक्षिपत्यविशङ्कितः । निक्षेपो नाम तत्त्रोक्तं व्यवहारपदं बुधैः ॥ असंख्यातमविज्ञातं समुद्रं यन्निधीयते । तं जानीयादुपनिधिं निक्षेपं गणितं विदुः ॥

# बृहस्पति:

90

94

द्दतो यद्भवेत्पुण्यं हेमकुप्याम्बरादिकम्।
तत्स्यात्पालयतो न्यासं तैथैव शरणागतम्॥
स्थापितं येन विधिना येन यच यथाविधम्॥
तथैव तस्य दातव्यं न देयं प्रत्यनन्तरे॥

<sup>1</sup> B बन्ध्वोरभावे विप्रेभ्यः; E, F बन्धुरभावे.

<sup>2</sup> B, C, D, E, F, G, H तदा स प्राप्तीत्वेव. N omits यदा तु...प्राप्तीत्वेव.

<sup>3</sup> B, D, E, F read इति श्री भट्टशंकरात्मजभट्टनीलकण्ठेन कृते भगवन्त-भास्करव्यवहारमयूखे ऋणादानप्रकरणम्।; G इति श्रीभास्करे व्यवहारमयूखे ऋणादानप्रकरणम्; K इति श्रीमीमांसकभट्टनीलकण्ठकृते भगवन्तभास्करे व्यवहारमयूखे ऋणदानप्रकरणम्. G reads eqatvi समाप्तम्.

<sup>4</sup> C, H, K यथैव शरणामतम्.

<sup>5</sup> D, E, K यथाविधि.

न्यासो निक्षेपः । प्रत्यनन्तरः स्थापयितुः संनिहितः । मनुः (८.१९१) यो निक्षेपं नार्पयित यश्चानिक्षिप्य याचते । ताबुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम् ॥ इति ।

<sup>3</sup> बृह्स्पतिः

भ भेदेनोपेक्षया न्यासं प्रहीताँ यदि नाशयेत्। याच्यमानो न द्याद्वा दाप्यं तत्सोद्यं भवेत्॥

भेदः स्वद्रव्यतारतम्यम् । तेन स्वद्रव्येण सहोपेक्षया नाशे न दोषः । याज्ञवल्कयः (२.६७)

आजीवन सेच्छया दण्ड्यो दार्यसं चापि सोदयम्॥

१० आजीवन् भोगवृद्ध्यर्थप्रयोगादिनोपजीवन् । उदयो वृद्धिः । तस्यां विशेषमाह् कात्यायनः

> निक्षेपं वृद्धिशेषं च ऋयं विऋयमेव च । याच्यमानं न चेद्दद्याद्वर्धते पश्चकं शतम् ॥ इति ।

मनुः (८. १९२)

१५ निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समं दापयेदमम् । तथोपनिधिहर्तारं विशेषेणैवं पार्थिवः ॥

<sup>1</sup> B, C, D, E, G, K, N omit प्रत्यनन्तर:...हित:.

<sup>2</sup> A, M omit इति after दमम्.

<sup>3</sup> D, F omit बृहस्पति:...स्वद्रव्येण सहो० (1.7).

<sup>4</sup> B, F omit न्यासं यहीता...सहोपेक्षया.

<sup>5</sup> K गृहीत्वा for यहीता.

B आजीवत्स्वेच्छया(य) श्च दाप्यस्तचापिः D, E, F आजीवत्स्वेच्छया वश्च and दाप्यस्तचापिः K स्वेच्छया दद्याद्दाप्यस्तत्रापिः

<sup>7</sup> C, D, H तचापि सोदयम्.

<sup>8</sup> B, D, E, F तस्या विशेष .

<sup>9</sup> मनु० reads ०हतीरमविशेषेण पाथिव:.

बृहस्पति:

दैवेराजोपघातेन यदि तन्नाशमाप्रयात्। यही हैंद्रव्यसहितं तत्र दोषो न विद्यते॥

याज्ञवल्कयः (२. ६६)

५ नै दाप्योपहृतं तत्तु राजदैविकतस्करैः ॥

मैनुः (८. १८६)

स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्य प्रत्यनन्तरे । न स राज्ञाभियोक्तव्यो न निक्षेपुश्च बन्धुभिः ॥

प्रत्यनन्तरः संनिहितः । प्रमाणं विनाधिकविषये नाभियोज्यं इत्यर्थः ॥ १० सर्वमप्यमुं निक्षेपन्यायमन्यत्राप्यतिदिशति बृहस्पतिः

अन्वाहिते याचितके शिल्पिन्यासे सबन्धके । एष एवोदितो धर्मस्तथा च शरणागते ॥

अन्वाहितममुकेन मिय स्थापितं च त्वया तस्मै देयिमिति पुरुषान्तरह-स्तेर्पितम्। याचित्रमुद्वाहादौ शोभाद्यर्थं नीतमलंकारादि। शिल्पिन्यासो १५ हेमकारादिषु कुण्डलाद्यर्थं निक्षिप्तम्। नारदोपि (६. १४)

<sup>1</sup> C, D, E, F, H देवराजोप०.

<sup>2</sup> A, B, D, M गृहीतद्रव्य for महीतृद्रव्य.

<sup>3</sup> D, E, F न दाप्योपकृतं तत्त.

<sup>4</sup> B, D, E, F, G, K omit मनु: before स्वयमेव.

<sup>5</sup> D, E, F प्रत्यनन्तरं for प्रत्यनन्तरे.

<sup>6</sup> B, D, E, F नाभियोज्यत इत्यर्थ:.

<sup>7</sup> B, C, G, K omit च after स्थापितम्. G reads तत्त्वया.

<sup>8</sup> E omits याचित...निक्षिप्तम्.

एष एव विधिर्दृष्टो याचितान्वाहितादिषु । शिल्पिषूपनिधौ न्यासे प्रतिन्यासे तथैव च ॥

प्रतिन्यासः खामिना यत्र निक्षिप्तं तेनाप्यन्यत्र निक्षिप्तम्। राजदैवा-दिनष्टस्यापि शिल्पिन्यस्तस्य कचित्प्रतिदानमाह कात्यायनः

पश्च संस्क्रियते न्यासो दिवसैः पैरिनिष्ठितैः । तदू<sup>ह</sup>र्वं स्थापयेच्छिल्पी दाप्यो देवाद्गतेपि तम् ॥

नारंदः (१२.८-९)

मूल्याष्टभागो हीयेर्तं सकुद्धौतस्य वाससः । द्विः पादस्त्रिस्तृतीयांशश्चतुधौतेर्धमेव च ॥

१० अर्धक्षयातु परतः पादांशापचयः क्रमात् ॥

याज्ञवल्क्यः (२.२३८)

वसानस्त्रीन् पणान् दण्ड्यो नेर्जंकस्तु परांशुकम्। विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान् दश।।

अवक्रयो भाटकं गृहीत्वान्यत्रार्पणम्। आधानमाधीकरणम्। सुवर्णभि-१५ स्रधातावस्रौ ध्मायमाने ह्रासनियममाह स एव (याज्ञवल्क्य २. १७८)

> अप्रौ सुवर्णमक्षीणं रजते द्विपैलं शते। अष्टौ त्रपुणि सीसे च ताम्ने पश्च दशायिस ॥

<sup>1</sup> A, B, M शिल्पिनस्तस्य for शिल्पिन्यस्तस्य; K शिल्पिन्यासस्य.

<sup>2</sup> स्मृतिच० reads परिनिश्चितै:.

<sup>3</sup> B, D, E, F तदूध्वै: for तदूर्ध्वम्.

<sup>4</sup> B, C, D, E, F, H omit नारद:...कमात्.

<sup>5</sup> G, K read ०भागे हीयते.

<sup>6</sup> D, E, F रजकस्तु for नेजकस्तु.

<sup>7</sup> B ०नियमो नाइ स एव.

<sup>8</sup> D, E, F द्विपलं शतम्-२५ [न्यवहारमयुख]

इतोधिके रूप्यादेः क्षये हेमकौरादेदण्डः। कचिद्रस्नाद्यर्थं तन्तुसम-

शते दशपला वृद्धिरौर्णकार्पाससौत्रिके। मध्ये पञ्चपला वृद्धिः सूक्ष्मे तु त्रिपला मता॥

५ कचित् क्षयमाह स एव (याज्ञवल्क्य २.१८०)

कार्मिके रोर्मंबद्धे च त्रिंशद्भागक्षयो मतः।
न क्षयो न च वृद्धिश्च कौरोये वल्कलेषु च॥ इति।

कार्भिके सिद्धपट्टादो पट्टसूत्रादिना खिस्तकाद्याकारनिर्माणे। नियता-विधिके शिल्पिन्यस्तेविधमध्ये याचिते दत्ते नष्टेपि च शिल्पिनो १० दोषाभावमाह स एव

यदि तत्कार्यमुद्दिश्य कालं परिनियम्य वा। याचितोधकृते तस्मिन्नप्राप्ते तुं न दाप्यते॥

# एतद्विपर्ययमाह स एव

94

प्राप्तकाले कृते कार्ये न दद्याद्याचितोपि सन्। तस्मिष्ठष्टे हृते वापि प्रहीता मूल्यमावहेत्॥

<sup>1</sup> C हेमकरादेर्दण्डः.

<sup>2</sup> E, F तन्तुसंसर्पणे.

<sup>3</sup> B, C सूक्ष्मेषु त्रिपला.

<sup>4</sup> B, C, D, E, F, G, H, K रोमबन्धे च.

<sup>5</sup> F, G, K त्रिंशद्भागः क्षयः.

<sup>6</sup> A शिल्पिभ्यस्तदविध०.

<sup>7</sup> B, D, E, F याचितोनाकृते.

<sup>8</sup> B, C, D, E, F, G, K अप्राप्ते न तु दाप्यते.

<sup>9</sup> G, K, N read अवक्रयो भाटकं गृहीत्वा अन्यत्रार्भणम् after दाप्यते.

4

स एव

यो याचितकमादाय न दद्यात्प्रतियाचितः। स निगृह्य बलाहाप्यो दण्ड्यश्च न ददाति यः॥

॥ इति निक्षेपप्रकरणम् ॥ १०॥

॥ अथास्वामिविक्रयः॥ ११॥

व्यासः

याचितान्वाहितन्यासं हत्वाँ चान्यस्य यद्धनम्। विक्रीयते स्वाम्यभावे स ज्ञेयोस्वामिविकयः॥

कात्यायनः

१० अस्वामि विकयं दानमाधिं वा विनिवर्तयेत्।।

अस्वामीति पृथक् पदं क्रियाविशेषणं च। नारँदः (७. २-३)

प्रकाशतः ऋयः शुद्धः केतुः स्तेयं रहः क्रैयात् ॥

अस्वाम्यनुमताद्दार्सादसतश्च जनाद्रहः।

हीनमूल्यमवेलायां कीणंस्तद्दोषभाग्भवेत् ॥

१५तहोषः चौरदोषः । याज्ञवल्कयः (२. १७१)

<sup>1</sup> B, D, E, F, G इति व्यवहारमयूखे निक्षेप॰; G इति भारकरे व्यवहार॰; K इति भगवन्तभारकरे व्यवहारमयूखे निक्षेप॰.

<sup>2</sup> D, E, F दत्त्वा for हृत्वा.

<sup>3</sup> B, C, D, E, G, H, K नारदोपि. F omits प्रकाश...क्यात्. नारद reads प्रकाशिवकथे शुद्धिः...कमात्.

<sup>4</sup> B, C, D, E, K add नारदः after ऋयात्.

<sup>5</sup> F दासाइसनं च.

आगमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोन्यथा। पश्चबन्धो दुमस्तस्य राज्ञे तेनीविभाविते॥

पश्चन्धो नष्टद्रव्यपश्चमांशः। नाष्टिकोपन्यस्तसाक्षिणां विरुद्धोक्तौ नष्टद्रव्याद्विगुणं दण्डमाह व्यासः

५ वादी चेन्मार्गितं द्रव्यं साक्षिभिन विभावयेत्। दाप्यः स्याहिगुणं दण्डं केता तद्भैव्यमहिति॥ इति।

केतुः कृत्यमाह स एव

मूले समाहते केता नाभियोज्यः कथंचन । मूलेन सह वादस्तु नाष्टिकस्य विधीयते ॥

## १० बृहस्पतिः

विकेता दर्शितो यत्र हीयते व्यवहारतः। क्रेत्रे राज्ञे मूल्यदण्डौ प्रदद्यात्स्वामिने धनम्॥

## कात्यायनः

असमाहार्थमूलस्तु ऋयमेव विशोधयेत्।

१५ मूलानयनकालश्च तत्र देयोध्वसंख्यया।।

विशोधिते ऋये राज्ञा वक्तव्यः स न किंचन॥

अभियोक्ता धनं कुर्यात्प्रथमं ज्ञातिभिः स्वकम्।

पश्चादासविशुद्ध्यर्थं ऋयं ऋता स्वबन्धुभिः॥

<sup>1</sup> C तेनाभिभाविते.

<sup>2</sup> C साक्षितं न विभाषयेत्.

<sup>3</sup> B, D, E, F तद्वाच्यमहिति. A, M omit इति after अहिति.

<sup>4</sup> B विधार्यते for विधीयते.

<sup>5</sup> B, C, D, E, F, G, H स्वामिनो धनम्; K स्वामिनो धने.

<sup>6</sup> C •शुद्ध्यर्थ केता.

१९७ असमाहार्ये मूले ऋये साधितेषि द्रव्यं नाष्टिकस्य [ ६११ केत्रा ऋये साधितेषि द्रव्यं नाष्टिक एव लभते। तथा च मनुः (८. २०२)

अथ मूलंमनाहार्य प्रकाशक्रयशोधितम्। अदण्ड्यो मुच्यते राज्ञा नाष्ट्रिको छभते धनम्।।

५ अनाहायीप्रदर्श्य प्रकारोन ऋयेण शोधितं द्रव्यमित्यर्थः । कात्यायनः

अनुपस्थापयन्मूलं ऋयं वृद्याविशोधयन् । यथाभियोगं धनिने धनं दृष्यो दुमं च सः ॥

## बृहस्पतिः

विश्विधीपरिगतं विज्ञातं राजपूरुषैः ।
अविज्ञाताश्रयाक्रीतं विक्रेता यत्र का मृतः ॥
स्वामी दत्त्वार्धमूल्यं तु प्रैगृह्णीत स्वकं धनम् ।
अर्ध द्वयोरिष हतं तत्र स्याद्यवहारतः ॥

## मरीचि:

अविर्ज्ञातिनवेशत्वाद्यत्र मूळं न लभ्यते । १५ हानिस्तत्र समा कल्प्या केतृनाष्टिकयोद्देयोः ॥

# निवेशो विक्रेतृश्वलम् । नारदः

उद्दिष्टमेव भोक्तव्यं स्त्री पशुर्वसुधापि वा। अनिर्पितं तु यो भुङ्कि भुक्तभोगं प्रदापयेत्।

<sup>1</sup> अपरार्क reads मूल्यं for मूलम्.

<sup>2</sup> C, H omit द्रव्यं after शोधितम्.

<sup>3</sup> D, E, F राजपुरुषं for ०पूरुषै:.

<sup>4</sup> F यत्र चामृतः.

<sup>5</sup> D, E, F प्रगृह्णीतस्तु स्वबन्धनम्.

<sup>6</sup> अपरार्क reads अविज्ञातविशेषत्वात् for oनिवेशत्वात्.

<sup>7</sup> E अपितं तु.

<sup>8</sup> C मुक्के मुक्के भोगं; E मुक्तभागं; K मुक्तवा भोगम्.

उद्दिष्टमनुज्ञातम् । भुक्तभोगं भोगानुरूपकं भाटकम् ॥ याज्ञवल्कयः (२. १७३)

शौल्किकैः स्थानपालैकी नष्टापहतमाहतम्। अर्वाक्संवत्सरात्स्वामी हैरेत परतो नृपः॥

# ५यतु मनुः (८. ३०)

प्रनष्टस्वामिकं द्रव्यं राजा ज्यब्दं निधापयेत्। अवीक् ज्यब्दाद्धरेत्स्वामी परतो नृपतिहरेत्॥ इति।

तच्छ्रोत्रियस्वामिकद्रव्यविषयम्। स एव (मनु ८. ३३)

आददीताथ षङ्गागं प्रणष्टाधिगतात्रृपः। दशमं द्वादशं वापि सतां धर्ममनुस्मरन्॥ इति।

तंत्र प्रथमे वर्षे सर्व दद्यात् । धितीये वर्षे द्वादशं भागं गृहीत्वा द्यात् । तृतीये वर्षे दशमम् । चतुर्थादौ षष्ठमिति । हरेतं परतो नृप इत्येतत्स्वामिन्यनागते ज्यब्दादृर्धं व्ययीकरणाभ्यनुज्ञामात्रपरं, आगते तु स्वामिनि व्ययीकृतमि देथमिति मिताक्षरायाम् । इदं तु स्वामिनोज्ञाने । यदा त्वमुक इदं द्रव्यं विस्मृत्य गत इत्यवधारणं तदा

<sup>1</sup> B, D, E, F भुक्तभोगानुरूपं; C, H, K भोगानुरूपम्.

<sup>2</sup> C, D, E, F इरते परतो नृप:.

<sup>3</sup> A, M प्रनष्टस्वामिनो द्रव्यम्.

<sup>4</sup> C, H, K तच्छोत्रियविप्रस्वामि०.

<sup>5</sup> G, K omit तत्र प्रथमे वर्षे ... कंचिद्र हीयादेव (p.199 l. 2). E प्रथमवर्षे.

<sup>6</sup> D, E, F द्वितीयवर्षे द्वादशभागम्.

<sup>7</sup> B, C, D, E, F तृतीये दशमम्.

<sup>8</sup> D, E, F, H हरते परतो.

<sup>9</sup> C, H दद्यात् for देयम्.

<sup>10</sup> B, C, D, E, F इदं च स्वामिन:.

त्रिवर्षादूर्ध्वमिप लभते । राज्ञोपि न व्ययाद्यधिकारः । भागं तु कंचिद्वह्वीयादेव । परस्वामिकनष्टलब्धपशूनामेकदिनरक्षणे भृतिमाह याज्ञवल्क्यः (२.१७४)

पणोनेकशफे दद्याचतुरः पश्च मानुषे। महिषोष्ट्रगवां द्वौ द्वौ पादं पादमजीविके॥

मक्षितं तु देयमेव।।

निधिप्रीप्ती याज्ञवल्क्यः (२. ३४-३५)

राजा लडध्वा निधिं दद्याद्विजेभ्योधे द्विजः पुनः। विद्वानशेषमादद्यात्स सर्वस्य प्रभुर्यतः॥

१० इतरेण निधी लब्धे राजा षष्ठांशमाहरेत्। अनिवेदितैविज्ञानो दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥ इति ।

यदा तु कश्चिचिह्नमानादिना स्वकीयं निधि भावयति तदाधिगन्ने द्वादशं भागं दत्त्वा स्वयं षष्ठं गृहीत्वा तसौ दद्यात्। यदाह मनुः (८.३५)

१५ ममायमिति यो ब्र्यान्निधिं सत्येन मानवः। तस्याददीत षङ्गागं राजा द्वादशमेव च॥ इति।

<sup>1</sup> B, D, E, F पणमेकशफे.

<sup>2</sup> D, E अजादिके for अजाविके.

<sup>3</sup> G, K, N omit from निधिप्राप्तौ to मही भृतेति (p. 200 l. 6).

<sup>4</sup> C प्रभुमेतः.

<sup>5</sup> B, C, D, E, F, H अनिवेदितविज्ञाने. The printed editions of याज्ञवल्क्य read अनिवेदितविज्ञातः.

<sup>6</sup> C, D, H द्वादशभागम्

<sup>7</sup> C, H स्वषष्ठम्.

<sup>8</sup> D omits from तसे ददात् up to देयमाह (some pages below). F omits only तसे ददात्.

<sup>9</sup> B, F द्वादशमेव वेति.

द्वादशस्त्रविधगन्ने। चौरेहतं प्रत्याह स एव (मनु ८. ४०) दातव्यं सर्ववर्णभ्यो राज्ञा चौरेहतं धनम्। राजा तदुपभुर्ज्ञानश्चौरस्याप्नोति किल्बिषम्।।

यदा त्वाहरणेशक्तस्तदाह कृष्णद्वेपायनः

प्रत्याहर्तुमशक्तरतु धनं चौरैहृतं यदि। स्वकोशात्तद्धि देयं स्यादशक्तेन महीभृता॥ इति।

॥ इत्यखामिविकयनिरूपणम्॥ ११॥

॥ अथ संभूयसमुत्थानम् ॥ १२॥

नारदः (६. ७.)

१० वणिकप्रभृतयो यत्र कर्म संभूय कुर्वते। तत्संभूयसमुत्थानं व्यवहारपदं स्मृतम्॥

# बृहस्पति:

94

बहूनां संमतो यस्तु दद्यादेको धनं नरः। करणं कारयेद्वापि सर्वेरेव कृतं भवेत्॥ परीक्षकाः साक्षिणस्तु त एवोक्ताः परस्परम्। संदिग्धेर्थे वश्चनायां न चेद्विद्वेषसंयुताः॥

यः कश्चिद्वश्चकस्तेषां विज्ञातः ऋयविऋये।

शपथैः सोपि शोध्यः स्यात्सर्ववादेष्वयं विधिः॥

<sup>1</sup> B, C, E, F, H चौरेधनं हतम्. G-the pages of this ms. got disarranged from this place.

<sup>2</sup> C, E, F उपयुक्षानः for उपभुक्षानः.

याज्ञवल्क्यः (२. २६५, २६०)

जिह्यं त्यजेयुर्निर्ह्णभमशक्तोन्येन कारयेत्॥ प्रतिषिद्धमनादिष्टं प्रमादाद्यच नाशितम्। सँ तद्दद्याद्विप्रवाच रक्षिताद् दशमांशभाक्॥

#### ५ कात्यायनः

शिष्यकाभिज्ञकुशला आचार्याश्चेति शिल्पनः। एकद्वित्रिचतुर्भागान् हरेयुस्ते यथोत्तरम्॥

शिष्यंकाः शिष्याः । अभिज्ञा ज्ञानवन्तः कुशला दक्षाः । आचार्या नूतनमार्गप्रवर्तकाः । बृहस्पतिः

१० हर्म्य देवगृहं वापि धार्मिकोपस्कराणि च। संभूय कुर्वतां तेषां प्रमुखो द्यंशमहीति॥

स एव

नर्तकानामेष एव धर्मः सद्भिरदाहृतः। तार्लक्षो लभते त्वर्ध गायनास्तु समांशिनः॥

### १५ कात्यायनः

# तेषां चेत्प्रसृतानां च प्रहणं समवाप्रयात्।

<sup>1</sup> B, E, F त्यजेयुर्निलाभ अशोको (F ०मे); C त्यजेयुर्निलॉभशक्तो.

<sup>2</sup> F प्रसादाद्यच.

<sup>3</sup> G, K omit स...भाक.

<sup>4</sup> E, F शिल्पिकाः शिष्याः. अपरार्क, वि. र., वि. न्वि., वीर॰ read शिक्षकाभिश्च॰.

<sup>5</sup> B, E, F, G, H वामेंकोपस्कराणि; K चभिकोप०. The स्मृतिच०, वि. र., वि. चि. read चाभिकोपस्कराणि; वीर० reads वाचिकोप०.

<sup>6</sup> B, K लभतेध्यर्धः गायनाः; E, F लभतेध्यर्द्धः अपरार्क, स्मृतिच०, वि. र., वि. न्वि. and वीर० read लभतेध्यर्धम्.

4

94

तन्मोक्षणार्थं यहत्तं वहेयुस्ते यथांशतः ॥ वणिजां कर्षकाणां च चौराणां शिल्पिनां तथा ॥ अनियम्यांशकर्वृणां सर्वेषामेषे निर्णयः ॥

॥ इति संभ्रयसमुत्थानम् ॥ १२॥॥ अथ द्त्ताप्रदानिकम् ॥ १३॥

नारदः (७.१)

दत्त्वा द्रव्यमसम्यग्यः पुनरादातुमिच्छति । दत्ताप्रदानिकं नाम व्यवहारपदं हि तत् ॥

असम्यगिति क्रियाविशेषणं निषिद्धमित्यर्थः । स एव (नारद् १०७. २, ४, ५)

अथ देयमदेयं च दत्तं चाँदत्तमेव च।

व्यवहारे स विज्ञेयो दानमार्गश्चतुर्विधः ॥

अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत्।

निक्षेपं पुत्रदाराँश्च सर्वस्वं चान्वये सति॥

अदेयान्याहुराचार्या यच्चान्यसौ प्रतिश्चतम्॥

अत्र पुत्रदारान्तेषु स्वत्वाभावात्तद्विषये नान्तरिक्षे न दिवि—इतिव-न्निषेधानुवादमात्रम् ॥ एतेन स्वंकुदुम्बाविरोधेन देयं दारसुतादृते— इति याज्ञवल्कीयः (२.१७५) पर्युदासोपि व्याख्यातः । पुत्र-

<sup>1</sup> F, K सर्वेषामेव.

<sup>2</sup> B, C, E, F, G, K दत्ताप्रदानम्.

<sup>3</sup> G, H दत्तं वादत्तमेव.

<sup>4</sup> B, C, E, F व्यवहारसविश्वेयो.

<sup>5</sup> C साधारणं च तत्.

<sup>6</sup> B, E, F, G, H, K पुत्रदारं च.

<sup>7</sup> The printed याज्ञवल्क्यरमृति reads स्वं कुटुम्बा०.

<sup>8</sup> F omits ०पि व्याख्यातः पुत्र०.

दारेषु खत्त्वाभावः पूर्वमुपपादितः खत्वेविवादे । एतदाने न केवलं व्यवहारासिद्धिः किं तु प्रायश्चित्तमपीत्याहैतानि प्रकृत्य दक्षः

यो ददाति स मूढात्मा प्रायश्चितीयते नरः ॥

मनुः

अदेयं यश्च गृह्णाति यश्चादेयं प्रयच्छति । तावुभौ चौरवच्छास्यो दाप्यो चोत्तमसाहसम् ॥ इति ।

# देयमाह बृहस्पतिः

कुटुम्बभक्तवसनाद्देयं यदतिरिच्यते ॥

अवैद्यदेयमाह कात्यायनः

१० स्वेच्छया यः प्रतिश्रुत्य ब्राह्मणाय प्रतिप्रहम् । न दद्यादृणवद्दाप्यः प्राप्तुयात्पूर्वसाहसम् ॥

गौतमः (गौ. ध. सू. ५. २१) प्रतिश्वत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात्-इति । वृत्तेदीनैविकयौ प्रतिषेधति व्यासः

ये जाता येप्यजाताश्च ये च गर्भेष्ववर्धिताः।

वृत्तिं च तेभिकाङ्क्षन्ति न दानं न च विक्रयः॥ इति।

# दत्तादत्तभेदानाह नार्दः (७. ३,८)

<sup>1</sup> B, C, H, K स्वत्ववादे; E, F, G सत्त्ववादे.

<sup>2</sup> C प्रायश्चित्तायते.

<sup>3</sup> G, K साइसमिति बृहस्पतिः.

<sup>4</sup> H, K omit अवश्यदेय...दचादिति. C, G, H, K read वृत्तेर्दान-विक्रयौ...विक्रय इति (K विक्रयामिति) before अवश्यदेयमाह.

<sup>5</sup> C अधर्मसहिताय.

<sup>6</sup> A, D, M read दानक्रयों for दानविक्रयों.

<sup>7</sup> D, E, F गर्तेष्ववस्थितः.

<sup>8</sup> B, D, E, H omit नारद:. नारदस्मृति reads 'स्नीभक्यनुग्रहार्थ च दत्तं सप्तिषं समृतम्'.

दत्तं सप्तविधं प्रोक्तमदत्तं षोडशौत्मकम् ॥ पण्यमूल्यं भृतिस्तुष्ट्या स्नेहीत्प्रत्युपकारतः ॥ स्नीशुल्कानुप्रहार्थाय दत्तं दानविदो विदुः ॥

अनुप्रहो धर्मः। नारदः (७. ९-११)

अद्तं तु भयक्रोधंशोकवेगरुगन्वितः ।
तथोत्कोचपरीहासव्यत्मासच्छलयोगतः ॥
बालमूहास्वतन्नार्तमत्तोन्मत्तापवर्जितम् ।
कैर्ता ममायं कर्मेति प्रतिलाभेच्छया च यत् ॥
अपात्रे पात्रमित्युक्ते कार्ये वार्धर्मसञ्ज्ञिते ।
यह्तं स्यादविज्ञानाददत्त्तिति तत्समृतम् ॥

रुगुपतापः । भयादिकृतोपतापान्वितैरिर्शंन्वयः । ताडनादिभयाद्युपत-प्रेन दत्तमित्यर्थः । एवं भ्रात्रादिकोधाद्ययो भवत्विति बुद्ध्या दत्तम् । व्यत्यासो रूप्यं दातुं प्रवृत्तेन भ्रमात्सुवर्णं दत्तम् । छलयोगतः देवद-त्ताय राज्ञा गौर्देयेति ज्ञांत्वा गृहीतदेवदत्तवेषायान्यस्मै पात्रभूतायापि १५ दत्तां । आर्तो रोगेणास्थिरचित्तः । मत्तो मदनीयद्रव्येण । उन्मत्तो वातादिना । अपवर्जितं दत्तम् । मामकमैयं कर्म करिष्यतीति कर्मा-कुर्वाणाय दत्तम् । अधर्मविनियोक्ते धर्मं करिष्यतीति बुद्ध्या दत्तम् । एतानि परावर्तन्ते ।। कात्यायनः

<sup>1</sup> B omits षोडशात्मकं...अदत्तम्.

<sup>2</sup> D, E, F, H, K भेदात् for स्नेहात्.

<sup>3</sup> नारदस्मृति reads oक्रोधद्वेषशोक्षरगन्वितै:.

<sup>4</sup> B, D, E, F ममायं कर्तेति.

<sup>5</sup> नारदस्मृति reads अधर्मसंहिते and so does स्मृतिच॰. मिता॰ reads ॰संहिते.

<sup>6</sup> B, D, E, F ० न्वितौरित्यर्थेनान्वय:.

<sup>7</sup> A राज्ञा for ज्ञात्वा.

<sup>8</sup> B, C, D, E, H, K ०भूतायापि दत्तम्.

<sup>9</sup> B, D, E omit from अयं क्रम ... सान्वया तु सा (p. 210).

कामकोधास्वतन्त्रार्तक्षीबोन्मत्तप्रमोहितैः। व्यत्यासपरिहाराय यहत्तं तत्पुनहरेत्॥

कौमात्परस्रीवश्चनार्थम् । क्षीबो भीतः । व्यत्यासपरिहाराय दैत्तमुत्कोच इत्यर्थः।

यस्तु कार्यस्य सिद्धार्थमुत्कोचः स्यात्प्रतिश्रतः।
तिसान्निप प्रसिद्धेर्थे न देयः स्यात्कथंचन॥
अथ प्रागेव दत्तश्चेत्प्रतिदाप्यस्ततो बलात्।
दण्डं चैकादशगुणमाहुगीर्गीर्यमानवाः॥

## उत्कोचस्वरूपमाह स एव

भेष स्तेर्यंसाहसिकोद्वत्तपारदारिकशंसनात् । दर्शनांत्रष्टवृत्तस्य तथासत्यप्रवर्तनात् ।। प्राप्तमेतेस्तु यत्किश्चिद्धत्कोचारूयं तदुच्यते ॥

## मनुः (८. १६५)

योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिप्रहम् । १५ यस्य चाप्युपिं पद्येत्तत्सर्वं विनिर्वर्तयेत् ॥ इति ।

<sup>1</sup> अपरार्क reads व्यत्यासात्परिहासाच; स्मृतिच॰ 'व्यत्यासपरिहासाच'; वि. चि. 'व्यत्यासपरिहासाभ्याम्'.

<sup>2</sup> H कामात्परस्रीवचनादम्पत्यर्थं क्षीबो भीतः.

<sup>3</sup> H omits इत्यर्थ:...मुक्तोच: (l. 5).

<sup>4</sup> वि. चि. reads गागींयगालवाः.

<sup>5</sup> A, F, H स्नेह for स्तेय. अपरार्क, रमृतिच०, वि. चि. reads स्तेन for स्तेय. अपरार्क reads पारजापिक; रमृतिच० 'पारजायिक'.

<sup>6</sup> G दर्शनावृत्तनष्टस्य; K दर्शनावृत्तनष्टस्य. अपरार्क read दर्शनाद्धृतनष्टस्य; स्मृतिच०, वि. र., वि. चि. and वीर० read दर्शनाद् वृत्तनष्टस्य.

<sup>7</sup> Н तदिष्यते.

<sup>8</sup> C, F, K omit इति after विनिवर्तयेत्.

योग उपधिः। यस्ये चीप्यन्यस्यापि कार्यस्य। तत्सर्वमुपध्यपगमे परावैतित इत्यर्थः॥ कात्यायनः

खस्थेनार्तेन वा दत्तं श्रावितं धर्मकारणात्। अदत्त्वा तु मृते दाप्यस्तत्सुतो नात्र संशयः॥

५ अत्र विस्तरो गुरुकृते द्वैतनिर्णये द्रष्टव्यः ॥

॥ इति दैत्ताप्रदानिकम् ॥ १३॥॥ अथाभ्युपेत्याशुश्रूषा ॥ १४॥

नारदः (८.१)

अभ्युपेत्य तु शुश्रषां यस्तां न प्रतिपद्यते । अशुश्रूषाभ्युपेत्यैतद्विवादपदमुच्यते ॥

तत्र शुश्रूषकत्रैविध्यमाह बृहस्पतिः

आयुधी तूत्तमः प्रोक्तो मध्यमस्तु कृषीवलः । भारवाहोधमः प्रोक्तस्था च गृहकर्मकृत् ॥

नारदैः (८. २४)

१५ सर्वेष्वधिकृतो यः स्यात्कुदुम्बस्य तथोपरि । सोधिकर्मकृतो ज्ञेयः स च कौदुम्बिकः स्मृतः ॥

#### कात्यायनः

स्वतम्बस्यात्मनो दानाद्दासत्वं दारवद्भृगुः। त्रिषु वर्णेषु विज्ञेयं दास्यं विप्रस्य न कचित्॥

<sup>1</sup> A, C, F यस्य वान्यस्थापि (F अन्यस्य वापि).

<sup>2</sup> F परावर्तेन (त?) वा दत्तं श्रावितं (omitting a few words).

<sup>3</sup> C, H इति दत्ताप्रदानकनिर्णयः; G श्रदायिकनिर्णयः. F, K श्दानिकनिर्णयः.

<sup>4</sup> H त्रैविध्यमाइ कुटुम्बस्य तथोपरि (omitting two lines).

<sup>5</sup> नारदस्मृति reads अर्थेषु for सर्वेषु; स्मृतिच०, बीर०, परा. मा. read सोधिकर्मकृतो हेयः.

वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः।
राजन्यवैश्यशुद्राणां त्यजेतां हि स्वतन्त्रताम्।।

नारदः (८. ३९)

वर्णानां प्रातिलोम्येन दासत्वं न विधीयते ॥

#### ५ कात्यायनः

प्रव्रज्यावसिता यत्र त्रयो वर्णा द्विजातयः। निर्वासं कारयेद्विप्रं दासत्वं क्षत्रिये भृँगुः॥

क्षत्रमहणं विद्शूद्रयोरूपलक्षणम् । विश्वनिर्वासनप्रकारमाहतुर्दक्षनारदौ (दक्ष ७. ३३)

१० परिव्रज्यां गृहीत्वा तु यः स्वधर्मे न तिष्ठति । श्वपदेनाङ्कियत्वा तु राजा शीघं प्रवासयेत् ॥

### कात्यायनः

94

सवर्णेपि तु विप्रे तु दासत्वं नैव कारयेत्।। शीलाध्ययनसंपन्ने तदूनं कर्म कामतः। तत्रापि नाशुभं किंचित्प्रकुर्वति द्विजोत्तमः॥

### मनुः (८. ४११)

<sup>1</sup> A त्यजतां हि स्वतन्नताः

<sup>2</sup> H omits प्रवज्यावसिता...कात्यायनः.

<sup>3</sup> G, K क्षत्रवद्भृगु:. अपरार्क reads क्षत्रविण्नृपः; वि. र. 'क्षत्रविट्नृपः'; वीर॰ 'क्षत्रविङ्भृगुः'.

<sup>4</sup> G, K omit क्षत्र... लक्षणम्.

<sup>5</sup> F विप्रनिवासन०.

<sup>6</sup> K पारिवाज्यं for परिव्रज्याम्. अपरार्क, स्मृतिच० and वीर० read पारिव्राज्यम्.

क्षत्रियं चैव वैश्यं च ब्राह्मणो वृत्तिकिशिता। विभ्यादानशास्थेन स्वामिकर्म तु कारयेत्।।

खाँमिकर्म उत्तमं तद्योग्यमित्यर्थः ॥ कात्यायनः

आद्द्याद्वाहीणीं यस्तु विक्रीणीयात्तथैव च।
राज्ञा तद्कृतं कार्य दण्ड्याः स्युः सर्व एव ते।।
कामात्तु संश्रितां यस्तु कुर्याद्दासीं कुलिक्षयम्।
संक्रामयेत वान्यत्र दण्ड्यस्तचाकृतं भवेत्।।
बालधात्रीमधांत्रीं च दासीमिव भुनिक्त यः।
परिचारकपत्नीं च प्राप्नुयात्पूर्वसाहसम्।।

१० विष्णुः (विष्णुधः सू. ५. १५१)— यस्तूत्तमं वर्णं दास्येभियोजयति तस्योत्तमसाहसो दण्डः । कात्यायनः

विकोशमानां यो भक्तां दासीं विकेतुमिच्छति। अनापदिस्थः शक्तः सन् प्राप्नुयात्पूर्वसाहसम्॥

दासभेदानाह नारदः (८. २६–२९, ३७, ३०)

१५ गृहजातस्तथा क्रीतो छब्धो दायादुपागतः । अनीकालभृतस्तद्वदाहितः स्वामिना च यः ॥

<sup>1</sup> A वृत्तिकर्षितः; K वृत्तिकशितम्.

<sup>2</sup> A, M बिभृयादानुशंस्येन. The मनुस्मृति, अपरार्क, स्मृतिच०, वि. र. read स्वानि कर्माणि कारयेत्; वीर० reads स्वामी कर्माणि कारयन्.

<sup>3</sup> G, K omit स्वामिकर्म...मित्यर्थः.

<sup>4</sup> A आदद्याद् ब्राह्मणो यस्तु.

<sup>5</sup> अपरार्क reads महादासीं for अधात्रीम्; वि. र. and वीर० read अदासीं for अधात्रीम्.

<sup>6</sup> C, G, F, K दास्ये नियोजयति. H omits विष्णुः । यस्तूत्तमं... साइसम्

<sup>7</sup> H omits अनाकालभृत...आमरणान्तिकम्। नारदः (p. 209 l. 12).

34

मोक्षितो महतश्चर्णागुढे प्राप्तः पणे जितः ।
तवाहमित्युपगतः प्रश्रज्यावसितः कृतः ॥
भक्तदासश्च विश्चेयस्तथेव वडवाहृतः ।
विश्वेतो चात्मनः शास्त्रे दासाः पञ्चदश स्मृताः ॥
तत्र पूर्वश्चतुर्वगों दासत्वान्न विमुच्यैते ।
प्रसादात्स्वामिनोन्यत्र दास्यमेषां क्रमागतम् ॥
विक्रीणीते स्वतन्नः सन् य आत्मानं नराधमः ।
स जघन्यतमस्तेषां सोपि दास्यौन्न मुच्यते ॥
यो वैषां स्वामिनं कश्चिन्मोचयेत्प्राणसंशयात् ।
दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रभागं लभेत च ॥

याज्ञवल्कयः (२.१८३)

प्रव्रज्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिकम् ॥

नार्रदः (८. ३१-३४, ३६)

अनाकालभृतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत् । आहितोपि धनं दत्त्वा स्वामी यद्येनमुद्धरेत् ॥ ऋणं तु सोदयं दत्त्वा ऋणी दास्यात्प्रमुच्यते । तवाईमित्युपगतो युद्धे प्राप्तः पणे जितः ॥ प्रतिशीर्षप्रदानेन मुच्येरैश्रन्पकर्मणा । कृतकालव्यपगमात्कृतो दासो विमुच्यते ॥

<sup>1</sup> F विकेतात्मनः.

<sup>2</sup> F निवर्तते for विमुच्यते.

<sup>3</sup> C, F दासात् for दास्यात्.

<sup>4</sup> C omits नारदः.

<sup>5</sup> H omits तवाहमित्यु...दासो विमुच्यते. नारद reads ध्वजप्राप्तः पणाजितः for युद्धे प्राप्तः पणे जितः.

<sup>6</sup> नारद reads मुच्यते तुल्यकर्मणा. The मिता॰, स्मृतिच॰, वि. र., वि. चि., वीर० read तुल्यकर्मणा.

२७ [ व्यवहारमयूख ]

भक्तेस्योपेक्षणात्सद्यो भक्तदासः प्रमुच्यते । निप्रहाद्वडवायास्तु मुच्यते वडवाभृतः ॥ इति ।

प्रतिशिष्धः प्रतिनिधिः । वडवाँ दासी ॥ याज्ञवल्कयः (२. १८२) बलाहासीकृतश्चारैर्विकीतश्चापि मुच्यते ॥

५ नारदः (८. ४०)

तवाहिमिति चात्मानं योखतन्त्रः प्रयच्छति। न स तं प्राप्त्रयात्कामं पूर्वस्वीमी लभेत तम्॥

अस्वतन्त्रः परदासः । अस्मिन्प्रकरणे दासपदगतपुंस्त्वस्याविवक्षित-त्वाद्दास्यामप्येष सर्वो विधिर्ज्ञेयः ॥ तत्र दासीत्वविमोककारणमाह् १० कात्यायनः

> स्वां दासीं यस्तु संगच्छेत्प्रसूता च भवेत्ततः। अवेक्ष्य वीजं कार्या स्याददासी सान्वया तु सा ॥

बीर्जंमपत्यं गुणवद्वेक्ष्येत्यर्थः ॥ नारदः (८. ४२-४३)

सं दासिमच्छेद्यः कर्तुमदासं प्रीतमानसः ।
रकन्धादादाय तस्यासौ भिन्द्यात्कुम्भं सहाम्भसा ॥
साक्षताभिः सपुष्पाभिर्मूर्धन्यद्भिर्वाकिरेत् ।
अदास इति चोक्त्वा त्रिः प्राङ्मुखं तमथोतसृजेत् ॥

<sup>1</sup> The मिता॰, रमृतिच॰, वीर॰ read भक्तस्योत्क्षेपणात्-

<sup>2</sup> F omits प्रमुच्यते...प्रतिशिषः.

<sup>3</sup> F omits वडवा दासी.

<sup>4</sup> M पूर्वास्वामी.

<sup>5</sup> F omits from बीजमपत्यं to गोपस्ताड्यस्तु गो॰ (स्वामिपालविवादे). G, K omit बीज...त्यर्थ:.

<sup>6</sup> C, H स्वं दासं कर्तुमिच्छे चस्त्वदासम्

<sup>7</sup> D, E अवाकिरन् for अवाकिरेत्.

ततः प्रभृति वक्तव्यः स्वाम्यनुप्रहपालितः।
भोज्यात्रोथ प्रतिप्राद्यो भवत्यभिमतः सताम्॥

#### कात्यायनः

दासेनोढा त्वदासी या सीपि दासीत्वमाप्रयात्। यस्माद्भर्ता प्रभुक्तस्याः स्वाम्यधीनः प्रभुँयेतः॥ दासस्य तु धनं यत्स्यात्स्वामी तस्य प्रभुर्मतः। इति।

॥ इत्यभ्युपेत्याशुश्रूषों ॥ १४ ॥ ॥ अथ वेतनादानम् ॥ १५ ॥

## नारदः ( ९. १ )

भृतानां वेतनस्योक्तो दानादानविधिकमः। वेतनस्यानपाकर्म तद्विवादपदं स्मृतम्॥

याज्ञवल्क्यः (२.१९४)

दाप्यस्तु दशमं भागं वाणिज्यपशुसस्यतः। अनिश्चित्य भृतिं यस्तु कारयेत्स महीक्षिता॥

१५ एतदल्पायासपरम् । आयासबहुत्वे तुं बृहस्पतिः

त्रिभागं पश्चभागं वा गृह्णीयात्सीरवाहकः। भक्ताच्छादभृतः सीराद्भागं गृह्णीत पश्चमम्॥ जातसस्यात्रिभागं तु प्रगृह्णीयादथाभृतः॥

भक्ताच्छादभृतः अन्नवस्नदानेन पोषितः।

<sup>1</sup> अपरार्क reads सा दासात्स्वत्वमामुयात् and notices a reading दासात्सत्वमामु॰.

<sup>2</sup> C, G, H, K प्रभु: स्मृत:.

<sup>3</sup> M ०शुश्रूषाप्रकरणम्.

<sup>4</sup> D, H omit तु after आयासबहुत्वे.

<sup>5</sup> B, D read प्रमृत्तीयादथाभृतोन्नवस्त्र : E प्रमृत्तीयादथाभृतो वस्त्रदानेन.

90

नारदः ( ९. ५ )

कमीक्कर्वन्प्रतिश्रत्य कार्यो दस्वा भृति बलात्। भृति गृहीत्वाकुर्वाणो द्विगुणां भृतिमाप्रयात्।।

मनुः (८. २१५)

५ भृतोनार्तो न यः कुर्याद्दर्गत्कर्म यथोदितम्। स दण्ड्यः कृष्णलान्धी न देयं चास्य वेतनम्॥

स एव ( मनु ८. २१७, २१६ )

यथोक्तमार्तः स्वस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत्। न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कर्मणः॥ आर्तस्त कुर्यात्स्वस्थः सन् यथाभाषितमादितः।

सुदीर्घस्य कालस्यापि स्वं लभेतैव वेतनम् ॥

विष्णुः (विष्णुध. सू. ५. १५३-१५४) भृतकश्चापूर्णे काले त्यज-न्सकलमेव मूल्यं जह्याद्राज्ञे च पणशतं दद्यात्—इति । स एव (विष्णुध. सू. १५७-१५९) स्वामी चेद्भृतकमपूर्णे काले जह्यात्तस्य १५ सर्वमेव मूल्यं दद्यांत्पणशतं च राज्ञेन्यत्र भृतकदोषात् ॥ वृद्धमनुः

> प्रमादान्नाशितं दाप्यः समं द्विद्रोहिनाशितम्। न तु दाप्यो हृतं चौरेदग्धमूढं जलेन चै॥

<sup>1</sup> E द्विगुणं for द्विगुणाम्. नारदस्मृति, अपरार्क, and वीर० read भृतिमावहेत्.

<sup>2</sup> मनुस्मृति reads कृष्णलान्यष्टौ and so do मिता o and अपरार्क.

<sup>3</sup> A, B, C, D, H स लभेतैव; D, E स दीर्घस्यापि; K लभेतैव तु वेतनम् The मनुस्मृति reads तल्लभेतैव; अपरार्क reads स लभेतैव.

<sup>4</sup> C भृतकश्च पूर्णे.

<sup>5</sup> D, E स्त्रीखामी चेत्.

<sup>6</sup> D, E omit दद्यात्पणशतम्.

<sup>7</sup> G, K राजन्यन्यत्र for राह्मेन्यत्र.

<sup>8</sup> अपरार्क reads द्विमों इनाशितं for द्विद्रों ह॰. D, E नाशितः for नाशितम्

<sup>9</sup> B, C, H, K जलेन वा; D, E जलं न वा.

द्रोहो द्वेषः । ऊढमपहृतम् । याज्ञवल्कयः (२. १९७-१९८)
प्रश्यानविन्नकृ चैव प्रदाप्यो द्विगुणां भृतिम् ।
प्रकानते सप्तमं भागं चतुर्थं पथि संत्यजन् ॥

### वृद्धमनुः

पथि विकीय तद्भाण्डं विणिग्भृत्यं त्यजेद्यदि । अर्थ तस्यापि देयं स्याद्भृतेरर्धं लभेत सः ॥

#### कात्यायनः

यथाँ च पथि तद्भाण्डमासिध्येत हियेत वा।
यावानध्वा गतस्तेन प्राप्नुयात्तावतो भृतिम्।।
विश्व त्यजेलध्यसहायं यः श्रान्तं रोगार्तमेव वा।
प्राप्नुयात्साहसं पूर्व प्रामे ज्यहमपालयन्।।

# आसिध्येत राजाज्ञयावरुध्येत । बृहस्पतिः

प्रभुणा विनियुक्तः सन् भृतको विद्धाति यः। तदर्थमशुभं कर्म स्वामी तत्रापराध्रुयात्।। १५ कृते कर्मणि यः स्वामी न दद्याद्वेतनं भृतेः। राज्ञा दापयितव्यः स्याद्वेर्तनं चानुरूपतः।। इति।

# नारदः ( ९.७ )

अनयन् भाटियत्वा तु भाण्डं च यानवाहने । दाप्यो भृतिचतुर्भागं सर्वामधेपथे त्यजन् ॥

<sup>1</sup> वि. र. reads अगतस्यापि for अथ तस्यापि.

<sup>2</sup> अपरार्क, रमृतिचo, बीरo read यदा च पथि for यथा च.

<sup>3</sup> G पथि सहायं सः.

<sup>4</sup> B, C, D, E भृते for कृते.

<sup>5</sup> अपरार्क, स्मृतिच०, परा. मा. read विनयं चानुरूपतः.

<sup>6</sup> B, C, D, E, H, K भाण्डं वा. नारदस्मृति, अपरार्क, स्मृतिच०, परा. मा., वि. र., वीर० read भाण्डवान्यान०.

योनं रथादि । वाहनं साक्षादश्वादि ॥ कात्यायनः

हस्त्यश्वगोखरोष्ट्रादीन्गृहीत्वा भाटकेन यः। नार्पयेत्कृतकृत्यः संस्तावद्दाप्यः सभाटकम्॥

नारदः ( ९. २०-२१ )

परभूमौ गृहं कृत्वा स्तोमं दत्त्वा वसेतु यः।
स तद्गृहीत्वा निर्गच्छेत्तृणकाष्ठेष्टकादिकम्।।
स्तोमाद्विना वसित्वा तु परभूमावनिश्चित्तैः।
यान्येव तृणकाष्ठानि त्विष्टका विनिवेशिताः॥
विनिर्गच्छंस्तु तत्सर्व भूमिस्वामिनि वेदयेत्॥

१०स्तोमो भाटकम् ॥

॥ इति वेतनाँदानम्॥ १५॥॥ अथ संविद्ययितक्रमः॥ १६॥

नारदः (१३.१)

94

पाखिण्डिनैगमादीनां स्थितिः समय उच्यते । समयस्थानपाकर्म तद्विवादपदं स्मृतम् ॥

<sup>1</sup> G, K omit यानं रथादि...श्वादि; H omits वाहनं...श्वादि.

<sup>2</sup> नारदरमृति reads पराजिरे for परभूमौ.

<sup>3</sup> M स्तोमादिना. अपरार्क also reads स्तोमादिना.

<sup>4</sup> नारदरमृति reads अनिच्छतः for अनिश्चितः. So does वि. चि.

<sup>5</sup> D, E त्विष्टिका for त्विष्टका.

<sup>6</sup> B, D, E स्वामिने विनिवेदयेत्.

<sup>7</sup> B, D, E स्तोमं भाटकम्.

<sup>8</sup> B, C, D, E, G, H, K omit इति वेतनादानम्.

पाकिण्डिनः वेदमार्गविरोधिनो वाणिज्यादिकराः। नैगमास्तदविरोधिनः। आदिपदेन त्रैविद्या गृह्यन्ते । तत्र राजकृत्यमाह बृहस्पतिः

वेदविद्याविदो विप्रान् श्रोत्रियानिप्तहोत्रिणः।
आहत्य स्थापयेत्तत्र तेषां वृत्तिं प्रकल्पयेत्।।
अनाच्छेद्यकरास्तेभ्यः प्रदद्याद्वहभूमयः।
मुक्तभाव्याश्च नृपतिर्लेखयित्वा स्वशासने॥

अनाच्छेद्योप्राह्यः करो याभ्यस्ता अनाच्छेद्यकराः । मुक्तभाव्याः मुक्तं उत्सृष्टं भाव्यं भूम्यादिफलं यासां ता इत्यर्थः। तेषां च श्रोत्रिया-दीनां धर्ममाह याज्ञवल्कयः (२.१८६)

१० निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्। सोपि यह्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः॥

नारदः (१३.२)

पार्विण्डिनैगमश्रेणिपूगत्रातगणादिषु । संरक्षेत्समयं राजा दुर्गे जनपदेषु च ॥

१५ नानाजातीयानामेकजातीयं कर्म कुर्वतां संघाताः श्रेणयः । तेषामेव भिन्नजातीयं कर्म कुर्वतां संघाः पूगाः । त्राताः ज्ञातिसंबिन्धवन्धूनां संघाताः । ते एव कुलानीत्यप्युच्यन्ते । पार्वण्डिनो नैगमाश्च

<sup>1</sup> B, C, D, E, H, K पापण्डा:; G पाखण्डा:.

<sup>2</sup> D, E पाषण्डवेदमार्ग०. H वेदविरोधिन:.

<sup>3</sup> G वाणिज्यातिकराः; K वाणिज्यनिकराः.

<sup>4</sup> C, H, K धर्मानाह.

<sup>5</sup> A, D, E धर्मविरोधेन.

<sup>6</sup> B, C, G पाखण्ड; D, E, H, K पाषण्ड.

<sup>7</sup> B, D, E संघाताः पूगाः.

<sup>8</sup> B, D, E एत एव.

<sup>9</sup> B, D, E, H पाषण्डिन:.

व्याख्याताः । एतेषां पाखण्ड्यादीनीं त्रातीन्तानां संघाः गणाः । एतेषां समयभेदे दण्डमाह याज्ञवल्कयः (२.१८७)

गणद्रव्यं हरेद्यस्तु संविदं लङ्घयेच यः। सैर्वस्वहरणं कृत्वा तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत्॥ इति।

॥ इति संविद्यातिक्रमः॥ १६॥॥ अथ कीतानुकायः॥ १७॥

नारदः (१२.१)

श्रीत्वा मूल्येन यः पण्यं केता न बहु मन्यते । कीतानुशय इत्येतद्विवादपदमुच्यते ॥

१० पण्यपरीक्षाविधमाह स एव (नारद १२. ५-६)

त्र्यहादोद्धं परीक्षेत पञ्चाहाद्वाद्यमेव तु।

मुक्तावज्रप्रवालानां सप्ताहं स्यात्परीक्षणम्।।

द्विपदामधर्मासं च पुंसां तद्विगुणं स्त्रियाः।

दशाहं सर्वबीजानामेकाहं लोहवाससाम्।।

#### १५ कात्यायनः

भूमेर्दशाहेनुशयः क्रेतुर्विकेतुरेव वा ॥

## बृहस्पति:।

अतोर्वाक् पण्यदोषस्तु यदि संजायते कचित्। विकेतुः प्रतिदेयं तत्केता मृत्यमवाप्रयात्।।

<sup>1</sup> C, D, E, H पापण्ड्यादीनाम्.

<sup>2</sup> B, D, E ब्राता संघा गणाः; G ब्रातानाम्.

<sup>3</sup> G, K omit सर्वस्व...नारदः.

<sup>4</sup> B, C, E, H ०मासं तु; G, K ०मासे तु.

#### कात्यायनः

अविज्ञातं तु यत्क्रीतं दुष्टं पश्चाद्विभावितम्। क्रीतं तत्स्वामिने देयं पण्यं कालेन्यथा न तु॥

स्वपरीक्षया गृहीते तु नारदः (१२.२-३)

५ कीत्वा मूल्येन यः पण्यं दुष्क्रीतं मन्यते कँयी। विकेतः प्रैतिदेयं तत्तिसम्त्रेवाह्मचविक्षित्तम्।। द्वितीयेह्नि ददत्केता मूल्यात्रिंशांशमावहेत्। द्विगुणं तत्तृतीयेह्नि परतः केतुरे तत्।।

नारदः (१२.७)

परिभुक्तं तु यद्वासः कृष्णंरूपं मलीमसम्।
 सदोषमपि तत्क्रीतं विक्रेतुर्न भवेत्पुनः॥

॥ इति कीतानुदायः ॥ १७॥

॥ अथ विकीयासंप्रदानम्॥ १८॥

### नारदः

१५ विकीय पण्यं मूल्येन केतुर्थन्न प्रदीयते । विकीयासंप्रदानं तद्विवादपद्मुच्यते ॥

<sup>1</sup> D, E omit स्वपरीक्षया गृहीते तु.

<sup>2</sup> D, E ऋयं for ऋयी.

<sup>3</sup> C, H प्रतिदेयं तु.

<sup>4</sup> A, B, C, D, E अह्नि वीक्षितम्. मिता॰, रमृतिच॰, वीर॰ read अविक्षतं for अवीक्षितम्.

<sup>5</sup> नारदस्मृति, वि. चि. and वीर० read आहरेत्; वि. र. reads आप्रयात्.

<sup>6</sup> G केतुरेव तु.

<sup>7</sup> नारदस्मृति reads क्विष्टरूपम्.

<sup>8</sup> D, E अथ विक्रयासंप्रदानम्.

<sup>9</sup> A, B, D, E, H, K क्रेतुर्यत्तन्न दीयते. २८ [ड्यवहारमयूख]

याज्ञवल्क्यः (२. २५४)

गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्रेतुर्नैव प्रयच्छति । सोद्यं तस्य दाप्योसौ दिग्लाभं च दिगागते ॥

दिक् देशान्तरम्। तल्लाभो देशान्तरीयपण्यलाभः। सोर्दयं सलाभम्॥ ५स एव (याज्ञवल्क्य २. २५६)

राजदैवोपघातेन पैण्ये दोषमुपागते । हानिर्विक्रेतुरेवासौ याचितस्याप्रयच्छतः ॥

सं एव ( याज्ञवल्क्य २. २५५ ) हानिश्चेत्केतृदोषेण केतुरेव हि सा भवेत्॥

९० नारदः (११.९)

दीयमानं न गृह्णाति क्रीत्वा पण्यं च यः ऋयी। विक्रीणानस्तदन्यत्र विक्रेता नापराष्ट्रयात्॥

याज्ञवल्क्य:

94

मत्तोनमत्तेन विक्रीतं हीनमूल्येन येन वा। अस्वतन्त्रेण मूढेन त्याज्यं तस्य पुनर्भवेत्॥

अयं चैं सर्वो विधिर्मूल्ये दत्ते तुभ्यमेव देयं नान्यस्येति विक्रेत्रा समये कृते बोध्यः

<sup>1</sup> A omits दिक् देशान्तरम्.

<sup>2</sup> A, B, C, D, E, H omit सोदयं सलाभम्; K reads सोदयं सलाभं before दिक.

<sup>3</sup> A पण्ये दोष उपागते; B, D, E, G, K पण्यदोष उपा0; C पण्यं दोष उपा0.

<sup>4</sup> E पातितस्य for याचितस्य.

<sup>5</sup> H omits स एव.

<sup>6</sup> E omits याज्ञवल्क्यः...पुनर्भवेत्.

<sup>7</sup> C हीनं मूल्येन. स्मृतिच०, परा. मा., वीर० read हीनमूल्यं भयेन वा.

<sup>8</sup> C अयं स च सर्वोपि; B, D, K सर्वोपि विधि:.

<sup>9</sup> C, K नान्यसा (K नान्यस्य) इति केत्रा.

२१९ अदत्ते मूल्ये समयस्याभावे च विकेतुर्नापराधः [ §१८

दत्तमूल्यस्य पण्यस्य विधिरेष प्रकीर्तितः। अदत्तेन्यत्र समयात्र विक्रेतुरतिक्रमः ॥ इति

नारदोक्तेः (११.१०)॥ सदोषपण्यविक्रये याज्ञवल्कयः ज्ञात्वा सदोषं यः पण्यं विक्रीणाति विचक्षणः। तदेव द्विगुणं दाप्यस्तत्समं विनयं तथा॥

॥ इति विकीयासंप्रदानम् ॥ १८॥

॥ अथ स्वामिंपालविवादः॥ १९॥

पालदोषेण पश्चादिनाशे याज्ञवल्क्यः ( २. १६५ )

पालदोषविनाशे तु पाले दण्डो विधीयते।

१० अर्धत्रयोदशपणः स्वामिने द्रव्यमेव च।

द्रव्यं गवादि ॥ पश्वादिमरणनिश्चायकमाह मनुः (८. २३४)

कणीं चर्म च वालांश्च बस्तिस्नायु च रोचनाम्। पशुस्वामिषु दद्यात्तु मृतेष्त्रङ्काभिद्रीने।।

अङ्कः शङ्कादीति मदनः ॥ गवादिप्रचारार्थभूभागमाह याज्ञवल्क्यः १५(२.१६७)

<sup>1</sup> A, B, C, D, F, G, K, M read विक्रीणीतावि॰; स्मृतिच॰, परा. मा. and वीर॰ read विक्रीणीते विचक्षणः.

<sup>2</sup> E omits several pages after स्वामिपालवि.

<sup>3</sup> B ॰दोषेण नाशे तु.

<sup>4</sup> The मनुस्मृति reads बस्ति स्नायुंच रोचनाम्। पशुषु स्वामिनां दद्यानमृतेष्वङ्कानि दर्शयेत्. C, D रोचनम्.

<sup>5</sup> C, D ॰दर्शनम् ; F ॰ध्वङ्कानिदर्शनम्

<sup>6</sup> B, D, E भूमिभाग॰; C, H, K प्रचारार्थ भू०.

धनुःशतं पैरीणाहो मामाद्रामान्तरं भवेत्। हे शते खर्वटस्य स्यान्नगरस्य चतुःशतम्॥

परीणाहो गवादिप्रचारार्था भूः। अयमेव परीहारः धनुःशतं परीकृषी ग्रामस्य स्यात्समन्ततः—इति मनूक्तेः (८.२३७)। अनेककारकृषी-५ वलयुक्तो ग्रामः खर्वटः। बहुकण्टैकसंतान इति केचित् ॥ परस-स्यादिभक्षेणे पशुस्वामिनो दण्डमाह याज्ञवल्क्यः (२.१५९–१६१)

माषानष्टौ तु महिषी सस्यघातस्य कारिणी।
दण्डनीया तदर्भं तु गौस्तदर्धमर्जाविकम्।।
भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताह्रिगुणो दमः।
सममेषां विवीतेषि खरोष्ट्रं महिषीसमम्।।
यावत्सस्यं विनदयेत्तु तावत्स्यात्क्षेत्रिणः फल्लम्।
गोर्पस्ताङ्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्तं दण्डमहिति।।

<sup>1</sup> C, D धनुःशतपरीणाहः (D परि०). A परिणाहो.

<sup>2</sup> याज्ञवल्क्यस्मृति reads ग्रामक्षेत्रान्तरम्.

<sup>3</sup> K प्रचारस्य for नगरस्य.

<sup>4</sup> A परिहारः

<sup>5</sup> C, H बहुकटक ॰.

<sup>6</sup> B, D, F ० अक्षणे स्वामिनो दण्ड०.

<sup>7</sup> D अजादिकम्.

<sup>8</sup> D अक्षयित्वोपनिविष्टानाम्.

<sup>9</sup> C विनीतेपि.

<sup>10</sup> B, D read गोपस्ताड्यस्तु गोपं कर्म (D व्ह्यस्तु यं कर्म) करिष्यतीति कर्माकुर्वाणाय दत्तं and then follow passages from दत्ताप्रदानिकनिर्णय to the end of that section, then the words अधाभ्युपेत्यशुश्रृषा and passages from that section to सान्वया तु सा and then we have गोमी तु पूर्वोक्तम्.

विवीतं तृणकाष्ठादिसंचयस्थलम् ॥ एतदपवदत्युशनाः अदण्ड्याश्चोत्सवे गावः श्राद्धकाले तथैव च ।

व्यासः

आक्रम्य च द्विजैर्भुक्तं परिक्षीणैश्च बान्धवै: । गोभिश्च नरशार्दृल वाजपेयाद्विशिष्यते ॥

उशनाः

गोभिर्विनाशितं धान्यं यो नरः प्रतियाचते । पितरस्तस्य नाश्रन्ति नाश्रन्ति त्रिदिवौकसः ॥

॥ इति खामिपालविवादः ॥ १९॥

१० ॥ अर्थं सीमाविवादः॥ २०॥

सीमाज्ञानोपायानाह बृहस्पतिः

करीषास्थितुषाङ्गारशर्कराश्मकपालिकाः। सिकतेष्टकगोवालकापीसास्थीनि भस्म च ॥ प्रक्षिंत्य कुम्भेष्वेतानि सीमान्तेषु निधापयेत्॥

१५ अत्र साक्षिणां विशेषमाह याज्ञवल्क्यः (२.१५२) सामन्ता वा समप्रामाश्चित्वारोष्टी दशापि वा। रक्तस्रग्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः॥

नारदः (१४.९)

२०

नैकः समुन्नयेत्सीमां नरः प्रत्ययवानिष ॥ गुरुत्वादस्य कार्यस्य क्रियेषा बहुषु स्थिता ॥

<sup>1</sup> B, D, F, G सीमावाद:.

<sup>2</sup> C, H प्रक्षिप्यं (H ०क्षिप्य) गन्धेष्वेतानि; D, F कुम्भे ह्यतानि.

<sup>3</sup> B समग्रामांश्रत्वारो. अपरार्क reads समा ग्रामा:.

## बृहस्पतिः

ज्ञातृ चिह्ने विना साधुरेको प्युभयसंमतः ॥ रक्तमाल्याम्बरधरो मृदमादाय मूर्धनि ॥ सत्यव्रतः सोपवासः सीमानं दृश्येत्ररः ॥

#### ५ कात्यायनः

सीमाचेङ्कमणे कोशे पादस्पर्शे तथैव च ॥ त्रिपक्षपक्षसप्ताहं दैवराजिकमिष्यते ॥

मनुः (८. २५७)

यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः ॥ १० विपरीतं नयन्तैस्तु दाप्यास्तु द्विशतं दमम् ॥

नारदः (१४.७)

अथ चेदनृतं ब्र्युः सामन्ताः सीमनिर्णये । सर्वे पृथक् पृथग् दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाईसम् ॥

#### कात्यायनः

१५ बहूनां तु गृहीतानां न सर्वे निर्णयं यदि। कुर्युभेयाद्वा लोभाद्वा दाप्यास्तूत्तमसाहसम्।।

याज्ञवल्क्यः ( २. १५३ )

अभावे ज्ञातृचिह्नानां राजा सीम्नः प्रवर्तिता ॥

<sup>1</sup> G, F ज्ञातिनिहै:, K ज्ञातिनिहै:.

<sup>2</sup> F omits सीमाचङ्कमणे...स्तथार्धपञ्चा० (p. 328 l. 3).

<sup>3</sup> B, C, D ॰सप्ताह देव॰.

<sup>4</sup> B, D नयन्तस्ते दाप्या०.

<sup>5</sup> D मध्यमसाहसः.

<sup>6</sup> D प्रवतिताः.

मनुः (८. २६५)

सीमायामविषद्यायां स्वयं राजा च धर्मवित्। प्रदिशेद्धिममेकेषामुपकारादिति स्थितिः॥

स एव

५ निवेशकालादारभ्य गृहद्वारापणादिकम्। येन यावद्यथा भुक्तं तस्य तन्न विचालयेत्॥

#### कात्यायनोपि

मेखलाभ्रमनिष्कासगवाक्षात्रोपरोधयेत्। प्रणालीं गृहवास्तुं च पीडयन् दण्डभाग्भवेत्॥

१० मेखला भित्तमूलबन्धः । भ्रमो जलनिर्गमः निष्कासो हम्योदिवि-निर्गतकाष्टादिनिर्भितमस्पृष्टभूमिकमुपवेशनश्रक्षमिति मदनः । धूमनि-ष्कास इति कचित्पाठः धूमनिर्गमार्थं गवाक्षादि इति तदर्थः । आदि-पदेन परभित्त्यादि ॥ स एव

### बृहस्पतिः

वर्चः स्थानं विह्नचयं गर्तोच्छिष्टाम्बुसेचैनम्। अत्यारात्परकुड्यस्य न कर्तव्यं कथंचन॥

<sup>1</sup> A सीमायामविसह्यानाम्.

<sup>2</sup> अपरार्क, स्मृतिच०, वि. र., वि. चि., परा. मा. read गृहवार्यापणादिकम्.

<sup>3</sup> G मेखलाधूमनिःकास०.

<sup>4</sup> अपरार्क, वि. र. read ०न्नोपधारयेत्.

<sup>5</sup> B, D प्रणाली गृहवास्तु च.

<sup>6</sup> G, K ०सेवनं for ०सेचनम्.

# §२०] विण्मूत्रादिसेकस्थानानि परिभक्तेः दूरे कर्तव्यानि २२४

वर्चस्थानं शौचश्यानम् । अत्यारादितसमीपे ॥ कात्यायनः विण्मूत्रोदंकसेकं च विह्नश्वभ्रानिवेशनम् । अरिह्नद्वयमुत्सुज्य परकुड्यान्निवेशयेत् ॥

### बृहस्पति:

पान्त्यायान्ति जना येन पशवश्चानिवारिताः। तदुच्यते संसरणं न रोद्धव्यं तु केनचित्।।

नारदः (१४. १५)

अवस्करखलश्वभ्रभ्रमस्यन्दैनिकादिभिः। चतुष्पथसुरखानराजमार्गात्र रोधयेत्॥

#### <sup>१०</sup> कात्यायनः

सर्वे जनाः सदा येन प्रयान्ति स चतुष्पथः। अनिषिद्धा यथाकालं राजमार्गः स उच्यते॥

### बृहस्पतिः

र्थस्तत्र संकरं श्वभं वृक्षारोपणमेव च।
अभ कामात्पुरीषं कुर्याच तस्य दण्डस्तु माषक: ॥

#### मनुः ( ९. २८२ )

समुत्सृजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि । स द्वौ कार्षापणौ दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत् ॥

<sup>1</sup> C, G, K शौचखलं for शौचस्थानम्.

<sup>2</sup> B, D ०सेचं च. अपरार्क, वि. र., परा. मा. read ०दकचक्रं च.

<sup>3</sup> B, C, D, G, H, K स्यन्दिनिकादिभिः.

<sup>4</sup> G राजभागान्त.

<sup>5</sup> C omits यस्तत्र...मापकः.

<sup>6</sup> G, H, K ०रोपणमेव वा.

#### कात्यायनः

तडागोद्यानतीर्थानि योमेध्येन विनाशयेत्। अमेध्यं शोधयित्वा तु दण्डयेत्पूर्वसाहसम् ॥

याज्ञवल्क्यः ( २. १५५ )

मर्यादायाः प्रभेदे तु सीमातिक्रमणे तथा। क्षेत्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ॥

मनुः (८. २६४)

गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषया हरन्। शतानि पञ्च दण्ड्यः स्याद्ज्ञानाहिशतो दमः॥

#### १० कात्यायनः

सीमामध्ये तु जातानां वृक्षाणां क्षेत्रयोद्धयोः। फलं पुष्पं च सामान्यं क्षेत्रस्वामिषु निर्दिशेत् ॥

### कात्यायनैः

अन्यक्षेत्रे तु जातानां शाखाँ यत्रान्यसंस्थिताः । 94 स्वामिनं तं विजानीयाद्यस्य क्षेत्रेषु संस्थिताः ॥

याज्ञवल्कयः ( २. १५७ )

खामिने योनिवेदीव क्षेत्रे सेतुं प्रवर्तयेत्। उत्पन्ने स्वामिनो भोगस्तद्भावे महीपतेः ॥

<sup>1</sup> B, D omit वृक्षाणां क्षेत्रयो...तु जातानाम् (l. 14).

<sup>2</sup> C, G, K read स एव for कात्यायनः.

<sup>3</sup> वि.र. reads शाखा यान्यत्र संस्थिता. स्मृतिच॰ reads यस्य क्षेत्रे त संश्रिताः; परा. मा. 'यस्य क्षेत्रे तु संस्थिता'; वीर० 'यस्य क्षेत्रस्य संश्रिताः'; वि. र. 'यस्य क्षेत्रेषु संस्थिता'.

स एव ( याज्ञवल्क्य २. १५६ )

न निषेध्योल्पेबाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः । परभूमिं हैरन्कूपः स्वल्पेक्षेत्रो बहुदकः ॥

न निषेध्य इत्यनुषङ्गः । नारदोपि (१४. १७)

परक्षेत्रस्य मध्ये तु सेतुर्न प्रतिषिध्यते । महागुणोल्पदोषश्चेद्विदिष्टा क्षये सति ॥

नारदः (१४. २०)

पूर्वप्रवृत्तमुत्सन्नमपृष्ट्वा स्वामिनं तु यः। सेतुं प्रवर्तयेद्यस्तु न स तत्फलभाग्भवेत्॥

#### १० व्यासः

क्षेत्रं गृहीत्वा यः कश्चित्र कुर्यात्र च कारयेत्। स्वामिने स शैदं दाप्यो राज्ञे दण्डं च तत्समम्॥

शदं क्षेत्रोत्पत्त्यहफलम् ॥

# ॥ इति सीमाविवादः ॥ २०॥

<sup>1</sup> B, D ०ल्पबाध्यस्तु; C ०बालस्तु.

<sup>2</sup> A, B, C, D, E, F, G, M read हरेत् for हरन्.

<sup>3</sup> B, C, D, G, H, K खल्पक्षेत्रे.

<sup>4</sup> नारद reads ०ल्पबाधश्च वृद्धि०.

<sup>5</sup> A स्वामिने तु यः.

<sup>6</sup> G, K सदं for शदम्.

<sup>7</sup> B, C ०ई फलम्.

<sup>8</sup> B, C, G, K सीमावाद:

## ॥ अथ वाक्पारुष्यम्॥ २१॥

### बृहस्पति:

देशप्रामेकुलादीनां क्षेपैः पापे नियोजनम् ।

द्रव्यं विना तु प्रथमं वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥

भगिनीमार्तृसंबन्ध उपपातकशंसनम् ।

पारुष्यं मध्यमं प्रोक्तं वाचिकं शास्त्रवेदिभिः ॥

अभक्ष्यापेयकथनं महापातकदूषणम् ।

पारुष्यमुत्तमं प्रोक्तं तीत्रममिभिघट्टनम् ॥ इति ।

द्रव्यं विना द्रव्यवैशिष्ट्यं विना केवलं वाकृतमेवेत्यर्थः । अभिघट्टनमु-१० द्वाटनम् । विष्णुः (विष्णुधः सू. ५. ३५)—समवर्णाक्रोशने द्वादश पणान्दण्ड्यः । स्मृत्यन्तरे

> पारुष्यदोषावृतयोर्युगपत्संप्रवृत्तयोः । विशेषश्चेत्र दश्येत विनयः स्यात्समस्तयोः ॥

नारदः (१८.९)

१५ पूर्वमाक्षारयेद्यस्तु नियतं स्थात्स दोषभाक्। पश्चाद्यः सोप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः।

मनुः (८. २६७)

शतं ब्राह्मणमाक्रक्य क्षत्रियो दण्डमहिति। वैक्योध्यर्धशतं दे वा शूद्रस्तु वधमहिति॥

<sup>1</sup> अपरार्क reads देशधर्मे for देशग्राम and अपरार्क and परा. मा. 'पापेन योजनम्'. G पापेन योजनम्.

<sup>2</sup> G क्षेपं for क्षेप:; H, K क्षेत्रम्.

<sup>3</sup> अपरार्क reads ॰मालृसंबद्धम्.

<sup>4</sup> अपरार्क reads oमर्मातिपातनम्; परा. मा. and वि. र. read तीत्रं मर्मा॰.

<sup>5</sup> H omits अभि...टनम्.

<sup>6</sup> D पूर्व तु विनयो.

### बृहस्पतिः

वित्रे शतीर्धं दण्डस्तु क्षत्रियस्याभिशंसने । विशस्तथीर्धपञ्चाशच्छूद्रस्यार्धत्रयोदश ॥

### शूद्रविषये स एव

प धर्मोपदेशकर्ता च वेदोदाहरणान्वितः। आक्रोशकस्तु विप्राणां जिह्वाच्छेदेन दण्ड्यते॥

मैनुः (८. २७५)

मातरं पितरं जायां भ्रार्तरं श्वशुरं गुरुम्। श्रीक्षारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददहुरोः॥

१० श्राता ज्येष्ठः पित्रादिसाहचर्यात् । मात्रादीनां सापराधत्वे जायार्याश्च निरपराधत्वे दण्ड इति मिताक्षरादिषु ॥ याज्ञवल्क्यः (२.२०८-२०९)

> बाहुमीवानेत्रसिकथिविनाशे वाचिके दमः। शत्यस्तदिधिकः पादनीसाकर्णकरादिषु॥

१५ अशक्तस्तु वदन्नेवं दण्डनीयः पणान् दश । तथाशक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥

<sup>1</sup> B, C शतार्धदण्ड.

<sup>2</sup> B, D विशस्तदर्धे पञ्चा॰.

<sup>3</sup> D omits मनुः.

<sup>4</sup> मनु० reads आतरं तनयं गुरुम्.

<sup>5</sup> F, H अक्षारयन्.

<sup>6</sup> H omits जायाया...धत्वे.

<sup>7</sup> B, D, F विनाशो वाचिके.

<sup>8</sup> B, D, F पादनासकर्ण.

<sup>9</sup> C यथाशक्तः for तथाशक्तः.

<sup>10</sup> B, D, F दाप्यः योगक्षेमाय (D दाप्ययोग०).

स एव ( याज्ञवल्क्य २. २०५,२११ )

अभिगन्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति च । शपन्तं दापयेद्राजा पश्चिवंशतिकं दमम् ॥ त्रेविद्यनृपदेवानां दण्डं उत्तमसाहसः।

५ नारदः (१८. २१)

पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरेति वा पुनः। वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिध्या द्विदीर्षतां ब्रजेत् ॥

याज्ञवल्क्यः (२. २०४)

सत्यासत्यान्यथास्तोत्रैन्यूनाङ्गिनद्रयरोगिणाम् ।

विक क्षेपं करोति चेहण्ड्यः पणानधत्रयोदश ॥

उशनाः

मोहात्प्रमादात्संघर्षात्प्रीत्या वोक्तं मयेति यः। नाहमेवं पुनर्वक्ष्ये दण्डार्धं तस्य कल्पयेत्।।

॥ इति वाक्पारुष्यम् ॥ २१ ॥

१५ ॥ अथ द्ण्डपारुष्यम् ॥ २२ ॥

नारदः (१८.४)

परगात्रेष्वभिद्रोहो हस्तपादायुधादिभिः। भसीदिभिश्चोपघातो दण्डपारुष्यमुच्यते॥

<sup>1</sup> G, K read स एव after दमम्.

<sup>2</sup> The याज्ञवल्क्यस्मृति reads क्षेप: for दण्ड:.

<sup>3</sup> B, D, F चोरं for चौरं; C, K चोरं चोरेति.

<sup>4</sup> D, F, G, H द्विदोषताम्.

<sup>5</sup> B, C, D, F, G ०त्रयोदशान् (D अर्ध त्रयोदशात्).

<sup>6</sup> नारद० reads असादीनामुपक्षेपै:.

#### बृह्स्पतिः

आक्रष्टस्तु समाक्रोशंस्ताडितः प्रतिताडयंम् । हत्वापराधिनं चैव नापराधी भवेत्ररैः ॥ इति ।

#### कात्यायनः

कर्णघाणपदाक्षीणि जिह्नाशिश्रकरस्य च।
छेदने चोत्तमो दण्डो भेदने मध्यमो भृगुः॥

याज्ञवल्क्यः (२. २१३-२१४)

भसापङ्करजःस्पर्शे दण्डो दशपणः स्मृतः । अमेध्यपार्ष्णिनिष्ठशूतस्पर्शने द्विगुर्णः स्मृतः ॥

१० समेष्वेवं परस्तीषु द्विगुणस्तूत्तमेषु च। हीनेष्वंधंदमो मोहमदादिभिरदण्डनम्॥

पार्षिः पादपश्चाद्भागः ॥ कात्यायनः

छर्दिमूत्रपुरीषाद्यैरापाद्यः स चतुर्गुणः। षङ्गणः कायमध्ये स्यानमृश्चि त्वष्टगुणः स्मृतः॥

१५ याज्ञवल्क्यः (२. २१६)

र्डंद्वर्णे हस्तपादे तु दश्विंशतिको दमो। । परस्परं तु सर्वेषां शस्त्रे मध्यमसाहसः ॥

<sup>1</sup> D, F प्रतिताडयेत्.

<sup>2</sup> K, N भवेत्तु सः for भवेन्नरः and omit कात्यायनः...भृगुः.

<sup>3</sup> B, C, D ॰शिक्षं करस्य च॰ अपरार्क and स्मृतिच॰ read कर्णा॰ ष्ट्राणपादाक्षि॰

<sup>4</sup> H द्विगुणो दमः.

<sup>5</sup> B, C, D, F, H हीनेष्वधीं दमो.

<sup>6</sup> C, G, K, N omit पाणि...ज्ञान:.

<sup>7</sup> परा. मा. reads ॰पुरीषाधैः पादादौ च; वीर॰ '॰पुरीषाधैः स्पर्शने सः'.

<sup>8</sup> D उद्गणीं.

<sup>9</sup> B, C, D, F शास्त्र for शस्त्र; G शास्त्रमध्ये मध्यम०.

स एव ( याज्ञवल्क्य २. २१७-२१८ )

पादकेशांशुककरोळ्ळ नेषु पणान्दश । पीडाकषीश्चेकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः ॥ शोणितेन समं दुःखं कुर्वन काष्टादिभिनेरः । द्वात्रिंशैतं पणान्दण्ड्यो द्विगुणो दर्शनेसृजः ॥

पीडेत्यादि । अंशुकेनावेष्ट्य दढमाकृष्य पादेनाध्यासे शतमित्यर्थः ॥ स एव (याज्ञवल्क्य २. २१९, २१५)

> करपाददतो भङ्गे भेदैने कर्णनासयोः। मध्यो दण्डो त्रणोद्भेदे मृतकल्पहते तथा॥

१० विप्रपीडाकरं छेद्यमङ्गमङ्गाद्याणस्य तु । उद्गूर्णे प्रथमो दण्डः संस्पर्शे तु तद्धिकः ॥

मनुः (८. २७९-२८०)

येन केनचिदङ्गेन हिंस्याच्छ्रेयांसमन्यजः। छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्॥ पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमहिति।

#### कात्यायनः

94

वाक्पारुष्ये यथैवोक्ताः प्रातिलोम्यानुलोमतः।
सथैव दण्डपारुष्ये पात्या दण्डा यथाक्रमम्।।

<sup>1</sup> B, C, H ०शुकविष्टपादा०; D, F ०शुकाविष्टां पादा०.

<sup>2</sup> The मिता॰ and अपरार्क read शोणितेन विना, while अपरार्क reads पीडां for दु: खम्. K दण्डं for दु: खम्.

<sup>3</sup> D, F द्वाविंशतम्.

<sup>4</sup> K छेदने for भेदने.

<sup>5</sup> B मध्ये दण्डो.

<sup>6</sup> B, C, D, F, H संशये तु for संस्पर्शे तु.

<sup>7</sup> The printed मनुस्मृति reads हिंस्याचेच्छ्रेष्ठमन्त्यजः; but the मिता०, अपरार्क, वि. र., वीर० and other works read as in the text.

<sup>8</sup> C, H पाणिमुद्दिश्य. B, D, F दण्डे वा for दण्डं वा.

90

विष्णुः (विष्णुध. सू. ५. ७३)-एकं बहूनां निन्नतां प्रत्येकश उक्तो दण्डो द्विगुणः ॥ कात्यायनः

देहेन्द्रियविनाशे तु यथा दण्डं प्रकल्पयेत्। तथा तुष्टिकरं देयं समुत्थानं च पण्डितैः॥

५ तुष्टिकरं ताडिततोषकरम्। समुत्थानमौषधादिमूल्यं च पण्डितैरभिज्ञैः कल्पितं देयमित्यर्थः॥ पशुताडनादौ याज्ञवल्क्यः (२.२२५–२२६)

दुः खे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा। दण्डः क्षुद्रपश्चनां तु द्विपणप्रैभृतिः क्रमात् ॥ लिङ्गस्य छेदने मृत्यौ मध्यमो मृत्यमेव च। महापशुषु चैतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः॥

वृक्षोपघाते मनुः (८. २८५)

वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगो यथा यथा।
तथा तथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा॥

# ॥ इति दण्डपारुष्यम् ॥ २२॥

१५ ॥ अथ स्तेयम् ॥ २३ ॥

तदुपयोगितया त्रिविधं द्रव्यमाह नारदः (१७. १४–१६)
मृद्भाण्डासनखद्वास्थिदारुचर्मतृणादि यत्।
शमीधान्यं कृतान्नं च क्षुद्रद्रव्यमुदाहृतम्।।
वासः कौशेयवर्जं च गोवर्जं पशवस्तथा।
हरण्यवर्जं लोहं च मध्यं त्रीहियवादि च।।

<sup>1</sup> C omits देयं...तुष्टिकरम् (1.5).

<sup>2</sup> B, C, D, F, K द्विगुणः प्रभृतिक्रमात् ( C प्रभृतिः क्रमात् ).

<sup>3</sup> B, D, F खङ्गादिस्थदारु॰; C, K खङ्गादिस्थि॰. अपरार्क reads खङ्गादि-चारुचर्म॰; परा. मा. reads तन्तुचर्म॰. H, ॰युवादिकम् for तृणादि यत्.

हिरण्यरेत्नकौशेयं श्लीपुंगोगजवाजिनः। देवबाह्मणराज्ञां च विशेयं द्रव्यमुत्तमम्॥

### तत्र प्रकाशतस्करांस्तावदाह स एव

नैगमा वैद्यिकतवाः सभ्योत्कोचकवञ्चकाः।
देवोत्पात्वकराः क्षुद्राः शिल्पज्ञाः प्रतिरूपकाः॥
अक्रियाकारिणश्चेव मध्यस्थाः कूटसाक्षिणः।
प्रकाशतस्करा ह्येते तथा कुहकजीविनः॥

## र्मृत्यन्तरेपि (नारदपरिशिष्ट २-३)

प्रकाशवश्वकास्तत्र कूटमानतुलाश्रिताः।

तकोचकाः सोपधिका वश्वकाः पापयोषितः॥

प्रतिरूपकराश्चेव मङ्गलादेशवृत्तयः।

इत्येवमादयो होयाः प्रकाशास्तरकरा भुवि॥

### बृहस्पतिः

34

प्रच्छाद्य दोषं व्यामिश्र्य पुनः संस्कृत्य विक्रयी।
पण्यं तद्दिगुणं दाप्यो वणिग्दैण्डं च तत्समम्॥

<sup>1</sup> B, C, D, H, K हिरण्यं रतः . K puts the verse हिरण्यरतः ...
मत्तमम् immediately after ॰ तृणादि यत्.

<sup>2</sup> B, C, F, H ०पुंगीर्गज०.

<sup>3</sup> A, B, C, D, F, H दैवोत्पादकरा: (H ०कृत:); K दैवोत्पातविदो मैन्द्राः. स्मृतिच०, वि. र., परा. मा. and वीर० read ०त्पातविदो भद्राः.

<sup>4</sup> B, D, F मध्यमा: for मध्यस्था:. F मूहसाक्षिण:.

<sup>5</sup> N reads नारदोपि for स्मृत्यन्तरेपि.

<sup>6</sup> वि. र., स्मृतिच०, परा. मा. read कितवा: for वञ्चका: and पण्ययोषितः for पापयोषित:. वीर० reads परयोषितः.

<sup>7</sup> H पुनःसंस्कार॰.

<sup>8</sup> B, C, D, F, H विणिग्दत्वा च; K विणिग्दत्तं च.  $3 \circ [$  व्यवहारमयूख ]

अज्ञातौषधिमेत्रस्तु यस्तु व्याघेरतत्त्ववित्। रोगिभ्योर्थं समादत्ते स दण्ड्यश्चौरवद्भिषक् ॥ कूटाक्षदेविनः क्षुद्रा राजभाव्यहराश्च ये। गणका वश्वकाश्चेव दण्ड्यास्ते कितवाः स्मृताः ॥ अन्यायवादिनः सभ्यास्तथैवोत्कोचजीविनः। विश्वस्तवश्वकाश्चेव निर्वास्याः सर्व एव ते ॥ ज्योतिर्ज्ञानं तथोत्पातमविदित्वा तथा नृणाम् । शकुनादि च ये ब्र्युर्विनेयास्त प्रयत्नतः ॥ दण्डांजिनादिभियुक्तमात्मानं दर्शयन्ति ये। हिंसन्ति च्छद्मना नृणां वध्यास्ते राजपूरुषै: ॥ 30 खलपमूल्यं तु संस्कृत्य नयन्ति बहुमूल्यताम् । ये चाज्ञकान्वश्चयन्ति दुड्यास्तेथानुसारतः॥ हेमरत्नप्रवालाद्यान् कृत्रिमान् कुर्वते तु ये। केतुर्मूल्यं प्रदाप्यास्ते राज्ञे च द्विगुणं दमम् ॥ मध्यस्था वञ्चकाः स्युश्चेद्रागलोभादिना यदा । 94 साक्षिणश्चान्यथा ब्र्युर्दाप्यास्ते द्विगुणं दमम्।।

<sup>1</sup> अपरार्क (on II. 242) reads 'अजानकौषधं तन्त्रं यश्च व्याधेरतन्त्र'.

<sup>2</sup> B, H राज्यभाव्यः; D, F राज्याभाव्यः वि. र. reads राजद्रव्यहराश्च.

<sup>3</sup> D गुणका for गणका.

<sup>4</sup> परा. मा., वि. र. and वीर o read श्रावयन्त्यर्थलोभेन विनेया o.

<sup>5</sup> B, C, D, F, H वस्नालंकरणैर्युक्त० for दण्डाजिनादिभिर्युक्त०.

<sup>6</sup> अपरार्क, वि. र., वीर॰, परा. मा. read स्त्रीबालकान्बन्नयन्ति.

<sup>7</sup> अपरार्क and वि. र. read हेममुक्ताप्रवालाद्यम्.

<sup>8</sup> C द्विगुणं समम्; K राज्ञा तद्विगुणं दमम्.

व्यासः

साधनाद्यन्विता रात्रौ यदि प्रच्छन्नचारिणः। अविज्ञातनिवासाश्च ज्ञेयाः प्रच्छन्नतस्कराः॥

स एव

५ उत्क्षेपकः सन्धिभेत्ता पान्थमुद्रमन्थिमोचकः । स्त्रीपुंगोश्वपशुस्तेयी चौरो नवविधः स्मृतः ॥

सिनधिर्भित्त्यादेः ॥ याज्ञवल्क्यः (२.२७४) उत्क्षेपकयन्थिभेदौ करसंदंशहीनकौ ॥ कार्यौ द्वितीयापराधे करपाद्विहीनकौ ॥

१० संदंशस्तर्जन्यङ्गुष्ठौ ॥ मनुः ( ९. २७६ )
सिर्न्ध भिर्न्तवा तु ये चौर्य रात्रौ कुर्वन्ति तस्कराः ।
तेषां छित्त्वा नृपो हस्तो तीक्ष्णशुक्ते निवेशयेत् ॥

#### बृहस्पति:

तथा पान्थमुषो वृक्षे गले बद्धावलम्बयेत्।।

अङ्कुलीर्यन्थिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे प्रहे।

द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमईति।। (मनु ९. २७७)

अङ्गुली तर्जन्यङ्गुष्ठी ॥ द्रव्यं गृहीत्वा चौरपलायने विशेषमाह नारदः ( नारदपरिशिष्ट १६–१७ )

<sup>1</sup> स्मृतिच॰, परा. मा., वीर॰ read रात्रौ विचरन्त्यविभाविताः; and परा. मा. and वीर॰ read साधनाङ्गान्विताः.

<sup>2</sup> K करपादैकहीनकौ. मिता० and अपरार्क read करपादैकहीनकौ.

<sup>3</sup> B, C, D, F, H omit मनु:.

<sup>4</sup> B, C, D, F, H छित्वा for भित्त्वा.

<sup>5</sup> F तीक्ष्णमूले; H तीक्ष्णसूत्रे.

<sup>6</sup> K after तर्जन्यङ्गुष्ठौ adds प्रथमे ग्रन्थिभेदानामङ्गुरुयङ्गुष्ठयोर्वधः and omits the words द्रव्यं गृहीत्वा...स्त्रीहरणे.

<sup>7</sup> D, F विशेषमाइ याज्ञवल्वयः.

गोचरे यस्य मुष्येत तेन चौरेः प्रयक्षतः । प्राद्यो दाप्योथवा द्रव्यं पदं यदि न निर्गतम् ॥ निर्गते पुनरेतस्मान्न चेदन्यत्र पातितम् । सामन्तानमार्गपालांश्च दिक्पालांश्चेव दापयेत् ॥

५ याज्ञवल्क्योपि (२. २७२)

स्वसीमि दद्याद्धामस्तु पदं वा यत्र गच्छति। पश्चप्रामी बहिः कोशाइशप्राम्यथवा पुनः॥ इति।

स्त्रीहरणे व्यासः

स्त्रीहर्ता लोहशयने दग्धन्यो वै कटामिना।
१० नरहर्ता हस्तपादी छित्वा स्थाप्यश्चतुष्पथे॥

बृहँस्पतिः

34

गोहर्तुर्नासिकां छित्त्वा बद्धाम्भसि निमज्जयेत्।

नारदः ( नारदपरिशिष्ट २८)

सर्वस्वं हरतो नारीं कन्यां तु हरतो वधः। वाजिवारणलोहानां चाददीत बृहस्पतिः॥

सर्वस्वमित्यनुषङ्गः ॥ व्यासः

पशुहर्तुस्त्वर्धपादं तीक्ष्णशस्त्रेण कर्तयेत् ॥

<sup>1</sup> The printed नारदस्मृति reads चौराः for चौरः and मृग्याः for याहाः. परा. मा. reads as in the text.

<sup>2</sup> D, E, F, निर्गते तु पुन०. नारद० reads निर्गते तु यदा यसिन्नष्टेन्यत्र न पातयेत्; परा. मा. निर्गतं पुनरेतसान्न चेदन्यत्र याति तत्'; वि. र. and अपरार्क read निर्गते तु पदे तसान्न.

<sup>3</sup> F, H याचितं for पातितम्.

<sup>4</sup> B, D, F omit सामन्तान्...गच्छति.

<sup>5</sup> B, C, D, F, H omit बृहस्पति:... मज्जयेत्. M reads वधान्तमिति वर्जयेत्. K reads बध्वा तमिति वर्जयेत्; G reads बद्ध्वा तमिति मज्जयेत्.

नारदः ( नारदपरिशिष्ट २९ )

मेहापशुं स्तेनयतो दण्ड उत्तमसाहसम् ।

मध्यमं मध्यमपशून पूर्व क्षुद्रपशून्कृते ॥

मनुः (८. ३२०)

५ धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोप्यधिके वधः । शेषेष्वेकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥

कुम्भो विंशतिप्रथाः। स एव (मनु ८. ३२३) मुख्यानां चैव रक्षानां हरणे वधमहिति॥

नारदः ( नारदपरिशिष्ट २७=मनु ८. ३२१ )

१० सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्। रत्नानां चैव सर्वेषां शताद्भयधिके वधः॥

मनुः (८. ३२१-३२२)

सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम् ॥ पश्चाशतस्त्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते ॥ शेषेष्वेकादशगुणं मृत्याईण्डं प्रकल्पयेत् ॥

याज्ञवल्क्यः (२.२७०)

94

सचिहं ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्राद्विप्रवासयेत्।।

<sup>1</sup> B, C, D omit नारदः before महापशुम्. K महापशुं स्तेनयोग्यं दण्डमुत्तम॰.

<sup>2</sup> B, C, D, F, G पशून् हृत:; K ०पशून्हत:.

<sup>3</sup> B, C, D, F, K हरतोभ्यधिके वधः. The printed मनुस्मृति reads हरतोभ्यधिकं वधः.

<sup>4</sup> G omits स एव.

<sup>5</sup> F मूल्यदण्डः प्रकल्पते; B, C, D मूल्याइण्डः प्रकल्पते; K मूल्याइण्डम्.

मनुः ( ९. २४० )

प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः पूर्वे वर्णा यथोदितम् । नाङ्क्या राज्ञा छछाटे तु दाप्यास्तूत्तमसाहसम् ॥

याज्ञवल्क्योपि (२. २७०)

५ चौरं प्रदाप्यापहृतं घातयेद्विविधैर्वधैः ॥

नारदः (नारद १७. १९)

भक्तावकाशदातारः स्तेनानां ये प्रसर्पताम् । शक्ताश्च य उपेक्षन्ते तेपि तद्दोषभागिनः ॥

तइण्डैभागिनश्च ॥

॥ इति स्तेयम् ॥ २३ ॥

### ॥ अथ साहसम्॥ २४॥

तत्स्वरूपं नारदेनोक्तं (१७.१)

सहसा कियते कर्म यिंकचिद्वलद्वितः। तत्साहसमिति प्रोक्तं सहो बलमिहोच्यते॥ इति।

### १५ बृहस्पतिः

90

मनुष्यमारणं चौर्यं परदाराभिमर्शनम् । पारुष्यमुभयं चेति साहसं स्याचतुर्विधम् ॥

<sup>1</sup> B, D, F, K प्रायश्चित्तं च. C प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः.

<sup>2</sup> F पूर्ववर्णाः. The printed मनुस्मृति reads सर्ववर्णाः,

<sup>3</sup> K omits तहण्डभागिनश्च.

<sup>4</sup> G, K omit तत्स्वरूपं...मिहोच्यते.

<sup>5</sup> D, F दर्पितः for दिप तैः.

उभयं वाक्पारुष्यं दण्डपारुष्यं चेति ॥ नारदः (१७. ४-६)
फलमूलोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च ।
भङ्गीक्षेपोपमदीद्यैः प्रथमं साहसं स्मृतम् ॥
वासःपश्चर्त्रपानानां गृहोपकरणस्य च ।
ऐतेनैव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम् ॥
व्यापादो विषशस्त्राद्यैः परदाराभिमर्शनम् ।
प्राणोपरोधि यच्चान्यदुक्तमुक्तमसाहसम् ॥

याज्ञवल्क्यः (२.२७३)

बन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुँ जराणां च हारिणः।

प्रसद्य घातिनश्चेव शूलानारोपयेन्नरान्।।

### बृहस्पति:

प्रकाशधातका ये तु तथा चोपांशुघातकाः। ज्ञात्वा सम्यग्धनं हत्वा हन्तव्या विविधेर्वधेः॥ इति।

### स एव

१५ एकस्य बहवो यत्र प्रहरन्ति रुषान्विताः । मर्मप्रहारको यस्तु घातकः स उदाहृतः ॥

<sup>1</sup> वि. र. reads ०क्षेपापमर्दाधै:; स्पृतिच०, परा. मा. 'क्षेपावमर्दाधैः'.

<sup>2</sup> B, K पश्वन्नयानानां; C पश्वन्नपापानाम्.

<sup>3</sup> B, C, D, F, G, K कुअराणां विहारिण: (D, F विहारिणा).

<sup>4</sup> B, C, D, F, H आरोपयेन्नपः (F न्नप).

<sup>5</sup> D, F प्रकाशपातका. G omits प्रकाश...स एव.

 $<sup>\</sup>mathbf{0}$   $\mathbf{D}$  हत्वा for हत्वा;  $\mathbf{K}$  दत्वा ( हत्वा? ).

<sup>7</sup> B, C, D, F, H, K बृहस्पति: for स एव.

<sup>8</sup> B, C, D, F, G, K घातकास्त उदाहृताः. F मर्भप्रहारकारं तुः, वि. र. reads मर्भप्रहारदोषस्तु घातकस्य उदाहृतः.

#### कात्यायनः

आरम्भकृत्सहायश्च तथा मार्गानुदेशकः।
आश्रयः शस्त्रदाता च भक्तदाता विकेर्मिणाम्।।
युद्धोपदेशकश्चैव तद्विनाशप्रवर्तकः।
उपेक्षाकार्ययुक्तश्च दोषवक्तानुमोदकः।।
अनिषेद्धा क्षमो यः स्यात्सर्वे ते कार्यकारिणः।
यथाशक्त्यनुरूपं तु दण्डमेषां प्रकल्पयेत्।।

विप्रदण्डे विशेषमाह नारदः ( नारद १७. ९-१० )

अविशेषेण सर्वेषामेष दण्डविधिः स्मृतः ।

अविशेषेण सर्वेषामेष दण्डविधिः स्मृतः ।

वधादते ब्राह्मणस्य न वधं ब्राह्मणोईति ॥

शिरसो मुण्डनं दण्डस्तस्य निर्वासनं पुरात् ।

छछादे चाभिशस्ताङ्कः प्रयाणं गैर्दमेन च ॥ इति ।

आतर्नाय्यपि विप्रो न वध्यः । नाततायिवधे दोषोन्यत्र गोब्राह्य-णात्-इति सुमन्तूक्तेः । कात्यायनः

१५ आततायिनि चोत्कृष्टे तपःस्वाध्यायसंर्युते । वधस्तत्र तु नैव स्यात्पापे हीने वधो भृगुः ॥

<sup>1</sup> C, D, F विकर्मणाम्.

<sup>2</sup> अपरार्क, स्मृतिच० read ०नाशप्रदर्शकः and सर्वे तत्कार्यकारिणः. वि. ति. 'युक्लोपदेशकश्चैव'.

<sup>3</sup> B, C, D, F, G, H विश्रस्य दण्डे (C दण्डविशेषo).

<sup>4</sup> H गर्दमेन हि आत०.

<sup>5</sup> G omits आतताय्यपि...कात्यायनः.

<sup>6</sup> D, F स्वाध्यायसंयुतम्. स्मृतिच० reads ०स्वाध्यायजन्मतः and so does कुछ्क on मनु  $8.\,350$ .

आततायिन आह स एव

उद्यतासिविषाग्निश्च शापोद्यैतकरस्तथा। आर्थविणेन हन्ता च पिशुनश्चापि राजनि॥ भार्यातिकैमकारी च रन्ध्रान्वेपणतत्परः। एवमाद्यान्विजानीयात्सर्वानेवाततायिनः॥

वैसिष्ठोपि (वसिष्ठध. सू. ३. १६)

अग्निदो गरदश्चेव शस्त्रपाणिर्धनापहः। क्षेत्रदारहरश्चेव पडेते आततायिनः॥

यतु मनुः (८. ३५०)

१० गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ इति

यच कात्यायनः (=वसिष्ठध. सू. ३. १७)

आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारंगम् । जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत् ॥ इति

५५ तदिप शैद्दाद्वाश्वदाच ब्राह्मणिभन्नाततायिवधपरम् । ब्राह्मणग्रहणं तु कैमुतिक न्यायार्थम् । आततायी ब्राह्मणोपि वध्यः किमुतान्य इति मिताक्षरायां

<sup>1</sup> F आततायिनमाह.

<sup>2</sup> स्मृतिच॰ roads चापोद्यतकरस्तथा.

<sup>3</sup> F omits आथर्वणेन...०वधार्थमागच्छन् ( p. 242 l. 6 ).

<sup>4</sup> D भयनिक्रमकारी.

<sup>5</sup> C, H omit वसिष्ठोपि...ताथिनः.

<sup>6</sup> B, D बालवृद्धं वा for बालवृद्धों वा.

<sup>7</sup> स्मृतिच० and वीर० read वेदान्तगं रणे.

<sup>8</sup> B, D शब्दाद्वा दशाब्दाच; C शब्दद्वादशाब्दाच.

<sup>9</sup> G केमुतिकनयार्थम्.

३१ व्यवहारमयखो

उद्यम्य शस्त्रमायान्तं भ्रूणमप्याततायिनम् । निहत्य भ्रूणहा न स्यादहत्वा भ्रूणहा भवेत् ॥ इति

### गालवोक्तेः

स्वाध्यायिनं कुले जीतं यो हन्यादाततायिनम् । अहत्वा भ्रूणहा स स्यान्ने हत्वा भ्रूणहा भवेत् ॥ इति

बृहस्पत्युक्तेश्च । स्ववधार्थमागच्छन्नाततायिन्नाह्मणोपि वध्य एव । क्षेत्रदारादिहरो न्नाह्मणो न वध्यः क्षत्रियादिस्तु ताहशोपि वध्य इति चिन्द्रकाशयः । युक्तश्चायम् । मनुकात्यायनगालवबृहस्पतिवचसां स्ववधोद्यताततायिविशेषविषयतया सामान्यविपययोः पूर्वोक्तसुमन्तु-१० कात्यार्यनीयवचसोर्बाधस्योचितत्वात् ॥ यज्ज बृहस्पतिः

> आततायिनमुत्कृष्टं वृत्तस्वाध्यायसंयुतम् । यो नं हन्याद्वधप्राप्तं सोधमेधफलं लभेत् ॥ इति

तर्दिप स्ववधोद्यतिमन्नाततायिपरम् । किं च आततायिद्विजाप्र्याणां धर्मयुद्धेन हिंसनम्—इति कलौ वधोद्यतस्याततायिनो विप्रस्य हननं ५५ निषिद्धम् । तस्य विधितोप्राप्ते कलौ निषेधो व्यर्थः स्यात् । सर्वेपा-मिप कलिनिषधानां विधिप्राप्तगोचरत्वस्य—इमान्धर्मान्कलियुगे वर्ज्या-नाहुर्मनीषिणः—इति धर्मपदस्वरसेन सर्वनिबन्धेषु व्यवस्थापितत्वात् ॥ अतः कलौ स्ववधोद्यतोप्याततायी विष्रो न वध्यः । युगान्तरे तु

<sup>1</sup> B, D omit गालवोत्तः.

<sup>2</sup> H कुले जन्म.

<sup>3</sup> B, D स्यादहत्वा भ्रणहा भवेत्.

<sup>4</sup> B, C, F, G सुमन्तुकातीयवचसोः; H ०कात्यायनवचसोः.

<sup>5</sup> F यो इन्याद्वध०.

<sup>6</sup> G तदिष स्ववधोद्यतस्याततायिनो विप्रस्य (omitting a line).

<sup>7</sup> C, G तस्याविधितो प्राप्तत्वे.

<sup>8</sup> F omits व्यर्थ:...निषेधा (नां).

<sup>9</sup> F आततायिविप्रो.

वध्य एव । अन्यस्त्वाततायिविप्रः सर्वेष्विप युगेष्ववध्यः क्षत्रिया-दिस्त्वाततायी सर्वोपि सर्वयुगेषु वध्य इति दिक् ॥ हीनमध्योत्कृष्ट-द्रव्यहरणे दण्डमाह बृहस्पतिः

क्षेत्रोपकर्रणं चैव पुष्पमूलफलानि च।

पशुवस्त्रात्रपानानि गृहोपकरणं तथा।
पशुवस्त्रात्रपानानि गृहोपकरणं तथा।
हिंसयन् चोरयञ्छास्यो द्विशताद्यं दमं तथा॥
स्त्रीपुंगोहेमरत्नानि देवविप्रधनं तथा।
यौषेयं चोत्तमद्रव्यमेषां मूल्यसमो दमः॥
हिंतीं वा घातनीयः स्यात्प्रसैङ्गविनिवृत्तये॥

यौषेयं स्त्रीधनम् । वाशव्द एवार्थे । अत्र विनाशयन् हर्तेति पर्दस्व-रसात्साहसविपयमेतद्वच इति मदनः ॥ साहसप्रयोजकदण्डमाह याज्ञवल्क्यः (२.२३१)

१५ यः साहसं कार्यति स दाप्यो द्विगुणं दमम्। यश्चैवमुक्त्वाहं दाता कारयेत्स चतुर्गुणम्॥

द्वेगुण्यं चातुर्गुण्यं वा साक्षात्कर्तृदण्डापेक्षया ॥ साध्वीं विप्रां बला-द्रच्छतो दण्डमाह मनुः ( ८. ३७८ )

<sup>1</sup> वि. र. reads oकरणं सेतुं पुष्पमूलः स्मृतिचः 'व्करणं सेतुमूलपुष्पफलानि च'.

<sup>2</sup> D, F, H स्त्रीपुंसो हेम॰.

<sup>3</sup> रमृतिच॰ reads हन्ता वा for हर्ता वा.

<sup>4</sup> M reads प्रासङ्गविनिवृत्तये for प्रसङ्गविनि०.

<sup>5</sup> स्मृतिच॰ and वि. र. read कीशेयं for योपेयम्. D, F यौपा स्त्रीधनम्.

<sup>6</sup> D, F पक्षः स्वरसात्.

<sup>7</sup> B, C, D, F, G, H साहसप्रयोजकस्य.

<sup>8</sup> म दाता कारयति स दाप्यो.

<sup>9</sup> B, C, G, H द्वैगुण्यचातुर्गुण्ये.

<sup>10</sup> B, C, D, F, H omit साध्वी ( H विश्रां also ).

२४४ साध्वीं विश्रां गच्छतां ब्राह्मणक्षत्रियादीनां दण्डः [ १२४

सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां वित्रां बलाद्रजन् ॥ तादृश्यां वित्रायां क्षत्रियादेस्तु बृहस्पतिराह

सहसा कामयेद्यस्तु धनं तस्याखिलं हरेत्। उत्कृत्य लिङ्गं वृपणौ भ्रामयेद्रईभेन तु॥

५कामयेत्परपत्नीं गच्छेत्।। क्षत्रियादीनामनुलोमानां प्रतिलोमानां च 'बलात्सजातीयभार्यागमने दण्डमाह कात्यायनः

> स्त्रीषु कृतोपभोर्गः स्यात्त्रसह्य पुरुपो यदा । वधे तस्य प्रवर्तेत कार्यातिक्रमणं हि तत् ॥

स एव

१० अनिच्छन्ती तु या भुक्ता गुप्तां तां वासयेद्वहे।
मिलनाङ्गीमधःशय्यां पिण्डमात्रोपजीविनीम्।।

स एव

हीनवर्णोपभुक्ता या त्याज्या वध्याथवा भवेत्।।

वधस्तिच्छन्त्यां बोध्यः ॥ हीनमध्यमोत्तमसाहसेषु दण्डमाह नारदः ४५ (१७. ७-८)

तस्य दण्डः क्रियापेक्षः प्रथमस्य शतावरः । मध्यमस्य च शास्त्रक्षेट्षः पञ्चशतावरः ॥

<sup>1</sup> B, C, F, H विप्रां गुप्ताम्.

<sup>2</sup> B, D, F क्षत्रियाद्यस्तु.

<sup>3</sup> B, C, G, H सजातीयपरभार्या०.

<sup>4</sup> स्मृतिच० roads वृत्तोपभोगः; वि. र. वृत्तोपयोगः'.

<sup>5</sup> A वधस्तत्र प्रवर्तेत ; B, C, D, F, G, H वधे तत्र प्रवर्तेत.

<sup>6</sup> B, D यो भुक्तवा; A, B, D अनिच्छन्तीति.

<sup>7</sup> H मध्यदण्डः.

उत्तमे साहसे दण्डः सहस्रावर इष्यते। वधः सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्गने॥ तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे॥ इति।

वर्धच्छेदनासुपदेशस्तु राजानं प्रति नान्यस्य तस्येव दण्डकरणेधि-५ कारात् ॥

# ॥ इति साहसम्॥ २४॥

## ॥ अथ स्त्रीसंग्रहणम्॥ २५॥

बलात्परभार्यागमनस्य साहसत्वात्पूर्वमेव दण्ड उक्तः । छलेन सजा-तीयपरभार्यागमने त्वाह बृहस्पतिः

१० छद्मना काभैयेद्यस्तु तस्य सर्वहरो दमः।
अङ्कयित्वा भगाङ्केन पुरान्निर्वासयेत्ततः॥

सर्वहरः सर्वस्वहरः । अयं च दण्डः समायाम् । हीनायामेतदर्धम् । उत्तमायां वधः । तथा च स एव

दमो नेर्गः समायां यो हीनायामधिकस्ततः।
अप पुंसः कार्योधिकायां तु गमने संप्रमापणम्॥

हीनमध्योत्तमत्रिविधस्त्रीसंत्रहणे दण्डमाह स एव त्रयाणामपि चैतेषां प्रथमो सध्य उत्तमः। विनयः कल्पनीयः स्याद्धिकोपि बलाद्रहः॥

<sup>1</sup> F बन्ध: for वध:.

<sup>2</sup> G omits वधच्छेद...धिकारात्.

<sup>3</sup> D, E, F, G कारयेद्यस्तु.

<sup>4</sup> B, D, E, F नय: for नेय:; the वि. र. and वि. चि. (p. 117) read दमोन्तिमः समायां तु हीनायामिवकस्ततः. B, D, E, F समायां च.

<sup>5</sup> A, B, D, E, F स्यानमध्यमोपि for स्याद्धिकोपि. G अधिको द्रविणाधि for अधिकोपि बलाद्रहः; अपरार्क, वि. र., वीर० read अधिको द्रविणाधिके

दुर्वृत्तस्य परिख्या सह संभाषणे दण्डमाह मनुः (८.३५४)

परस्य पत्या पुरुषः संभाषं योजयेत्सह । पूर्वमाक्षारितो दोषैः प्राप्त्रयात्पूर्वसाहसम् ॥

पित्रादिभिर्निवारितयोः स्त्रीपुंसयोः संभाषणे दण्डमाह याज्ञवल्कयः ५(२.२८५)

श्वी निपेधे शतं दण्ड्या द्विशतं तु दमं पुमान्। प्रतिपेधे तयोर्दण्डो यथा संप्रहणे तथा।।

प्रत्येकनिपेधविषयं पूर्वमर्धम् । उभयनिषेधे उत्तरम् ॥ उभयोरनुराग-कृतंसंभोगे दण्डमाह याज्ञवल्क्यः (२.२८६)

१० सजातावुत्तमो दण्ड आँनुलोम्ये तु मध्यमः। प्रातिलोम्ये वधः पुंसो नार्याः कर्णादिकर्तनम्॥

#### कात्यायनः

सर्वेषु चापराधेषु पुंसो योर्थदंमः स्मृतः। तद्धं योपितो द्युर्वधे पुंसोङ्गकर्तनम्॥

१५ व्यभिचरितविप्रागमने तु मनुः (८. ३७८)

शतानि पश्च दण्ड्यः स्यादिन्छन्या सह संगमे ।।

<sup>1</sup> G संभाषे for संभाषम्. The printed मनु reads संभाषां योजयन्रहः; वि. र. reads as in the text; वीर॰ 'संलापं योजयेत्.'

<sup>2</sup> B, C, D, E, F, H स्त्रीपंसो for स्त्रीपंसयो:.

<sup>3</sup> E omits स्त्री निषेधे...संभोगे दण्डमाह याज्ञवल्तयः. A दमः पुमान् for दमं पुमान्; the printed याज्ञ० reads दद्यात् for दण्ड्या.

<sup>4</sup> B, C, D, F, H ०रागकृते संभोगे.

<sup>5</sup> E अनुलोमे for आनुलोम्ये.

<sup>6</sup> F पुंसी योर्थः दमः

<sup>7</sup> C, D, F वधी पुंसोङ्ग॰.

<sup>8</sup> E व्यभिचरितास्वनुलोमानुगविप्रागमने तु.

<sup>9</sup> C, G, H संगतः for संगमे.

इदं सजातीयापरम् । व्यभिचरितास्वनुलोमासुँ गमने स एव (मनु ८. ३८५)

अगुप्ते वैश्यराजन्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो ब्रजन् । शतानि पश्च दण्ड्यः स्यात्सहस्रं त्वन्यजिर्ह्मयम् ॥ इति ।

भयत्तु मर्नुः (८.३८३)—सहस्रं ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते व्रजन—इति तत्साध्वीपरम् ॥ शूद्रस्य प्रातिलोम्येन गमने दण्डमाह मनुः (८.३७४)

शूरो गुप्तमगुप्तं वा द्वैजातं वर्णमावसन् । अगुप्तं लिङ्गसर्वस्वं गुप्तं सर्वेण हीयते ॥

१० श्रूरो गुप्तां द्विजां गच्छन् लिङ्गच्छेदनं सर्वस्वहरणं चाहिति गुप्तां तु गच्छन्सर्वस्वहरणं वधं चाहितीत्यर्थः ॥ गौतमः (गौ. ध. सू. १२. २-३) आचार्यस्यभिगमने लिङ्गोद्धारः सर्वस्वहरणं च गुप्ता चेद्वधोधिकः-इति । मनुः (८. ३७६)

ब्राह्मणीं तु यदा गुप्तां गच्छेतां वैश्यपार्थिवौ । वैश्यं पञ्चशतं कुर्यातक्षत्रियं तु सहस्रिणम् ॥

### स एव ( मनु ८. ३७७ )

<sup>1</sup> C सजातीयपरम्.

<sup>2</sup> B, D, E, F ०लोमानुगमने; G ०गमनेषि.

<sup>3</sup> H व्रजेत् for व्रजन्. The printed मनु reads अगुभे क्षत्रियवैश्ये.

<sup>4</sup> B, C, D, E, F, G, H ०िस्रयामिति for स्वियमिति.

<sup>5</sup> A, B, C, D, E, F, H omit मनु: after यत्त.

<sup>6</sup> B, C, D, E, F दाप्यो गुप्ते विद्रक्षत्रिये व्रजन्; A सहस्रं ब्राह्मणे दण्डो गुप्ते विद्रक्षत्रिये व्रजन्.

<sup>7</sup> G अगुप्तमङ्गसर्वस्वं; the printed मनु reads अगुप्तमङ्गसर्वस्थै:.

<sup>8</sup> E omits गुप्तं सर्वेण...गच्छन्सर्वस्व ०. B, C, H गुप्तः सर्वेण; D, F गुप्तसर्वेण.

<sup>9</sup> D, E, F सहस्रियं for सहस्रिणम्.

# २४८ क्षत्रियवैश्यादीनां ब्राह्मणीगमने दण्डविधानम् [ १२५

उभीविष हि तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह। विप्नुतौ शूद्रवद्दण्ड्यो दग्धव्यो वा कटामिना॥

स एव ( मनु ८. ३८२ )

वैश्यश्चेत्क्षत्रियां गुप्ता वैश्यां वा क्षत्रियो व्रजेत्। यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तावुभौ दण्डमर्हतः॥

अगुप्तैं ब्राह्मणीगमने यो दण्डः स इत्यर्थः ॥ वसिष्ठः (वसिष्ठधः सू. २१. ३-५) राजन्यश्चेद्वाह्मणीमभिगच्छेच्छरपत्रैर्वेष्टयित्वा राजन्य-मग्नौ प्रास्येदेवं वैदयो राजन्यायां मैथुनमाचरञ्छूद्रस्तु राजन्यावै- इययोः-इति ॥ नारदः (१५. ७३-७५)

भांता मातृष्वसा श्रश्नमातुलानी पितृष्वसा ।
पितृव्यसिखिशिष्यस्त्री भिगनी तत्सखी स्तुपा ॥
दुहिताचार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता ।
राज्ञी प्रत्रजिता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥
आसामन्यतमां गच्छन् गुरुतल्पग उच्यते ।
शिश्रस्रोत्कर्तनात्तत्र नान्यो दण्डो विधीयते ॥

याज्ञवल्क्योपि ( ३. २३२-२३३ )

पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्नुषामि ।
मातुः सपत्नीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥
आचार्यपत्नीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः ।
छित्त्वा लिङ्गं वधस्तस्य सकामायाः स्निया अपि ॥

<sup>1</sup> H omits उभावपि...कटाझिना.

<sup>2</sup> D omits गुप्तया सह...यो ब्राह्मण्या०.

<sup>3</sup> B, C, D, E, H अगुप्तानाह्मणी॰. G omits अगुप्त...इत्यर्थ:.

<sup>4</sup> B, C, D, E, F एवं मातृसमा श्रश्नः (С एकमातृ०).

<sup>5</sup> B, D, E, F तनयां for स्वसुताम्.

अयं च दण्डो न ब्राह्मणस्य

परदाराभिमर्शे तु प्रवृत्तं तु महीपतिः। उद्वेजनकरैदण्डेश्चिह्मयित्वा प्रवासयेत्।। अत्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं वधमहिति।। इति

५ ब्राह्मणाधिकारे बृहस्पतिवचनात् । शङ्कालिखितौ-येर्न येनाङ्गेनापराधं कुर्यात्तत्तदस्य छेत्तव्यमन्यत्र ब्राह्मणात् ॥ ब्राह्मणस्य दास्यादिगमने दण्डमाह याज्ञवल्कयः (२.२९०)

अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथैव च । गम्यास्वपि पुमान्दाप्यः पञ्चाशत्पणिकं दमम् ॥

१० अवरुद्धाः स्वामिना पुरुषान्तरं प्रैति गन्तुं निषिद्धाः ॥ नारदः (१५. ७८-७९)

स्वैरिण्यत्राह्मणी वेद्या दासी निष्कासिंनी च या। गम्याः स्युरानुलोम्येन क्षियो न प्रतिलोमतः ॥ आस्वेव तु भुजिष्यासु दोषः स्यात्परदार्वेवत्॥

१५ अब्राह्मणीति स्वैरिणीविशेषणम् । स्वैरिणी स्वतन्त्रा पुंश्वली । निष्का-सिनी कुटुम्बान्त्रिर्गता पुंश्वली ॥ याज्ञवल्क्यः (२.२९४)

> अन्त्याभिगमने त्वङ्ग्यः कुवन्धेन प्रवासयेत्। शूद्रस्तथाङ्ग्य एव स्यादन्त्यस्यायीगमे वधः॥

<sup>1</sup> B, D, E, F प्रवृत्तं तु स महीपति:.

<sup>2</sup> C omits one येन.

<sup>3</sup> D, G ब्राह्मणदास्यादि; E ब्राह्मणं दास्यादि .

<sup>4</sup> G omits प्रति गन्तुं...इति द्यूत० (p. 252 l. 17). C ०न्तरं गन्तुं प्रतिषिद्धाः.

<sup>5</sup> A वैश्या for वेश्या.

<sup>6</sup> F, H निष्कासिता च for निष्कासिनी च.

<sup>7</sup> H पारदारिकी for परदारवत्.

<sup>8</sup> B, C, H कबन्धेन for कुबन्धेन. ३२ [व्यवहारमयख]

स्त्रीकृते संग्रहणे तस्या दण्डमाह नारदैः

गृहमागत्य या नारी प्रलोभ्य स्पर्शनादिना। कामयेत्तत्र सा दण्ड्या नरस्यार्धदमः स्मृतः॥

ब्राह्मण्यादीनां शूद्रादिगमने दण्डमाह यमैः

५ वृषळं सेवते या तु ब्राह्मणी मदमोहिता।
तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने वध्यघातिनाम्।।
वैदयं वा क्षत्रियं वापि ब्राह्मणी सेवते तु या।
शिरसो मुण्डनं तस्याः प्रयाणं गर्दभेन तु॥

वृषतः शूद्रः वध्यघातिनः सौनिकास्तेषां स्थान इत्यर्थः। अयं च १० दण्डोत्यासक्ताविति चिन्द्रकायाम्।। व्यभिचारिनश्चयोपायमाह याज्ञ-वल्क्यः (२.२८३)

पुमान्संत्रहणे प्राह्यः केशाकेशि परिख्याः। सद्यो वा कामजैश्चिह्नः प्रतिपत्तौ द्वयोस्तथा॥

द्वयोरित्यनेनान्यतरेण प्रतिपन्नेपि व्यभिचारे न निश्चयः॥ दूषण १५ आह याज्ञवल्क्यः (२. २८९)

> शतं स्नीदृषणे दद्याहे तु मिथ्याभिशंसने ॥ पशून् गच्छञ्छतं दाप्यो दीनां स्नीं गां च मध्यमम् ॥ इति ।

तथा

## अयोनी गच्छतो योषां पुरुषं चाभिमेहतः॥

<sup>1</sup> B, D, E, F, H omit नार्दः after दण्डमाह.

<sup>2</sup> F omits यम:.

<sup>3</sup> H परिश्रयाम्. F omits परिश्रयाः... कुर्वत इत्यर्थः (p. 251 l. 2).

<sup>4</sup> D, E व्यभिचारे निश्चयः.

<sup>5</sup> B, C, D, E दीनां स्त्रीं चैव मध्यम०.

<sup>6</sup> B, C, D, E पुरीषं for पुरुषम्.

चतुर्विशतिको दण्डस्तथा प्रव्रोजितागमे ॥ (याज्ञवल्क्य २.२९३) दीनां दुःखितां स्वपत्नीमपि । स्त्रीसंमुखं पुरीषादि कुर्वत इत्यर्थः ॥

॥ इति स्त्रीसंग्रहणम् ॥ २५॥

॥ अथ स्त्रीपुंधर्मः॥ २६॥

**५तत्र भ**र्तुः संगुणपत्नीत्यागे दण्डमाह

अनुकूलामवाग्दुष्टां दक्षां साध्वीं पतिर्त्रताम् । त्यजन् भार्यामवस्थाप्यो राज्ञा दण्डेन वै पतिः ॥

याज्ञवल्क्यः (१.७६)

आज्ञासंपादिनीं दक्षां वीरसूं प्रियवादिनीम् । २० त्यजन् दाप्यस्तृतीयांशमद्रव्यो भरणं स्त्रियाः ॥

क्रियं प्रत्याह स एव ( याज्ञवल्क्य १. ७७)

स्त्रीभिर्भर्तृवचः कार्यमेष धर्मः परः स्त्रियाः। आशुद्धेः संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषितः॥

# इति स्त्रीपुंधर्मः॥ २६॥

<sup>1</sup> B, C, D प्रव्रजितागमे; E प्रवृजिता .

<sup>2</sup> H reads इति स्त्रीसंग्रहणम्। इति व्यवहारमयूखः समाप्तः (omitting the rest).

<sup>3</sup> D, E स्त्रीपुंधर्माः. F omits अथ स्त्रीपुंधर्म...गुणीकृतम् (p. 256 l. 7).

<sup>4</sup> F सुगुण for सगुण. D, E omit तत्र भर्तु ... या इवल्क्य:.

<sup>5</sup> नारद॰, वि. र., परा. मा., वीर॰ read प्रजावती for पतिव्रताम् and भूयसा for वै पति:.

<sup>6</sup> B omits स्त्रियाः after भरणम्.

<sup>7</sup> D, E स प्रतिक्यो हि.

<sup>8</sup> C इति पुंस्तीधर्मः.

# अर्थ द्यूतसमाह्रयौ ॥ २७॥

याज्ञवल्क्यः (२.२०१)

प्राप्ते नृपतिना भागे प्रसिद्धे धूर्तमण्डले । जितं ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा न तु ॥

५ प्रसिद्धे अप्रच्छन्ने । धूर्तमण्डले द्यूर्तस्थाने । सिभको राज्ञा कृतो द्यूता-ध्यक्षः । एवं प्रकारेण जितं राजा दापयेन्नान्यदित्यर्थः ॥ द्यूते कपट-कर्तुर्दण्डमाह स एव ( याज्ञवल्क्य २. २०२ )

राज्ञा सचिह्नं निर्वास्याः कूटाक्षोपधिदेविनः ॥

उपधिः छलम्। राजाज्ञां विना द्यूते दण्डमाह् मनुः ( ९. २२४ )

द्विजलिङ्गमुपवीतवेदपाठादि ॥ द्यूतधर्भ समाह्वयेतिदिशति याज्ञवल्कयः (२. २०३)

एष एव विधिर्झेयः प्राणिद्यूते समाह्वये।। अप्राणिद्यूत इति समाह्वयविशेषणं तिद्भिन्न इत्यर्थः।।

# ॥ इति चूतसमाह्यौ ॥ २७॥

<sup>1</sup> A, B, C, D, E अथ धतम्.

<sup>2</sup> D, E मूर्तिमण्डले for धूर्तमण्डले.

<sup>3</sup> B, C, E द्यतस्थले for द्यतस्थाने.

<sup>4</sup> B, C, E नान्यथेत्यर्थः.

<sup>5</sup> वि. र. reads प्राणिद्यतसमाह्नये.

<sup>6</sup> A, B, F, G, M तिद्धन इत्यर्थः.

<sup>7</sup> B, C, E द्वतसमाह्रयश्च for जूतसमाह्नयौ; C जूतसमाह्नयश्च; A जूतसमाह्नयः.

# ॥ अथ प्रकीणकम् ॥ २८॥

याज्ञवल्क्यः ( २. २९५--२९६ )

उनं वाष्यधिकं वापि लिखेद्यो राजशासनम्।
पारदारिकचौरौ वा मुश्चतो दण्ड उत्तमः॥
अभक्ष्येण द्विजं दु<sup>र्</sup>यन् दण्ड्य उत्तमसाहसम्।
मध्यमं क्षत्रियं वैद्रयं प्रथमं शुद्रमधेकम्॥

अभक्ष्यं सुरामूत्रपुरीषादि ॥ स एव ( याज्ञवल्क्य २. २९७ ) कूटस्वर्णव्यवहारी विभासस्य च विक्रयी । अङ्गहीर्नस्तु कर्तव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम् ॥

१० विमांसं गवादिमांसम् । चैशब्देनाङ्गच्छेदनमपीति मिताक्षरायाम् । तथा शक्तो ह्यमोक्षयम् स्वामी दंष्ट्रिणां शृङ्गिणां तथा । प्रथमं साहसं दण्ड्यो विकुष्टे द्विगुणं तथा ॥ (याज्ञवल्क्य२.३००)

विक्रोशः ऋन्दनम् ॥ मनुः (८. २९६-२९८)

मनु ध्यमारणे क्षिप्रं चौरवत् किल्भिषी भवेत्।

प्राणभिरसु महत्स्वर्धं गोगजोष्ट्रहयादिषु ॥

क्षुद्रकाणां पश्नां तु हिंसने द्विशतो दमः।

पश्चाशत्तु भवेदण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु ॥

<sup>1</sup> A दूष्यन्. मिता० reads दूष्यः अपरार्क 'द्विजं प्रदुष्याभक्ष्येण'.

<sup>2</sup> B, C, D, E शूद्रधर्मिकम्; G शूद्रमधिकम्.

<sup>3</sup> D, E निमांसस्य च विक्रयः.

<sup>4</sup> B, D, E अङ्गहीनश्च; अपरार्क reads ज्यङ्गहीनस्तु.

<sup>5</sup> G omits च शब्देना ... क्षरायाम्.

<sup>6</sup> B, C, D, E omit तथा.

<sup>7</sup> B, C, D अमोक्षयन्नार्ते दंद्रिणं (B oni) ऋक्षिणम्.

<sup>8</sup> D मनुष्यमारणम्.

<sup>9</sup> B, D, F चोरवत्किल्बिषं; मनु reads क्षितं चौरवत्किल्बिषम्

<sup>10</sup> A, B, C, D, E प्राणिभृत्म.

गर्दभाजोविकान् हन्तुर्ण्डः स्यात्पश्चमाषकः।
माषकस्तु भवेद्दण्डः श्वशूकरनिपातने।। इति।

अयं दण्डो हतमूल्यदानानन्तरं बोध्यः। याज्ञवल्कयः (२.३०१)

जौरं चौरेत्यभिवदन् दाप्यः पश्चरांतं दमम् । उपजीव्य धनं मुश्चंस्तदेवाष्टगुणं स्मृतम् ॥

उपजीव्य गृहीत्वा ।

राज्ञोनिष्टप्रवक्तारं तस्यैवाक्रोशकारिणम्। तन्मक्रस्य च भेत्तारं जिह्वां छित्त्वा प्रवासयेत्॥ (याज्ञवल्क्य २. ३०२)

१० अनिष्टं मरणादि । आक्रोशस्तव राज्यभ्रंशो भवत्वित्यादि ॥ मनुः ( ९. २७५ )

राज्ञः कोशापहर्तृश्च प्रतिकूलेष्ववस्थितान्। घातयेद्विविधेद्ण्डेररीणां चोपजीपकान्॥

याज्ञवल्क्यः (२.३०३)

१५ मृताङ्गलप्नविकेतुर्गरोस्ताडयितुस्तथा । राजयानीसनारोदुर्दण्ड उत्तमसाहसः ॥

मृताङ्गलग्नं मृतकवस्नादि ॥ स एव (२. ३०४) दिनेत्रभेदिनो राजदि ष्टादेशकृतस्तथा। विप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोष्टशतो दमः॥

<sup>1</sup> मनु reads गर्दभाजाविकानां तु दण्डः.

<sup>2</sup> B, D, E अयं च इतमूल्यदानोत्तरबोध्यः; C, G अयं च दण्डो मृल्यादि-दानान्तरं बोध्यः (G इतमूल्यादि०).

<sup>3</sup> B, C, D, E जारचारेत्याभ०.

<sup>4</sup> D, E, G पञ्चाशतं दमः (दमं G).

<sup>5</sup> B, D, E मुञ्जत्.

<sup>6</sup> A, B, C, D, E, G चोपजापकम्. वीर॰ reads दण्डेहरेत्सर्वस्वमेव च.

<sup>7</sup> B, C, D, E, G व्यानसमारोद्धः; E क्साइसं for क्साइसः.

<sup>8</sup> B, C, D, E राजादिष्टदिशकृतस्तथा ( C देशकृत॰; D ॰ कृतास्तथा ).

826]

नेत्रद्वयभेत्त् राजनिषिद्धकर्मकर्तुर्वित्रवृत्त्या जीवितुश्च श्रद्रस्थेत्यर्थः । श्राद्धेभोजनार्थं तु यक्कोपवीतधारणे तप्तशालाकया यक्कोपवीतवद्रेखा कार्येति स्मृत्यैन्तरे मिताक्षरायाम् ॥ व्यवहारान्यथाकारिणां दण्डमाह स एव (याक्कवल्क्य २. ३०५-३०६)

५ दुईष्टांईतु पुनर्दष्वा व्यवहारात्रृपेण तु । सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद्विगुणं दर्मम् ॥ यो मन्येताजितोस्मीति न्यायतोपि पराजितः । तमायान्तं पुनर्जित्वा दापयेद्विगुणं दमम् ॥

अत्र सर्वत्रानुक्तसंख्येया संख्यां पणविषयिणी ज्ञेया। पणर्स्तु कर्षोनिमतं १० ताम्मम् । कार्षिके ताम्मिके पणः—इति कोर्शात् (अमर. २.९.८८)। कर्षः पलचतुर्थाशः। वराटकानां दशकद्वयं यत्सा काकिणी ताश्च पणश्चतस्नः—इति भारकराचार्योक्तश्च (लीलावती २) पणः॥ उत्तमसाहसादिकं तु

साशीतिपणसाहस्रो दण्ड उत्तमसाहसः।

१५ तदर्धं मध्यमः प्रोक्तस्तद्धमधमः स्मृतः ॥ इति (याज्ञवल्कय १. ३६६)।

तथी उक्तापराधेषुक्तपरिमाणदण्डेर्दमनासंभवेधिकोपि दण्डः। यथा-हापस्तम्बः ( १=गौ. ध. सू. ११. २८ )-दण्डो दमनादित्याहुस्तेना-दान्तान् दमयेत् इति ॥ तथा सर्वस्वापहारदण्डे विशेषमाह नारदः २० ( २०. १०-११ )

<sup>1</sup> G omits श्राद्ध...क्षरायाम्. E श्राद्धभोजने तु.

<sup>2</sup> B, D, E omit स्मृत्यन्तरे.

<sup>3</sup> अपरार्क reads सम्यग्हृङ्घा तु दुर्दृष्टान्.

<sup>4</sup> E समं for दमम्.

<sup>5</sup> Е संख्यया पण०.

<sup>6</sup> E omits पणस्तु...चतुर्थाशः.

<sup>7</sup> A, B, C, D, E, G कार्षिकस्ताम्निकः पण इति.

<sup>8</sup> B, D, E स्मृते: for कोशात्.

<sup>9</sup> Е तथापराधेषूक्त०.

आयुधान्यायुधीयानां वाह्यादीनेवाह्यजीविनाम् । वेदयास्त्रीणामलंकारान् वाद्यातोद्यादि तद्विदाम् ॥ . यच यस्योपकरणं येन जीवन्तिं कारुकाः । सर्वस्वहरणेप्येतन्न राजा हर्तुमहिति ॥

५ अन्यायाद्वहीतस्य दण्डस्य प्रतिपत्तिमाह याज्ञवल्कयः (२.३०७) राज्ञान्यायेन यो दण्डो गृहीतो वरुणाय तम्। निवेद्य दद्याद्विप्रेभ्यः स्वयं त्रिंशद्वुणीकृतम्॥

त्रिंशद्वणं वरुणोद्देशेन संकल्प्य विश्रेभ्यो दद्यादित्यर्थः ॥

॥ ईति प्रकीर्णकम् ॥ २८ ॥

१० चर्मण्वती तरणिजा शुभसंगमस्य सान्निध्यभाजि कृतशालिनि मध्यदेशे। ख्याता भरेहनगरी किल तत्र राजा राजीवलोचनरतो भगवन्तदेव:।।

इति श्रीसंगैरवंशावतंसमहाराजाधिराजश्रीभगवन्तदेवादिष्टश्रीजगद्धर-१५ भट्टनारायणसूरिसृनुपण्डितशिरोरत्नमीमांसापारावारपारीणधुरीणभट्टशं-करसूनोर्भट्टनीलकण्ठकृते भगवद्भास्करे व्यवहारमयूखः सँमाप्तः ॥

<sup>1</sup> D, E वाश्वजीविनाम्. नारद० reads शिल्पद्रव्याणि शिल्पिनाम्.

<sup>2</sup> C विशां स्त्रीणाम्.

<sup>3</sup> E वाद्यादि तदिदाम्.

<sup>4</sup> E जीवति कारुकः. नारद० reads कार्वः.

<sup>5</sup> A, B, C, D, F, G, N omit इति प्रकीर्णकम्.

<sup>6</sup> A, B, C, D, F, G omit चर्मण्वती...भगवन्तदेव:.

<sup>7</sup> D, F इति सेङ्गरवंशा॰; B, C, N इति श्रीमीमांसकशंकरभट्टात्मजभट्ट-नीलकण्ठकृते (B ॰कण्ठस्य कृती; N ॰कण्ठेन कृते ) भारकरे (B भगवद्भा-स्करे ) न्यवहारमयूखः समाप्तः (B omits समाप्तः).

<sup>8</sup> D संपूर्णः for समाप्तः ; F संपूर्णम्.

D after संपूर्णः adds संवत् १८२० वर्षे ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे तिथौ १० दशम्यां सोमवासरे लिखितमिदं पुस्तकम्। मङ्गलं लेखकानां च पाठकानां च मङ्गलम्। मङ्गलं सर्वलोकानां भूमिभूपतिमङ्गलम्॥ लेखकपाठकयोः शुभं भवतु। कल्याण- मस्तु। श्रीरस्तु; F also has the verse मङ्गलं &c.

## NOTES ON THE VYAVAHĀRAMAYŪKHA.

Page 1, lines 1-2. उक्ता नृपनय - Nīlakan tha composed the Vyavahāramayūkha immediately after the Nītimayūkha. In the latter work (p. 59 Benares ed. of 1880) he says 'व्यवहारमयूखे दर्शयिष्यामः'. For the order in which the twelve Mayūkhas were composed, vide Introduction (sec. III.).

Page 1, lines 3-4. द्विज...गुरम्—This verse applies both to God S'ankara, the presiding deity of the sacred city of Benares and to S'ankara, the father of Nīlakaṇṭha. दिज...न्यम्—who has the moon as the only (or principal) thing (by way of decoration) on his head (with god शंकर); who is the only leader among the best of Brāhmaṇas (with शंकरभट). युषाध्यक्षम्—who is the lord of the bull (with god शंकर); who supervised over religious duties (of people). 'मुकृते वृषमे वृषः' अमरः. 'वृषो हि भगवान्धर्मः' मनुः 8. 16. शिवया पार्वत्या अन्वितम् or शिवेन (कत्याणेन मङ्गलेन वा) अन्वितं (with शंकरभट). कार्या...देष्टारम्—who inspired all in Kās'ī; who was the teacher of all in Kās'ī. गुरम्-पूज्यं (with god शंकर); पितरम्.

Page 1, lines 5-6. विरोधि...चकार—several meanings of this verse have been proposed. The idea seems to be that शंकरभर, father of नीलकण्ड, was the very embodiment of the God S'ankara. Following the words of the भगवद्गीता (X. 41 'ययद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ वं मम तेजोंशसंभवम् ॥') men of genius were deemed to be the avatāras of the supreme Being (परः पुमान्). शंकरभर was a profound Mīmānsaka and wrote several works on topics connected with the Pūrvamīmānsā. Vide Introduction (sec. II.). शंकरभर is spoken of as मीमांसाद्वेतसाम्राज्यधुरंघर in the colophon at the end of the Ms. of his Dvaitanirṇaya

1 [Notes on Vyavahāramayūkha]

and is styled मीमांसाद्वैतसाम्राज्यनीतिज्ञः in the introductory verses of the same work. There were two divergent schools of the Pūrvamīmānsā, one headed by Prabhākara (called गुरु also ) and the other by Kumārila (called भद्द also ). नीलकण्ड says that in ancient times arose the two avatāras, viz. प्रभाकर and कुमारिल, who exhibited divergent paths (of the Pūrvamīmānsā system), but that now the Supreme Being ( god S'ankara ) combines in the single person ( एकरूपः ) of शंकरभद्द the unity of the (two warring) mīmānsakas. The meaning is that शंकरभद्द is the only correct expounder of the मीमांसा system and has reconciled the divergent views of प्रभाकर and कुमारिल. The words मीमां...चकार may also mean 'he wields undisputed sovereignty over mīmānsakas' (as परः पुमान् or परं ब्रह्म is एकमेवाद्वितीयं, so शंकरभट्ट is the only मीमांसक without a second, there being no one to dispute his preeminence). Mandlik understands that द्वेधा refers to कुमारिल-भद्द and शंकराचार्य and says that the last half of the verse tells us that शंकरभद्द accepted the doctrine of the identity of the human soul with the divine essence propounded by the Mīmānsakas. It is no doubt true that the paths of Kumārila and S'ankarācārya diverge. But Mandlik's explanation is not satisfactory for the following reasons. In popular language the word मीमांसक stands only for a student of the Pūrvamīmānsā, the students of S'ankara's system being called Vedāntins or Advaitavādins. The advaita doctrine cannot in popular language be said to be propounded by the मीमांसकड. Moreover, शंकरभद्द, the father of नीलकण्ड, is known to have written several works on the Pūrvamīmānsā, but so far no work of his dealing with advaitasiddhānta has come to light, nor is it clear whether he was a thorough-going follower of S'ankarācārya's advaita system. Being a profound mīmānsaka, it is highly probable that he did not accept the advaita system.

Borradaile thinks that the first half refers to the views of Hemādri and Mādhava. There is no great divergence between the views of these two writers, nor is Hemādri known to have been a profound writer on the Pūrvamīmānsā.

Page 1, lines 7-8. प्रतारकै...हीयते—नीलकण्ठ says that some writers on व्यवहार accept certain doctrines which lead men astray, that he has omitted such unauthoritative (or baseless) matters, that thereby his work will not suffer, just as worship (अपचिति=पूजा) does not become deficient by the absence of a flower of the sky. खपुष्प is an absolutely non-existent thing. Such absolutely nonexistent things are summarised in the following verse:-एष वन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः। मृगतृष्णाम्भसि स्नातः शशशृङ्गंधनुर्धरः॥ (quoted by क्षीरखामी in his comment on अमर॰ 'आहतं तु मृषार्थकम्').

Page 1, lines 9-12. विप्रति...दलम्. व्यवहार:—legal proceeding or matter. व्यवहार is an operation or proceeding which helps in indicating the wrong that is not known (as done by a particular person, at the time when the judicial inquiry is started) and that pertains to one of two parties that have a dispute (about it). The author gives another definition in the words 'वादि... व्यापारः सः'. वादिप्रतिवादिनो कर्तारौ यस्मिन् सः ०कर्तृकः. संभवन्ति भोगः साक्षिणः (लिखितादीनि) प्रमाणानि च यस्मिन्—in which possession, witnesses and (other) means of proof (such as documents, oaths and ordeals) are possible (according to circumstances). विरोधि.. व्यापार:—it is a proceeding that helps in establishing (the truth) in the midst of conflicting alternatives. सं...मदनरक्षे—for the मदनरत्न, vide Appendix B. When the plaintiff (वादी) files his plaint (भाषा), the defendant ( प्रतिवादी ) has to file his reply ( उत्तर ). This latter is of four kinds (viz. मिथ्या, संप्रतिपत्ति, प्रत्यवस्कन्दन, प्राङ्न्याय ), as we shall see later on (text p. 14, ll. 14-15). When the defendant

admits the truth of the matter stated in the plaint and does not put forward any ground why judgment should not be given in favour of the plaintiff, it is said to be संप्रतिपत्त्युत्तर (a reply of confession or admission). It will be noticed that in such a case, though there is a plaintiff and a defendant, there is no necessity to employ means of proof such as possession and there is no necessity to establish by reasoning one of two alternatives. Hence the word व्यवहार cannot be applied in its primary literal sense as defined above to a case of संप्रतिपत्युत्तर, but it can be applied to it only in a secondary (भाक्त) sense (by analogy). This is the view of the मदनरत्न, which seems to be approved of by नीलकण्ठ. वाद...दलम्-the latter part of the definition (viz the word सम्भ...णकः) serves to exclude वाद, वितण्डा &c. According to the न्यायसूत्र, the भाष्य of वात्स्यायन and the वार्तिक thereon, a disputation (called कथा which is defined in the तर्कभाषा as 'नानावक्तृकः पूर्वोत्तरपक्षप्रतिपादकवाक्यसन्दर्भः') is of three kinds, वाद, जल्प and वितण्डा. In a वाद there are two opposing propositions both sought to be supported by the pramānas (such as प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द &c.) and by reductio ad absurdum and both put in the five-membered syllogism and at last one of them is established or accepted as the correct one. For example, one disputant may say that the soul exists, another may propound the opposite that there is no soul. Both support their positions by appealing to प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द &c. and at last it is established that there is a soul. A वाद takes place between teacher and pupil or between those who are earnest seekers after truth. A जल्प is a disputation where the only object is to gain a victory over one's opponent. A वितण्डा is mere cavilling. A वैतण्डिक simply finds fault with his opponent's proposition but does not seek to establish a proposition of his own. वाद and वितण्डा are similar to व्यवहार in that in both there are two disputants

opposed to each other (i.e. the word वादि...कर्तृकः may apply to वाद and वितण्डा). They are dissimilar in so far that वाद and वितण्डा employ प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द as प्रमाणडः while in व्यवहार the प्रमाणs relied upon are possession, witnesses and documents. This means that the word संभव...माणकः cannot apply to वाद and वितण्डा. 'प्रमाणतर्कसाधनो-पालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिप्रहो वादः। यथोक्तोपपन्न, छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः। स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा। न्यायसूत्र I. 2. 42-44; 'एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मो पक्षप्रतिपक्षौ प्रत्यनीक-भावादस्ति आत्मा नास्त्यारमेति।...प्रमाणैः तर्केण च साधनं उपालम्भश्वास्मिन् क्रियते साधनं स्थापना उपालम्भः प्रतिषेधः। यावदेकतरो निवृत्त एकतरो व्यवस्थित इति निवृत्तस्योपालम्भः।...स जल्पो वितण्डा भवति, किंविशेषणः, प्रतिपक्षस्थापनया हीनः, यौ तो समानाधिकरणौ विरुद्धो धर्मो प्रतिपक्षावित्युक्तौ तयोरेकतरं वैतण्डिको न स्थापयतीति परपक्षप्रतिषेधेनेव प्रवर्तत इति ।' वात्स्यायनभाष्यः 'तत्र गुर्वादिभिः सह वादः, विजिगीषुणा सह जल्पवितण्डे ।...द्वितीयपक्षवादी वैतण्डिको न किंचित् पक्षं स्थापयति । अपरे तु ब्रुवते दूषणमात्रं वितण्डेति ।' न्यायवार्तिक. 'तत्त्वबुभुत्सोः कथा वादः' तर्कभाषा.

The मिताक्षरा (on याज्ञवत्क्य II. 1.) defines व्यवहार as 'अन्यविरो- धेन स्वात्मसंबन्धितया कथनं व्यवहारः । यथा कश्चिदिदं क्षेत्रादि मदीयमिति कथयति । अन्योपि तद्विरोधेन मदीयमिति'. 'तस्मादत्र व्यवहारशब्देन वादिप्रतिवादिव्यापार एव वक्तव्यः' अपरार्क (on याज्ञवत्क्य II. 1). कात्यायन derives the word व्यवहार and defines it as follows:—प्रयत्नसाध्ये विच्छिने धर्माख्ये न्यायविस्तरे । साध्यमूलस्तु यो वादो व्यवहारः स उच्यते ॥ (quoted by अपरार्क on याज्ञवत्क्य II. 1, by the स्मृतिच० and by वीर० p. 5); वि नानार्थेऽव संदेहे हरणं हार उच्यते । नानासंदेहहरणाद् व्यवहार इति स्मृतः ॥ (quoted by कुळूक on मनु० 8. 1 and by वीर० p. 6).

Page 1, line 14—Page 2, line 16. तत्पदम्-तस्य व्यवहारस्य पदम्—a title (or division) of law. अपरार्क says 'पदं स्थानं विषय इति यावत' (on याज्ञवल्क्य II. 1.) and 'पदं स्थानं निमित्तमिति यावत' (on याज्ञवल्क्य II. 5.). स्मृत्याचाराभ्यां व्यपेतः त्यक्तः तेन. आवेदयति चेद्राज्ञे—'राजशब्दः प्राश्रेण्यादीनामुपलक्षणार्थः' सुबोधिनी on मिताक्षरा. ऋणादानं—non-payment of debt. निक्षेपः deposit. अस्वामिविक्रय sale by one who is not the owner. संभ्यसमुत्थान partnership. दत्तस्य अनपकर्म—resumption of gifts. वेतनस्य अदानं

non-payment of wages. संविद्व्यतिक्रमः nonperformance or breach of agreements or conventions. ऋय...शयः repentance about i. e. rescission of purchase and sale. स्वामिपालयोर्विवाद: - dispute between owner (of cattle, or master) and herdsman (or servant). पार...वाचिके roughness of speech (i. e. abuse or defamation) and of bodily injury (i.e. assault and beating). साहसं violence. स्त्रीसंप्रहण adultery. स्त्रीपुंधर्मः duties of man and wife. विभागः partition. यूतं gambling carried on with dice and other lifeless materials. आह्रयः betting carried on by employing living beings (men, cocks, bulls, horses). Vide मनु॰ 9.223 'अप्राणिमिर्यत्क्रियते तल्लोके द्यूतमुच्यते । प्राणिमिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः ॥'. अत्र...न्यायेन—बृहस्पति says that साहस is of four kinds viz. manslaughter, theft, adultery and the twofold पारुष्य. मनु enumerates स्तेय, स्त्रीसंग्रहण, दण्डवाचिकपारुष्य and साहस as separate titles of law, while the first three are really subdivisions of साहस. The author says that the separate mention of the three is in accordance with the maxim called गोबली-वर्दन्याय. When a man says गाव आनीयन्तां बलीवर्दाश्च, the separate mention of बलीवर्दाः (bulls), that are really included under गावः, is due to the fact that बलीवर्देs being more intractable than cows, they are specifically and prominently mentioned in order to invite special attention to them. So here also, though स्तेय, स्रीसंग्रहण and पारुष्य are included in साहस, they are separately enumerated to draw special attention to them. Compare the words of अपरार्क on याज्ञवल्क्य III. 230 (अश्वरत्नमनुष्यस्त्रीभूधेनुहरणं तथा। निक्षेपस्य च सर्व हि सुवर्णस्तेयसंमितम्॥) 'गोबलीवर्दन्यायेन च पौनरुक्त्यपरिहारः'. Compare वीर॰ p. 36 'सब्राह्मण-पुरोहितः ससभ्य इति पूर्वोदाहृतकात्यायनवचने ब्राह्मणानां सभ्यानां च भेददर्शनानि-युक्तानियुक्तविशेषेण गोबलीवर्दन्यायेन सभ्यानां ब्राह्मणानां च राजसहायत्वं व्यवहारदर्शने-वगन्तव्यम्'. This न्याय is the same as ब्राह्मणपरिवाजकन्याय (ब्राह्मणा भोज्यन्तां परिवाजकाश्व ), which occurs in the शांकरभाष्य on ब्रह्मसूत्र III. 1. 11 ).

नारद also enumerates eighteen titles, but they are slightly different from those of मनु. ऋणादानं ह्युपनिधिः संभ्योत्यानमेव च। दत्तस्य पुनरादानमञ्जूश्रूषाभ्युपेत्य च॥ वेतनस्यानपाकमं तथैवास्वामिविकयः। विकीयासंप्रदानं च कीत्वानुशय एव च॥ समयस्यानपाकमं विवादः क्षेत्रजस्तथा। स्त्रीपुंसयोश्च संबन्धो दायभागोथ साहसम्॥ वाक्पारुष्यं तथैवोक्तं दण्डपारुष्यमेव च। यूतं प्रकीर्णकं चैवेत्यष्टादशपदः स्मृतः॥ नारद (व्यवहारमातृकाष्याय 16-19). It should be noted that नारद includes स्तेय and स्त्रीसंप्रहण under साहस as he does not separately mention them. Of यूत and समाह्वय he makes one title, while for the single पद of पारुष्य, he makes two, viz. वाक्पारुष्य and दण्डपारुष्य. For निक्षेप and संविद्व्यतिक्रम he uses the titles उपनिधि and समयस्य अनपाकमे. नारद omits स्वामिपालविवाद and adds अभ्युपेत्याशुश्रूषा, विकीयासंप्रदान and प्रकीर्णक as separate titles.

These eighteen, it should be noted, are only the principal heads of legal disputes. नारद himself says that their subdivisions would come to 132. 'एषामेव प्रमेदोन्यो द्वात्रिंशदिषकं शतम्' (व्यवहारमातृकाध्याय verse 20). So also कात्यायन says 'अष्टादश कियाभेदाद्विन्नान्यष्टसहस्रशः' quoted in स्मृतिच॰ (व्य. p. 12).

These eighteen titles show that no clear distinction was made by Manu between civil and criminal law. But later writers like बृहस्पित made this distinction and laid down that fourteen out of the eighteen titles were of a civil nature (hence called अर्थसमुत्थ or धनसमुद्भव) and four were of a criminal nature (हिंसासमुद्भव). Vide स्मृतिचन्द्रिका (व्य॰ p. 9) 'कुसीदिनिध्यदेयाद्यसंभूयोत्थानमेव च। मृत्यदानमञ्जूश्रूषा भूवादोखानिक्रयः॥ क्रयविक्रयानुश्र्यः समयातिक्रमस्तथा। स्त्रीपुंसयोगः स्तेयं च दायभागोक्षादेवनम् ॥ एतान्यर्थसमुत्थानि पदानि तु चतुर्दश। पुनरेव प्रमित्रानि क्रियामेदादनेकथा॥ पारुष्ये तु वधश्रेव परस्त्रीसंमहस्तथा। हिंसोद्भवानि चत्वारि पदान्याह बृहस्पितः॥'. Vide पराश्ररमाधवीय (vol. III. part 1 p. 21) for the same. The व्यवहारमातृका of जीमृतवाहन (p. 277) says 'एवमष्टादशपदानि व्यवहारस्य तत्र धनविषयश्चतुर्दशधा हिंसामूळश्च चतुर्धा। तदाह बृहस्पितः। द्विपदो व्यवहारस्य पत्र धनविषयश्चतुर्दशधा हिंसामूळश्च विधा। तदाह बृहस्पितः। द्विपदो व्यवहारस्य धनहिंसासमुद्भवः। द्विसप्तधार्थमूळश्च हिंसामूळश्चतुर्विधः॥'. This verse is quoted in the पराशरमाधवीय also (vol. III. part 1 p. 20).

It should not be supposed that these eighteen titles exhaust the whole realm of law. The words of याज्ञवल्क्य (आवेदयति चेद्राज्ञे) indicate that he looks upon such matters alone as व्यवहारपदं as follow on a complaint made by a private individual against another. The मनुस्मृति lays down that neither the king nor a king's officer should take upon himself the litigation among people 'नोत्पादयेत्खयं कार्य राजा नाप्यस्य पूरुषः । न च प्रापितमन्येन प्रसेदर्थं कथंचन ॥' ( 8. 43 ). The व्यव॰ मा॰ says (p. 285) 'परेणात्र पराजयावधारणात् राज्ञा च खयं विवादो नोत्थापनीयः। यदाह कात्यायनः । न राजा तु विशित्वेन धनलोमेन वा पुनः । खयं कार्याणि कुर्वीत न वागमविवादिनाम् ॥'. But there were other matters such as the collection of taxes, treasure trove, murder, in which the king was himself to set the judicial machinery in motion. The व्यव॰ मा॰ (p. 296) quotes बृहस्पति on this point 'अष्टाद्शपदो वादो विचार्यो विनिवेदितः । सन्त्यन्यानि पदान्यत्र तानि राजा विशेत्खयम् । षड्भागहरणं शुद्धं समयातिक्रमो विधिः । वधः संहरणं स्तेयमासेधाज्ञा-व्यतिक्रमः ॥ एतानि पदानि राजैव विशेत् । राजैव स्वयमनुसरणीयमिति । अष्टादश विवादास्तु अर्थिनिवेदिता एवानुसरणीयाः ।'. The नारदस्मृति (प्रकीर्णकाध्याय 1-4) says that under प्रकीर्णक are included all legal matters that are set on foot by the king (such as the disobedience of his orders, mixture of castes &c.') and all matters that are not included in the other व्यवहारपदं . 'प्रकीर्णके पुनर्ज्ञेयो व्यवहारो नृपाश्रयः । राज्ञामाज्ञाप्रतीघातस्तत्कर्मकरणं तथा ॥...न दष्टं यच पूर्वेषु तत्सर्व स्यात् प्रकीर्णके ॥'.

## २ व्यवहारमातृकाः

Page 2, line 17. व्यवहारमातृका:—Summary or list of categories in judicial procedure. जीमृतवाहन's work dealing with general topics of व्यवहार (viz. judge, plaint, reply, means of proof &c.) is styled व्यवहारमातृका. The मिता॰ also styles the first eight verses of याज्ञ॰ on व्यवहार 'साधारणव्यवहारमातृका' and says 'एवं सर्वव्यवहारोपयोगिनीं व्यवहारमातृकामिधाय' (on या. II. 9). The word मातिका occurs frequently in Abhidhamma and other Pāli texts and 'Mātikādharo' is an epithet of a learned Bhikkhu (S. B. E. vol. XX p. 2 n. 1).

Page 2, line 19—page 3, line 16. गृहं means राजगृहम् (palace). तस्य refers to गृहम्. प्राग्दिशि—to the east (of the palace). स्मृतिच॰ (व्य. p. 19) quotes शङ्ख 'धर्मस्थानं प्राच्यां दिशि तचाम्युदकैः समवेतं स्यात्'. लक्षण्या possessing the auspicious characteristics laid down in the वास्त्रशास्त्र. अधिकियते—is authorised or is carried on (प्रस्तूयते). According to बृहस्पति a सभा is of four kinds 'प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठा च मुद्रिता शासिता ( v. l. शास्त्रिता ) तथा । चतुर्विधा सभा प्रोक्ता सभ्याश्चेव तथाविधाः ॥ प्रतिष्ठिता पुरे प्रामे चळा नामाप्रतिष्ठिता । मुद्रिताध्यक्षसंयुक्ता राजयुक्ता च शासिता (v. l. शास्त्रिता) ॥ (quoted in अपरार्क p. 600 on याज्ञ. II. 1 and by the स्मृतिच॰ व्यवहार॰ p. 18). मन्त्रज्ञे:—who are expert in politics or statecraft. कार्थिणाम्—of litigants. नृपः अधित्रय एव—There were Brāhmana dynasties of kings like that of the Vākātakas and S'ūdras and Ābhīras also ruled in India. सप्राइविवाकः...धर्मतः— बृहस्पति enumerates ten angas of a सभा. 'नृपोधिकृतसभ्याश्च स्मृतिर्गणकलेखकौ । हेमाम्यम्बुखपुरुषाः साधनाङ्गानि वै दश ॥ वक्ताध्यक्षो नृपः शास्ता सभ्याः कार्यपरीक्षकाः। स्मृतिर्विनिर्णयं ब्रूते जयदानं दमं तथा। शपथार्थे हिरण्यामी अम्ब तृषितजन्तुषु । गणको गणयेदर्थ लिखेम्यायं च लेखकः । प्रत्यर्थिसभ्यानयनं साक्षिणां च स्वपूरुषः। कुर्यादलमकौ रक्षेदर्थिप्रत्यर्थिनौ सदा॥' (quoted in

अपरार्क p. 600 ). The पुरोहित was a very important adviser of the king. कौटिल्य's अर्थशास्त्र says 'पुरोहितमुदितोदितकुलशीलं षडक्ने वेदे दैवे निमित्ते दण्डनीत्यां च अभिविनीतमापदां दैवमानुषीणामथर्वभिरुपायैश्व प्रतिकर्तारं कुर्वीत। तमाचार्य शिष्यः पितरं पुत्रो भृत्यः स्वामिनमिव चानुवर्तेत ।' (I. 9). The मनुस्मृति says 'पुरोहितं च कुर्वीत वृणुयादेव चर्त्विजः । तेस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वेतानिकानि च ॥' (VII. 78). The सम्यड were somewhat like the assessors or jurors of modern times. According to the verse of याज्ञवल्क्य (II. 2) quoted below the king had to appoint certain persons as Sabhyas or Sabhāsads to help in the administration of justice. They were not to be less than three and they might be five or seven. 'सोस्य कार्याणि संपर्येत्सभ्यैरेव त्रिभिर्वृतः। मनु॰ 8. 10; लोकवेदज्ञधर्मज्ञाः quoted below (p. 4 lines 12-13) from बृहस्पति. The मिताक्षरा (on या॰ II. 2), the स्मृतिच॰ and the वीर॰ say that the सभ्यड were to be ब्राह्मणड. The king was to preside over the सभा together with ब्राह्मणड and सभ्यड. The question arises what difference was made between the two. नीलकण्ड following the मिताक्षरा says that सभ्यं are those who are appointed by the king to help in the disposal of judicial work; while ब्राह्मणंड (in the verse of काल्यायन) are those that are not so appointed. Those who are appointed by the king had to dissuade the king from going against the decision arrived at by them, while the ब्राह्मणं in the सभा who were not appointed incurred no blame if they did not dissuade the king from going counter to their decision. 'तत्र नियुक्तानां यथावस्थितार्थकथनेपि यदि राजान्यथा करोति तदासौ निवारणीयोन्यथा दोषः । उक्तं च कात्यायनेन । अन्यायेनापि तं यान्तं येनुयान्ति सभासदः । तेपि तद्भागिनस्तस्माद्वोधनीयः स तैर्नृपः ॥ इति । अनियुक्तानां पुनरन्यथामिधानेनभिधाने वा दोषो न तु राज्ञोनिवारणे' मिता० (on या० II. 2). It is to such नाहाणs as are not appointed that the following verse refers 'सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समक्षसम्। अब्रुवन्विब्रुवन्वापि नरो भवति किल्बिषी' ॥ मनु॰ 8. 13. The words 'नियुक्तो वानियुक्तो वा' are ascribed to वसिष्ठ in the स्मृतिचन्द्रिका and the वीरमित्रोदय (p. 37).

It is to be noted that some merchants also were to be associated with the judge in order to placate popular feeling 'लोकरज्ञनार्थ कतिपयैर्वणिग्भिरप्यधिष्ठितं सदः कर्तव्यम् । यथाह कात्या-यनः—कुलशीलवयोग्रत्तवित्तवद्भिरमत्सरैः । वणिग्भिः स्यात्कतिपयैः कुलभूतैरधिष्ठितम् ॥ इति' (मिता॰ on या॰ II. 2). The स्मृतिच॰ also says 'तथा राष्ट्ररज्ञनार्थ राज्ञा कतिपयैर्वणिग्भिरिप सह संसदि स्थातव्यमित्याह कात्यायनः—कुलशील॰ इति । कुलभूतेर्ग्रन्दभूतेरित्यर्थः । तथा तेषां कार्यमप्याह स एव । श्रोतारो वणिजस्तत्र कर्तव्या न्यायदर्शिनः । इति'. It is in accordance with this that in the मृच्छकटिक we have the श्रेष्ठि associated with the judge.

Page 3, line 17—page 5, line 12. The word प्राइविवाक is derived here (viz. from प्रच्छ् and वच् with वि). In the वाजसनेयसंहिता (XXX. 10) and the तै. ब्रा. (III. 4. 6. 1) we have the words 'मर्यादायै प्रश्नविवाकम्'. In the अथर्ववेद (II. 27. 1 and 7) प्राज्ञ seems to mean 'a debate' or 'debater'. 'नेच्छत्रुः प्राशं जयाति' (verse 1); 'तस्य प्राशं त्वं जिह यो न इन्द्राभिदासति । अभि नो ब्रुहि शक्तिभिः प्राशं मामुत्तरं कृधि ॥' (7th); गौ. ध. सू. (13.26) 'राजा प्राइविवाको ब्राह्मणो वा शास्त्रवित्' on which हरदत्त says 'पृच्छतीति प्राद्ध । विविच्य वक्तीति विवाकः। न्यङ्क्वादिषु (पा. 7. 3. 53.) दर्शनाद् वृद्धिकुःवे'. The मिता॰ (on या॰ II. 3) says 'अर्थिप्रत्यार्थिनो पृच्छतीति प्राद्र । तयोर्वचनं विरुद्धमविरुद्धं च सभ्यैः सह विविनक्ति विवेचयति वेति विवाकः । प्राट् चासौ विवाकश्चेति प्राइविवाकः ।'. The व्यवहारमानृका (p. 278) quotes कात्यायन 'व्यवहाराश्रितं प्रश्नं पृच्छति प्राडिति स्थितिः । विवेचयति यस्तस्मिन् प्राइविवाकस्ततः स्मृतः ॥' and then says 'अर्थिन् भाषा ते कीदशी प्रत्यर्थिस्तवापि कीदृशमुत्तरमिति पृच्छतीति प्राद् श्रुत्वा च युक्तायुक्तं विविनक्तीति विवाकः । विचार्य वा जयपराजयरूपं विविधमर्थं वक्तीति विवाकः।'. अपरार्क (p. 602) ascribes this verse to बृद्धबृहस्पति. विवादे...गवदति—In a controversy he asks a question and counter-question (i.e. he examines the plaint or plaintiff and the reply or defendant) and he speaks first (i. e. before the plaintiff lodges his information) in a gentle and agreeable manner. The moment a suitor arrives the judge has to ask him 'किं कार्य

का च ते पीडा मा भेषीः' &c. The number of अमात्यड was not fixed. कै।टिल्य says 'मन्त्रिपरिषदं द्वादशामात्यान् कुर्वातेति मानवाः । षोडशेति बाईस्पत्याः । विंशतिमित्यौशनसाः । यथासामर्थ्यमिति कौटिल्यः ।' ( अर्थशास्त्र  $I.\ 15$  ). Inthe verse सर्वशास्त्रा॰, both वित्र and द्विज are used and hence नीलकण्ठ says 'अत्र पुनर्द्धिज॰'. On the question of excluding a S'ūdra from the position of a judge, compare मन (VIII. 20-21) 'जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद् ब्राह्मणब्रुवः । धर्मप्रवक्ता नृपतेर्न तु श्रद्रः कथंचन ॥ यस्य श्रद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम् । तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पङ्के गौरिव पर्यतः ॥'. With श्रुताध्ययन॰ compare नारद (3.5 p. 41) 'धर्मशास्त्रार्थकुशलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । समाः शत्रौ च मित्रे च रूपतेः स्युः सभासदः॥'. यज्ञसद्शी सभा—बृहस्पति has fine verses making व्यवहार a यज्ञ 'यज्ञे संपूज्यते विष्णुव्यवहारे महीपतिः । जयी तु यजमानोत्र जितः पशुरुदाहृतः ॥ पूर्वपक्षोत्तरावाद्यं प्रतिज्ञा च ह्विः स्मृतः । त्रयी शास्त्राणि सभ्यास्तु ऋत्विजो दक्षिणादने ॥' quoted in न्य. मा. (p. 284). शब्द:-grammar. अभिधान lexicon. गणकलेखको accountant and scribe. आकारणे रक्षणे च for summoning and guarding. साध्यस्य साधकः who helps in arriving at the truth that is to be established (by calling the parties, witnesses &c). अपरयता कार्यवशात् compare मनु (VIII. 9) यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः कार्यदर्शनम् । तदा नियुष्टयाद्विद्वांसं ब्राह्मणं कार्यदर्शने ॥. न्यायं legal proceeding.

Page 5, lines 14-20. नृपेणाधिकृताः—The king was the fountain of justice, next to him was the judge appointed by him, then came पूग, श्रेणि and कुल. This was the gradation of courts. अपरार्क says 'तेन कुलहष्टे न्यवहारे कुलह( दु ? )ष्ट्रत्यक्कायां श्रेण्या परीक्षणं युक्तम्। श्रेणिदष्टे पूगः पूगदष्टे नृपाधिकृतैः न तु विपरीतकृतम्.' मेधातिथि (on मन्. VIII. 2) quotes the verse of नारद (I. 7.) cited below and explains 'तत्र कुलानि बन्धुजनसमूहः। तैर्या न्यवस्था कृता ततो न विचलितन्यम्। अथ तत्र ताश्च स्युस्तवेतेधिकतरं संबन्धिन इति वदद्भिस्तु तत् श्रेणिषु निवेदितन्यम्। श्रेणयः समानन्यवहारजीविनो वणिकृप्रभृतयः।'. विश्वह्य on या. (II. 211) says 'पूगशब्दश्वात्र गणमात्रवचनः'. पूग was something like a village Panchayat. श्रेण was a guild of persons belonging to the same caste and pursuing the same occupation, such as a guild of oilmen or weavers.

'एकजातिनिविद्यानां समानवृत्युपजीविनां समूहः श्रेणियंथा रजकश्रेणिः' अपरार्क on या॰ II. 192. कुल—the kindred of the parties. One could appeal to his kindred in the first instance. Then in an appropriate case, he could proceed to the guild to which he belonged, then to the whole village Panchayat. In ancient India the organisation of guilds (श्रेण) must have been efficient and complete, as they received deposits of money and paid interest on them from generation to generation for religious and charitable purposes. In one of the Nasik Inscriptions we read 'गोवधनवाथवासु श्रेणिस कोलीकनिकाय 2000 वृधि पिक्कशत अपरकोलीकनिकाय १००० विध पायुन पिकक्शत एते च काहापणा अपिक्षत्वातवा विधमोजा' (Bombay Gazetteer vol. 16 p. 572).

Another Nasik Inscription speaks of a deposit of 1000 with a कुलरिकश्रेणि and of 500 with a तिलपिषकश्रेणि (B. G. vol. 16 p. 579). The Indore copperplate of Skandagupta (465-466 A.D.) speaks of a तैलिकश्रेणि (Gupta Inscriptions p. 70) and we are told that a guild of silk weavers from Lāṭa came to Das'apura in Malva and built a temple of the sun (I. A. vol 15. p. 194). याज्ञवल्क्य (II. 192) lays down that the king should enforce the special rules and customs of guilds &c. 'श्रेणिनैगमपाखिण्डगणानामप्ययं विधिः । भेदं चैषां नृपो रक्षेत् पूर्वत्रतिं च पालयेत् ॥'. The विवादरत्नाकर (last तरङ्ग) quotes the following definitions from काल्यायन. 'नानापौरसमूहस्तु नैगमस्तु प्रकीर्तितः । नानायुधधरवाताः (धरा वाताः?) समवेताः प्रकीर्तिताः ॥ समूहो वणिजादीनां पूगः संपरिकीर्तितः । प्रव्रज्यावसिता ये तु पाषण्डाः परिकीर्तिताः ॥ ब्राह्मणानां समूहस्तु गणः संपरिकीर्तितः । शिल्पोपजीविनो ये तु शिल्पिनः परिकीर्तिताः ॥ आईतसौगतानां तु समूहः सङ्घ उच्यते । चाण्डालश्वपचादीनां समूहो गुल्म उच्यते ॥ गणपाषाणपूगाश्च व्राताश्च श्रेणयस्तथा। समूहस्थाश्र ये चान्ये वर्गाख्यास्ते बृहस्पतिः॥'. Even Pāṇini speaks of श्रेणि, पूग and सङ्घ. 'श्रेण्यादयः कृतादिभिः' (पा. II. 1. 59) and 'बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक्' (पा. V. 2. 52). For the gradation of courts, compare नारद (I. 7) 'कुलानि श्रेणय-

श्रेव गणश्राधिकृतो नृपः । प्रतिष्ठा व्यवहाराणां गुर्वेभ्यस्तूत्तरोत्तरम् ॥'.
The वीरमित्रोदय (p. 40) quotes the following verses from षृहस्पति 'राज्ञो ये विदिताः सम्यक्कुलश्रेणिगणादयः । साहसन्यायवर्जानि कुर्युः कार्याणि ते नृणाम् ॥ कुलश्रेणिगणाध्यक्षाः प्रोक्तनिर्णयकारिणः । येषामग्रे निश्चितस्य प्रतिष्ठा तृतरोत्तरा ॥ विचार्य श्रेणिभः कार्य कुलैर्यत्र विचारितम् । गणश्च श्रेण्यविख्यातं गणाज्ञातं नियुक्तकैः ॥'. It remarks 'कुलादीनां ज्ञात्यादिरूपाणां दाक्षिण्यादिना अन्यथादर्शनमपि संभाव्यत इति कुदृष्टोद्भावकवचनेन राजादीनामसंभवः श्रेण्यादीनामुदासीनतया ततो बलवत्ता ।'. करणं seems to be an abbreviation of अधिकरणम्; compare नारद (II. 18) for this meaning of करण 'रागादीनां यदेकेन कोपितः करणं (v. l. करणे ) वदेत् । तदादौ तु लिखेत्सर्व चादिनः फलकादिषु ॥'. ये चारण्य...करणं भवेत् for persons who are denizens of the forest, a court should be held in the forest.

Page 6, lines 2-14. दिवसस्याष्टमं &c.—The day (of twelve hours) is to be divided into eight parts (i. e. each part would be of half a प्रहर or one hour and a half). The proper time for holding the court of justice would be from half past seven till noon. The अर्थशास्त्र of कै। दिल्य divides the day into eight parts and assigns to the second the work of looking into the affairs of the subjects. 'नाडिकाभिरहरष्टधा रात्रिं च विभजेत्। छायाप्रमाणेन वा। ...तत्र पूर्वे दिवसस्याष्ट्रभागे रक्षाविधानमायव्ययौ च शृणुयात् । द्वितीये पैरजानपदानां कार्याणि पश्येत् ।' (15th अधिक o 19th अध्याय); compare परा. मा (vol III part 1 p. 23) 'दिवसमष्टधा कृत्वा प्रथमं भागमिष्ठहोत्राद्यर्थं मुक्तवा अनन्तरं भागत्रयं व्यवहारकालः'; वीर॰ p. 28 'अष्टमो भागः प्रथमप्रहरार्धम् । भागत्रयं तदुत्तरमावर्तनात् प्राक्तनम् । अन्यथा पूर्वाह्नविधिविरोधात् । प्रथमप्रहरार्धत्यागोपि नित्यहोमादिबाधपरिहारौपयिकतया हष्टार्थ एव।'. अपरार्क (p. 601) quotes a similar verse from कात्यायन 'आद्यादहोष्टभागाद्यदूर्ध्व भागत्रयं भवेत् । स कालो व्यवहारस्य शास्त्रदृष्टी मनीषिभिः॥'. आवर्तनात्प्राचीनं before mid-day. आवर्तन is mid-day. Compare 'आवर्तनात्तु पूर्वाबोप्यपराह्मस्ततः परम् । मध्याह्नस्तु तयोः सन्धिर्य-दावर्तनमुच्यते ॥' quoted in the चतुर्वर्ग॰ (vol III part 2 p. 327). The स्मृतिच॰ (श्राद्ध॰ p. 363) quotes the verse as from स्कन्दपुराण. धर्मशास्त्र—the धर्मसूत्रs of गौतम, आपस्तम्ब, the मनुस्मृति,

the महाभारत &c. अर्थशास्त्र—(राजनीति) works on politics, like that of कौटिल्य. स्मृतिच॰ (व्य. p. 24) quotes the भविष्यपुराण 'षाङ्गण्यस्य प्रयोगश्चाप्रयोगः कार्यगौरवात्। सामादीनामुपायानां योगो व्याससमासतः॥ अध्यक्षाणां च निक्षेपः कण्टकानां निरूपणम्। दृष्टार्थयं स्मृतिः प्रोक्ता ऋषिभिर्गरुडाप्रज॥ इति' and then remarks 'दृष्टार्थायाः स्मृतेहदाहरणमात्रमेतत्। एवं च सिन्धविष्रहादिदृष्टार्थविषया स्मृतिरर्थशास्त्रमित्यर्थः'.

Page 6, line 15—page 8, line 10. The example of the conflict of धर्मशास्त्र and अर्थशास्त्र given by the मिताक्षरा (on या॰ II. 21), the स्मृतिचन्द्रिका and the वीर॰ is as follows:— '''हिरण्यभूमिलामेभ्यो मित्रलिब्धर्वरा यतः । अतो यतेत तत्प्राप्तां' इत्यर्थशास्त्रम् । 'धर्मशास्त्रानुसारेण कोधलोभविवर्जितः' इति धर्मशास्त्रम् । तयोः क्वचिद्विषये विरोधो भवति । यथा । चतुष्पाद्व्यवहारे वर्तमाने एकस्य जयेवधार्यमाणे मित्रलब्धिर्भवति न धर्मशास्त्रमनुसृतं भवति । अन्यस्य जयेवधार्यमाणे धर्मशास्त्रमनुसृतं भवति मित्रलिधिविंपरीता । तत्रार्थशास्त्राद्धमेशास्त्रं बलवत् ।". That आपस्तम्ब also was of this opinion follows from his prescribing a heavy penance for preferring the dictates of अर्थशास्त्र over धर्मशास्त्र. 'धर्मार्थसंनिपातेर्थग्राहिण एतदेव' आप. ध. सू. I. 9. 24. 23. स्मृत्योर्विरोधे &c.—When two स्मृति texts conflict, that should be the preferable decision (or reasoning) which follows the practice of respectable old people. Compare नारद p. 40 धर्मशास्त्रविरोधे तु युक्तियुक्तो विधिः स्मृतः । व्यवहारो हि बलवान्धर्मस्तेनावहीयते ॥. परा॰ मा. explains 'व्यवहारतो बृद्धव्यवहारात् प्रसिद्धो न्यायो बलवान्'; स्मृतिच॰ 'श्रुतिमूलस्मृत्योर्विरोधे बृद्धव्यवहारावगतसावकाशानिरवकाशत्वादितर्कबलेन यथा व्यव-स्थितविषयता तयोर्ज्ञायते तथा महीतव्यमित्यर्थः'; वीर॰ (p. 17) 'न्यायानुपष्ट-ब्धस्मृत्यपेक्षया न्यायोपष्टब्धा स्मृतिर्बलवतीति न्यायानुपष्टब्धस्मृतेस्तात्पर्यान्तरकल्पना कार्येति । तस्य चोत्सर्गापवादविषयव्यवस्थाविकल्पादिरूपस्य न्यायस्य प्रत्यायकं हेतुमाह व्यवहारत इति । वृद्धव्यवहारादन्वयव्यतिरेकादिरूपादनादिव्युत्पत्त्यापरपर्या-यात्र्यायो प्रत्येतव्य इत्यर्थः'. When two texts conflict, they must either be explained as being a rule and its exception or as allowing an option or as both having a special province of their own separately. The examples cited in the commentary of नारद are:—मनु॰ (IX. 64-66) forbids the practice

of नियोग, while गौतमधर्मसूत्र (18.4-8) and या॰ (I.68) allow it. The decision, as laid down by the मिताक्षरा in another connection, is that नियोग is not allowed in the Kali age, as it is opposed to the sense of the people in these days. 'अयं विषमो विभागः शास्त्रदृष्टस्तथापि लोकविद्विष्टत्वान्नानुष्ठेयः। अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्टं धर्म्यमप्याच-रेन्न तु—इति निषेधात् ।...उक्तं च। यथा नियोगधर्मो नो नानुबन्ध्यावधोपि वा। तथोद्धारविभागोपि नेव संप्रति वर्तते ।' मिता॰ (on या॰ II. 117). केवलं शास्त्रमाश्रित्य—युक्ति means 'लोकव्यवहार' according to the व्यव॰ मा॰. The स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 24) says 'अतस्तर्कानुगृहीतमेव शास्त्रार्थमाथित्य निर्णतव्यमित्यर्थादुक्तं भवति'. गौ. ध. सू. (XI. 23) says 'न्यायाधिगमे तर्कोभ्युपायः'. देशाचाराद्यप्यालोचयेत्—Marriage with a maternal uncle's daughter offends against the rule prohibiting marriage among near sapindas; but among many Brāhmaṇa sub-castes in the Deccan such marriages are not only allowed, but are looked upon with great favour. If a king were to follow the strict letter of the smrtis on सापिण्ड्य, he would have to hold such marriages absolutely null and void. Such a proceeding however would arouse bitter opposition and discontent. Hence almost all Smrtis ask the ruler to respect local and family usages. Compare या॰ (I. 343) 'यस्मिन्देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः । तथैव परिपाल्योसौ यदा वशमुपागतः ॥'. The position of गौतम (ध. सू. XI. 20 देशजातिकुलधर्माश्चाम्रायैरविरुद्धाः प्रमाणम् ) and of बोधायन was rather uncompromising. बोधायन says 'पश्चधा विप्रतिपत्तिर्दक्षिणतस्तथोत्तरतः । यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः । यथैतदनुपेतेन सह भोजनं श्रिया सह भोजनं पर्युषितभोजनं मातुलिपतृष्वसृदुहितृगमनमिति । इतरदि-तरस्मिन् कुर्वन्दुष्यतीतरदितरस्मिन् । तत्र तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यात् । मिथ्यैतदिति गोतमः । उभयं चैव नादियेत शिष्टागमविरोधदर्शनात् शिष्टस्मृतिविरोधदर्शनाच ।' (I. 1. 17-24). मध्यदेशे &c.—In मध्यदेश (Brāhmaṇas) become (hired) labourers, engage in crafts of various kinds and eat beef. For मध्यदेश, see मनु॰ (I. 21) 'हिमवद्विनध्य-योर्मध्यं यत्प्राग्विनशनादिप । प्रत्यगेव प्रयागाच मध्यदेशः प्रकीर्तितः॥'. पूर्वे eastern people (like those in Bengal). अनेन...ईकाः by

doing such things they do not become liable to undergo प्रायिश्वत and punishment (at the hands of the king). fore this line we have the line 'खशजाताः प्रगृह्णन्ति भ्रातृभायामभर्तकाम्' in वीर॰ (p. 29.) As to मातुलसुतापरिणयन see notes below on दत्तकप्रकरण. Compare यशस्तिलक (4th आश्वास p. 95) 'श्रूयते हि वङ्गीमण्डले नृपतिदोषाद्भदेवेष्वासवोपयोगः पारसीकेषु च स्वसवित्रीसंयोगः सिंहलेषु विश्वामित्रसृष्टिप्रयोग इति ।'. यत्त्वत्र केचित्—In some स्मृतिङ, प्रायश्वित्तङ are prescribed for those who do the above-mentioned acts; some think that those प्रायिक्ति are to apply only to such countries as are not mentioned in the passage of बृहस्पति quoted above and hence there is no conflict between बृहस्पति's dictum that these men are not liable to प्रायश्चित्त nor to punishment and between the स्मृतिङ prescribing प्रायिश्वत. The वीर॰ (p. 29) tells us that the view here set forth was held by मदनरत्नाकर ( मदनरत्नकार?). अन्ये...ह:—others interpret the words of वृहस्पति 'अनेन... दमाईकाः' differently. They say that those who practise the acts referred to by बृहस्पति are not liable to punishment (which is a way of atoning for their conduct), but they have to undergo प्रायश्चित्त; while persons who practise those acts in countries other than those mentioned are liable to both punishment and प्रायिश्वत. The वीरमित्रोदय holds this view. विणिक्शिल्प - This and the following verses do not lay down that the king is not at all to adjudicate upon disputes between merchants, artisans &c. or between the members of the higher castes about matters peculiar to the castes or the orders (आश्रमs); but the meaning is that the king should not hastily decide himself but should call in the aid of experts.

Page 8, line 11—page 10, line 13. विचार्य... दिशेत्—having reflected over (the words of the complainant or plaintiff). If the matter be reasonable, then the king should, in order to summon (the 3 [Notes on Vyavahāramayūkha]

person complained against or defendant), hand over to that man (who complains or who is plaintiff) a sealed letter or should order the servant (called साध्यपाल above) to summon him. If a man were to say 'मया जन्मान्तरेसे दत्तमृणं न प्रत्यर्पयति', the king should dismiss the plaint, as it is not न्याच्य, and he should not put the defendant to unnecessary trouble by summoning him. Compare बृहस्पति 'यस्याभियोगं कुरुते तत्त्वेनाशङ्कयाथवा। तमेवाह्वानयेद्राजा मुद्रया पुरुषेण वा ॥' quoted in वीर॰ p. 52 and in स्मृतिच॰ (व्य. p. 32 ). वक्तव्येथे &c. This is explained in परा॰ मा॰ (vol III part 1 p. 47) 'प्रथमं तावदर्था प्रत्यर्थिनोम्रे त्वयैतावन्मह्यं देयमित्यादिकं कार्य ब्रुयात् । तत्र यदि तदुक्तमनभ्युपगम्योत्कान्तुमिच्छेत्तदा खकार्यपर्यन्तं राजाज्ञया तं निरुम्यात्।'. वक्तव्ये...वादार्था-—the plaintiff may put under restraint (a defendant) who does not stand up to meet (i.e. who absconds or avoids) the claim that is to be investigated and who minds not the words of the claimant. यावदा...र्शनं till the approach of the (royal servant) summoner 'आहूयतेनेनेति व्युत्पत्त्या राजपुरुष आह्वानः' अपरार्क. आसेधः restraint or arrest (under the king's order). स्थानासेधः— स्मृतिच॰ explains 'स्थानासेधो गृहदेवकुलादिस्थानात्र चलितव्यमित्यवरोधनम् । कालकृतः पश्चम्यादौ आत्मा दर्शयितव्यो नो चेद्राजाज्ञामुल्लङ्खितवानित्येवंविधः । प्रवासादासेधो यात्रावारणम् । कर्मण आसेधः पण्यप्रसारणादेर्वारणम् । न पुनर्निरी-क्षणादेः ।'. आसेधयोग्य—This is ascribed to व्यास in the स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 30) and to कात्यायन in the वीर॰ (p. 56). यस्तिनदय—This is ascribed to कात्यायन in स्मृतिच॰ (व्य. p. 30) and explained as 'इन्द्रियानिरोधादेः सङ्कटत्वान तत्र राजाज्ञातिकमोपराध-मावहतीत्यर्थः'. यस्त्विनद्रयः...दण्ड्यः He who puts under restraint (his opponent) by such improper means as stopping his senses, or speech or breathing (i.e. by gagging his mouth) is liable to be punished. न त्वतिक्रमात्-a man is not liable to punishment for breaking through such restraint. नदीसंतार०-'नद्याः संतरणं नदीसंतारः। कान्तारो दुर्गमो मार्गः। दुष्टचोरव्याघ्रादिदेशो दुर्देशः। उपष्ठवः परबलादिभिर्व्याकुलता। एवमादावाज्ञातिकमेपि

नापराधः।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 30). आसेधयंस्त्वनासेध्यं-This is ascribed to व्यास in स्मृतिच॰. विषमस्थाः—चोराद्यपहृतसर्वस्वाः (according to स्मृतिच॰). कार्यसाधकैः by those who seek to establish their claims. यजमानः one engaged in a sacrifice. अकरप...नृपः---These lines are attributed to काल्यायन by वीर॰ (p. 52) and to हारीत by स्मृतिच॰ (ब्य॰ p. 33) and परा. मा. They are not found in नारद; but compare नारद I. 52-54. अकल्प:=व्याधित:. क्रियाकुलः—नित्यनैमित्तिककर्मकरणव्यप्रः engaged in religious duties. 'कार्यातिपाती यस्य तत्कालमागच्छतो गुरुतरकार्यविनाशः, व्यसनमिष्टवियोगादि' अपरार्क (p. 606). 'मत्तो मदनीयसेवनेन च्युतमतिः । उन्मत्तो महाद्याविष्टः । प्रमत्तस्तदानीं सर्वत्रानवधानवान् ।' वीर॰ p.~52. हीनपक्षां...मिष्यते— These are ascribed to काल्यायन by वीर॰ and परा. मा. हीनपक्षां who has no relatives left. स्मृतिच॰ explains 'हीनपक्षा मदाकुला। युवतिमिति तस्या एव विशेषणम्'. ता...स्मृताः they are declared to be dependent on their kinsmen (and therefore their kinsmen should be summoned). ज्ञात्वा...त्रृप:—these two are ascribed to बृहस्पति by वीर॰ (p. 53) and कालं देशं च to नारद by अपरार्क (p. 607) and to हारीत by स्मृतिच॰ यानै:-शिबिकाभिः. अभियोगानुरूपेण—in accordance with the matter in controversy. शतावर:—the minimum being one hundred. The numbers refer to पणड, as कात्यायन says 'कल्पितो यस्य यो दण्डस्त्वपराधस्य यत्नतः। पणानां म्रहणं तु स्यात्तनमूल्यं वाथ राजिन ॥' quoted by स्मृतिच॰ (व्य. p. 34).

Page 10, line 15—page 12, line 1. अभियुक्तः—
the defendant, the person charged. वादिना—supply
सह after the word. अभियोक्ता—complainant or
plaintiff. प्रब्रूयात्—should state his proposition. The
व्यव. मा. remarks 'द्विविधश्रामियोक्ता धनार्थी संमानार्थी च'. अभियुक्तस्त्वन्तरं—उत्तरं ब्रूयादित्यर्थः. तयोरन्ते...परम्—'सभ्यप्राइविवाकयोरिदं पश्रादमिधानमनुयोगादिव्यतिरिक्तप्रत्याकिलतविषयकवचनपरम्, अनुयोगादीनां प्रागेव तत्कर्तव्यत्वादित्यवधेयम्' वीर॰ p. 57. The words refer to the final
conclusion arrived at by the सभ्यs and the judge. The
latter could ask questions at any time. The words तत्रामियोक्ता
state the general rule that the plaintiff or complainant

has a right to begin. 'आज्ञा लेखः पद्दकः शासनं वा आधिः पत्रं विक्रयो वा क्रयो वा। राज्ञे कुर्यात्पूर्वमावेदनं यस्तस्य ज्ञेयः पूर्वपक्षो विधिज्ञैः॥' नारद (II. 38). काल्यायन states an exception to this 'यस्य वाभ्यधिका पीडा कार्य वाप्यधिकं भवेत् । पूर्वपक्षो भवेत्तस्य न यः पूर्व निवेदयेत् ॥' quoted in स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 35) which further remarks 'एवंविधविषये अर्थिप्रत्यर्थिभावस्य वेपरीत्यं परीक्षकैः कार्यमित्यर्थः.' The same verse would suggest that if litigants were of different castes the gravity of loss or कार्यगौरव would determine priority. अहंपूर्विकया—The idea seems to be that if a plaintiff and defendant come to the court, each having a claim against the other and each claiming to be first heard or if several pairs of plaintiffs and defendants come to the court at the same time, each pair claiming to have his suit heard first, then the investigation was to be made in accordance with the castes of the litigants or with reference to the seriousness of the loss involved in each litigation, where all were of the same caste. Compare मनु॰ (VIII. 24) 'अर्थानर्थावुमौ वुद्ध्वा धर्माधर्मी च केवलौ। वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम् ॥'. पूर्वोत्तरे—the complaint or plaint and the reply. This gives the direction that in the case of minors, insane persons and idiots their near relatives must act as next friends or guardians ad litem. In the case of old and infirm persons they could appoint (नियुक्त) some one who would look after their affairs and who would correspond to the recognised agent (of the Indian Civil Procedure Code Order III r. 1). यो...जयौ—an adverse decision against the next friend, guardian or other person representing the party or a favourable decision is a decision against the party or in favour of the party represented. Compare पितामह quoted in परा. मा॰ (vol III. part 1. p. 54). 'यः कश्चित्कारयेत् किश्चिन्नि-योगाद्येन केनचित् । तत्तेनैव कृतं ज्ञेयमनिवर्षं हि तत्स्मृतम् ॥'. The व्यव मा • (p. 287) says 'नियुक्तोऽनियुक्तो वा तद्धितैषी सभायामुक्तरं ब्र्यात्'. यत्तु...

नियुक्तपरम्—The words of काल्यायन making it punishable to carry on another's litigation in the absence of close relationship or in the absence of appointment ( नियोग ) refer only to unauthorised persons. This resembles the rule against champerty and maintenance in English law. The व्यव॰ मा॰ (p. 288) quotes a similar verse from बृहस्पति 'यो न भ्राता पिता वापि न पुत्रो न नियोजितः। परार्थवादी दण्ड्यः &c.' वीर॰ (p. 54) reads 'अन्येषु चातिपापेषु प्रतिवादी न दीयते' after गुर्वज्ञनागमे. कूटकरणे—forgery of a document. The word स्तेय is repeated in this passage and नीलकण्ड says that this repetition serves the purpose of laying down an absolute prohibition against employing an agent to conduct litigation in this case. नीलकण्ठ here follows मदनरत्न according to the author of the बीर॰, who thinks that the first word स्तेय refers to the theft of gold on account of its proximity to ब्रह्महत्या 'पुनः स्तेयग्रहणं सर्वथा तत्र प्रतिनिधिप्रतिषेधार्थमिति मदनरत्नकारः पूर्वं स्तेयप्रहणं ब्रह्महत्यादिसन्दिशात् (?) मुवर्णस्तेयपरमिति तु वयम्'. प्रतिवादी—व्यव मा. says 'प्रतिनिधीभूय वदति प्रतिवादी' (p. 288).

Page 12, line 2-page 13, line 10. स्थापिते placed before the court. प्रत्यथिन्—defendant. यथा...थिना as the matter was reported (to the court) by the plaintiff (when he filed his complaint or information, on which the defendant was summoned). नाम the names of the plaintiff and his opponent. A question would arise:—why should the complaint or plaint he written down again in the presence of the defendant, when the matter of complaint had already been stated by the plaintiff? The answer is supplied by the मिता and other works. 'यथावेदितं पूर्वावेदनमनतिकम्य येन प्रकारेणावेदनसमये स्वचनं लेखितं तथेव प्रसायिसम्भपि न पुनरन्यथा। तथा सस्यन्यवादित्वेन भङ्गप्रसङ्गात् ।...प्रागेवाधिना स्वप्रतिज्ञातार्थस्य लिखितत्वादधुना लेखनमनर्थकिनित्याशङ्कानिरासायाह । समामासिति। संवत्सरमासपक्षतिथिवारार्थिप्रस्यर्थिनामतदीयजातिभिः। आदिशब्दोपात्तथ द्रव्य-संख्या—तज्ञाति—ऋणप्रहणादि-स्थान-वेला—क्षमालिङ्कादिभिर्थथोपयोगं चिह्नितमिति।

कार्यमात्रमावेदनकाले लिखितमधुनोपयुक्तविशेषणसहितं लिख्यत इति नानर्थक्यमिति भावः' वीर॰ ( p. 61 ). The स्मृतिच॰ says 'समा संवत्सरः स च धनप्रयोगा-दिकालीनो लेखनीयः। मासादिरिप तत्कालीन एव। आदिशब्दसंगृहीतानि विशेषणानि कात्यायनेन दर्शितानि—निवेश्य कालं वर्षं च मासं पक्षं तिथिं तथा । वेलां प्रदेशविषयं स्थानं जात्याकृती वयः । साध्यद्रव्यप्रमाणं च संख्यां नाम तथात्मनः । राज्ञां च क्रमशो नाम निवासं साध्यनाम च । ऋमात्पितृणां नामानि पीडामाहर्त्रदायकौ । क्षमालिङ्गानि चान्यानि पक्षं संकीर्त्य कल्पयेत्।।...आहर्ता प्रतिप्रहाद्यागमकर्ता । दायको दाता। क्षमालिङ्गानि आत्मीयधनादेः परोपभोगसहननिमित्तानि ।' (व्य॰ p. 36). अर्थवत—These five verses are ascribed to संप्रहकार in the स्मृतिच॰, परा. मा॰, and the वीर॰ (p. 62). अर्थवत्—that discloses a cause of action. 'धर्मसंयुक्तमल्पाक्षरत्वप्रभूतार्थत्वादिगुणा-न्वितम् । परिपूर्णमध्याहारानपेक्षम् । अनाकुलमसंदिग्धाक्षरकम् । साध्यवत् सिषाध-यिषितार्थाहीनम् । वाचकपदं गौणलाक्षणिकरहितम् । प्रकृतार्थानुबन्धि प्रागावेदिताया अविरोधि । प्रसिद्धं लोकप्रसिद्धवस्तुविषयम् । अविरुद्धं पुरराष्ट्रप्राङ्विवाकनृपाद्यविरुद्धम् । तथा पूर्वापराविरुद्धं प्रत्यक्षादिप्रमाणाविरुद्धं व्यावहारिकधर्माविरुद्धं च।...निखिलार्थम-नवशेषितवक्तव्यम् । देशकालाविरोधि मध्यदेशीयं ऋमुकक्षेत्रं शरत्कालीनमाम्रफलस-हस्रमपहतमित्येवमादिरहितम्। ...परः प्रतिवादी आत्मा वादी पूर्वजास्तयोः पित्रादयः। अनेके राजानो भुक्तिकालीनाः तेषां नामानि परात्म...नामानि तेश्विह्नितम् । शिष्टमुक्तार्थम् । अर्थवत्त्वादीनि देशकालाविरोधित्वान्तानि अर्थिप्रत्यर्थिनामसहितानि सर्वव्यवहारभाषोपयोगीनि तेन तैः सर्वत्र भाषायामवर्यं भवितव्यम् । तैर्विना क्कचिदिप साध्यसिद्धेः सुखेन कर्तुमशक्यत्वात् । वर्षादीनि पुनर्विशेषणानि सर्वाणि न सर्वत्रोपयोगीनि । कतिपयैर्विनापि तत्र तत्र साध्यसिद्धिसंभवात् । अतो यत्र येषामुपयोगस्तत्रैव तेषां निवेशनं कार्यम् । नेतरत्रापि प्रयोजनाभावात् ।' स्मृतिच० (व्य॰ pp. 36-37). अनाकुलं unambiguous in meaning. साध्यवत distinctly stating the matter to be established. वाचकानि पदानि यस्य. अविरुद्धं not opposed (to public policy or to the national interest or to the king's interest &c.). साधनक्षमम् capable of proof. देश country (like Anga, Vanga &c.). प्रदेश location of a field &c. स्थानं village. आवसथ habitation (house &c.). साध्याख्या the name or appellation of the thing (or the relief claimed) sought to be established. आकार posture or features. प्रमाणसंख्या measure and number. क्षमालिङ्ग the reasons of forbearing (to sue for

some time, though another wrongly enjoyed the plaintiff's property). आत्मपीडावत् stating the loss or harm (caused to the plaintiff) or the harassment and restraint (caused to the plaintiff or his surety by the creditor). कथितौ आहर्तृदायकौ यस्मिन्. If a man claims land by way of gift, he has to state the donee and donor. भाषा—The word भाषा, पक्ष and प्रतिज्ञा mean the same thing (viz. plaint). परा. मा॰ (vol. III. part 1. p. 61) quotes similar verses from बृहस्पति. अत्रोक्त...वक्ष्यते—vide मिता॰ 'संवत्सर्विशेषणं यद्यपि सर्वव्यवहारेषु नोपयुज्यते तथाप्याधिप्रतिप्रहक्रयेषु निर्णयार्थमुपयुज्यते—आधौ प्रतिप्रहे कीते पूर्वा तु बलवत्तरा इति वचनात्।' (on याज्ञ. II. 6). When there are two mortgages or pledges of the same land or chattel, the first in time prevails. Hence the year is important. वक्ष्यते—This refers to the words of काल्यायन (quoted under आधि) 'आधिमेकं द्वयोर्थस्तु &c. स्मृत्यन्तरे—The स्मृतिच॰ and the वीर॰ (p. 64) ascribe these verses to काल्यायन. स्थानं village. संनिवेश site, location (with boundaries) or features (being round, square &c). अधिवासः neighbour. जातिः caste (of the parties). संज्ञा names of parties. प्रमाणं measure (so many निवर्तनं or, in modern nomenclature, acres). पितृ...कीर्तनम् the names of the fathers and grandfathers of the parties and the names of the three former kings. स्वभावोक्तं—as told naturally (without any pressure from the king or judge). 'खभावो भयाद्यपाधि-रहितत्वम्' अपरार्क (p. 611). पाण्डुलेखेन with chalk. विशोधितम् corrected. Compare व्यव मा (p. 297) 'स तु पक्षः सभ्यैर्लेखनीयः। तदाहतुर्व्यासबृहस्पती—पाण्डुलेखेन फलके भूम्यां वा प्रथमं लिखेत्। न्यूनाधिकं तु संशोध्य पश्चात्पत्रे निवेशयेत् ॥'. Students of the मृच्छकटिक will note the great coincidence between the way in which the complaint was recorded there and the passage quoted above. शोधनस्याविधम्-the time up to which amendment (of the plaint) may be allowed. शोधयेत् विवक्षितम्—The व्यव॰ मा॰ quotes the two verses as from नारद but reverses

the order. The second only is found in the printed नारदस्मृति. अवष्टक्थस्योत्तरेण—when it is once hemmed in by the reply (of the opponent). On these two verses, compare बृहस्पति (quoted in व्यव. मा. p. 295) "ऊनाधिकं पूर्वपक्षं यावद्वादी विशोधयेत् । न द्यादुत्तरं तावत्प्रत्यर्थी सभ्यसंनिधी ॥ ऊनाधिकमिति वचनात् पूर्वोक्ताद्विरुद्धं न्यूनं पूरणीयं, अधिकमपनेयं, न तु विरोधि, परस्परविरोधादेव भाषाया अनादेयत्वेन तस्य भम्नत्वात् । तदेवमुत्तरानन्तरं भाषाशोधननिषेधात्, 'एकं प्रत्यर्थिनो वाक्यं द्वे वाक्ये पूर्ववादिनः' इति पठितमनाकरम् ।".

Page 13, line 11—page 14, line 7. एवं...स्थिते this being the definition of a proper पक्ष (plaint). पक्षाभासा:that have only the appearance of a पक्ष. अर्थसिद्धाः— They follow from a reflection over the characteristics of a correct plaint (and are not therefore specifically described in such works as याज्ञवल्क्यस्मृति, but are expressly mentioned in other स्मृतिs). स्मृत्यन्तरे—The वीर॰ (p. 66) ascribes this verse to कात्यायन and the व्यव॰ मा॰ (p. 295) seems to do the same. The latter quotes from बृहस्पति 'अप्रसिद्धं सदोषं च निरर्थं निष्प्रचोजनम् । असाध्यं वा विरुद्धं वा पक्षं राजा विवर्जयेत् ॥ तदेव व्याकरोति । न केनचित्कृतो यस्तु सोप्रसिद्ध उदाहृतः । अन्यार्थः स्वार्थहीनश्च सदोषः परिकीर्तितः ॥...अप्रसिद्धनि-राबाधिमति कात्यायने विशेषः शेषं समानम् ।'. अप्रसिद्ध ... हतिमति—nobody has ever seen खपुष्प and so this complaint is अप्रसिद्ध. The मिता॰ and अपरार्क give a similar example 'मदीयं शशविषाणमनेना-पहतमिति'. वीर॰ (p. 66) gives 'फलसहस्रकृष्टक्षेत्रमपहतमिति' as an example. It has to be noted that बृहस्पति would regard these as examples of असाध्य and not of अप्रसिद्ध. 'ममानेन प्रदातव्यं शशराङ्गकृतं धनुः । असंभाव्यमसाध्यं तं पक्षमाहुर्मनीषिणः ॥' (वीर० p. 67 ). निरावाधम् that discloses no injury (of which the court could take cognisance). निर्थम् that makes no coherent sense. According to बृहस्पति, निरर्थ is that where the injury or loss is so slight that no man of ordinary temper would complain about it. 'खल्पापराधः खल्पार्थो निरर्थक इति स्मृतः' (quoted in वीर॰ p. 66). The examples of this

would be 'अहमनेन सस्मितमीक्षितः', 'मामकी शिक्षा तेन अपहता'. निष्प्रयोजनम्—that gives no cause of action. बृहस्पति gives another interpretation of both निर्थ and निष्प्रयोजन. 'कुसीदाद्यै: पदैर्हीनो व्यवहारो निरर्थकः । वाक्पारुष्यादिभिश्चैव विज्ञेयो निष्प्रयोजनः ॥' (quoted in स्मृतिच॰ and वीर॰ p. 67). Where the information lodged by the अर्था cannot be brought under anyone of the fourteen titles from ऋणादान (that are अर्थमूल or अर्थोद्भव), the पक्ष is निरर्थक; where it cannot be brought under the four titles beginning with वाक्पारुष्य (that are हिंसासमुद्भव), it is निष्प्रयोजन. असाध्य incapable of proof. अपरार्क explains 'असाध्योऽशक्यसाधनो यथा देवदत्तेनाहमिक्षिनिकोचेनोपहसितः—इति । न ह्ययं पक्षः साक्षिविषयः । अल्पका-लखात्। नापि दिव्यविषयोल्पत्वात्। प्रमाणान्तरं तु नैव संभवति।' (p. 609). तथा च स्मर्यते—These two verses are ascribed to बृहस्पति in परा॰ मा. (vol. III part 1 p. 67). पुरराष्ट्रादिविरुद्धं पुरराष्ट्राचारविरुद्धः (opposed to public policy). 'राज्ञा विवर्जितः निषिद्धः नास्मद्राष्ट्रे रूपकैर्व्यवहर्तव्यमित्यादि' अपरार्क (p. 609). प्रकृतीनां—of the subjects. अनादेयाः inadmissible, that cannot be entertained. न चानेक... विरोधावतः—It may be urged that a plaint would be liable to be not entertained as being पक्षाभास if it contains more than one matter of grievance. To this नीलकण्ठ replies that it is not so. A plaint does not become a पक्षाभास on this ground; to say so would be opposed to the dictum of काल्यायन 'a king, from a desire to find out the truth, should surely entertain even such a matter as contains many propositions (or grievances) and as is definitely stated so far as judicial procedure is concerned'. 'यदि प्रतिज्ञास प्रत्येकं भेदेन प्रमाणोपन्यासं करोति' अपरार्क (p. 610). If a plaintiff were to say that his opponent forcibly took away his gold, silver and corn, this is a good पक्ष, although there are numerous things charged against the defendant, as all can be proved by the same evidence; in such a case all these matters should be investigated at once. Suppose further that a man says that the opponent took from him a loan four years back, that he deposited two years back

4 [Notes on Vyavahāramayūkha]

some jewels with him which he does not return and that a year before the suit he was dispossessed by the opponent; here there is a joinder of several causes of action (several प्रतिज्ञांड of ऋणादान, निक्षेप &c.) that arose at different times. Should such a plaint be entirely rejected as पक्षाभास ? The answer is in the negative. Such matters as are to be proved by different evidence in each case should be tried one after another and not simultaneously. This is the meaning of another dictum of काल्यायन 'अनेक... सिध्यति' (a plaint in which there is a mixing up of several titles of the law cannot bear fruit or stand). The idea of कात्यायन, says नीलकण्ट, is that there cannot be a simultaneous investigation where there is a joinder of several causes of action, but there may be an investigation into the several causes of action one after another. Thus there is no conflict between the two dicta of काल्यायन.

The words पक्ष, पूर्वपक्ष, प्रतिज्ञा, साध्य are likely to cause confusion on account of the technical senses in which they are used in works on तर्क. For example, काल्यायन and बृहस्पित (quoted in व्यव॰ मा॰ p. 291) define पूर्वपक्ष as 'प्रतिज्ञादोषनिर्मुक्तं साध्यं सत्कारणान्वितम् । निश्चितं लोकसिद्धं च पक्षं पक्षविदो विदुः॥'. This shows that here साध्य, पक्ष and प्रतिज्ञा are identified; while in तर्कशास्त्र, a प्रतिज्ञा (as in पर्वतो विह्नमान्) is quite different from पक्ष (the mountain) or the साध्य (वहिमत्त्व). पक्ष in the language of तर्कशास्त्र is 'संदिग्धसाध्यवान्'. जीमृतवाहन explains the position of व्यवहारशास्त्र as follows 'अर्थिना च तावदर्थ्यमानं साध्यमवर्यं निर्देष्टव्यं, अन्यथा अर्थित्वानुपपत्त्या व्यवहाराप्रसक्तेः । तिन्दिशकमेव वचनं प्रतिज्ञा तस्येव विवक्षितार्थप्रतिपादकत्वेन प्रधानत्वात् । अत एव यत्र हेत्वभिधानं न भवति तत्रापि प्रतिज्ञापुरस्कारेणेव व्यवहारो भवति। अतस्तत्र परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादकपदप्रयोगादिदूषणेन साध्यस्यैवानवगतेः तन्निर्भुक्तौ तु सम्यक्-साध्यमवगम्यते इति तथोक्तम् । धर्मविशेषविशिष्टतया च धर्मिण एव साध्यत्वात् साध्यपक्षयोरप्यभेदाभिधानम् । व्यव० मा० ( p. 291 ).

Page 14, line 8—page 15, line 14. श्रुतः अर्थः

(भाषायाः अर्थः) येन तस्य श्रुतार्थस्य प्रतिवादिनः. पूर्वा॰ in the presence of the plaintiff or complainant (lit. who is prior in lodging information). Time was allowed to the defendant to file his reply or written statement. नारद says (I. 44) गहनत्वाद्विवादानामसामर्थ्यात्स्मृतेरिप । ऋणादिषु हरेत् कालं कामं तत्त्वबुभुत्सया ॥. So says काल्यायन 'श्रुत्वा लेख्यगतं चार्थं प्रत्यर्थां कारणाद्यदि । काल विवादे याचेत तस्य देयो न संशयः ॥' (quoted in स्मृतिच॰ and परा. मा.). याज्ञवल्क्य and नारद (I. 45) lay down the cases in which no time was allowed to file a reply 'साहसस्तेयपारुष्यगोभिशापात्यये स्त्रियाम् । विवादयेत्सद्य एव कालोन्यत्रेच्छया स्मृतः॥ (याज्ञ. II. 12). पक्षस्य व्यापकं—This is not found in the printed नारदस्मृति. This is ascribed to नारद and बृहस्पित in व्यव॰ मा॰ (p. 299), to नारद by अपरार्क, to प्रजापति in स्मृतिचिन्द्रका and परा. मा. and to नारद and प्रजापति by the वीर॰ (p. 73). पक्षस्य व्यापकं—that is capable of refuting the पक्ष (i.e. that meets all the points raised in the पक्ष). सारं=न्याय्यम्. अनाकुलम् not inconsistent. अन्याख्यागम्यं capable of being understood without explanation. 'अप्रसिद्धप्रयोगेण दुःश्लिष्टविभक्तिसमासाध्याहाराभिधानेन वा अन्यदेशभाषाभिधानेन वा यत् व्याख्येयार्थं न भवति' मिता॰. उत्तर is of four kinds, viz. मिथ्या (denial), संप्रतिपत्ति (confession or admission), प्रत्यवस्कन्दन (special plea), प्राइन्याय (former judgment). मिथ्या संप्रति -This is almost the same as नारद (II. 4) and is ascribed to नारद in व्यव॰ मा॰ (p. 300). अभियुक्तोभियोगस्य—This is ascribed to बृहस्पति in व्यव॰ मा॰ (p. 301) and in परा. मा. अभियुक्तः defendant. अभियोग statement of the claim. अपह्रव denial. वीर॰ (p. 76) says 'अपह्नवमात्रं कारणाद्यसंवलितं मिथ्योत्तरम्'. अपरार्क quotes another similar verse from काल्यायन 'श्रुत्वा भाषार्थमन्यस्तु यदा तं प्रतिषेधति । अर्थतः शब्दतो वापि मिथ्या तज्ज्ञेयमुत्तरम् ॥' (p. 612). If a man says 'you owe me a hundred rupees' and the other denies, saying 'I do not owe you', it is मिथ्योत्तर. मिथ्येतत्—This is ascribed to व्यास in व्यव मा and वीर and to प्रजापति in परा. मा. मिथ्यैतत्—This is a direct denial in words. नाभिजानामि=न स्मरामि (अपरार्क). This is an indirect or implied denial.

साध्यस्य...हता—This is ascribed to व्यास in व्यव॰ मा॰ and वीर॰ and to काल्यायन in स्मृतिच॰. If the plaintiff says 'defendant owes me one hundred rupees' and if the defendant replies 'yes, it is true that I owe plaintiff one hundred rupees', it is संप्रतिपत्त्युत्तर. अर्थिना—This is ascribed to बृहस्पति in व्यव॰ मा॰ and परा. मा. प्रपय—accepting. कारणं—plea. If a man says 'the defendant took one hundred rupees from me' and the defendant replies 'surely I took the rupees, but I returned them or that they were gifted to me', this is प्रत्यवस्कन्दन. आचारेणावसन्नोपि &c;—This is ascribed to नारद by अपरार्क, to बृहस्पति by परा॰ मा॰ and to काल्यायन and बृहस्पति by वीर॰. 'आचारो व्यवहार: अवसन्नो जितः' अपरार्क. सोभि...पूर्वम् he should be addressed 'you were formerly defeated (in this matter)'.

In मिथ्योत्तर the whole of the statement in the plaint is denied, while in प्रस्वस्कन्दनोत्तर only a portion of the matter stated in the plaint is accepted and causes are pleaded why in spite of such acceptance, plaintiff must be non-suited. In संप्रतिपत्त्युत्तर the whole of the statement in the plaint is admitted. 'यद्यपि भाषार्थस्य न सर्वाशस्त्रीकारोत्र संप्रतिपत्तित्वापत्तेः कारणोक्त्यानर्थक्यापाताच । तथा च प्रहणेन धारणेन तेन प्रत्यर्पणी-यत्वे साध्यत्वेन प्रतिज्ञातेन प्रहणांशमभ्युपेत्य प्रतिदानेन प्रतिप्रहादिना वा धारणं प्रत्यर्पणीयत्वाभावं प्रत्यर्थां साध्यति । मिथ्योत्तरादत एवास्य भेदः । तत्र भाषार्थस्य सर्वस्यापह्नवादत्र त्वेकदेशानपह्नवात्' वीर ० p. 78.

Page 15, lines 15—20. स्मृत्यन्तरे—The following two verses are ascribed to कात्यायन in व्यव॰ मा॰, अपरार्क, स्मृतिच॰ (with variations). All these are lucidly explained in the मिता॰, अपरार्क (p. 614), स्मृतिच॰ and वीर॰ (p. 83). संदिग्धं—'यथा सुवर्णशतं में धारयतेयमित्यनुयुक्तो ब्रूते सुवर्णशतं पणशतं वेति' अपरार्क. प्रकृतादन्यत्—'यथा सुवर्णशताभियोगे पणशतं धारयामीति' मिता॰ or 'सुवर्णशतं धारयसे त्वं मदीयमित्युक्तो नाहं त्वां ताडयामीति वदति' अपरार्क. अत्यल्पम्—'सुवर्णशताभियोगे पश्च धारयामीति' मिता॰. अतिभूरि—'सुवर्णशताभियोगे द्विशतं धारयामीति' मिता॰. पक्षैकदेशव्यापि—

'हिरण्यवस्त्राद्यभियोगे हिरण्यं गृहीतमित्येतावन्मात्राभिधानम्' वीर० or 'गोहिरण्या-द्यनेकद्रव्यानुयोगे कृते न हिरण्यं धारयेहमिति' अपरार्क. व्यस्तपदम् 'ऋणादानाभियोगे पदान्तरेणोत्तरम् । यथा सुवर्णशताभियोगे अनेनाहं ताडित इति ।' मिता०. अव्यापि—'देशविशेषेण कालविशेषेण वा विशिष्टं पूर्वपक्षं निराकरोति न खरूपेण यथा चैत्रमास्युज्जयिन्यां सुवर्णशतं मदीयमनेन गृहीतमित्यभियुक्तो ब्रूते न मयोज्जयिन्यां चैत्रे गृहीतमिति । नैवमाचष्टे न मया गृहीतमिति' अपरार्क. निगूढार्थम्—'यथा सुवर्णशताभियोगे किमहमेवास्मै धारयामीत्यत्र ध्वनिना प्राइविवाकः सभ्यो वा अर्थी वा अन्यस्मै धारयतीति सूचयतीति' मिता० 01' 'निगृढार्थमप्रसिद्धार्थपदम् । यथा अर्जुनीशब्देन गोरभिधानम् । काश्यपीशब्देन वा भूमेः ।'. आकुलं--'पूर्वापरविरुद्धं यथा सुवर्णशतं मह्यं धारयतीत्यभियोगे धारयामि परं तु गृहीतमेव नेति, गृहीतं न तु धारयामीति वा' वीर०. व्याख्यागम्यम्—'दुःश्लिष्टविभक्तिसमासाध्याहाराभिधानेन व्याख्यागम्यम् । अदेशभाषाभिधानेन वा । यथा सुवर्णशतविषये पितृऋणाभियोगे गृहीतशतवचनात् सुवर्णानां पितुर्न जानामीति । अत्र गृहीतशतस्य पितुर्वचनात् सुवर्णानां शतं गृहीतमिति न जानामीति । मिता०. असारम्—'न्यायविरुद्धम् । यथा सुवर्णशतमनेन वृद्ध्या गृहीतं वृद्धिरेव दत्ता न मूलमित्यभियोगेन सत्यं वृद्धिर्दत्ता न मूलं गृहीतमिति' मिता०.

Page 16, line 1—page 17, line 13. In the याज्ञवल्क्यस्मृति (II. 7) it is said that 'the reply of the defendant who has heard the plaint should be written down'. Here the singular उत्तरं is used. Hence it follows that there should not be a blending together of several kinds of उत्तरं (viz. of मिथ्या, संप्रतिपत्ति, प्रत्यवस्कन्दन, and प्राङ्न्याय) as regards a single matter in dispute. If there is a mixture of the several kinds of saxs, then it is an उत्तराभास and not a proper उत्तर. This is the view of कात्यायन who says that a reply, which is a reply of confession as to a portion of the plaint (i.e. as to one count in the plaint or complaint), which is a reply of a special plea as to another portion and which is a reply of denial as to a different portion, is not a reply on account of there being a blending (of all three). The reason of this conclusion is furnished by काल्यायन in the verse 'न चैकस्मिन्विवादे तु &c. The words किया and साधन

mean the same thing. 'कार्य हि साध्यमित्युक्तं साधनं तु कियोच्यते' काल्यायन (quoted by अपरार्क p. 616). किया means such means of proof as documents, witnesses &c; it also means 'burden of proof'. When the reply is one of denial ( मिथ्या ), the burden of proof lies on the plaintiff; in the case of the reply of special plea (कारणोत्तर or प्रत्यवस्कन्दोत्तर ) or former judgment (प्राङ्ग्याय) the burden of proof lies on the defendant; when there is a reply of confession (सत्योत्तर or संप्रतिपत्त्युत्तर), there is no necessity to adduce proof. These propositions are set out in the two quotations cited by नीलकण्ठ, viz. मिथ्या किया...वादिनि and प्राङ्न्याय...कियाम् (the second half of which is मिथ्योक्ती पूर्ववादी तु प्रतिपत्ती न मा भवेत्). These being the rules about burden of proof, if a reply blends together several out of the four kinds of उत्तर, difficulties arise. If a reply is a combination of मिथ्या and कारण or मिथ्या and प्राइन्याय, then, according to the rules set out above, the burden of proof will be on both the plaintiff and the defendant. This is impossible. In one and the same proceeding the plaintiff and the defendant cannot both simultaneously proceed to discharge the burden of proof. Means of proof are resorted to to establish a certain proposition and in a single ब्यवहार there is only a single माध्य. This is expressed by काल्यायन in the words 'न चैकस्मिन्...द्रयोः'. If both the parties cannot be thus allowed to discharge the burden of proof simultaneously, they cannot both succeed in establishing what they seek to prove. For example, if the plaintiff shows by documentary evidence that the defendant owes him a hundred and the defendant who denies plaintiff's assertions also establishes that he does not owe to the plaintiff, then both cannot succeed, as the two propositions are inconsistent. This is the meaning of the words 'न चार्थसिद्धिरुभयोः'. An example of मिथ्या-कारणोत्तरसंकर is 'सुवर्ण रूपकशतं चानेन गृहीतमित्यभियोगे सुवर्ण न गृहीतं रूपकशतं गृहीतं प्रतिदत्तं

चेति'. Here सुवर्ण न गृहीतं is मिथ्योत्तर and the rest is कारणोत्तर. An example of मिथ्योत्तर-प्राङ्न्यायोत्तर-संकर would be 'सुवर्ण रूपकशतं च गृहीतमित्यभियोगे सुवर्णं न गृहीतं रूपकशतविषये तु वादी पूर्वन्यायेन पराजित इति'. If there is a combination of कारणोत्तर and प्राङ्न्यायोत्तर, the defendant has to discharge the burden of proof twice different evidence. An example is 'मुवर्णशतं रूपकशतं चानेन गृहीतमित्यभियोगे सुवर्णशतं गृहीतं प्रतिदत्तं रूपकशतविषये तु प्रागयं वादी मया व्यवहारेण जितः'. Here the कारणोत्तर ( सुवर्णशतं गृहीतं प्रतिदत्तं ) has to be proved by documentary evidence or by witnesses; while the प्राङ्न्यायोत्तर (in रूपक...जितः) will have to be proved by the production of the former judgment (जयपत्र) or by calling the judge and सभ्यं (in the former litigation). In this कारणप्राङ्न्यायोत्तरसंकर, if the defendant were called upon to discharge simultaneously the two-fold burden of proof, there will be a conflict. With reference to the proof of कारण, the other proof of जयपत्र is of no use and vice versα. Hence a reply of कारणप्राङ्न्यायसंकर is not a proper reply, as in one and the same व्यवहार two different means of proof will have to be simultaneously employed. This is expressed by कात्यायन in the words 'न चैकत्र कियाद्वयम्' and explained by नीलकण्ठ in the words 'तथा कारणप्राङ्न्यायसंकरे... इत्यत्रापि विरोधः (l.14)'. The words 'प्राङ्न्याय...कियाम्' are ascribed to हारीत in अपरार्क (p. 616). An example where there will be a combination of the three kinds viz. मिथ्या, कारण (or प्रत्यवस्कन्दन ) and प्राङ्न्याय is 'अनेन सुवर्ण रूपकशतं वस्त्राणि च गृहीतानीत्य-भियोगे सत्यं सुवर्ण गृहीतं तत्तु प्रतिदत्तं रूपकशतं न गृहीतं वस्त्रविषये तु पूर्वन्यायेन पराजितः'. No example should really be given here of a combination of the four kinds of उत्तर, as in a सत्योत्तर (or संप्रतिपत्त्युत्तर) there is no question of proof or burden of proof and hence only three kinds remain. These combinations ( संकर ) of several kinds of उत्तर make the उत्तर an improper one, only when they are sought to be given simultaneously. But if several kinds of उत्तर are inves-

tigated one after another (क्रमण) then there is no fault. This is expressed by नीलकण्ठ in the words एतेषां चानु...त्तरत्वमेव.

The upshot of the above discussion is that in all cases one reply should meet completely the matter stated in the plaint. If such a single उत्तर is not possible and there has to be a combination of several उत्तरs, each meeting one of several counts in the plaint, then there should be several propositions and investigation should proceed with reference to one proposition after another and not simultaneously. Then the question arises, what should be the order (क्रम) in which the propositions (or issues) should be taken up for inquiry and decision. नीलकण्ड replies that the order rests with the plaintiff, the defendant and the assessors. The two verses मिथ्योत्तर...मतोन्यथा lay down the order in certain cases independently of the wishes of the parties. These verses are attributed to व्यास by व्यव मा॰ (p. 304) and by अपरार्क (p. 613) both of whom add a half verse 'मिथ्याकारणयोर्वापि आह्यं कारणमुत्तरम्' before यत्प्रभूतार्थ &c. The first verse contains a question:—if there is a combination of मिथ्योत्तर and कारणोत्तर, or a combination of सत्योत्तर with any one of the other three, then what kind of उत्तर should be first taken up (for investigation)? The reply is:—in the case of a combination of मिध्योत्तर and कारणोत्तर, the latter should be first taken up; wherever a certain उत्तर is concerned with more valuable matters, that should be first taken up and then that kind of उत्तर which is concerned with small matters. Wherever the final result will follow on the adducing of proof or the claim will be more easily or quickly decreed or dismissed on the proof of one out of several उत्तरs, that उत्तर should be first taken up. The result of this last rule is that where there is a combination

of सत्योत्तर with any one of the other three, the investigation must proceed with reference to the latter. नीलकण्ड illustrates the application of these rules. When the plaintiff claims gold and cloth from the defendant and the latter replies that he did not receive the gold, but received the cloth and returned it, this is a case of मिथ्योत्तर and कारणोत्तर and therefore the issue about gold should be tried first because that is the more valuable (प्रभूतार्थ) out of the two (gold and cloth) and then the issue about cloth should be tried. Here the first rule ( मिथ्याकारणयोर्वापि ... मुत्तरम् ) does not apply, but the second rule which lays stress upon प्रभूतार्थ applies. The same rule (viz. preference of प्रभूतार्थ) will apply where there is a संकर of मिथ्या with प्राङ्न्याय ( सुवर्णवस्त्राभियोगे सुवर्ण न गृहीतं वस्त्रविषये पूर्व पराजितः ) or a संकर of कारण and प्राङ्न्याय (सुवर्णवस्त्राभियोगे सुवर्ण गृहीतं प्रतिदत्तं वस्त्रविषये पूर्व पराजितो वादी ). In the same suit if defendant replies 'I did receive the gold, but I did not receive the cloth', then the issue about the cloth should be tried first (and not about gold). This is a case of संप्रतिपत्युत्तर and मिथ्योत्तर. So far as the receipt of gold is concerned, there is an admission and so there is no necessity of proof (कियाभावात्), although gold is the more valuable of the two. Similarly if the reply is 'मुवर्ण गृहीतं वस्रं तु प्रतिदत्तं', it is a case of संप्रतिपत्त्युत्तर and कारणोत्तर and the issue about cloth should be tried first for the reason given in the preceding example. So also if the reply is 'सुवर्ण गृहीतं वस्रविषये तु पूर्व जितः', the issue about the cloth should be tried first, as this is a case of संप्रतिपत्त्युत्तर and प्राङ्न्यायोत्तर.

The व्यवहारमातृका (p. 304) says 'प्रभूतार्थविषयत्वं च कारणोत्तर— प्रहणापवादकं, द्वयोरेवापवादकं—यत्र वा स्यात् कियाफलमिति । किया हि पत्रिकादिः तस्याः फलं सम्यगिष्टनिर्णयः । तत्र यदि शतप्रहणे पत्रमस्ति शतापह्नवे च पश्चाशद्विशोधने साक्षिणस्तदा मिथ्योत्तरमेव प्राह्मम् । लिखितस्य साक्षिभ्यो बलवत्त्वेन सम्यङ्निर्णयफलत्वात् ।'.

<sup>5 [</sup>Notes on Vyavahāramayükha]

In the example इयं गौ:...पूर्वमेबास्मद्गहे स्थिता, there is a total denial of the matter urged in the plaint and a plea (of prior ownership and possession) is set up which meets the पक्ष in its entirety. So it may be urged that here there is a संकर of two उत्तरs (मिथ्या and कारण) and as both meet separately the whole of the पक्ष, there can be no investigation of the two one after another (क्रमेण) and hence this is not a proper उत्तर. This example and the discussion is abridged from the मिताक्षरा (on याज्ञवल्क्य II. 7 first half). The reply is that, as this is capable of totally refuting the पक्ष, it is a good उत्तर. But it is not a मिध्योत्तर purely, as it puts forward a plea (of prior ownership), nor can it be said to be कारणोत्तर (प्रत्यवस्कन्दनोत्तर), as it does not admit a portion of the पक्ष ( which is the case in कारणोत्तर). Therefore this is मिथ्योत्तर with a plea. In this case the burden of proof lies on the defendant and not also on the plaintiff (as would be the case in a simple reply of denial), in accordance with the rule of हारीत 'मिथ्या...मुत्तरम्'. 'इदं तावत्पक्षनिराकरणसमर्थत्वान्नानुत्तरं नापि मिथ्यैव कारणोपन्यासात्। नापि कारणम्। एकदेशस्याभ्युपगमाभावात्। तस्मात्सकारणं मिथ्योत्तर-मिद्म्। अत्र च प्रतिवादिनः किया। कारणे प्रतिवादिनीति वचनात्। ननु मिध्या किया पूर्ववादे-इति पूर्ववादिनः कस्मात् किया न भवति । तस्य शुद्धमिथ्याविषयत्वात् । कारणे प्रतिवादिनि-इत्येतदिप कस्माच्छुद्धकारणविषयं न भवति । नैतत् , सर्वस्यापि कारणोत्तरस्य मिथ्यासहचरितरूपत्वात् शुद्धकारणोत्तरस्याभावात् । प्रसिद्धकारणोत्तरे प्रतिज्ञातार्थेंकदेशस्याभ्यपगमेनैकदेशस्य मिथ्यात्वम् । यथा सत्यं रूपकशतं गृहीतं न धारयामि प्रतिदत्तत्वादिति । प्रकृतोदाहरणे तु प्रतिज्ञातार्थेकदेशस्याभ्युपगमो नास्तीति विशेषः । एतच हारीतेन स्पष्टमुक्तम् । मिथ्याकारणयोर्वापि प्राह्यं कारणमुत्तरम्-इति' मिता॰. The same reasoning holds good where there is a combination of मिध्योत्तर and प्राइन्यायोत्तर or कारणोत्तर and प्राङ्न्यायोत्तर and each one of the two उत्तरs meets the पक्ष in its entirety. An example of मिथ्याप्राङ्न्यायोत्तर which is कृत्स्रपक्षव्यापि is 'रूपकशतं धारयतीत्यभियोगे मिथ्येतत्, अस्मिन्धर्थ पूर्वमयं पराजितः'. Here each of the two उत्तरs completely meets the whole पक्ष. In this case the burden of proof is on

the defendant, because the rule is 'प्राइन्यायकारणोक्ती तु प्रत्यथीं निविशेत कियाम्'. Though the प्राइन्याय is coupled with a denial (मिथ्या), still that (प्राइन्याय) is the principal plea. A pure प्राइन्याय without any denial of the count or counts in the plaint is impossible. Hence the burden of proof is on the defendant who alleges प्राइन्याय. An example of कारण-प्राइन्यायोक्तर is 'शतमनेन गृहीतमित्यभियुक्तः प्रतिवदित सत्यं गृहीतं प्रतिदत्तं च, अस्मिक्तवार्थं प्राइन्यायेनायं पराजित इति'. Here also the burden of proof is on the defendant, who will have the option either to prove कारण (गंदः प्रतिदत्तं) or to prove प्राइन्याय first at his choice. So these two combinations do not become bad उत्तरड and, as in both of them the burden is only on the defendant (and not on the plaintiff also), there is no ease in which in the same controversy the burden of proof rests simultaneously on both sides.

The dictum of हारीत 'उत्तरं तत्र तज्ज्ञेय...न्यथा' means 'in the circumstances specified (in the preceding lines of हारीत), the उत्तर (first litigated in accordance with the rules laid down) becomes one free from the fault of confusion ( असंकीर्ण ); but if those rules were not followed ( अतोन्यथा ) and two उत्तरs were simultaneously litigated, then the combination of उत्तरs would become confused (and hence faulty as an उत्तर). Where those rules are not applicable and a combination of उत्तरs dealing with various counts in the plaint separately is unavoidable, then the parties have a choice and each should be separately investigated. We have to supply the words 'संकीर्ण भवति' after अतोन्यथा. वीर॰ (p. 91) says 'अतोन्यथा यौगपद्ये संकीर्ण स्यादिति प्रागेव व्याख्यातम्'. वृद्धशातातप as quoted in व्यवहारमातृका (p. 305) adds two more kinds of उत्तरs viz. संसष्ट and वित्रतीति. The examples show that the first is a combination of मिथ्या and कारण and the second is really कारणोत्तर.

Page 17, line 14—page 18, line 13. साधन—

proof. This is the third stage in a litigation. प्रतिज्ञातस्य अर्थस्य साधनम्. अर्था—the plaintiff. अतोन्यथा (साधनस्य असिद्धो ) विपरीतं (असिद्धिं पराजयं) प्राप्नोति. The rule that the plaintiff should state the evidence whereby he seeks to establish his case applies to मिथ्योत्तर only, where the burden of proof is on the plaintiff. In कारणोत्तर and प्राङ्न्यायोत्तर, the onus being on the defendant, the latter must indicate the evidence whereby he seeks to establish his theory. It has been stated above that in संप्रतिपत्त्युत्तर there is no necessity to prove plaintiff's case; hence there is no third stage (viz. क्रियापाद) in this kind of उत्तर. प्रतिपत्तौ=संप्रतिपत्त्युत्तरे. सा=िकया. व्यवहारस्य चतुष्पात्त्वम्—a legal proceeding has four stages. The four stages are भाषा, उत्तर, किया and साध्यसिद्ध (the establishment of what was sought to be established, the decision ). 'तत्र प्रत्यर्थ-नोम्रतो लेख्यमिति भाषापादः प्रथमः । श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यमिति उत्तरपादो द्वितीयः । तंतोर्थी लेखयेत् सद्य इति क्रियापादस्तृतीयः । तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्रोतीति साध्यसिद्धि-पादश्वतुर्थः' मिता॰. कमवृत्तिभिः—that succeed one after another. आक्षिप्ताः चत्वारः अंशाः यस्मिन्. इदं च...द्विपात्त्वात्—when there is an admission of the plaintiff's claim, there is no necessity to prove i. e. there is no कियापाद; and as, the moment there is a confession, there is nothing left to be established there is no साध्यसिद्धि i. e. there is no fourth पाद. The fourth पाद is callad निर्णय, सिद्धि or प्रत्याकलित (by some). 'पूर्वपक्षः स्मृतः पादो द्वितीयस्तू तरस्तथा । कियापादस्तथा वाच्यश्चतुर्थो निर्णयस्तथा ॥' बृहस्पति (quoted by अपरार्क p. 616 and by व्यव॰ मा॰ p. 284): 'पूर्वपक्षश्वोत्तरं च प्रत्याकलितमेव च । कियापादश्व तेनायं चतुष्पात्समुदाहृतः ॥' काल्यायन (quoted in अपरार्क p. 616); 'भाषापादोत्तरपादौ कियापादस्तथैव च । प्रत्याकलितपादश्व व्यवहारश्चतुष्पद: ॥' बृहस्पति (quoted in वीर॰ p. 59). According to others प्रत्याकलित has a different meaning. When the defendant files his reply, the next stage is the consideration of the question on which the सम्बड and the judge enter as to who should begin and

on whom the burden of proof lies. This is called प्रसाकित and the actual adducing of proof is किया. This seems to derive support from what बृहस्पति says 'ये तु तिष्ठन्ति करणे तेषां सभ्येविभावना । कलियत्वोत्तरं सम्यग्दातव्येकस्य वादिनः ॥' (quoted in स्मृतिच॰ and वीर॰). वीर॰ (p. 92) says 'प्रत्याकितं नाम भाषोत्तरयोर्धिप्रत्यर्धिभ्यां लेखितयोः कियोपन्यासनमनयोर्भध्ये कस्य स्यात्का चास्मिन् पदे किया स्याद्धीनवादी वानयोर्भध्ये क इत्यादिः ससभ्यप्राइनिवाकस्य सभापतेः सभ्यस्य प्राइविवाकस्य वा परामर्श उच्यते ।'. विज्ञानेश्वर says that, as this प्रत्याकित has no direct relation to the litigants (i. e. it is a व्यापार of the judge and सभ्यत्र only) and as याज्ञ॰ does not speak of it, it is not a व्यवहारपाद 'उत्तराभिधानानन्तरं सभ्यानामधिप्रत्यर्थिनोः कस्य किया स्यादिति परामर्शलक्षणस्य प्रत्याकितस्य योगिश्वरेण व्यवहारपादत्वेनानभिधानाद् व्यवहर्तुः संबन्धाभावाच न व्यवहारपादत्विमिति स्थितम्' मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 8).

Page 18, line 15—page 19, line 13. अभियोग...योजयेत् (a defendant) should not counter-charge (the complainant or plaintiff) until he has cleared himself of the charge. 'प्रत्यर्थी खिस्मिन् वादिना संपादितमभियोगमपरिहृत्य प्रत्यभियोगं न कुर्यात्' परा० मा॰. It is true that a प्रत्यवस्कन्दनोत्तर is of the nature of a प्रत्यभियोग (a counter charge or claim); yet as प्रत्यवस्कन्दन serves the purpose of meeting the charge brought against oneself (the defendant), it (प्रत्यवस्कन्दन) does not come under the prohibition contained herein. The prohibition contained in this line is directed against a counter charge (or claim) that does not meet (or refute) the charge or claim brought against the defendant, but is an independent one. अभियुक्तं च नान्येन—when a person is already labouring under a charge brought by one, no other person should be allowed to charge the former, as long as that man has not been free from that litigation. 'अर्थी चान्येनार्थिना अभियुक्तं प्रत्यर्थिनं तदभियोगपरिहारातपुरा खयं नाभियुङ्यात्' परा॰. मा॰. नोक्तं विप्रकृतिं नयेत्—the plaintiff should not change what he has already declared. These words may be

taken as applicable to both plaintiff and defendant. Both of them should not change their pleadings. What was stated in the plaint or in the reply should be supported to the end of the litigation. 'उभाभ्यामपि प्रतिज्ञारूपमुत्तरस्वरूपं वाचा यद्यथाभिहितं तत्तथैव समाप्तिपर्यन्तं निर्वाह्यम् ।' परा० मा०. The मिताक्षरा takes the first view. An objection may be raised that this direction is already given in the words 'प्रत्यार्थिनो... यथावेदितमर्थिना' and so this rule (नोक्तं विप्रकृतिं नयेत्) is superfluous. The मिता॰ replies to this as follows:—'यथावेदितम-र्थिनेत्यनेनावेदनसमये यद्वस्तु निवेदितं तदेव भाषासमयेपि तथैव लेखनीयम्, एकस्मिन्नपि पदे न वस्त्वन्तरमित्युक्तम् । यथानेन रूपकशतं वृद्धचा गृहीतमित्यावेदनसमये प्रतिपाद्य प्रत्यर्थिसंनिधौ भाषासमये वस्त्रशतं शृद्धया गृहीतमिति वक्तव्यम् । तथा सति पद्यान्तरागमनेपि वस्त्वन्तरगमनाद्धीनवादी दण्ड्यः स्यादिति । नोक्तं विप्रकृतं नयेदित्य-नेनैकवस्तुत्वेपि पदान्तरगमनं निषिध्यते। यथा रूपकशतं बृद्धया गृहीत्वायं न प्रयच्छतीत्यावेदनकालेभिधाय भाषाकाले रूपकशतं बलादपहृतवानिति वदतीति। तत्र यस्त्वन्तरगमनं निषिद्धमिह तु पदान्तरगमनं निषिध्यते इति न पौनरक्त्यम्।'. कुर्याग्त्र...साहसेषु च-This states an exception to the rule contained in the words 'अभियोग...योजयेत्', the meaning being 'a counter-charge is allowable (even before clearing one's self of the charge) in the case of the two-fold पारुष and violence'. कलहे वाग्दण्डपारुष्यात्मके. साहसेषु विषशस्त्रादिनिमित्तप्राणव्यापादनादिषु. For example, if A were charged with beating B, then A may, without refuting the charge, countercharge B and say that B beat him first. In this case the counter charge does not refute or meet the charge brought by B; yet the counter charge serves the purpose of mitigating the punishment that may be awarded to A for beating B. This is clearly put by काल्यायन 'पूर्वमाक्षारयेद्यस्तु नियतं स्यात्स दोषभाक् । पश्चाद्यः सोप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः ॥' (quoted by परा॰ मा॰; ascribed by मिता॰ and अपरार्क to नारद). आक्षारयेत्= अपराध्नुयात्.

पूर्ववादं...नरः He, who abandons his original claim and

puts forward a new one, is known as the losing party, because he wanders from one controversy (to another). There are various ways in which a man may become हीनवादी 'अन्यवादी क्रियाद्वेषी नोपस्थाता निरुत्तरः । आहृतप्रपलायी च हीनः पश्चविधः स्मृतः ॥' (नारद II. 33). कात्यायन says that a हीनवादी should be fined 'अन्यवादी पणान् पश्च क्रियाद्वेषी पणान् दश । नोपस्थाता दश द्वी च षोडशैव निरुत्तरः ॥ आहूतविपलायी च पणान् ग्राह्यस्तु विंशतिम्' quoted in स्मृतिच॰ (ब्य॰ p. 47). So a man guilty of a change of pleading or making a new case makes himself liable to fine, but he does not lose altogether his claim that is under consideration. The judge should still try to find out the truth. This is expressed in the words 'हीनवादी ... द्वीयत इत्यर्थः'. याज्ञवल्क्य • (II. 19) expresses this idea 'छलं निरस्य भूतेन व्यवहारान्नयेत्रपः । भूतमप्युपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ॥' ( छलं प्रमादाभिहितं निरस्य परित्यज्य भूतेन वस्तुतत्त्वानुसारेण). एतचार्थ... ज्ञेयम्—This rule (that an अन्यवादी may be fined but does not lose his claim altogether) holds good only in civil disputes (that are अर्थमूल). नीलकण्ड supports this position by quoting नारद. सर्वेष्वर्थ...हीयते—In all civil disputes verbal error does not lead to dismissal. So also in the case of disputes about another's wife, about land, about non-payment of debt, a man, though liable to fine (for verbal error) does not lose his claim (on account of it). वाक्छले=प्रमादाभिधाने. As in the case of परस्री, भूमि and ऋणादान (two of which are अर्थविवादs) a verbal error makes a man only liable to fine and not to lose his case, so is the case in all civil disputes. The words परकी॰ (which are the second half of the verse) illustrate the first half. But as regards disputes due to anger (i. e. criminal disputes), if a man commits a verbal error he loses his claim (i. e. he is defeated). Compare मिता॰ (which gives an example also) 'अर्थविवाद-प्रहणान्मन्युकृतविवादेषु प्रमादाभिधाने प्रकृतादप्यर्थाद्वीयत इति गम्यते । यथाहमनेन शिरिस पादेन ताडित इत्यावेदनसमये अभिधाय भाषाकाले हस्तेन पादेन वा ताडित इति वदश केवलं दण्ड्यः पराजीयते च' (मिता॰ on माज्ञ॰ II. 9). साक्षि-

षूभयतः सत्म—As to the interpretation of this verse there is a sharp difference of opinion. The मिताक्षरा explains:—when witnesses exist in support of both sides (i. e. both plaintiff and defendant), those witnesses who support the man that says that he was the first to enjoy the subject matter of dispute are to be first examined. पूर्ववादी means 'पूर्वस्मिन् काले मया प्रतिगृहीतमुपभुक्तं चेति यो वदत्यसौ पूर्ववादी' and does not mean 'he who first lodges information' (न पुनर्यः पूर्व निवेदयति). Suppose A says that the field in dispute was given in gift to him by the king जयवर्मा. B replies 'no doubt the field was given to A and enjoyed by him; but subsequently it was purchased from A by king धर्मपाल and was gifted to me or that subsequently A himself made a gift of it to me'. In this case the पूर्वपक्ष has become weak or of little importance (अधरीभूत) and therefore those witnesses who support B that later on he became owner by gift &c; should be examined. This interpretation is supported by the परा॰ मा॰. The other interpretation is that in a reply of denial, it is for the plaintiff to cite witnesses for proving his case, while in the case of a reply of special plea or former judgment it is for the defendant (उत्तरवादी) to prove his point by witnesses (or other evidence). अधरीभूते...साध्ये—In a कारणोत्तर, the defendant in part admits the plaintiff's case and so plaintiff's case ceases to be साध्य (does not require to be proved) to that extent. The word साक्षिन is only illustrative and implies other means of proof (such as documents). It must be said that this interpretation of the verse looks natural and has been accepted by the व्यव॰ म॰, अपरार्क and नीलकण्ठ. The objections against it are:— This verse, if interpreted in the way of नीलकण्ड, is superfluous, as the verse ततीर्थी लेखयेत् सद्यः (याज्ञ II. 7) lays down the same rule as is contained in the first half. Besides in the case of मिध्योत्तर the words साक्षिषु उभयतः सत्सु

are not applicable at all. If A says to B 'you owe me a hundred rupees' and B simply denies, B can produce no witnesses to support a mere negation. Further a verse of नारद appears to support the view of विज्ञानेश्वर 'द्वयोर्विवदतोरर्थे द्वयोः सत्सु च साक्षिषु । पूर्वपक्षो भवेद्यस्य भवेयुस्तस्य साक्षिणः ॥'. As against विज्ञानेश्वर's view it must be urged that he puts a forced and strained construction on the words पूर्ववाद and उत्तरवाद. Compare 'यत्र स्यात्तु यथापूर्व निर्दिष्टं पूर्ववादिना । संदिग्धमेव लेख्येन भ्रष्टां भाषां तु तां विदु: ॥' (quoted in वीर॰ p. 66, where पूर्ववादी clearly means plaintiff); 'शोधयेत्पूर्ववादं तु यावन्नोत्तरदर्शनम्' नारद (quoted in वीर॰ p. 70); 'मोहाद्वा यदि वा शाठ्यायन्नोक्तं पूर्ववादिना। उत्तरान्तर्गतं वापि तद्राह्यमुभयोरिप ॥' काल्यायन (quoted by वीर॰ p. 74). The मिता. and परा. मा. supply 'प्रष्टव्याः' after साक्षिणः, while अपरार्क supplies 'प्रमाणं भवन्ति'. Though the मयूख speaks of only कारणोत्तरोपन्यास, the same rule holds good in the case of प्राइन्याय.

The explanation of विश्वरूप is "क पुनर्विषये साक्षिसंभवः। यत्रोत्तरवादी प्रत्यवस्कन्दनेन व्यवहारमाक्षिपति यथा केनाप्युक्ते 'ममानेनामुष्मिन्काले देशे चैव द्रव्यं गृहीतम्' इति, अथापरो वदति 'सत्यं यद्येवं, अहं पुनस्तस्मिन्काले निर्दिष्टदेशाद्देशान्तरस्थमात्मानं साक्षिभिः साधयामि' इति । तत्र द्वयोः साक्ष्यभ्यपगमे पूर्ववादिन एव साक्षिणः स्युस्तत्प्राधान्याद् व्यवहारप्रवृत्तेः। यत्र त्वप्रमाणीकृतः पूर्वः पक्षः, तत्रोत्तरवादिन एव साक्षिणः स्युर्यथा 'सत्यं यथैवायमाह, तत्तु मयाद्य प्रतिनिर्यातित-मेवं च साक्षिभिः साधयामि' इति ।" (Trivandrum edition). उभयो...णंये—A surety should be taken from both (the plaintiff and the defendant) who is capable of satisfying the judgment (i. e. of paying the claim of the winning party and of paying the fine to the king ). प्रतिभू must be taken before the judgment from the very nature of things and it is the business of the judge to do so. कार्यनिर्णये is equal to निर्णयस्य कार्य on the analogy of words like आहितामि (पा. II. 2.37 'वाहिताम्यादिषु'). 'निर्णयस्य कार्य ब साधितधनदानं दण्डदानं च' मिता०.

Page 19, line 15—page 21, line 8. अधिकृत:— 6 [Notes on Vyavahāramayūkha]

employed. निरुद्धः restrained, imprisoned. संशयस्थ—one who is in danger of life (seriously ill). स्मृतिच॰ explains as अभिशस्त (hurt or charged with a grave sin). रिक्थी—one who is a co-sharer in ancestral wealth (like a brother or son). रिक्तः empty (penniless). अन्यत्र वासितः exiled in a distant land or banished from his country. If we read अत्यन्तवासिनः, it would mean 'who have taken the vow of perpetual studenthood and celibacy' (नैष्टिक-ब्रह्मचारिणः). धनिने to (judgment) creditor. तत्समम् equal to the amount in dispute. This is only illustrative and means 'the fine that may be decreed as payable to the king'. अविज्ञातः unknown, whose antecedents are entirely unknown. प्रतिभुवो भावः प्रातिभाव्यम्—Suretyship. Supply धने or द्रव्ये after अविभक्ते. न स्मृतं—add मन्वादिभिः. These three have been prohibited as long as there is no separation of interest. मिता॰ raises an objection that in the case of husband and wife there is no विभाग and hence the word अविभक्ते is meaningless with reference to husband and wife. आपस्तम्ब says 'जायापत्योर्न विभागो विद्यते पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कर्मसु । तथा पुण्यफलेषु द्रव्यपरिप्रहेषु च। नहि भर्तुर्विप्रवासे स्त्रिया नैमित्तिके दाने स्तेयमुपदिशन्ति' आप. ध. सूत्र II. 6. 14. 16-18. विज्ञानेश्वर replies that husband and wife cannot become separate as regards religious rites to be performed in the sacrificial or domestic fire, but they are not inseparable in all actions and as regards all wealth. At the husband's desire, a wife can become separate with regard to wealth, as is laid down by याज्ञ. II. 115 'यदि कुर्यात्समानंशान् पत्न्यः कार्याः समांशिकाः'. लग्नकः= प्रतिभू: अथ...वादिनः if there is no surety for any one of the parties, who is capable of meeting the result (of the decision, viz. the payment of fine and the decretal amount). For कार्य, compare above 'कार्यनिर्णये'. सः—refers to the defeated party, according to अपरार्क. भ्रत्याय—to the king's servant, called साध्यपाल above, who guarded him. बाह्यचारिभिः those (servants of the king) who are outside

the court. पूर्ववादं परित्यज्य—This verse has been explained above. देशादेशान्तरं...परिकीर्तितः—the construction is यः मनो-वाक्कायकर्मभिः स्वभावाद्विकृतिं गच्छेत् स अभियोगे साक्ष्ये च दुष्टः परिकीर्तितः— $H_{ heta}$ is said to be false as regards his claim or testimony who naturally (not through fear) undergoes change in mind, speech, body and actions. The first two verses specify changes that come over the body &c. of a false claimant or witness. देशा...याति he moves about i. e. is restless. परिशुष्यता आस्येनोच्चार्यमाणं वाक्यं परिशुष्यत् स्खलत् सगद्गदं वाक्यं यस्य. This indicates change in speech. विरुद्ध inconsistent. वाक्...नो he does not heed the speech or eye (of the judge or सभ्यड ) i. e. he does not reply to questions nor does he fix his eye on that of the judge. This is मनोविकृति. सकिणी परिलेडि he licks the corners of his mouth. This is कर्मविकृति. निर्भुजित-bends 'वक्रीकरोति'. This is कायविकृति. It is to be remembered that these signs are not to be regarded as finally determining the truth or falsity of a claim. They simply help in determining the claim by raising a presumption against the party or witness who shows these signs. Even a truthful witness on his first examination in the court may exhibit these signs.

## ३ प्रमाणनिरूपणम्

Page 21, line 10—page 24, line 4. किया or साधन or प्रमाण is of two kinds मानुष and दैव. 'द्विप्रकारा किया प्रोक्ता मानुषी दैविकी तथा। एकैकानेकथा भिन्ना मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः॥ साक्षिलेख्यानुमानं च मानुषी त्रिविधा स्मृता। घटाद्या धर्मजान्ता च दैवी नवविधा स्मृता' बृहस्पति quoted in व्यव मा (p. 306) and अपरार्क (p. 628); नारद 'क्रिया तु द्विविधा प्रोक्ता मानुषी दैविकी तथा। मानुषी लेख्यसाक्षिभ्यां धटादिदैविकी स्मृता॥' (quoted in स्मृतिच॰ ). प्रमाणं-याज्ञवल्क्य says प्रमाण (मानुषप्रमाण) is threefold, viz. documents, possession and witnesses. भुक्ति is included under अनुमान (which is mentioned as the third मानुषप्रमाण by वृहस्पति) as it leads to the inference of ownership. When even one of these three cannot be had, then the proof must be by one of the supernatural or divine means of proof. यद्येको...नृपः-- 'यथा प्रथमं वादी ब्रूते सुवर्णसहस्रं मे धारयतेऽयमिति मानुषेण प्रमाणेन साधयामीति । उत्तरवादी तु ब्रूते नाहं सुवर्णसहस्रं धारय इति दिव्येन विभावयामीति' अपरार्क (p. 628). Here मानुषप्रमाण must be resorted to. यद्येकदेश...नृणाम्—वदतां means विवदताम्. 'यत्रापि प्रधानैकदेशसाधनं मानुषं संभवति तत्रापि न दैवमाश्रयणीयम् । यथा रूपकशत-मनया वृद्धचा गृहीत्वायं न प्रयच्छतीत्यभियोगापह्नवे प्रहणसाक्षिणः सन्ति नो संख्यायां वृद्धिविशेषे वा, अतो दिव्येन भावयामीत्युक्ते तत्रैकदेशविभावितन्यायेनापि संख्यावृद्धिविशेषसिद्धेर्न दिव्यस्यावकाशः' मिता० (on याज्ञ. II. 22). The मिताक्षरा applies the maxim contained in याज्ञ. II. 20 'निह्नते लिखितं नैकमेकदेशे विभावितः । दाप्यः सर्वं नृपेणार्थं which is similar to the maxim Omnia praesumuntur contra spoliatorem' (every presumption is made against a wrong-doer). Even if a दिव्य (by defendant) meets the whole of the plaintiff's claim, it should not be resorted to. अपरार्क explains 'तत्र सुवर्णसहस्रांशे मानुषं प्रमाणं वृद्धांशे तु दिव्यमिति यद्यपि प्रमेयैकदेशमिप व्याप्नोति मानुषी किया तथापि सैव प्राह्या न तु संपूर्णप्रमेय-व्यापिन्यपि दिव्या किया । यत्र तु प्रमेयांशे मानुषी न संभवति तत्र दिव्यैव प्राह्या ।'. It is to be borne in mind that the एकदेश which can be established by human means of proof must be a sub-

stantial part of the whole claim and not a trifling one, as said by कात्यायन 'सारभूतं पदं मुक्तवा असाराणि बहून्यपि। संसाधयेत् किया या तु तां जह्यात्सारवर्जिताम् ॥' (quoted in स्मृतिच॰). पूग-These have been explained above (pp. 12-13). स्थिति:—peculiar conventions or customs. In this verse it is said that लेख्य is a stronger प्रमाण than witnesses. In the next two verses it is said that witnesses are a stronger प्रमाण than even a writing. दत्त्वा...दत्ते when a thing is promised to be given but not delivered; when it is given, but subsequently snatched away. This refers to दत्ताप्रदानिक-व्यवहारपद. म्वामिनो निर्णये—This may refer to स्वामिपालविवाद or to the ownership of a thing. विकयादानसंबन्धे in the matter of taking back a thing after it is sold. This refers to ऋयविकयानुशय. कीत्वा...च्छति After having purchased, if one does not wish to pay the purchase money. वीर॰ (p. 113) explains 'दत्तादत्तादिपु वृद्धानां लिखितकरणा-प्रसिद्धेर्भुक्तेश्वासंभवात् साक्षिणश्वेतादृशि विषये सुलभत्वान्मानुपप्रमाणसंभवे च दिव्यासंभवान दिव्यं न च लेख्यकमित्युक्तम्'. In some cases enjoyment is a better proof than writing or witnesses viz. as to doors (passages for exit or entrance), rights of way, water flowing in a channel (जलवाह). The general rule is stated as follows--'तत्र कात्यायनः। अनुमानाद्भरः साक्षी साक्षिभ्यो लिखितं गुरु। अन्याहता त्रिपुरुषी भुक्तिरेभ्यो गरीयसी ॥ तथा च व्यासः। शास्त्रेषु लेखसाक्षिभ्यां भुक्तिरभ्यधिका मता।' व्यव॰ मा॰ p. 313. कूटकृत् who fabricates or counterfeits. न्यासहारकः who misappropriates what is handed over to him in trust. शपथे:—with oaths. The difference between दिव्य and रापथ (both of which are दैवप्रमाण) is 'महापराधे दिव्यानि दापयेत्तु महीपतिः। अल्पेषु तु नृपश्रेष्टः शपथैः श्रावयेन्नरम्॥' नारद (ऋणादानप्रकरण 249). Some of the modes of शपथ are 'सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधैः। गोबीजका चनैवैं स्यं सूदं सर्वे स्तु पातकैः॥' मनु॰ 8. 113. महा...शापेषु in charges of deadly sins (such as ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्णस्तेय, गुरुतल्पगमन). Compare कात्यायन 'समत्वं साक्षिणां यत्र दिव्यैस्तत्र विशोधयेत्। प्राणान्तिकविवादेषु विद्यमानेषु साक्षिषु। दिव्यमापद्यते वादी न पृच्छेत्तत्र साक्षिणः ॥' quoted in व्यव० मा०. कूटमेतेन

कारितम् he (the opponent) caused it to be forged. अधरीकृत्य disregarding that document. अर्थ...निर्णयः—'निर्णतव्येथे निर्णयं दिन्येन कुर्यादित्यर्थः' स्मृतिच॰. अन्तर्वेश्मिन inside the house (unobserved by others). साहसे—This applies to such violence only as is punishable with death. 'साहसपदं प्राणान्तिक-दण्डाईपरम्' व्यवण्माण् (p. 316). This verse is found in नारद (ऋणादान verse 241). On this मिता॰ remarks 'तदपि मानुषासंभव एव दिन्येन निर्णय इत्योत्सर्गिकम्'. संदिग्धं जायते where a doubt arises. प्रकानते...काम्यया—These two verses are ascribed to कात्यायन in परा॰ मा॰. These verses allowing an option between दिव्य and witnesses are an exception to the general rule that where any human proof is available there could be no divine proof. प्रकान्ते...वादे when the dispute relates to साहस. बलोद्भतेषु कार्येषु in matters that spring from the use of force. As regards ऋण, there is option allowed between दैवी किया and लेख्य or witnesses or some reasoning (अनुमान). आकोशात्मके consisting of abuse or reviling. यत्तु...परम्—the prohibition of दिव्य in वाक्पारूष refers to defamation of a slight character. भूमि...लक्षणार्थम्—The mention of land implies all immoveable things (like houses). एतान् refers to स्थावरविवाद. लेख्यं यत्र - वीर (p. 116) says 'ताद्यवद्यवहारे नृपेणैवोभयापीडया खेच्छया कांचन व्यवस्थां कृत्वा देया सोभाभ्यां नातिक्रमणीयेत्यर्थः'.

## ४ लेख्यम्

Page 24, line 5—page 25, line 13. राजलेख्यं... पुन:—writings are declared to be of three sorts viz. those written by the king, those written in a particular place, those written with one's own hand. Writings are further subdivided in numerous ways. The verse preceding this is interesting 'षाण्मासिकेपि समये भ्रान्तिः संजायते मृणाम् । धात्राक्षराणि सृष्टानि पत्रारुढान्यतः पुरा ॥' (quoted in the वीर॰ p. 188). यत्तु...श्रित्य—When वसिष्ठ divides documents into two sorts, royal and common, he regards स्थानकृत and खहरतलिखित as non-different. स्थानकृत seems to mean written in a well-known public place by professional scribes appointed by the king or his officers, and attested by witnesses.' Compare नारद (ऋणादान verse 135) 'लेख्यं तु द्विविधं ज्ञेयं स्वहस्तान्यकृतं तथा । असाक्षिमत्साक्षिमच सिद्धिर्दशस्थितेस्तयोः ॥'. नारद says that the validity (सिद्धि) of both kinds of documents depends on the customs of the country. Compare विष्णुधर्मसूत्र VII. 1-3 for explanation of राजकृत 'अथ लेख्यं त्रिविधम् । राजसाक्षिकं ससाक्षिकमसाक्षिकं च । राजाधिकरणे तिन्युक्तकायस्थकृतं तद्व्यक्षकरिचिहितं राजसाक्षिकम् ।'. लोकिकं...र्यायौ—these two words are synonyms. जानपद (from जनपद country) pertaining to the subjects or common people. Compare मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 84) 'लेख्यं द्विविधं शासनं जानपदं चेति । शासनं निरूपितम् (याज्ञ॰ I.318-320) । जानपदमभिधीयते । तच द्विविधं स्वहस्तकृतमन्यकृतं चेति । तत्र स्वहस्त-कृतमसाक्षिकं अन्यकृतं ससाक्षिकम् । अनयोश्च देशाचारानुसारेण प्रामाण्यम् । यथाह नारदः । लेख्यं तु द्विविधं॰'. According to व्यास, a जानपद deed was one attended with some publicity, being written by a scribe at a well-known place. 'लिखेजानपदं लेख्यं प्रसिद्धस्थानलेखकः । राजवंशक्रमयुतं वर्षमासार्धवासरैः ॥ पितृपूर्व नामजाती धनिकर्णिकयोर्छिखेत्। द्रव्यभेदप्रमाणं च वृद्धिं चोभयसंमताम् ॥' quoted by

परा॰ मा॰ and स्मृतिच॰. भाग....लेख्यं—writings of the common people are of seven kinds, viz. a deed of partition, gift, purchase, mortgage (or pledge), of agreement, of service (or bondage), of debt and other (such deeds). It will be noticed that the kinds of deeds actually enumerated are seven and yet the author puts in the word आदि at the end. There are other deeds like विशुद्धिपत्र and hence the word seven does not exclude more, but shows that there cannot be less than seven varieties. व्यास enumerates eight kinds of deeds 'चीरकं च खहस्तं च तथोपगतसंज्ञितम् । आधिपत्रं चतुर्थं च पश्चमं ऋयपत्रकम् ॥ षष्ठं तु स्थितिपत्राख्यं सप्तमं सन्धिपत्रकम् । विशुद्धिपत्रकं चैवमष्टधा लैकिकं स्मृतम् ॥' (quoted in स्मृतिच॰ and परा॰ मा॰ ). A चीरक is defined by संग्रहकार 'चीरकं नाम लिखितं पुराणैः पारलेखकैः। अर्थिप्रत्यर्थिनिर्दिष्टैर्यथासंभवसंस्तुतैः॥ स्वकीयैः पितृनामाचैरथिंप्रत्यथिंसाक्षिणाम् । प्रतिनामभिराक्रान्तमर्थिसाक्षिस्वहस्तवत् ॥ स्पष्टावगम-संयुक्तं यथास्मृत्युक्तलक्षणम् ।' (quoted in the स्मृतिच॰). कात्यायन defines खहस्त and स्थितिपत्र. The definitions of the rest occur in the व्यवहारमयुख. 'प्राहकेण खहस्तेन लिखितं साक्षिवर्जितम् । खहस्तलेख्यं विज्ञेयं प्रमाणं तत्स्मृतं बुधैः ॥ चातुर्विद्यपुरश्रेणीगणपारादिकस्थितिः । तत्सिद्ध्यर्थे तु यहेष्ट्यं तद्भवेत्स्थितिपत्रकम् ॥ (in स्मृतिच॰). संविभक्ताः स्वरुच्या separated according to their own wishes. चन्द्रार्ककालिकम् which is to endure as long as the sun and the moon exist. This is a very frequent expression used in land grants. Compare the words in the Madhuban copperplate inscription of Harsha (E. I. vol. VII. p. 155 and E. I. vol. I. p. 67) 'अयं सोमकुण्डकात्रामः...स्वसीमापर्यन्तः...पुत्रपात्रानुगश्चनद्भाके क्षितिका-लीनो भूमिच्छिद्रन्यायेन मया पितुः...श्रीप्रभाकरवर्धनदेवस्य मातुः...श्रीयशोमती-देव्याः ज्येष्ठभ्रातुः...श्रीराज्यवर्धनदेवपादानां च पुण्ययशोभिवृद्धये सावर्णिसगोत्रच्छ-न्दोगस्त्रव्यक्तारिभद्दवातस्वामि—विष्णुवृद्धसगोत्रबह्वचस्त्रव्यक्तासिभद्दविवदेवस्वामिभ्यां प्रतिप्रहंधर्मणात्रहारत्वेन प्रतिपादितः ।'. अनाच्छेदाः—that is not to be cut down or reduced. अनाहार्य—not to be taken away (or resumed). तुल्यं...न्वितम् containing words that state the exact price paid. वन्ध security or pledge. गोप्य... युक्त which is to be preserved (intact without enjoyment)

or is to be enjoyed. Compare 'आधिबन्धः समास्यातः स च प्रोक्तश्चतिधः । जङ्गमः स्थावरश्चेव गोप्यो भोग्यस्तथैव च ॥' बृह • (quoted under आधिविधि below). प्रामो...वदन्ति तत्—When (the people of) a village or a country execute a document of mutual agreement, which does not conflict with the king's interest and which is in furtherance of the sacred law, it is designated a deed of convention or agreement. धनं...मनीविभिः that document of future repayment (उद्धार) which a man having taken money at interest executes (himself) or causes to be written (by another) is termed a bond of debt by the wise. 'उद्धारोधिप्रयोगस्तु' अमरः ('अर्थस्य प्रयोगः कालान्तरेण दानम्' क्षीरस्वामी).

Page 25, line 14—page 27, line 11. अभिशापे... समिन्तम्—When some persons have performed (the prescribed) penance and have become free from the blame (attaching to the committing of a forbidden act) the deed attested by witnesses given to them is known as a deed of purification. उत्तमेषु...सन्धिपत्रकम्—That writing is called a deed of peace which recites what happened, when an accusation is brought before all the leading people. This is rather obscure. Probably the leading people compromise the matter and the terms settled upon are entered in a deed, which is called सन्धि.

धनी...समर्पेयत्—If the creditor pledges to another the thing already pledged with him for the same amount (for which it was pledged with him), he should pass a (fresh) deed of pledge (or mortgage) and should hand over the former (deed of pledge or mortgage) to him (to his own creditor). This was called अन्वाधिपत्र (mortgage on a mortgage). दस्त्रणे... कारयेत—When a debtor has paid off the debt (with

<sup>7</sup> Notes on Vvavahāramavūkha

interest) he should have the deed (of debt) torn off; but (if the original deed of debt be lost or be inaccessible at the time) he should cause (the creditor) to pass another deed (attested by witnesses) for the purpose of (being able to establish) his freedom from debt. Compare नारद (ऋणादान 116) 'लेख्यं दद्याद्विशुद्धणें तदभावे प्रतिश्रयम् । धनिकर्णिकयोरेवं विशुद्धिः स्यात्परस्परम् ॥'. विनापि  $\dots$  हते-Adocument written in a man's own hand though not attested by witnesses is to be accepted as proof except in the cases where it is obtained by force or fraud. 'कपटोऽस्त्री व्याजदम्भोपधयश्रुद्भकैतवे' अमरः. The primary meaning of उपिध is fraud and not लोभ as नीलकण्ट says. मिता॰ says 'उपिधना छललोभकोधभयमदादिलक्षणेन'. It is not only documents written in one's own hand but unattested that are made voidable by being induced by force or fraud but all documents whatever ( even those that are attested ). मनु॰ (VIII. 168) says 'बलाइतं बलाद्धकं बलाद्यचापि लेखितम् । सर्वान् बलकृतानर्थानकृतानमनुरव्रवीत् ॥'. So also नारद says 'मत्ताभियुक्तस्त्री-बालबलात्कारकृतं च यत्। तदप्रमाणं लिखितं भीतोपधिकृतं तथा॥' (ऋणादान 137). यः कश्चि...पूर्वकम्—The मिता॰ comments 'धनिकाधमर्णयोयोंथीं हिरण्यादिः परस्परं खरुच्या इयता कालेनैतावद्देयमियती प्रतिमासवृद्धिरिति निष्णातो व्यवस्थितः तस्मिन्नर्थे कालान्तरे विप्रतिपत्ता वस्तुतत्त्वनिर्णयार्थं साक्षिमत् उक्तलक्षणसाक्षि-युक्तं धनिकपूर्वकं धनिकः पूर्वी यस्मिस्तद्धनिकपूर्वकं धनिकनामलेखनपूर्वकमिति यावत् कार्यम्'. Even in these days, the creditor's name occurs first in deeds. समा...गोत्रकै:-Most of these words occur above (p. 12 l. 4 text). नाम...त्रकेः the names (of the creditors and debtors), their castes and yotras. सब्रह्मचारिकं—कठादिना समानं अभिन्नं ब्रह्म वेदशाखां चरति अधीते इत्येवंशीलः सब्रह्मचारी. 'चरणे ब्रह्मचारिणि' (पा. VI. 3. 86. 'चरणः शाखा, ब्रह्म वेदः' सि. कौ. ). The words सब्रह्म...कठः इति are taken from the मिताक्षरा. गुणनाम a secondary name. A man studying the Rigveda may be described as a बहन, one studying the Kathas'ākhā of the Yajurveda as कट. Note the words छन्दोगसब्रह्मचारि and बह्रचसब्रह्मचारि applied

to the donees in the inscription quoted above (p. 48). आत्मीयपित्नाम—the names of the fathers of the creditor and debtor. समाप्तेथे when the committing to writing of the matter agreed upon is finished. मत...लेखितम् whatever has been written above is acceptable to me, the son of so and so. समा:—even in number (i. e. two, four, six) and equal in qualities with the debtor and creditor (or not partial to either of them). किन...लेष:—some understand that here (in ते समा:) the letter अ has coalesced (with the preceding ते i. e. there is अवमह) and so they read असमा: (uneven in number, i. e. three, five &c.). 'यदाधमणी: साक्षी वा लिपिक्को न भवति तदाधमणींन्येन साक्षी च साक्ष्यन्तरेण सर्वसाक्षिसंनिधी स्वमतं लेखयेत्।' मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 87).

Page 27, line 12—page 29, line 12. त्रिविध... यहस्पती—The three kinds of राजशासन are दानपत्र, प्रसादिलिखत and जयपत्र. The author quotes याज्ञवत्क्य for a description of the first and बृहस्पति for a description of the other two. Compare बृहस्पति 'दत्त्वा भूम्यादिकं राजा ताम्रपट्टे पटेथवा। शासनं कारयेद्धम्यं स्थानवंशादिसंयुतम् ॥ मातापित्रोरात्मनश्च पुण्यायामुकसूनवे । दत्तं मयामुकायाय दानं सब्रह्मचारिणे। चन्द्रार्कसमकालीनं पुत्रपौत्रान्वयानुगम्। अनाच्छे-यमनाहार्यं सर्वभागविवर्जितम्। दातुः पालयितुः स्वर्थं हर्तुर्नरकमेव च। षष्टिं वर्षसहस्राणि दानोच्छेदफलं लिखेत् । ज्ञातं मयेति लिखितं सन्धिविमहलेखकेः । समुद्रं वर्षमासादिधनाध्यक्षाक्षरान्वितम् । एवंविधं राजकृतं शासनं समुदाहृतम् ॥' (quoted in वीर॰ and परा॰ मा॰).

निबन्धं कृत्वा having granted a corrody. निबन्ध—is a fixed payment every year or month to a person or temple under the orders of a king, as for example, of so many betelnut leaves or betelnuts out of each load of leaves or nuts. The मिता॰ says 'एकस्य भाण्डभरकस्येयन्तो रूपकाः, एकस्य पर्णभरस्ययन्ति पर्णानीति वाः,' 'निबन्धो वाणिज्यादिकारिमिः प्रतिवर्ष प्रतिमासं वा किंचिद्धनमस्मै ब्राह्मणाय देवताये वा देयमित्यादिप्रभुसमयलभ्योर्थः । अत्र यद्यपि धनदातृत्वं वाणिज्यादिकर्तुस्तथापि निबन्धकर्तुरेव पुण्यं तदुद्देशेनैवेतरस्य प्रकृतः ।' स्मृतिच॰; 'इयन्ति पर्णक्रमुकभारादें। इयन्ति पर्णक्रमुकादीन्यस्मै देयानीति राह्मे

नियतदानाज्ञानिबन्धं वीर॰ (p. 193). आगामि...ज्ञानाय in order that future good kings may come to know (what was given and to whom it was given). Bad kings may not abide by the gift made, but good kings may. परे on a piece of cloth (of cotton or silk). Many of the copperplates on which grants were incised were held together by a ring which bore the seal of the king who granted the land. The seal of the Chālukyas of Badami had a boar, and of the S'ilāhāras of Northern Konkan, of whom Aparārka was one, an eagle. The same was the case with the राष्ट्रकूटs and the यादवं of देवगिरि. वंश्यान्—ancestors (such as प्रपितामह &c). प्रतिप्रहपरीमाणं the measurements or extent of the thing gifted. दान...वर्णनम्—a description of the boundaries of the land given. दीयते यत्तद्दानं. कथनम्-नीलकण्ठ follows the मिताक्षरा. अपरार्क explains differently 'setting out of the Shastric passages that describe the sin incurred by snatching away or resuming a gift' ( दानस्य छेदः अपहारः स उपवर्ण्यते प्रत्यवायजनकतया येन शास्त्रण तद्दानच्छेदोपवर्णनम् ). This latter seems to be the preferable explanation as it is natural and is supported by the quotation from बृहस्पति cited at the beginning of the para. व्यास says 'षष्टिवर्षसहस्राणि दानच्छेदफलं तथा । आगामिनृपसामन्तबोधनार्थं नृपो लिखेत्' quoted in स्मृतिच॰. As to the language of the royal grants, संप्रहकार says 'सुलिप्यनपशब्दोक्ति संपूर्णावयवाक्षरम् । शासनं राजदत्तं स्यात् सन्धिविष्रहलेखकैः ॥' (quoted in वीर॰ p. 193). In almost every grant we have these two verses 'बहुभिर्वसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥ खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम् । षष्टि वर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः॥'. खहस्तपत्रं marked with his own signature and stating the era ( such as शकन्पकाल ). Compare the words 'स्वहस्तो मम महाराजाधिराजश्रीहर्षस्य' on the Banskhera plate (E. I. vol. IV. p. 208). आकरादीfrom mines &c. नियतलभ्यम् to be obtained at fixed times. जयपत्र is the copy of the judgment which is given at the end, when the dispute is decided after hearing

the plaint, the reply and the evidence. There are numerous texts laying down what the judgment is to contain. नारद says 'सकलं पूर्वपादं च सोत्तरं सक्रियं तथा। सावधारणकं चैव तज्ज्ञेयं जयपत्रकम्' (quoted by अपरार्क p. 684); 'यद्भृतं व्यवहारेषु पूर्वपक्षोत्तरादिकम् । क्रियावधारणोपेतं जयपत्रेथ संलिखेत् ॥' (quoted in व्यव. मा. p. 309); 'पूर्वोत्तरिक्रयापादं प्रमाणं तत्परीक्षणम् । निगदं स्मृतिवाक्यं च यथासभ्यं विनिश्चितम्। एतत्सर्वं समासेन जयपत्रेभिलेखयेत्' व्यास quoted in स्मृतिच॰. These quotations show that the judgment was to contain a brief statement of the plaint, the reply, the evidence, depositions of witnesses, the precedents and (smriti) authorities relied upon together with the opinions of the assessors. Compare Civil Procedure Code, Order 20 rule 4. The जयपत्र was to be signed by the judge and sealed. 'प्राइविवाकादिहस्ताइमुद्रितं राजमुद्रया । सिद्धेर्थे वादिने द्याज्ययिने जयपत्रकम् ॥' बृद्धवसिष्ठ quoted by अपरार्क p. 684. कात्यायन applied the name पश्चात्कार to those kinds of जयपत्र in which after a hot contest the plaintiff succeeds; while the judgment in a case where defendant admits plaintiff's case is called जयपत्र simply. 'निरस्तास्त किया यत्र प्रमाणेनैव वादिना। पश्चात्कारो भवेत्तत्र न सर्वासु विधीयते ॥ प्रमाणेनैवेति षदंश्वतुष्पाद् व्यवहार एव पश्चात्कारो न द्विपाद् व्यवहार इति कथयति।' स्मृतिच० (ब्य. p. 57). अनुकल्प means a substitute. The सानिधविष्रहिक when authorised by the king could exercise the same powers of issuing land grants as the king himself. On many copperplate grants we find the minister for peace and war declaring his signature. For example, on the Khoh copperplate of महाराज शर्वनाथ (Gupta Inscriptions p. 128) we read 'लिखितं भोगिकफाल्गुदत्तामात्यनम्त्रा भोगिकवराहदिषपुत्रेण महासान्धिविष्रहिकमनोरथेन दूतको महाबलाधिकृतक्षत्रियशिवगुप्तः'. सन्धिविष्रहलेखकः who is entrusted with the making of treaty and war i. e. who is the minister for foreign affairs. संनिवेश.. न्वयः—these two words संनिवेश and प्रमाण are to be connec' with प्रलिखेत in the passage quoted above from For प्रज्ञापनापत्र compare कौटिल्य 'अनेन विज्ञापितमेवमाह त

तत्त्वमस्ति । राज्ञः समीपे परकारमाह प्रज्ञापनैषा विविधोपदिष्टा ॥ भर्तुराज्ञा भवेदात्र नियहानुयहाँ प्रति । विशेषेण तु भृत्येषु तदाज्ञालेखलक्षणम् ॥' ( II. 10. 28 ). दुर्लेख्ये—when the letters or words have become doubtful or difficult to make out. 'दुष्टातिसंदिह्यमानानि अवाचकानि वा लेख्यानि लिप्यक्षराणि पदानि वा यस्मिन्' मिता॰. नष्ट lost. उन्मृष्ट when the ink has been rubbed off. हते stolen. भिन्ने torn into pieces. छित्र cut into two parts. लेख्य...येत्—This can be done only when both sides agree. If they do not agree, then the rule stated by नारद must be followed. देशान्तरन्यस्ते kept in a foreign (or distant or inaccessible) place. शीर्ण shattered (into pieces). दुर्लिखित is same as दुर्लेख्य above. सत...दर्शनम् In case the document should still exist time should be granted (for its production); if it does not exist, the matter must be decided on the evidence of those who witnessed it (i. e. who attested it). 'पूर्व ये द्रष्टारः साक्षिणः तैर्दर्शनं व्यवहारसमापनं कार्यम्' मिता॰. This is the view of असहाय (on नारद ) also. अपरार्क explains differently. 'असति तु पूर्विलिखिते लिखितान्तरं कृत्वा तस्य दर्शयितव्यं येन तत्पूर्वं लिखितं दृष्टं द्वितीयस्य लेख्यस्यान्य-थाभावनिराकरणाय।'.

Page 29, line 13—page 30, line 8. संदिग्ध... लिखितादिभिः—The genuineness of a document about which there is a doubt may be established by (comparison with other) documents that (admittedly) are in the hand of the person (who is alleged to have written it). भिता॰ remarks 'आदिशब्दात् साक्षिलेखकखहस्तिलिखतान्तरसंवादाच्छुद्धिरिति'. भिता॰ differs from नीलकण्ड in the explanation of युक्तिप्राप्ति. अर्थापतिः—न्यायकन्दली (Benares ed. of 1895 p. 233) 'दृष्टः श्रुतो वार्थोन्यथा नोपपद्यते इत्यर्थान्तरकल्पनार्थापतिः।...यत्रार्थोन्यथानुपपद्यमानोर्थान्तरं गमयति सा दृष्टार्थापतिः। यथा जीवति चैत्रो गृहे नास्तीति। अत्राभावप्रमाणेन गृहे चैत्रस्याभावः प्रतीतः जीवतीति प्रतेश्व तत्र संभवोपि प्रतीयते जीवतो गृहावस्थानोपलम्भात्। न चैकस्य युगपदेकत्र पावसंभवस्योः सहावस्थानविरोधात्। तद्यमभावः प्रतीयमानो जीवतीति प्रते यद्ययं बहिनं भवतीति। अनुपपद्यमानश्च यस्मिन् सत्युपपद्यते तत्क-An example is: when one sees a fat man and

is told that he does not take food by day, it follows as a presumption by the very force of these two facts that he must be taking food at night. This is अर्थापति. The मानमेयोदय says 'अन्यथानुपपत्त्या यदुपपादककल्पनम् । तदर्थापत्तिरित्येवं प्रमाणं भाष्यभाषितम् ॥ 30 तत्र च प्रमाणद्वयविरोधोनुपपत्तिरित्युच्यते ।...गण-तागममूलेनानुमानेन देवदत्तो गृहे बहिर्वा क्विजीवतीति साधारण्येनावगम्यते। तस्य गृहे नास्तीत्यनेन विरोधे सत्यविरोधाय वहिरस्तीति कल्प्यते। तदिदं प्रमाण-द्वयविरोधकरणकमर्थापत्तिज्ञानमिति ।'. प्राप्तिः—the possibility of the two parties having been together at the time of the transaction alleged in the plaint. मिता॰ explains 'युत्तया प्राप्तिः युक्तिप्राप्तिः। देशकालपुरुषाणां द्रव्येण सह संबन्धः प्राप्तिः। अस्मिन्देशेस्मिन्कालेस्य पुरुषस्यदं द्रव्यं घटते इति युक्तिः।'. वीर॰ follows the मिता॰. अपरार्क explains as नीलकण्ट does. संबन्धः—नीलकण्ट explains this as अनागत (future). What he means is not quite clear. It probably means how the parties behaved or acted after the alleged transaction'. मिता॰ explains 'अधिप्रत्यार्थनोः पूर्वमिप परस्परविश्वासेन दानप्रहणादिसंबन्धः' i. e. dealings between the parties prior to the one in dispute. आगमः 'विवादास्प-दीभूतस्यार्थस्य खखामिसंबन्धोपायः ऋयादिः'—अपरार्क i. e. sale and other means whereby ownership in the thing in dispute could have arisen. मिता॰ 'अस्पेतावतोर्थस्य संभावितः प्राप्त्युपायः'. हेतुं= अनुमानम्. This is the explanation of अपरार्क; while the मिता॰ says 'एभिहेंतुभिः'. It appears that in those days also there were clever forgeries. अपरार्क says 'खहस्तलिखितादिकं न लेख्यस्य शुद्धौ युत्तयादिनिरपेक्षं कारणं भवितुमर्हति अनैकान्तिकत्वात् । सन्ति खलु पुरुषाः कुशलाः ये पुरुषान्तरलिखिततुल्यं लेग्व्यमापादयन्ति ।...तथा व्यासः । लेख्यमालेख्यवत् केचिल्लिखन्ति कुशला नराः। तस्मात्तल्लेख्यसामर्थ्यात् सिद्धिनैकान्तिकी मता ॥'. अपरार्क further says 'लेख्यानामन्योन्यविरोधे यत्रमाणतरं तदाह व्यासः। खहस्तकाज्जानपदं तस्माच नृपशासनम्। प्रमाणतरमिष्टं हि व्यवहारार्थ-मागतम् ।' ( p. 691 ).

कात्यायन says that when a deed had been seen by the debtor or opponent and he raised no protest against it for twenty years though able to do so, the deed became

free from all faults 'दृष्टे पत्रे स्फुटं दोषं नोक्तवानृणिको यदि। ततो विंशति वर्षाणि स्थितं पत्रं स्थिरं भवेत्॥ शक्तस्य संनिधावर्थी यस्य लेख्येन भुज्यते। विंशद्वर्षाण्यतिकान्तं तत्पत्रं दोषवर्जितम्॥ (first in व्यव० मा० p. 340 and both in वीर० p. 200).

मुमूर्ज ... सिध्यति a deed executed by the following persons does not hold good, viz. by a dying man, by an enemy, by one in fear, by one distressed, by a woman, by an intoxicated man, by one overwhelmed in calamity. 'मुमूर्व्वादिकृतमयथार्थशङ्कया न प्रमाणतां प्रतिपद्यते' स्मृतिच. दृषितो...तिद्वधः where even a single witness who (whose signature) is placed on the deed is sinful and censured (by the popular voice) or where its writer is of the same sort, it is declared a false document. Compare विष्णुध. सू. VII. 8-9 'दृषितकर्मदृष्टसाक्ष्यिकृतं ससाक्षिकमपि। तादिग्वधेन छेखकेन लिखतं च।'.

## ५ भुक्तिः

Page 30, line 10—page 33, line 12. आगमेन...गच्छति possession acquires validity when accompanied by a clear title. Possession without a clear title does not make proof (of ownership). 'विशुद्धेन प्रमाणपरिच्छिन्नेन' अपरार्क. The sources of title have been variously enumerated. नारद enumerates six " लब्धं दानऋयप्राप्तं शौर्यं वैवाहिकं तथा । बान्धवादप्रजाज्जातं षड्विधस्तु धनागमः ॥ लब्धं जन्मना लब्धं पैतृकादि अथवा दर्शनेन लब्धं निध्यादि" (स्मृतिच॰); बृहस्पति mentions seven 'विद्यया ऋयबन्धेन शौर्यभार्यान्वयान्वितम् । सिपण्डस्याप्रजस्यांशः स्थावरं सप्तधाप्यते ॥' (  $quoted in अपरार्क on याज्ञ<math>\circ$  II. 27 and स्मृतिच॰). बन्ध means 'mortgage'. 'बन्ध आधिः सोपि क्रचि-त्खत्वनिमित्तं भवति' स्मृतिच॰ अन्वयान्वित is property in which a man has a share by birth. Compare गौ. ध. सू. 'खामी रिक्थक्रयसंविभागपरिप्रहाधिगमेषु । ब्राह्मणस्याधिकं लब्धम् । क्षत्रियस्य विजितम्' (10.39-41). सागम...माह व्यासः just as possession must be accompanied by title, so Vyāsa declares that possession must also be characterised by other attributes (before it can acquire validity). व्यव॰ मा॰ (p. 342) explains this verse 'आगम्यते प्राप्यते खं भवति येन ऋयादिना स आगमः। दीर्घकालखं यस्मिन्पुरुषे यावान्कालो भोगस्योक्तः । छिद्रो विच्छेदः तद्रहितः निश्छिदः । अन्यरवः विप्रतिपत्तिः तद्रहितः । शक्तस्य स्नेहाद्युपेक्षाकारणरहितस्य प्रत्यार्थेनो द्रव्यस्वामिनः संनिधानम् ।'. वीर॰ (p. 204) explains 'विच्छेदान्तरो य उपरव आक्रोश-स्ताभ्यामुज्झितः रहितः । यद्वा च्छेदो व्यवधानं तद्विगमवान् विच्छेदो निरन्तर इति यावत्। अपरवो वर्जनविषयो रवः। मदीयं क्षेत्रादि त्वया किमिति भुज्यते इति प्रतिषेधः । अपशब्दस्य वर्जनार्थत्वात् । तेनोज्झितः'. Possession, in order to be valid, must have a title behind it (सागम), must be of long standing, unbroken (अविच्छेद = निरन्तर), free from protest (अपरव + उज्झित, or निराक्रोश) and before the very eye of the opponent. 'पश्चाङ इति वदनेकाङ्गवैकल्येपि अप्रामाण्यमेव भोगस्येति दर्शयति' स्मृतिच॰. Compare 'सागमा दीर्घकाला चाविच्छिन्नापरवोज्झिता न श्रत्यार्थसंनिधाना च सुक्तिः पश्चविधा स्मृता ॥' पितामह

8 [Notes on Vyavahāramayūkha]

quoted in स्मृतिच॰ (व्यव॰ p. 70). भुक्ति...नारदः—नारद declares that mere possession cannot establish what is desired to be established (viz. ownership). 'न च भोगमात्रात्खत्वागमः । परकीयस्यापि अपहारादिनोपभोगप्रसङ्गात् ।' मिता ० (on याज्ञ o II. 27). भोग... देशेन on account of his (merely) putting forward the deceptive plea of enjoyment (which even a thief can put forward). इदं... ज्ञेयम् This rule (that mere possession is of no avail ) applies only during such time in which it is possible to preserve the memory of the title. Title could be proved by oral testimony and so as long as witnesses were in existence who could speak from their memory of the origin of the title, mere possession did not count. सातें काले &c.—In cases falling within the memory of man, the proof (of ownership) over land is required to be possession with a title. In cases beyond the memory of man, (possession) continued successively for three ancestors (is proof of ownership) on account of the absence of certainty (that there is no valid title). This verse is ascribed to कात्यायन in मिता॰, व्यव॰ मा॰, स्मृतिच॰ and परा. मा. According to the मिता॰ 'स्मार्तकाल' is a period of one hundred years; beyond that there is अस्मार्तकाल. 'स्मार्तश्च कालो वर्षशतपर्यन्तः । शतायुर्वे पुरुष इति श्रुतेः । अनुगमाभावादिति योग्यानुपलब्ध्यभावेनागमाभावनिश्वयाभावादिति । अतश्व वर्षशताधिको भोगः संततो-प्रतिरवः प्रत्यर्थप्रत्यक्षश्चागमाभावे वानिश्चिते अव्यभिचारादाक्षिप्तागमः खत्वं गमयति' मिता॰; according to the परा. मा. 'स्मार्त काल' is a period of 105 years 'सारणयोग्ये पञ्चाधिकशतवर्षपर्यन्तातीतकालमध्ये प्रारब्धा भुक्तिः स्वेतरप्रमाणावगतागममूलैव स्वत्वे प्रमाणम्'. This is the opinion of the स्मृतिचन्द्रिका also. If there is possession for any period less than one hundred years, it is not valid unless title is shown. It is a period during which it is possible to prove title by oral testimony, as men ninety or hundred years old could be found to depose to the question as to how the possession arose. If, therefore, no title could be proved when possession was for less

than a hundred years, it is a case in which it may be held as certain that there was no title. But where possession is more than 100 years, no witnesses could depose to the origin of possession of such an ancient date and so it cannot be asserted with any degree of certainty that there was no title. Hence, as immemorial possession and title are always seen together without fail, there is a presumption in favour of title in such a case. Other sages say that 'असार्तकाल' is that which is three generations beyond the present occupier, viz. father, grand-father and great-grand-father. 'प्रपितामहेन यद्धक्तं तत्पुन्नेण विना च तम् । तौ विना यस्य पित्रा च तस्य भोगिक्षिपौरुषः ॥' व्यास quoted in ब्यव. मा. (p. 341); 'अविच्छेदेन यद्भुक्तं पुरुषेश्विभिरेव तु । तत्र नैवागमः कार्यो भुक्तिस्तत्र गरीयसी॥' बृहस्पति quoted in स्मृतिच॰; 'भुक्तिस्तु द्विविधा प्रोक्ता सागमानागमा तथा। त्रिपौरुषी या स्वतन्त्रानागमान्या तु सागमा॥' कात्यायन quoted in स्मृतिचन्द्रिका. The मिताक्षरा remarks on this that त्रिपौरषी भुक्ति is another way of saying the same thing as अस्मार्तकाल (as three generations would come to about 100 years) and that it is not to be taken too literally. Otherwise supposing that the great-grand-father takes possession of a field in a certain year and dies and the grand-father and father also die in the same year, then next year (i. e. in a year) possession would make a man owner, as three generations enjoyed the land (though only for one year). To avoid this rather absurd interpretation, some of the sages say that असार्तकाल must be beyond sixty years and also three generations (each generation having possession for twenty years). 'वर्षाण विंशतिं भुक्तवा खामिनाव्याहता सती । भुक्तिः सा पौरुषी ज्ञेया द्विगुणा च द्विपौरुषी ॥ त्रिपौरुषी त्रिगुणिता तत्र नान्वेष्य आगमः' व्यास, according to व्यव. मा. (p. 341) and परा॰ मा. and नारद according to अपरार्क (p. 636). अनुगमा...संभवात्—नीलकण्ठ explains अनुगमाभावात्. अनुगम means आगमाभावनिश्चय. According to the मीमांसकड, अनुपलिध (non-perception) is the 6th प्रमाण (the others being प्रसक्ष,

अनुमान, उपमान, शब्द and अर्थापत्ति). The मानमेयोदय says अथोपलम्भयोग्यत्वे सत्यप्यनुपलम्भनम् । अभावाख्यं प्रमाणं स्यादभावस्यावबोधकम् ॥ (156) अत्र ह्यनुपलम्भः करणम् । तस्य च ज्ञानाभावरूपस्वादभावः प्रमाण-मित्युच्यते । विषयं तदधीनांश्च संनिकर्षादिकान् विना । उपलम्भस्य सामश्रीसंपत्तिः खल्ज योग्यता ॥ सा च ज्ञाततयाभावज्ञानस्य सहकारिणी ॥ (157-158)'. When we say 'अत्र भूतले घटो नास्ति' what we cognise is घटाभाव. The non-existence of az cannot be said to be cognised by means of perception ( प्रत्यक्ष ), as the latter requires a direct positive contact of the sense-organ with the thing cognised. Here the contact is between भूतल and the eye and not between घटाभाव and the eye. So this is not a case of प्रत्यक्ष. Nor can it be said to be a case of inference or any other प्रमाण. So अनुपलिध is a distinct प्रमाण expressed in the form 'यद्यत्र घटोभविष्यत्तदा भूतलमिवाद्रक्ष्यत् दर्शनाभावात्रास्तीति'. अनुपलिध is not recognised as a separate प्रमाण by the नैयायिकs (but is included under प्रत्यक्ष or अनुमान) and even by some मीमांसकड like प्रभाकर. Vide प्रशस्तपादभाष्य 'अभावोप्यनुमानमेव । यथोत्पन्नं कार्यं कारणसद्भावे लिङ्गं, एवमनुत्पन्नं कार्यं कारणासद्भावे लिङ्गम्।' (p. 225); कुसुमाञ्जलि (under III. 20) 'अनुपलब्धिस्तु न बाधिकेति चिन्तितम्। न प्रत्यक्षादेरतिरिच्यते ।'. So in the case of स्मार्तकाल, अनुपलिधप्रमाण may be employed. If there is भुक्ति for less than one hundred years, title can be established by oral testimony. As title cannot be established (in a particular case), it is certain there was none to begin with. This आगमाभावनिश्चय due to अनुपलिध is not possible in the case of अस्मार्तकाल. अस्मार्ते...स्मरणानुवृत्तौ— Even in a case of possession beyond the memory of man if there is a continuity (or persistence) of memory as to the absence of any title. This verse means that the first man who wrongly usurps without title should be fined; his sons and grandsons should not be fined, but the land should be taken from them though they might have enjoyed it very long, provided there is certainty that there was no title to begin with.

'यदा तु चतुर्थस्यापि भुक्तौ वर्तमानायां वर्षशताप्ययेपि प्रथमभुक्तरनागमत्वनिश्वयोस्ति तदा ततोपहर्तव्येव भुज्यमाना भूः ।...एतद्विषयाण्येव अनागमं तु यो भुद्धे---इति नारदादीनां वचनानि । अत्र च प्रथमभोक्तरेव दण्डो न तु तत्सुतादीनां तेभ्यस्तु भूरेव प्राह्मा' अपरार्क p. 637. पित्रा... स्त्रिभि:— these words may mean 'by the father and three prior ancestors' (i.e. in all four before the present possessor) and would conflict with the texts laying down त्रिपौर्षी भुक्ति. So they are explained 'by three ancestors including the father'. This verse if taken literally seems to be in conflict with the preceding one and so it is explained as 'if what is wrongly enjoyed for three generations cannot be recovered, much more therefore is it not possible to restore what has been enjoyed for three generations and about which there is no certainty that it was unlawfully enjoyed' (the object of the verse is not to prescribe the impossibility of recovering what is wrongfully possessed, but to prescribe that possession for more than three generations confers ownership when it is uncertain whether it was wrongfully taken). Compare मिता॰ (on यात. II. 27) 'अन्यायेनापि यद्भक्तमित्येतचान्यायेनापि भक्तमपहर्तुं न शक्यं कि पुनरन्यायानिश्वय इति घ्याख्येयमपिशब्दश्रवणात्।'. The words 'for three generations' really stand for 'अस्मार्तकाल'. यद्विनागममत्यन्तं—This is ascribed to व्यास by अपरार्क (p. 637) and व्यव॰ मा॰ (p. 341). यद्विना...त्यन्तम्—These words are explained quoting the मिता॰ as meaning 'without a title that is very easy to perceive'. They do not mean 'without even the semblance or appearance or a trace of a title'. If it is certain that there was not a jot of title, then it has already been said that possession for over a hundred years cannot confer ownership. Compare मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 27) 'तत्राप्यत्यन्तमागमं विनेति अत्यन्तमुपलभ्यमानमागमं विनेति व्याख्येयम् । न पुनराममखरूपं विनेति । आगमखरूपाभावे भोगशतेनापि न खत्वं भवतीत्युक्तम्।'. आगमस्त ...गरीयसी---That man, who first aquired a thing, should prove the source of his title, when he is proceeded against (by a

plaintiff); his son or son's son is not required to prove title; in their case possession is more important. The idea is that the first acquirer, if he does not prove title, may be fined for unlawfully usurping possession; but the son and the grandson cannot be fined for the wrongful act of their ancestor. They should rely on their possession. If they prove that, they will not incur fine. But their possession not having ripened into ownership by possession over three generations, they will lose the subject of dispute if no title be proved by them. योभियुक्त:—If a person who has taken possession is proceeded against and dies, his representative (or heir) must establish title (as much as the man who dies). He cannot say that as he comes into possession by succession, he will prove only possession (following the verse आगमस्तु कृतो येन). पश्यतो ... वार्षिकी—These words literally mean 'a person loses land in twenty years' time when it is enjoyed by another before his very eyes without protest from him and chattels in ten years' time'. This verse has caused a great deal of controversy among the writers of निबन्धs from very early days. Vide मेधातिथि on मनु 8. 149 for several interpretations. नीलकण्ड follows the मिताक्षरा. This verse apparently conflicts with the proposition that possession for over hundred years is required to create ownership. Therefore the words भूमेहानिः are interpreted to mean 'the loss of the profits of the land' (and not the loss of the land itself). If A is in unlawful possession of B's land before the very eyes of B for twenty years and B does not protest or forbid him, then when B files a suit after twenty years (but before a hundred years) he may succeed in recovering the land itself, but the profits of the land he cannot recover. But the two words पश्यतः and अनुवतः have to be carefully remembered. If the owner had gone abroad

and came after twenty years, he would be able to recover profits. If B's land was usurped and he protested, then even after twenty years he would be compensated for the profits (because of the word अनुबत:). If less than twenty years have passed away, whether he was present or absent and whether be protested or not, he would recover the profits. This is the view of विज्ञानेश्वर, नीलकण्ड and the वीर॰ (which has a very long discussion on this passage pp. 209-219). Compare मन 8. 147 with याज्ञवल्क्य's verse.

The व्यवहारमातृका of जीमूतवाहन also has a very long and instructive discussion on this point. He criticizes the views of श्रीकर ( whom बालक follows ), विश्वरूप and मझरीकार (probably गोविन्दराज author of स्मृतिमन्तरी) and of योग्लोक. প্লীকা's view was that in twenty years the real owner lost ownership if he was present and did not protest and that passages speaking of त्रिपौरषी भुक्ति applied only where the owner was not present. विश्वहप thought that the owner (if asked why he did not protest when usurpation took place in his very presence) would have to remain silent before the court and would thus jeopardise his title and hence the object of this verse is to enjoin that no one should remain quiet in such a case but should protest. The words of विश्वरूप (Trivandrum edition) are 'पश्यन्नपि यः परेरसंबद्धेर्भुज्यमाने न किंचनेयता कालेनापि ब्र्यात् नूनं तदीयं न भवेदित्यभिप्रायः ।.....परैर्भुज्यमानं नोपेक्षणीयमित्यभिप्रायः। ...उपेक्षानिषेधमात्रं चैतत्। हानिवचनं तु निन्दामात्रत्वे-मोपेक्षकस्य व्यवहारप्रवृत्त्ययोग्यतामात्रज्ञप्तिफलं तदेव चात्र युक्तम् ।'. The व्यवहारमातृका connects this verse with the preceding आधी प्रतिप्रहे कीते पूर्व तु बलवत्तरा (याश॰ II. 23) and remarks that this verse says that if a person after a sale, gift or mortgage (or pledge) to him allows the thing for over twenty years to remain with the seller, the donor or mortgagor, who subsequently sells, or gives or mortgages

it to another, then the first dealing is of no use, though prior (because not accompanied with possession for over twenty years). 'अयं तत्त्वार्थः कीताहितप्रतिग्रहीतादिधनभूमिगतः परस्य दशविंशतिमार्षिको भोगः क्षमाकारणजडपोगण्डत्वाद्यभावेप्युपेक्षितत्वाद्धानिं कुरुते । खोपभोगार्थं तेन क्रयात् तस्य च तेनोपेक्षितत्वादिति मुनीनामभिप्रायः । ...तस्मात् पश्यतो ब्रुवत इति वचनं आधौ प्रतिप्रहे कीते इत्यस्यापवादकम् । आधिक्रयणप्रतिप्रहकर्तृ-णामाहितकीतप्रतिग्रहीतेषु गवाश्वादिषु योग्येषु दशवर्षाणि परभोगोपेक्षया स्वत्वहानिः । भूमौ तु विंशतिवार्षिकी । तेन वचनात् कारणत्वेनावधारिता उपेक्षा कार्यभूतां स्वत्वहानिं ज्ञापयति ।' (p. 349).

स्मृतिच॰ says 'हानिश्वात्र लिखितबलेनात्मीयत्वप्रसाधनमात्रस्याभिप्रेता न पुनर्भूम्यादी तत्फले वा खत्वस्य, नोपेक्षामात्रेण खत्वमपैतीत्युक्तत्वात्'. नोपभोगे... The wrongful possessor or his son should not rely upon (mere) possession (as their support or strong point). निक्षेप: an open deposit. उपनिधि: a closed deposit. 'असंख्यातमविज्ञातं समुद्रं यिनधीयते । तज्जानीयादुपनिधि निक्षेपं गणितं विदुः' ॥ नारद quoted by मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 65). क्रिय:-दास्यादिक्रियः, says कुलूक. असहाय says 'तथा स्त्री निक्षेपभूता या भुक्ता'. Compare याज्ञ $\circ$  II. 25 'आधिसीमोपनिक्षेपजडबालधनैर्विना । तथोपनिधिराजस्त्रीश्रोत्रियाणां धनैरपि ॥' on which मिता॰ says 'पुरुषापराधस्य तथाविधस्याभावात् । उपेक्षा-कारणस्य तत्र तत्र संभवात् ।...राज्ञो बहुकार्यव्याकुलत्वात् । स्त्रीणामज्ञानात् अप्रागल्भ्याच ।'. The वसिष्ठधर्मसूत्र (16.18) has a similar verse. संप्रीत्या out of affection or friendship. न नर्यन्ति are not lost (through long possession by another). বহনধ: a riding horse. य...ज्यते a beast handed over to another for breaking in.

It has to be noted that बृहस्पति speaks of thirty years' possession as conferring ownership. 'अध्यासनात्समारभ्य भुक्तिर्थस्याविघातिनी । त्रिंशद्वर्षा त्वविच्छिन्ना तस्य तां न विचालयेत् ॥ अध्यासनं परित्रहः' स्मृतिच. (च्य. p. 70). It is probable that at different times the period of adverse possession for conferring title was cut down from one hundred years to thirty and then to twenty.

## ६ साक्षिणः

\*

Page 33, line 15—Page 36, line 11. For टोडरानन्द, Appendix B. इष्ट...दशेनम्—a definite (or clear) knowledge (conclusion) results from (the deposition of) witnesses on account of their having either seen, heard or experienced (the matter in dispute). दष्टत्वात् श्रुतत्वात् अनु-भूतत्वाच. Or we may explain दृष्टश्रुताभ्यां अनुभूतत्वात् because they have a direct cognition (of the matter) by sight or hearing. पाणिनि explains साक्षिन् as one who has actually seen 'साक्षाद्वष्टरि संज्ञायाम्' (पा. V. 2. 91). मनु says 'समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाचैव सिध्यति' (8.74) and विष्णु says 'समक्षदर्शनात् साक्षी श्रवणाद्वा' (8.13). लिखितो...पर:—A subscribing witness, one (whose name) is caused to be written (by another), a secret witness, one who has been reminded, a member of the family, a messenger, a witness coming by chance (not called on purpose), an indirect witness, one who is confided in by both sides. The difference between लिखित and लेखित is that the first subscribes his name and other details himself and the other is one whose name is written by another person. नारद omits लेखित and gives eleven sorts of witnesses (which are the same as बृहस्पति's) एकादशविधः साक्षी शास्त्रदृष्टो मनीषिभिः। कृतः पश्चविधस्तेषां षड्विधोकृत उच्यते॥ लिखितः सारितश्वेव यहच्छाभिज्ञ एव च। गूढश्वोत्तरसाक्षी च साक्षी पञ्चविधः कृतः ॥ षिडिमे पुनरुद्दिष्टाः साक्षिणस्त्वकृताः खयम् । य्रामश्च प्राङ्विवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम् ॥ कार्येष्वभ्यन्तरो यः स्यादर्थिना प्रहितश्च यः । कुल्याः कुलविवादेषु भवेयुस्तेपि साक्षिणः ॥ नारद (ऋणादान 149-152). The words कार्ये...यः स्यात् refer to the कार्यमध्यगत of बृहस्पति. कृतः appointed. प्रजापति says 'साक्षी द्विभेदो विद्वोयः कृत एकोपरोकृतः । लेख्यारूढः कृतो ज्ञेय उत्तरोकृत उच्यते ॥' quoted in स्मृतिच॰. व्यव. मा. (p. 329) reads मुक्तकोकृत उच्यते. लिखित:-अर्थिना खयमानीतो यो लेख्ये संनिवेश्यते। स साक्षी लिखितो नाम सारितः पत्रकाहते ॥ काल्यायन quoted in मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 68); जातिनामादि लिखितं येन खं पित्र्यमेव च। निवासश्च स विशेयः साक्षी लिखितसंशकः ॥ षृहस्पति

9 [Notes on Vyavahāramayūkha]

(in अपरार्क p. 666). लेखित:—अर्थिना च कियाभेदैस्तस्य कृत्वा ऋणादिकम्। प्रत्यक्षं लिख्यते यस्तु लेखितः स उदाहृतः ॥ बृहस्पति (in बीर॰, who notices that कल्पतर and मदनरत्न read 'अर्थिकियां कियाभेदैः ). अपरार्क reads संविक्तियाम्. The others are defined by बृहस्पति as follows:— 'कुड्यव्यवहितो यस्तु श्राव्यते ऋणभाषितम् । विनिह्नते यथाभूतं गूढसाक्षी स उच्यते ॥ आहूय यः कृतः साक्षी ऋणन्यासिकयादिके। स्मार्यते च मुहुर्यश्च स्मारितः स उदाहृतः॥ विभागदाने विपणे ज्ञातिर्यश्चोपयुज्यते । द्वयोः समानो धर्मज्ञः स कुल्यः परिकीर्तितः ॥ अर्थिप्रत्यर्थिवचनं शृणुयात्प्रेषितस्तु यः। उभयोः संमतः साधुर्दूतकः स उदाहृतः॥ क्रियमाणे तु कर्तव्ये यः कश्चित्खयमागतः । अत्र साक्षी त्वमस्माकमुक्तो याद्दिछकस्तु सः ॥ यत्र साक्षी दिशं गच्छेन्मुमूर्षुर्वा यथाक्रमम् । अन्यं संश्रावयेत्तं तु विद्यादुत्तरसा-क्षिणम् ॥ उभाभ्यां यस्य विश्वस्तं कार्यं चापि निवेदितम् । गूढधारी (गूढचारी in वीर॰ and व्यव. मा.) स विज्ञेयः कार्यमध्यगतस्तथा ॥ अर्थिप्रत्यर्थिनोर्वाक्यं यच्छ्रतं भूभृता खयम् । स एव तत्र साक्षी स्याद्विसंवादे द्वयोरिप ॥ निर्णाते व्यवहारे तु पुनर्न्यायो यदा भवेत्। अध्यक्षः सभ्यसहितः साक्षी स्यात्तत्र नान्यथा॥ मुषितं घातितं यत्र सीमायाश्व समन्ततः । अर्थतोपि (अकृतोपि in वीर॰) भवेत्साक्षी प्रामस्तत्र न संशयः ॥' (quoted in अपरार्क pp. 666-667). About स्मारित, कात्यायन says 'यस्तु कार्यप्रसिद्धार्थं दृष्ट्वा कार्य पुनः पुनः । स्मार्यते ह्यर्थिना साक्षी स स्मारित इहोच्यते ॥' मिता॰. The वीर॰ explains ह्थेति दर्शयित्वेत्यन्तर्भावितण्यर्थम् । कार्यव्यवहारपदं दर्शयित्वा प्रमापय्य कार्यप्रसिद्धचर्यं कालान्तरे व्यवहारनिर्णयसिद्धचर्यं पुनः पुनः स्मार्यते च विस्मरण-निरासाय यः स स्मारितः'. उत्तरसाक्षी is one who learns from a witness who has personally seen or heard of a transaction when the latter is going to a distant country or is on the point of death. Such a साक्षी hears ( श्रवणात् ) what another has seen or is made to listen to (श्रावणात्) what another has heard and is only an indirect (or hearsay) witness. 'साक्षिणामपि यः साक्ष्यमुपर्युपरि भाषते । श्रवणा-च्छावणाद्वापि स साक्ष्युत्तरसंज्ञितः।' काल्या॰ in मिता॰. Dr. Jolly (S. B. E. vol. 33 p. 80) translates one who subsequently corroborates the statements of other witnesses, whether from his own knowledge or from hearsay, is called an indirect witness'. This does not seem to be accurate. The meaning is rather as explained above. If a man corroborates another from his own knowledge, he

cannot reasonably be called an indirect witness. विष्णु-धर्मसूत्र says 'उद्दिष्टसाक्षिणि मृते देशान्तरगते वा तद्भिहितश्रोतारः प्रमाणम्' (8. 12). लेखक:...पूर्वश:—the other half of the verse is 'रुपे परयति तत्कार्य साक्षिणः समुदाहृताः' (quoted in the मिता o and व्यव॰ मा॰). स एव-refers to बृहस्पति. उभी...ग्राह्यौ-only two may be accepted (for deciding the point in dispute) if they are Brāhmaṇas learned in the Vedas. लिखितौ... साक्षिणः of subscribing and secret witnesses there must be two at least; of lekhita, casual, reminded, family and indirect witnesses there should be three, four or five. खटिकामाही—गणकः the accountant. खटिका is explained as 'लेखनद्रव्य' called खडी in the vernacular. The स्मृतिच॰ reads घटिकायाही and explains as गणक. The words एक एव serve to show that there are exceptions to the rule 'नैकं प्रच्छेत्कदाचन'. The पराशरमाधवीय says that this verse (दूतकः &c.) refers to a witness who is उभयानुमतः (accepted as trustworthy by both sides). उभयानुमतः—The general rule is stated by याज्ञ (II. 69) त्र्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रीतस्मार्तिक्रयापराः । यथाजाति यथावर्ण सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः ॥. There should be at least three witness (त्रयो अवराः निकृष्टाः येषां). The exceptions are लिखित and गूड (in both cases two may suffice ) and उभयानुमत ( where only one may be sufficient ). The मिता॰ says 'यद्यपि श्रीतस्मार्तिकयापरा इति त्र्यवराणामपि धर्मवित्त्वं समानं तथापि तेषामुभयानुमत्यभावेपि साक्षित्वं भवत्येकस्य द्वयोर्वोभयानुमत्येव साक्षित्वं भवतीत्यर्थवत् त्र्यवरप्रहणम्'. The संप्रहकार says 'कर्तव्याः सर्वकार्येषु त्रिभ्य आरभ्य साक्षिणः। द्वयेकयोः प्रतिषेधः स्यादेकोप्युभयसंमतः॥' (quoted in स्मृतिच॰). For the meaning of साहस, see above p. 6. नारद (साहसप्रकरण verse 1) says 'सहसा कियते कर्म यिंकचिद्वलदर्पितैः । तत्साहसमिति प्रोक्तं सहो बलमिहोच्यते ॥'. अनाप्त who is not truthful or trustworthy 'आप्तस्तु यथार्थवक्ता' तर्कसंप्रह or 'आप्तः प्रत्ययितिश्रिषु' अमर॰. अभ्य...वाच्यते even a single person may be made to depose as a witness in the case of a deposit made secretly in his presence. अर्थिना... याचिते as regards things borrowed for use (on the

occasion of a marriage &c.), even a single person sent by the plaintiff (owner of the thing to the borrower with the thing) may be (enough) as a witness. The two halves of the verse are taken as separate sentences. Some took याचिते as qualifying अनिक्षेपे; but there are several faults in that explanation as pointed out by the वीर॰. The explanation of याचित given by नीलकण्ठ is that of the मदनरत्न. वीर॰ says 'याचित इति निक्षेपविशेषणम् । न्यायतौल्याद-न्यत्रापीति वाचस्पतिः। मदनरलस्तु याचितं विवाहाद्यर्थं याचितं गृहीतमाभरणादिकं याचितकमिति यावदित्याह । निक्षेपविशेषणवैयर्थ्यात् अयाचिते तस्मिन्नभ्यन्तर-स्पेकस्यासाक्षित्वप्रसङ्गाद् व्यवहितान्वयप्रसक्तेश्चोत्तरैव व्याख्या ।' वीर्॰ p. 157. संस्कृतं येन-On this and the preceding verse the स्मृतिच॰ says 'तदेतत्सर्वमुभयानुमतसाक्षिविषयम्'. मौलाः—born of a good or noble family. मौलाः प्रख्यातकुलोद्भवाः इति कल्पतरुः । मूलं पूर्ववृत्तान्तस्तद्विदन्तीति मौलाः तदधीते तद्वेदेखणिति मदनरत्ने । वक्ष्यमाण-याज्ञवल्क्यवचनसंवादात्साक्षित्वेनैव पूर्ववृत्तान्तवेदित्वाज्ञेयात् (? ०वेदित्वज्ञानात्) तदर्थकमौलपदानर्थक्यप्रसङ्गाच कल्पतरुव्याख्यानमेव सम्यक् । रल्लाकरेपि मौलाः कुलीना इत्येवं व्याख्यातम् । मूलं प्रतिष्टा सा येषामस्ति ते मौलाः' वीर० p. 147. Compare मनु॰ (8. 62) 'गृहिणः पुत्रिणो मौलाः क्षत्रविद्शुद्रयोनयः । अर्थुक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति न ये केचिदनापदि॥'; and याज्ञ० 'तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । धर्मप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः ॥' ( II. 68 ). मेधातिथि explains 'मौला जानपदास्तदेशाभिजनास्ते हि' खजनज्ञातिमध्ये पापभीरुतया न मिथ्या वदन्ति । मूलं प्रतिष्ठा सा येषामस्ति ते मौलाः ।'. For श्रेणि see above p. 4. वर्गिण: members of a group or association. असहाय says that there were 18 kinds of guilds among the common people. 'खेषु वर्गेषु भाटवर्गेषु भाटिका इत्यादयः । बहिर्वासिषु अन्यजातिषु' असहाय. Compare मनु 'स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युः' (8.68) and वसिष्ठधर्मसूत्र (16. 30) 'स्त्रीणां साक्षिणः स्त्रियः कुर्याद्द्विजानां सदशा द्विजाः । श्रद्राणां सन्तः श्रद्राश्वान्यानामन्त्ययोनयः ।'. वीर॰ says 'श्रेणिपुरुषाणां सत्यपि वर्गित्वे पृथङ्निर्देशो गोवृषन्यायेन । प्रयोजनं चात्रापि अभ्यर्हितत्वबोधनम् ।'. 'गणपाषण्ड-पूगाश्व व्राताश्व श्रेणयस्तथा। समूहस्थाश्व ये चान्ये वर्गाख्यास्ते बृहस्पतिः॥' (कात्यायन quoted in the विवादरलाकर). लिङ्गिनः—those who carry or wear symbols or marks peculiar to their sects, particulary Bauddhas and others who are वेदबाह्य. यथाजाति यथावर्णम्--

'वादिप्रतिवादिजात्यनितक्रमेण कार्याः । तज्जातीया एव कार्या इत्यर्थः । एतच वादिप्रतिवादिनोः सजातित्वे ज्ञेयम् । नानाजातित्वे तु यथावर्णे ब्राह्मणादिवर्णक्रमेणेत्यर्थः । सर्वे वा ब्राह्मणादयो वर्णाः सर्वेषु नानावर्णेषु व्यवहर्तृषु साक्षित्वेन प्राह्माः ।' अपरार्क.

Page 36, line 12—page 40, line 3. ৰাজ—a minor. 'बाल आषोडशाद्वर्षात्' नारद (ऋणादान 35). वृद्ध—who is more than 80 years old. कितव gambler. उन्मत—one possessed. अभिशस्तक charged with a deadly sin like ब्रह्महत्या. रङ्गावतारि—actors. कूटकृत् one who forges documents or fabricates coins or false measures. आप्त—'तद्वित्तिजीविनो ये च तत्सेवाहितकारिणः । तद्बन्धुसुहदो भृत्या आप्तास्ते तु न साक्षिणः ॥' कात्या • quoted by अपरार्क. अर्थसंबन्धी who has an interest in the matter in dispute. सहायः friend or one engaged in the same pursuit as the party (or a surety). ष्टष्टदोषः—'दृष्टवितथवचनः' मिता ०; 'स्तेनादिः' अपरार्कः Compare नारद (ऋणादान 157-159) 'असाक्ष्यपि हि शास्त्रेस्मिन्दष्टः पञ्चविधो बुधैः । वचनाद्दोषतो मेदात्खयमुक्तिर्मृतान्तरः ॥ श्रोत्रियास्तापसा वृद्धा ये च प्रव्नजिता नराः । असाक्षिणस्ते वचनन्नात्र हेतुरुदाहृतः ॥ स्तेनाः साहिसकाश्चण्डाः कितवा वधकाश्च ये । असाक्षिणस्ते दुष्टत्वात्तेषु सत्यं न विद्यते ॥. Compare मनु 8.64-67 for those not competent to be witnesses. मातुः पिता &c.—Compare कात्यायन 'मातृष्वयुः युताश्चेव सोद्यायुतमातुलाः । एते सनाभयस्तूक्ताः साक्ष्यं तेषु न योजयेत् ॥ कुल्याः संबन्धिनश्चेव विवाह्यो भगिनीपतिः। पिता बन्धुः पितृव्यश्च श्वशुरो गुरवस्तथा। नगरप्रामदेशेषु नियुक्ता ये पदेषु च। वस्नभाश्व न पृच्छेयुर्भक्तास्ते राजपुरुषाः॥' quoted in the स्मृतिच॰. साक्षिणां...साक्षिणः—If one out of the subscribing witnesses that are cited by the disputant deposes against the others, all of them are incompetent witnesses on account of contradiction. For a लिखित witness, see above. लिखित may also meen mentioned in the plaint or reply (उत्तर) and निर्दिष्ट may meen 'pointed out or cited at the time of किया'. याज्ञवल्क्य says 'द्वैधे बहुनां वचनं समेषु गुणिनां तथा। गुणिद्वैधे तु वचनं प्राह्यं ये गुणवत्तमाः॥' ( II. 78 ) and मनु 'बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षिद्धैधे नराधिपः। समेषु तु गुणोत्कृष्टान्गुणिद्धैधे द्विजोत्तमान् ॥' (8.73). Therefore the general rules were (1) in case of conflict of testimony, the statements of the many were to be accepted; (2) if the witnesses on

both sides were equal in number, the depositions of those that were persons of merit were to decide the matter; (3) in case of conflict between persons of merit, those of the highest merit prevailed. Generally at least three witnesses were required. Supposing that out of three witnesses, one deposed in one way and another's deposition contradicted him, then the two would nullify each other. If the king were to rely on the third witness, the result would be that the king would be deciding on the evidence of a single witness. Hence कालायन says that in such a case all are incompetent witnesses. These words of काल्यायन apply only where the witnesses (that give conflicting testimony) are equal in number or are equal in merit. Compare नारद 'राज्ञा परिगृहीतेषु साक्षिष्वेकार्थनिश्वये । वचनं तत्र भिद्येत ते स्युर्भेदाद-साक्षिणः' ॥ (ऋणादान 160). But suppose that ten witnesses are cited and three depose one way and the rest in a different way, then, all things being equal, the depositions of the remaining seven should be accepted on the principle द्वैधे बहुनां वचनम्. व्यव मा p. 306 'तेन साक्षिवचनमेदे यत्रैकोधिकः स्यात् तत्र मेदादसाक्षित्वमिति वर्णनीयम्। द्वित्राद्यधिके तु बहुत्वं परिगृह्णी-यादित्यादिवचनमित्यविरोधः।'. असाक्षिणो ये निर्दिष्टाः—नारद (ऋणादान 178-187) enumerates incompetent witnesses beginning with दास, नैष्कृतिक. नैष्कृतिक—परापकारशील. असहाय explains नैकृतिक (from निकृति ) as छल-व्यवहारी (impostor). कार्यगौरवमासाद्य in case of a very grave matter (in dispute). भृतक a hired servant. सर्वः...साहसे—Anyone can be a witness in cases of adultery, theft, defamation and assault and violence (manslaughter). Compare मनु 'साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च । वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः'॥ (8.72); 'स्तेयसाहसवाग्दण्डपारुष्यसंग्रहणेषु साक्षिणो न परीक्ष्याः' विष्णुध. सू. 8. 6; 'उत्कृष्टमध्यमाभावे निषिद्धा अपि साक्षिणः। साहसादिषु मन्तव्याः कालकार्यनिबन्धनाः ॥' संप्रह्कार quoted in स्मृतिच .,

These persons become competent when there is a certainty that they are not telling a falsehood and when there is no other witness possessed of the requisite qualifications. अत्र स्त्री...परम्—साहस as said by बृहस्पति is of four kinds, मनुष्यमारण, स्तेय, स्त्रीसंप्रहण, and पारुष्य. So in सर्वः साक्षी &c. स्त्रीसंग्रहण, चौर्य and पारुष्य need not have been specifically mentioned, the word साहस alone being sufficient. The separate mention of स्रोसंग्रहण and others serves the purpose of showing that anybody is a witness when स्रीसंप्रहण, स्तेय &c. are committed clandestinely (and not by force or violence). साहस as defined above means 'what is done by force'. Compare वीर॰ 'स्त्रीसंप्रहणादीनां सत्यपि साहसत्वे बलानवष्टम्भेन कियमाणानां तेषामसाहसत्वात्तत्संग्रहार्थं ततः पृथगुपादानम्' p. 161. On अनिभसंबन्धाः (वीर॰ reads this for अनिभसंबद्धाः) it Bays 'विवादगोचरीभूतार्थासंबन्धिनः । अपक्षपातिन इति मदनरन्ने' ।. साक्षिणोर्थे...दूषयेत् one may find fault with the witnesses cited (by the opponent) for (proving) the matter in dispute, when the faults exist. वादी ordinarily means 'plaintiff,' but here it is used in the sense of a litigant (and the context requires it to be a litigant who is 'a defendant'). The reading अधिंस॰ is preferable. तत्समं—The explanation offered by नीलकण्ठ is the one generally given. But there are many disputes in which there is no standard for valuing the matter in dispute. In such cases तत्समम् means 'equal to the fine imposed on a false witness'. 'तत्समः दुष्टसाक्षिदण्डसमः' अपरार्क p. 671 and स्मृतिच॰; तत्समं विवादविषयसमिति बहवस्तदर्थाविषयविवादेष्वव्यापकिति तत्समं कूटसाक्षिदण्डसममिति व्याख्येयम्' वीर॰ p. 163. Some of the causes that vitiate testimony are enumerated by मनु. 'होभान्मोहाद्भयान्मैत्रात्कामात् क्रोधात्तथैव च । अज्ञानाद्वालभावाच साक्ष्यं वितथ-मुच्यते ॥' (8. 118); compare नारद 'बालोज्ञानादसत्यात्त्री पापाभ्यासाच कूटकात् । विब्र्याद्बान्धवः स्नेहाद् वैरिनर्यातनादिरः ॥' (ऋणादान 191). साक्षिदोषा:-This and the following three verses are ascribed to काल्यायन in the परा॰ मा॰. पत्रे...ते—they (the witnesses)

should be made (by the judge and सम्बंड) to refute all the faults put down in writing on paper. प्रतिपत्ती if (the witnesses) admit (the faults pointed out in them). अतो...वादिना—if otherwise (i. e. if the faults are not admitted), they (faults) should be brought out (established) by the defendant with evidence. किया (साधन) is some proof other than witnesses (i. e. documents or possession or inference). For if witnesses were cited to shake the credit of the witnesses at first cited by the plaintiff (by pointing out faults in them, and not as regards the matter in dispute) then other witnesses may be cited to shake the credit of the former and this process may be carried on ad infinitum and there will be no end to a litigation. Compare 'अन्येस्तु साक्षिभिः साध्ये दूषणे पूर्वसाक्षिणाम् । अनवस्था भवेद्दोषस्तेषामप्यन्यसंभवात् ॥' quoted in अपरार्क, व्यव॰ मा॰ and स्मृतिच॰ (the latter two ascribe it to व्यास). अभावय...स्फटम्—when the defendant cannot clearly establish the faults (pointed out by him) in (his opponent's) witnesses, he should be made to pay a fine. Understand दोषं after साक्षिणः and connect स्फ्रटम् with अभावयन् भाविताः...वर्ज्याः when the witnesses (cited by the वादी) are proved to possess the faults pointed out by the defendant, they are to be given up (i.e. they cannot he accepted as witnesses). तथैव...दाप्यः (the plaintiff) should be made to pay a fine in the same way (as the defendant when the latter fails to prove the faults). विनय:=दण्डः. यदि...स्थितः if the plaintiff does not care for other means of proof and relies (only) on the goodness (सत्व) of his witnesses. This is to be connected with the preceding. सभासदां—most mss. read सभासदां दूषणं, while अपरार्क, स्मृतिच॰, परा॰ मा॰ and the वीर॰ read सभासदां प्रसिद्धं, which latter seems to be the better reading. The reading सभासदां दूषणं would make this verse refer to the faults of the सम्बड which render them ineligible for being सम्बंड. This

verse is ascribed to व्यास by अपरार्क, स्मृतिच॰ and वीर॰ and to काल्यायन by परा० मा०. सभासदां ... वर्जनात्—The idea is: those faults of witnesses that are well-known (or obvious) to the assessors (and judge) or those faults that follow from ordinary experience of the world should be entertained (by the judge and assessors in considering their eligibility). Such faults do not require to be established by the defendant with proof (as they are patent to the judge and assessors), because they (judge and सभ्यड) dismiss the witnesses on account of such (patent) faults. दोषवर्जनात् may also mean 'as in such a case the fault of अनवस्था (mentioned above) is avoided' (because the faults being प्रसिद्ध and लोकसिद्ध, no witnesses are required to establish them). 'एवं प्रतिवादिना दूषणप्रतिपादनं न प्रकटे दूषणे कार्यम् । वैयर्थ्यात् किंतु सभ्येरेव तथाविधदूषणं त्राह्यमित्याह स एव । सभासदां प्रसिद्धं ... वर्णनात् (१) प्राह्यं परीक्षकैरिति शेषः । असाध्यं च प्रतिवादिना । तत्र दूषणस्य प्रसिद्धदोषाद्वर्जनसिद्धेरित्यर्थः' स्मृतिच०. तल्लो...विषयम्—The above passage (laying down that it is not necessary to adduce evidence about faults that are लोकसिद्ध ) refers to (faults) in trustworthy witnesses that (faults) can be ascertained from ordinary experience. The idea is that even if a witness is ordinarily trustworthy, but there is some drawback in him which is patent to any man of common sense, then he becomes ineligible as a witness. प्रति...ज्ञाने when the defendant does not know the defects in witnesses (cited by the वादी). In such a case the rule is that प्रकाश (patent) दोषs are to be entertained by the सभ्यs themselves at the time of decision and only latent (not obvious) ones are to be declared and proved by the defendant. प्रमाणस्य— This verse is ascribed to काल्यायन by अपरार्क, स्मृतिच॰, परा॰ मा॰, वीर॰. प्रमाणस्य—प्रमाणतया निर्दिष्टस्य (साक्षिणः लिखितस्य वा). गूढाः is to be connected with the first line. प्रकटाः दोषाः सभ्यैः वक्तव्याः. काले-मादकाले (with विवादिना) and निर्णयकाले (with सभ्यैः). शास्त्रप्रदर्शनात्—

'दुष्टानां शास्त्रे साक्षित्वेनानुपादेयत्वदर्शनादित्यर्थः' वीर० p. 164. साक्षिवादा... वक्तव्याः the faults should he pointed out before the witness begins to depose. लेख्यदोषाः—ascribed to काल्या॰ in स्मृतिच॰ and परा॰ मा॰. वादकाले while the trial is going on. पश्चा... दूषयेत्—(the judge) should not treat (the witnesses) as ineligible after they have deposed. पश्चादुक्तान्—naturally construed, उक्तान् should qualify दोषान्, but then दूषयेत् cannot well be connected with दोषान्. Therefore नीलकण्ठ is constrained to take उत्तान् ( past passive participle ) as equal to उक्तवतः (past active p.) and connect it with साक्षिणः. In support of this नीलकण्ठ cites a sūtra of पाणिनि. The affix त (क) is affixed to a root to denote the completion of the first of a series of acts and in the active voice. So उक्तान् means उक्तवतः (which is active) and the meaning is 'when they have begun to speak'. The काशिका explains 'आदिकर्मणि यः क्तः विहितः स कर्तरि भवति । चकाराद्यथाप्राप्तं भावकर्मणोः । आदिभूतः क्रियाक्षण आदिकर्म तिस्मन् आदिकर्मणि भूतत्वेन विवक्षिते यः को विहितः तस्यायमर्थनिर्देशः। प्रकृतः कटं देवदत्तः । प्रकृतः कटो देवदत्तेन । प्रकृतं देवदत्तेन ।'. न च...ब्रूयात् and he cannot give an (adequate) reason (for not pointing out the faults earlier). पूर्वसाहसम्-Vide मनु 'पणानां द्वे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः। मध्यमः पश्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेव चोत्तमः ॥' (8.138). यावत...येत् as long as he has not cleared that (document or witness) of the faults pointed out. सर्वखम्—'सर्वखमिति गुरुलघ्वपराधानुसारेण दण्डतारतम्योप-लक्षणम्' वीर॰ 165. ततः on account of that (fault viz. कूटसाक्ष्यकरण). स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 93) explains 'निर्विषयं खदे-शात्रिर्वासनम्'.

Page 40, line 4—page 42, line 12. Though the parties may not point out the faults it was the duty of the judge and सभ्यं to test witnesses. 'उपस्थितान् परीक्षेत साक्षिणो नृपतिः स्वयम्' कात्या - quoted in अपरार्क (p. 675;) 'उपस्थिताः परीक्ष्याः स्युः खरवर्णेक्कितादिभिः' बृहस्पति (in अपरार्क and परा॰ मा॰). The texts enumerate certain circumstances which serve to indicate a

false witness. भिद्यते...णीस्य his face changes colour. अवदं--असंबद्धम्. On विनयेत्, वीर॰ says 'विनयेत् शिक्षयेद्यथा कौटसाक्ष्याद् बिमेतीत्यर्थः। न तु दण्डयेदित्यर्थः। प्राकृति (१प्राकृतिक) वैदिकविकारविवेकस्य दुःखशक्यत्वात् संभावनामात्रेण च दण्डनस्यान्याय्यत्वादित्युक्तम्'. Compare याज्ञ॰ II. 13-15 which are quoted above (in the text p. 21). देवब्राह्मण—These three verses are quoted as from काल्यायन in the वीर॰. अनुयुज्ञीत should question. स एव—It is कालायन from whom these verses are quoted. तयोरिप विना क्रचित्—The स्मृतिच॰ and परा॰ मा॰ explain differently. 'तयोः पूर्वोक्तस्थानयोः ते स्थाने विनापि कचिद्वधरूपविवादे साक्ष्यं वक्तव्यमित्यर्थः' स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 89). The two places for depositions are the court and, in the case of स्थावर, the immoveable property itself. 'सभान्तःस्थैस्तु वक्तव्यं साक्ष्यं नान्यत्र साक्षिभिः । सर्वसाक्ष्येष्वयं धर्मो ह्यन्यत्र स्थावरेषु तु ॥' कात्यायन (in स्मृतिच॰). वीर॰ explains as नील॰ does. 'क्कचिदित्यस्यैव विवरणं चतुष्पादेष्वित्यादि' वीर॰. The reading शवसंनिधौ is decidedly preferable. As in some cases witnesses were to depose in the presence of the matter in dispute, so in the case of destruction of life, it is but natural that witnesses should depose near the corpse. This verse seems to mean (if we read शवसंनिधी)—witnesses should be examined before the corpse; if the corpse does not exist, then before some sign (such as the horn of a dead animal); witnesses should not be examined elsewhere (in case of वध). नीलकण्ठ explains differently. He separates तत् and अभावे and construes तत् (साक्ष्यं) चिह्नस्य अभावे वाद्येत् (शिवसंनिधी). As images and temples of शिव could be had anywhere, it was difficult to take the word तदभावे as meaning तस्य शिवस्य अभावे. अन्यथा-when वधचिह existed, a witness should not be made to depose (in the temple of शिव, it seems). वीर॰ explains 'चिह्नस्य वधचिह्नस्याभियोज्यसंबन्धिनोभावे तत् साक्ष्यं वादयेत् । अन्यथा तत्सद्भावे नैव वादयेत्साक्ष्यं वधचिह्नेव निर्णयसंभ-वादित्युत्तरार्थानुवादः । विधेयस्तु पूर्वार्धार्थः ।'. वीर॰ takes नान्य॰ to mean 'a witness need not be examined at all' (when वधनिष्ठ

exists). But this is rather far-fetched and not quite correct also. आह्रय—connect पृथक् पृथक् with पृच्छेत्. विदिताचारान् whose conduct (character) is well-known. विज्ञातार्थोन् who are familiar with the matter in dispute. असहाय explains that those who are विदिताचार should be asked in a group, while those whose character is not well-known should be examined one by one. समवेतेस्त—These two verses are ascribed to काल्यायन by अपरार्क. In some cases witnesses could answer simultaneously and in others they were to depose one by one. These two verses lay down the rules on that point.

Page 42, line 13—page 44, line 12. सत्येन... पातकै:-वीर॰ explains 'अन्यथा ब्रुवतस्ते सत्यं नंक्ष्यतीति ब्राह्मणे शपथो देयः । क्षत्रिये वाहनायुधानि ते विफलतामेष्यन्तीति । वैश्ये गोबीजकाश्चनानि तवापचयमुपयास्यन्तीति । शूद्रेन्यथावादिनस्तव सर्वाणि पापानि भविष्यन्तीत्यर्थः' (p. 169). सत्येन शापयेत्—This occurs in नारद also (ऋणादान 199). कारुक्कशीलवान्—mechanics and actors. The word विप्र is illustrative. क्षत्रियंड and शूद्रंड who follow some of the callings mentioned in the verse are to be treated like S'ūdras. Compare वसिष्ठध. सू. (III. 1) 'अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनमयो वा शूद्रसधर्माणो भवन्ति'.  ${
m The}$  verse ये व्यपेताः...is not found in the मनुस्मृति. देशकाल - This verse is ascribed to बृहस्पति in the परा॰ मा॰ and the वीर॰. अन्यूनं... दितं—If the deposition of a witness is not less (than what is stated by the party citing him) in respect of place &c. Compare नारद 'निर्दिष्टेष्वर्थजातेषु साक्षी चेत्साक्ष्य आगते। न ब्रुयादक्षरसमं न तनिगदितं भवेत् ॥ देशकालवयोद्रव्यप्रमाणाकृतिजातिषु । यत्र विप्रतिपत्तिः स्यात्साक्ष्यं तदिप चान्यथा ॥ ऊनं वाप्यधिकं वार्थे प्रब्रुयुर्यत्र साक्षिणः । तदप्यनुक्तं विश्वेयमेष साक्ष्यविधिः स्मृतः॥' (ऋणा॰ 232-234). षद्चत्वा-रिशकेहिन-'एतच षद्चत्वारिंशकेहिन प्राप्ते वेदितव्यम् । ततोर्वाग्वद्त्र दाप्यः' मिता॰. Compare मनु (8. 107) 'त्रिपक्षादब्रुवन्साक्ष्यमृणादिषु नरोगदः। तरणं प्राप्नुयात्सर्व दशबन्धं च सर्वतः ॥' and बृहस्पति 'आहूतो यत्र नागच्छेत्साक्षी रोगविवर्जितः । ऋणं दमं च दाप्यः स्यात् त्रिपक्षात्परतस्तु सः ॥' (quoted in

अपरार्क). यः साक्ष्यं श्रावितः:—This verse is cited by नीलकण्ड with regard to a man who, knowing the truth about a matter in dispute, does not agree to come forward as a witness. But it has really a different purpose. The appropriate verse would be याज्ञ II. 77 'न ददाति हि यः साक्ष्यं जानन्त्रिप नराधमः । स कूटसाक्षिणां पापैस्तुल्यो दण्डेन चैव हि ॥'. The मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 82) makes this clear. 'यस्तु साक्षित्व-मङ्गीकृत्यान्यैः साक्षिभिः सह साक्ष्यं श्रावितः सन्निगदनकाले ... अन्येभ्यः साक्षिभ्यो निह्नुते नाहमत्र साक्षी भवामीति'. अपरार्क remarks 'खकीयसाक्षित्वापह्नवम-न्यान्साक्षिणो ज्ञापयतीति अन्येभ्य इति चतुर्थ्या अर्थः । खयं तावस्साक्षित्वापह्नवं करोति परांश्व कारियतुमिच्छतीत्यतिदुष्टत्वादष्टगुणं दण्डं दाप्यः।'. The मिताक्षरा Bays 'विवासनं च नमीकरणगृहभङ्गदेशनिर्वासनलक्षणं विषयानुसारेण द्रष्टव्यम् । इतरेषां त्वष्टगुणदण्डासंभवे खजात्युचितकर्मकरणनिगडबन्धनकारागृहप्रवेशादि द्रष्टव्यम्'. यस्य...स:—the idea is:—a witness who meets with a misfortune such as sickness, or fire &c. is presumed to have incurred divine displeasure for deposing falsely and so was to be made to pay the debt and a fine. उत्तेपि साक्षिभि:—after some witnesses have deposed as to a matter in dispute, if other witnesses more meritorious (than those already examined) or double in number (of those already examined) depose to the contrary, then the witnesses already examined are false ones. This verse states an exception to the rule contained in the latter half of the preceding verse 'यस्योचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्। अन्यथावादिनो यस्य ध्रुवस्तस्य पराजयः॥' (याज्ञ॰ II. 79). Suppose the plaintiff mentions ten witnesses of whom he examines only three because they are at hand and the others are not easily procurable. They depose against what he states in the plaint. The result according to verse 79 would be that he would be defeated. The plaintiff feels that he has a just cause and is dissatisfied with their depositions. This verse says that in such a case the plaintiff can call the remaining seven witnesses (ten being mentioned), who are more

than double of those that were at first examined or he may summon more meritorious witnesses (not necessarily double, but even less). If they depose in his favour, he will succeed, though the first batch of witnesses deposed against him. The मिता॰ says that the same result will follow even if the witnesses that are गुणवत्तर or double were not mentioned before 'यद्यभिहित-वचनेभ्यः साक्षिभ्यो गुणवत्तमा द्विगुणा वा पूर्वनिर्दिष्टा असनिहिताः साक्षिणः सन्ति तदा त एव प्रमाणीकर्तव्याः ।...पूर्वनिर्दिष्टानामसंभवे त्वनिर्दिष्टा अपि तथाविधा एव साक्षिणो प्राह्या न दिव्यम् । संभवे साक्षिणां प्राज्ञो वर्जयेद्दैविकीं क्रियाम्—इति स्मरणात्। तेषामसंभवे दिव्यं प्रमाणं कर्तव्यम् ।'. It is to be noted that this method will be allowed only if the decision has not been pronounced. When once the judgment is pronounced, no one will be allowed to adduce fresh evidence. This is made clear by Nārada in the following verse quoted in the text. An objection may be raised that it is said before that the दोषs of witnesses cannot he proved by other witnesses (as there will be अनवस्था') and that therefore this verse of याज्ञ is opposed to that rule. The answer is that that rule has reference to certain circumstances like greed or partiality which make a witness ineligible as a good witness. If one witness denies that he is a friend of one of the parties, other witnesses cannot be cited for proving that (because that is not the matter in dispute). But in the present case what happens is that some witnesses depose in one way (on the matter in dispute), while others depose in an opposite way (on the matter in dispute). In the मिता॰ two other interpretations of this verse are mentioned and disapproved. निर्णिक्ते...चेत्-When a legal proceeding has proceeded far, evidence, whether it be a document or witnesses, becomes useless, if it has not been announced before. This provision (with reference to documents) is somewhat similar to Order

7, rule 14 (2) of the Indian Civil Procedure Code which requires a plaintiff to attach to his plaint a list of documents (whether in his possession or not) on which he relies and Order 7, rule 18, which enacts that where a document is not entered in a list it shall not be received in evidence at the hearing without the leave of the court. Suppose A says 'B owes me money. I can prove it by evidence.' He files a suit and does not announce his witnesses or documents. The suit proceeds and inquiry is almost finished. Then he produces a witness or a document. It is of no use. But suppose that A mentions in his plaint his witnesses or gives a list of documents on which he relies; later on after the reply is filed, he (at the beginning of the third stage viz. कियापाद ) fails to call the witnesses or to produce the documents through oversight, accident or some tumult in the court. Then at a later stage, when the court is sitting (though the case has proceeded so far that sureties have been taken for carrying out the decretal order to be pronounced), if he produces his evidence, then the judge should examine it and then decide. This is the gist of the comment of असहाय and with great deference to Dr. Jolly it must be said that he has not rendered it quite accurately (vide S. B. E. vol. 33 p. 21 note). असहाय does not say that the claimant may renew a statement made formerly that he has witnesses and 'that such a statement shall be examined by the judges although the case had already been decided'. The words of असहाय are 'यदि पुनरेवं तत्पूर्वमावेदितं यद्यपि दैवयोगाद्वा करणराजसभाक्षेमाद्वा (क्षोभाद्वा?) मतिविश्रमाद्वा वादिना तृतीयपादे तन्नोपन्यस्तम् । तथापि प्रतिभूपर्यन्तनिर्णिक्तव्यवहारेपि यावदद्यापि करणं तत्रेव तिष्ठति तावत्तेन तत्प्रमाणमुपन्यस्तं सभ्यैः परीक्ष्य प्रमाणीकरणीयमेव ।'. निर्णिक्त literally means 'cleansed or washed' i. e. where the process of inquiry has begun or

gone far, but no judgment has been pronounced. does not mean निर्णीत. The interpretation of Dr. Jolly would be opposed to the words of नारद, कात्यायन and the मिताक्षरा and to the provisions made about review of judgment. 'यथा पक्केषु धान्येषु निष्फलाः प्रात्रुषो गुणाः । निर्णिक्तव्यवहाराणां प्रमाणमफलं तथा ॥ अभूतमप्यभिहितं प्राप्तकालं परीक्षयेत् । यत्तु प्रमादान्नोच्येत तद्भतमिप हीयते 0' नारद ( I. 63-64 ); 'कियां बलवतीं मुक्त्वा दुर्बलां योवलम्बते । स जयेवधृते सभ्यैः पुनस्तन्नाप्नुयात्रियाम् ॥' कात्या॰ quoted in मिता. The general rule about judgments once pronounced is stated by मनु 'तीरितं चानुशिष्टं च यत्र कचन यद्भवेत्। कृतं तद्धर्मतो विद्यात्र तद्भयो निवर्तयेत्॥' (१. 233) 'तीरितं। पार तीर-कर्मसमाप्तौ इति चुरादौ पठ्यते । शास्त्रव्यवस्थानिणीतम् । अनुशिष्टं दण्डपर्यन्ततां नीतम्' (कुल्लूक), while कालायन says 'असत्सदिति यः पक्षः सभ्येरे-वावधार्यते । तीरितः सोनुशिष्टस्तु साक्षिवाक्याः प्रकीर्तितः ॥' (quoted in the स्मृतिच॰ and परा॰ मा॰). Exceptions to the rule of मनु are:—(1) where a litigant either through folly or insolence thinks a decision to be wrong, he should agree to pay double the fine and a fresh trial may be held 'तीरितं चानुशिष्टं च यो मन्येत विधर्मतः । द्विगुणं दण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनरुद्धरेत् ॥ नारद॰ I. 65; यो मन्येताजितोस्मीति न्यायेनापि पराजितः । तमायान्तं पुनर्जित्वा दापयेद् द्विगुणं दमम् ॥ याज्ञ 11.306; (2) where the former judgment is obtained by force, fraud, influence 'बलोपिधविनिर्श्वतान्व्यवहारानिवर्तयेत्' याज्ञ II. 30; (3) where the litigant was incompetent (like a minor or lunatic) or was unauthorised मत्तोनमत्तार्तव्यसनिबालभीतादियोजितः । असंबद्ध-कृतश्चेव व्यवहारो न सिध्यति ॥ याज्ञ II. 32; see also मन् 8. 163, नारद I. 43, याज्ञ II. 31 (latter half); (4) A king could set right a former wrong decision of his predecessor न्यायापेतं यदन्येन राज्ञाज्ञानकृतं भवेत्। तदप्यन्यायविहितं पुनर्न्याये निवेशयेत्॥ ( quoted in the स्मृतिच॰ and परा॰ मा॰ ). वर्णिनां हि—A witness is prohibited from telling a lie or from holding his tongue (याज्ञ॰ II. 76-77). In this verse a witness is allowed to depose falsely or not to depose at all where

by telling the truth the life of some human being will be sacrificed. तत्पावनाय—अनृतवचन—अवचनिमित्तप्रस्थवायपरिहाराय. सारस्वतः—सरस्वती देवता अस्य इति सारस्वतः, according to 'सास्य देवता' (पा॰ 4. 2. 24). An oblation of boiled rice was to be offered to सरस्वती. Compare मनु 8. 105 'वारदेवलेश्वर्राभयंजेरंते सरस्वतीम्। अनृतस्थेनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृतिं पराम्॥'. The verse of याज्ञ॰ refers to the अनृतवचन of witnesses. Compare गोतमध. स्. 'मिथ्यावचने याप्यो दण्ड्यश्च साक्षी। नानृतवचने दोषो जीवनं चेत्तदधीनम्। न तु पापीयसो जीवनम्।' (13. 23-25). As to telling a lie in general, compare न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले। प्राणाल्यये सर्वधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि॥ महाभारत आदिपर्व 82. 16; vide also वसिष्ठध. स्. 16. 36 'उद्घाहकाले रितसंप्रयोगे प्राणाल्यये सर्वधनापहारे । विप्रस्य चार्थे ह्यनृतं वदेयुः पञ्चानृतान्याहुरपातकानि॥'.

## ७ दिव्यम्

One of the earliest and clearest references to ordeals is in the छान्दोग्योपनिषद् (VI. 16) where a heated hatchet is made use of to find out the thief. Among the earlier धर्मसूत्रs, it is only आपस्तम्ब (II. 11. 29. 6 संदेहे लिङ्गतो दैवेन विचिन्त्य) who refers to the divine method of proof but gives no details. मनु॰ (8. 109-116) refers in detail to the administration of oaths (रापथ) but simply alludes to the ordeals of fire and water ( अमि वाहारयेदेनमप्सु चैनं निमज्जयेत् । 8. 114). The विष्णुधर्मसूत्र speaks of the five ordeals of धट, अमि, उदक, विष and कोश (chap. IX-XIV). याज्ञ also refers to five. नारद (ऋणादान 252) mentions the five ordeals, but knew also तप्तमाष (343 and तण्डुलभक्षण 337). बृहस्पति and पितामह knew nine. The पितामहस्मृति seems to have contained an elaborate treatment of ordeals. An inscription dated 1201 A. D. at Kittur in the Sampgaon Taluka (Belgaum District) gives a long description of फालदिव्य (vide J. B. B. R. A. S. vol. 9. p. 308) in connection with the claim to certain land. नीलकण्ड has taken his remarks on ordeals almost entirely from the मिताक्षरा and the दिन्यतत्त्व of रघुनन्दनभद्दाचार्य.

Page 44, line 14—page 47, line 5. घट balance. कोश sacred libation. तप्तमापक a hot piece of gold. फाल ploughshare. महाभियोगे in cases where the matter charged is of great value or is of a serious nature. अपरार्क says 'सहस्रादिपरिमाणद्रव्यविषयो महापातकविषयो वाक्षेपो महाभियोगः'. This is expressed by याज्ञ (II. 99) 'नासहस्राद्धरेत्फालं न विषं न तुलां तथा । नृपार्थेष्वभिशापे च वदेयुः शुचयः सदा ॥'. The मिता points out that कोश is a proper ordeal even in cases of slight matters, but is enumerated here along with तुला and the other three, in order to intimate that कोश may be administered not only when there is a

charge on mere suspicion (as said by पितामह and काल्यायन), but also when there is a charge made defiantly with certainty. 'कोशस्य तुलादिषु पाठो न महाभियोगेष्वेवेति नियमार्थः किंतु सावष्टम्भाभियोगेपि प्राप्त्यर्थः । अन्यथा शङ्काभियोग एव स्यात् । अवष्टम्भाभियुक्तानां धटादीनि विनिर्दिशेत्। तण्डुलाश्चेव कोशश्च शङ्काखेव न संशयः॥ इति स्मरणात्।' मिता॰. शीर्षकस्थेभियोक्तरि—when the complainant or plaintiff declares himself ready to undergo fine (following on defeat). मिता॰ explains 'शीर्षकं शिरः व्यवहारस्य चतुर्थः पादो जयपराजयलक्षणस्तेन च दण्डो लक्ष्यते तत्र तिष्ठतीति शीर्षकस्थः तत्प्रयुक्तदण्ड-भागित्यर्थः ।'. अपरार्क says 'अभियुक्तस्य दिन्यतो दोषाभावेहं दोषवान्दो-षानुरूपस्य दण्डस्य दातेत्यभ्युपगम इति शीर्षम्। तदेव शीर्षकम्।'. नन्दपण्डित (on विष्णुधर्मसूत्र 9. 20 अभियोक्ता वर्तयेच्छीर्षम्) says शीर्षं विवाद-पराजयनिमित्तं पणं वर्तयेत् अङ्गीकुर्यात्. So the result is that तुला and the other four दिव्यंs are to be offered in case of महाभियोग and when the complainant or plaintiff offers to pay the fine of defeat (if the accused or defendant cleared himself by दिव्य). परदाराभिशापे in charges of adultery. अगम्यागम—sexual intercourse with women that are forbidden (such as incest). नीलकण्ठ explains अगम्या as 'a prostitute'. This is rather an unusual meaning of अगम्या. अभिशस्त—हरदत्त on आप. ध. सू. (I. 1. 3. 25) explains that अभिशस्त is one who is guilty of having committed one of the grave sins enumerated in आप. ध. स्. I. 7. 21. 8. 'स्तेयमाभिशस्यं पुरुषवधो ब्रह्मोज्झं गर्भशातनं मातुः पितुरिति योनिसंबन्धे सहापत्ये स्त्रीगमनं सुरापानमसंयोगसंयोगः ।'. 'विप्रतिपत्तौ परदारगमनाद्यभियोगरूपायां विवादे ऋणादानादिविषये अवर्णो अपवादः' वीर॰ (p. 229). शिरःपूर्वम् with an undertaking (on the part of अभियोक्ता) to pay a fine (in case the opponent succeeded in the ordeal). परदाराभिशापे च बहवः—In this third verse (from कालिका॰), the word परदार is not material, as what is to be mentioned (or repeated) is the idea of अभिशाप (charge of a grave sin ). In the words 'विशेषणमविवक्षितं...वाद्यत्वात्' नीलकण्ठ refers to a मीमांसा doctrine. About the Vedic sentence यहं संमार्धि, there is a doubt whether all the vessels are to be cleansed

or only one i. e. whether the singular number (which is an attribute of प्रह about which संमार्जन is prescribed) is really intended or not. The सिद्धान्त is उद्देश्यगतं विशेषण-मविवक्षितम्. Vide पू. मी. सू. III. 1. 13–15 एकत्वयुक्तमेकस्य श्रुतिसंयोगात्। सर्वेषां वा लक्षणत्वादविशिष्टं हि लक्षणम्। &c. on which the शास्त्रदीपिका says 'एवं हि श्रुतं ग्रहं संमार्धीत । तत्र संशयः किमेकस्य प्रहस्य संमार्ग उत सर्वेषामिति । तदर्थं च किमुद्देश्यगता संख्या विवक्षिता नेति ।'. The word परदाराभिशाप has already occurred in the first verse. No special purpose is served by the repetition of it and so what is really to be repeated is अभिशाप. So also the words बहवो...वादिनः serve no special purpose. Therefore even when there is no particular person interested and yet a man is accused af any one of the grave sins (महापातकs), he may undergo an ordeal in order to clear himself. The general statement 'even without an offer to pay a fine (in case of success in दिन्य), the accused should undergo an ordeal in cases of high treason and the (grave) sins (of ब्रह्महत्या &c.)' is well construed only on this explanation (viz. that in such cases the chief point is the clearing of the character of the accused and it does not matter whether there is a वादी or whether he is ready to pay a fine). निर्दिष्टानां च दस्युभिः—( चोरयताम-स्माकमेते संघातिन इत्येवं दस्युभिर्निर्दिष्टानां दिव्यमिशरः । अपरार्क)—when persons are pointed out as having been members of a gang of thieves by some of the thieves. सत्यं वाहन &c.— Compare मनु (8. 113) 'सत्येन' quoted above (text p. 42 ll. 14-15). Here सत्यं goes with वित्र (understood), वाहनशस्त्राणि with क्षत्रियंs and गोबीज॰ with वैश्यंs. It would be better to read ल्पादाश्व with the printed नारदस्मृति. देवतापितृपादाः applies to all men (who may be called upon to swear by them). The verse स्पृशेच्छिरांसि does not occur in the printed नारद. Compare मनु 8. 114 'पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पर्शयेत्पृथक् ॥'. खल्पकारणात् for trifling matters. कोश is a proper ordeal in great crimes (as well as in small). So, instead of

being included in शपथs, it was enumerated among the first series (i. e. among तुला, अमि &c.). आदोषु— तत्कालनिर्णायकेषु (दिव्येषु). रुच्या वान्यतरः—the general rule (as stated in the quotation from कात्यायन below) is that the complainant or plaintiff is not to undergo a दिन्य, but that it is to be offered to the accused or defendant. Compare पितामह 'अभियोक्ता शिरःस्थाने दिव्येषु परिकल्पते । अभियुक्ताय दातव्यं श्रुतिनिर्देशनादिप ॥' (quoted by अपरार्क). If the plaintiff so chooses he may himself undergo the ordeal and the defendant may offer to pay the fine. Compare नारइ 'परियोक्ता शिरःस्थाने सर्वत्रैकः प्रकल्पितः । इच्छया त्वितरः कुर्यादितरो वर्तयेच्छिरः ॥ ( quoted in the वीर॰ p. 228 ).

Page 47, line 6—page 50, line 9. अभिः (फाल or तप्तमाष ) is specially for क्षत्रियंड and water for वैश्यंड. अत्र... नियता—balance alone is prescribed for ब्राह्मणंड, when the season is one in which any दिन्य can be carried out, as will be described later on. See the verse चैत्रो...तथैव च । एते साधारणा मासा दिव्यानामविरोधिनः ॥ (text p. 50 ll. 11-12). 'तस्मात्साधारणे काले बहुदिन्यसमवधाने तुलादिनियमार्थमेवेदं वचनम् । कालान्तरे तु तत्तत्कालविहितं सर्वेषाम् । तथाहि । वर्षास्विमरेव सर्वेषाम् ।' मिता॰. Compare कात्या॰ 'सर्वेषु सर्वदिन्यं वा विषवर्ज द्विजोत्तमे' (quoted in वीर॰). वर्णान्यस्य—'वर्णानामन्त्यः प्रत्यन्तः तस्येत्यर्थः' वीर॰ (p. 237). So according to वीर॰ it means a म्लेच्छ. 'प्रल्यन्तो म्लेच्छदेशः स्यात्' अमर. क्लीबानरान्—Out of these six verses four occur in the printed नारद. All of them are quoted as Nārada's in the स्मृतिच॰ and वीर॰. The verse न मज्जनीयं स्त्रीबालं धर्म occurs in अपरार्क (p. 699) as नारद's. On क्रीबानरान्, the स्मृतिच॰ remarks 'निस्रा त्वियं व्यवस्था । सदेत्यभिधानात् । धटम्रहणमध्यम्बुविषाणां परिसंख्यानार्थम् । न पुनः कोशादेरपि। यदाह स एव—स्त्रीणां तु...विचारयेत्।।—इति। धटकोशादिभिरिति वदन्नमेरिप प्रतिषेधं दर्शयति.' विष्णुः—The सूत्र (in the printed edition ) is 'न श्लेष्मव्याध्यर्दितानां भीरूणां श्वासकासिनामम्बुजीविनां चोदकम्' and then it makes a complete sense. अम्बुजीविनाम्—for

fishermen. महापराघे—पूर्वसिद्धमहापराधशालिनीत्यर्थः (स्मृतिच॰). निश्चयो न तु राजनि—the determination (of disputes among these people viz. अस्प्रय &c.) by means of the दिव्यं should not be carried out by the king. On तत्प्रसिद्धानि &c. वीर॰ (p. 238) remarks 'तत्तिर्नियुक्तानां साधूनामभावे विज्ञेयम् । तत्प्रसिद्धानि सर्पधटादीनि इति स्मृतितत्त्वे ।'. The idea is that this direction applies only when there are no persons appointed by them to undergo दिव्य. देश...प्रकल्पयेत्—(the king or judge) should prescribe the proper ordeal without conflict with the time and place. अन्येन...विपर्यये— Another man (a substitute) should carry out the ordeal in case of the inability (of the man accused). This is the rule. The word विपर्यये repeated before पूर्व in some mss. seems to be due to oversight. पूर्व ... दिव्यमाइ—when a man was once found guilty of patricide or of one of the grave sins and he is subsequently charged with another offence and the question is whether he was guilty of the later charge, the procedure is laid down (by कात्यायन). दिव्यं प्रकल्पयेन्नैव-This does not contain an absolute prohibition of दिव्य in case of such men; but only prohibits them from undergoing दिव्य in their own person. Because the very next verse (एतेरेव &c.) lays down that the king should prescribe a दिन्य to be performed by some good persons appointed by them or in the absence of good persons by their relatives. 'यत्पुनः काल्यायनेनोक्तं—मातापितृ...प्रकल्पयेन्नैव राजा धर्मपरायणः ॥—तत्तेषां साक्षाद्दिव्यकर्तृत्वनिषेधार्थं न पुनर्दिव्येन परीक्षायाः।' स्मृतिच॰. Supply राजा कल्पयितुं after अईति. लिक्किनां—those who wear marks peculiar to sects outside the Vedic religion (such as Bauddhas, Jains &c.). मन्त्रयोगिकयाविदाम् who know incantations and yogic practices. Compare 'येषु पापेषु दिष्यानि प्रतिषिद्धानि यह्नतः । कारयेत्सज्जनैस्तामि नाभिशस्तं-त्यजेन्मनुः ॥' ( quoted from मृगु by अपरार्क p. 696 who explains

'यः पूर्व कृतमहापातकादिः स पुनर्विषयान्तरे जातमहापातकाभियोगः सन्न स्वयं दिव्यं कुर्यात् । ऋत्विक्स्थानीयैस्तु सज्जनैः कारयेत् । न पुनरभिशस्तस्य दिव्यमकुर्वतोस्ति मोक्ष इति मनुर्मन्यत इति ।').

Page 50, line 10,—page 51, line 6. विषे...वक्ष्यमाण-त्वात्—In वर्षे चतुर्यवा (text p. 80, l. 19) various quantities of poison are mentioned as proper to be administered in वर्षा, प्रीष्म, हेमन्त and शरद, from which it follows that poison ordeal could take place in these seasons. कोशस्तु—This is ascribed to नारद in the स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 104) also. Vide विष्णुधर्मसूत्र 9. 24-30. पूर्वाके—these verses are quoted in the मिताक्षरा also, where it is said 'अहिन त्रिधा विभक्ते पूर्वो भागः पूर्वाक्षो मध्यो मध्याहः, उत्तमो अपराहः'. एतानि...शिष्टाः—Vide मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 97) 'अत्र च यद्यपि सूर्योदय इत्यविशेषेणोक्तं तथापि शिष्टसमाचाराद्वानुवारे दिव्यानि देयानि ।'. It is noteworthy that the फालदिव्य described in an inscription from Kittur referred to above was on a Sunday.

Page 51, lines 7-19. इन्द्रस्थाने—'इन्द्रस्थानं प्रख्यातदेवायतनम्' स्मृतिच॰; 'इन्द्रस्थानं प्रख्यातदेवतायतनोपलक्षणम् ।' परा॰ मा॰; 'इन्द्रस्थाने इन्द्रध्वजस्थाने' दिव्यतत्त्व. The इन्द्रध्वज was a festival in honour of Indra when a banner was worshipped. Vide बृहत्संहिता chap. 43. It began on the eighth day of the bright half of भाइपद and continued till the 12th. The 11th was the principal day. 'जागरमेकादश्यां नरेश्वरः कारयेचास्याः ।' verse 29. इन्द्रस्थानेभिशस्तानां—this and the next verse are quoted from कात्या॰ in the मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 99). अदेशकाल॰—when (ordeals) are administered at an improper time and place and are undergone by the litigants (वादि) outside (the village) they always fail as to the matters in hand; there is no doubt about this. The idea is that if ordeals were administered without regard to time and place, they cease to be decisive in matters of dispute. Dr. Jolly is not right in translating 'constitute a deviation

from the proper course of a law-sint' (S. B. E. vol. 33, p. 250). The स्मृतिच॰ says 'विहितदेशाद्यनादरे दिन्यप्रामाण्य-हानिर्भवतीत्याह स एव-अदेश॰'. So says परा॰ मा॰ also. The reading बहिर्वासकृतानि means 'performed at a distance from human habitation.' 'वासो निवासो जनस्थानं तस्माद्वहिर्निर्जनप्रदेश इति यावत्' स्मृतिच॰. पितामह says 'प्रत्यक्षं दापयेद्दिव्यं राजा वाधिकृतोपि वा। ब्राह्मणानां श्रुतवतां प्रकृतीनां तथैव च॥' (quoted in the स्मृतिच॰, परा॰ मा०, वीर०).

Page 52, line 1—page 55, line 20. The whole of the following long quotation from पितामह occurs in the मिता . प्राइविवाकस्ततो वदेत्—पितामह says 'दिव्येषु सर्वकार्याणि प्राइविवाक: समाचरेत्। अध्वरेषु यथाष्वर्युः सोपवासो नृपाज्ञया॥' (quoted in अपरार्क). लोकपालैः—They are eight. सोमाम्यर्कानिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्योर्यमस्य च । अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः ॥ मनु 5. 96. आवाह्य तु धटे धर्मम्—Invoking Dharma (Righteousness) to be present in the balance. 'धटप्रहणमुपकल्पितदिव्योपलक्षणार्थम् । सर्वेषु दिव्येषु धर्मावाहनस्याङ्गविन्यासस्य च वक्ष्यमाणत्वात् ।' स्मृतिच॰ पश्चादङ्गानि विन्यसेत्—This is explained in the words इन्द्रं पूर्वे तु...विन्यसेत्. धर्म is the principal deity to be invoked and the rest (from इन्द्र to दुर्गा) are अङ्गानि ( subsidiary ). कोणभागेषु in the (four ) intermediate quarters (south-east, south-west &c.). देवेश=इन्द्र. अयनं=स्थानम्. The आदिखंड are to be invoked on a place between ईशान (in the north-east) and इन्द्र (in the east). विष्णुरज...जः— विष्णु, though born last, is not the least (of the twelve, but is the highest ). Compare महाभारत (आदिपर्व 65. 14-16) 'अदित्यां द्वादशादित्याः संभूता भुवनेश्वराः । ये राजन्नामतस्तांस्ते कीर्तयिष्यामि भारत ॥ धाता मित्रोर्यमा शको वरुणस्त्वंश एव च । भगो विवखानपूषा च सविता दशमस्तथा ॥ एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते । जघन्यजस्तु सर्वेषा-मादिलानां गुणाधिकः ॥'. The दानमयूख (Benares ed. p. 87) quotes हरिवंश 'इन्द्रो विष्णुर्भगस्त्वष्टा वरुणोंशोर्थमा रविः । पूषा मित्रो यमश्रेव पर्जन्यो द्वादश स्मृताः ॥'. In the two verses वीरभद्रश्व...कादश स्मृताः, the words महायशाः, विशांपतिः and भगवान् are mere adjectives and not names of the Rudras. See वाजसनेयसंहिता

39. 8-9 and कीषीतिक ब्राह्मण VI. 1-9 for some of the names of रुद्र such as भव, शर्व, पशुपति, उम्र, महादेव, ईशान &c. प्रेतेश is यम (in the south ) and रक्षः means the powers of evil, निर्ऋति (in the south-west). मातृ—The मातृs are seven (and sometimes said to be eight). The names slightly differ in different authorities. हलायुध gives the seven as 'ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री वाराही वेष्णवी तथा। कोबेरीत्यपि कीमारी सप्तैव मातरः स्मृताः '. When eight they are 'ब्राह्मी...तथा । कौमारी चर्ममुण्डा च कालसंकर्षणीति च ॥'. They are often described as the embodiments of the several passions. 'कामं योगेश्वरीं विद्धि कोधं माहेश्वरीं तथा। लोभस्तु वैष्णवी प्रोक्ता ब्रह्माणी मद एव च।। मोहः खयं तु कौमारी मात्सर्य चैन्द्रजां विदुः। यामी दण्डधरा देवी पैशुन्यं स्वयमेव च ॥ अनसूया (१) वराहाख्या इत्येताः परिकीर्तिताः ॥' वराहपुराण. गणसंयुता—is a mere adjective and not a name. स्वनाम्ना पूजनं विदु:—एतासां देवतानां यथास्थानमावाहितानां पूजनं कुर्यात्. भूषा (भूषणं) अवसानं यस्य. The पूजा beginning with अर्घ and ending with the presentation of भूषण is to be performed in the case of धर्म and then in the case of अङ्गड (i.e. the deities from इन्द्र to दुर्गा mentioned above). गन्धादिकां...कल्पयेत्—he should offer गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य to all, धर्म and the deities from इन्द्र to दुर्गा. चतुर्दिक्षु...पारगै: a ऋत्विक् in each of the principal four quarters should light a fire and offer oblations. The materials of होम were to be आज्य, हविः and fuel-sticks. The मिता॰ explains सावित्रया...होमयेत् as 'प्रणवादिकां गायत्रीमुचार्य पुनः खाहाकारान्तं प्रणवमुचार्य समिदाज्यचरून् प्रत्येकमधोत्तरशतं जुहुयादित्यर्थः'. Each of the three, आज्य, समिध् and हविः, was to be offered 108 times, though no number is specifically prescribed, according to the rule 'अनुक्तसंख्या यत्र स्याच्छतमष्टोत्तरं स्मृतम्' (quoted in स्मृतिच॰). The word हवि: here means चर. चर is boiled rice which still retains heat and from which the scum has not been allowed to trickle. 'अनवस्नावितान्तरूभपकौदने चरशब्दः प्रसिद्धः' मिता॰ (on याज्ञ II. 83); 'चरुशब्दोनवस्नावितमण्डान्तरूष्मपक्कविशदसिद्धौद्नवाची' हारलता. It is distinguished from पुरोडाश which is a cake of flour and which has to be divided for presentation

12 [ Notes on Vyavahāramayūkha ]

to various deities. आज्यहविः...मीमांसकाः—नीलकण्ठ here states the view of रघुनन्दन (called गोडमीमांसक because he came from Bengal) and then refutes it. The view of रघुनन्दन is:—आज्य, हविः and समिध् are to be offered to the same deity (धर्म as the प्रधान and इन्द्र and others as subsidiary) and therefore they should be thrown together on to the fire and not each separately, as is done in the case of the सान्नाय्य offerings. सान्नाय्य is the name given to a mixture of curds (दिध) and milk (पयस्) and offered to इन्द्र or महेन्द्र. As the two substances दिध and पयः are meant for the same deity (इन्द्र or महेन्द्र), they are offered together. Therefore आज्य, हविः and समिध् being meant for the same देवता should be offered together (and not separately as the मिता॰ says in the passage quoted above). कपर्दि on the यज्ञपरिभाषासूत्र of आपस्तम्ब (II. 33) says 'सान्नाय्यशब्देन यागसाधनभूते दिधपयसी उच्येते । ताभ्यां साध्यौ ऐन्द्रयागौ माहेन्द्रयागौ वा ।' and हरदत्त says 'सान्नाय्यमिति हविषो दिधपयसोरभिधानम्'. Vide S'atapathabrāhmaṇa, SBE. vol. 12. p. 381. note 2. The words of the दिव्यतत्त्व are 'गायत्रीहोमे योगियाज्ञवल्क्यः । प्रणवव्याहृतिभ्यां च खाहान्ता होमकर्मणि। तेन प्रणवादिकां सध्याहृतिकां गायत्री-मुचार्य खाहाकारान्तं पुनः प्रणवमुचार्य समिदाज्यचरून् प्रत्येकमष्टोत्तरशतं जुहुयादिति मिताक्षरा । वस्तुतस्तु ... आज्यपायससमिधो मिलिता अष्टोत्तरशतं जुहुयात् । लाघवात् । अशक्तौ तु, होमो प्रहादिपूजायामष्टोत्तरशतं भवेत् । अष्टाविंशतिरष्टी वा शक्लपेक्षमथापि वा ॥ इति देवीपुराणीयात्'. रघुनन्दन seems to have in view कात्या । श्री । सूत्र I. 5. 13 'न द्रव्यभेदे गुणयोगादिति वात्स्यः ।', the com. on which is 'द्रव्याणां पुरोडाशचरुसांनाप्यपश्वादीनां मेदे पृथगभावे नानात्वे बहुत्वे सत्यपि देवता चेत्समाना भवति यामुद्दिश्य तानि त्यज्यन्ते तर्ह्यवदानं प्रदानान्तं न भवति किंतु सर्वाणि क्रमेणावदाय सहैच तेषां प्रदानं कर्तव्यम् ।...तद्यथा दर्शेष्टौ द्धिपयसोर्यागे सर्वत्र खिष्टकृद्यागे चानेकहविष्के सप्तदशसु प्राजापत्येषु च।'. तन्न...तन्त्रतेति—The view of रघुनन्दन is refuted by नीलकण्ड. The gist of the argument is that दिध and पयस् are both offered with the जुहू (a kind of spoon) and as the deity is the same and the पात्र (vessel) is the same (viz. जह), it is quite proper that they are offered

together; but in the case of आज्य, हविः and समिध् the means for offering are different, आज्य being offered with the सुव, चर with a सुच् and समिध्s with the hand. Hence these three must be offered separately and not together. आज्ये. स्वस्य, चरा...स्त्रचः, समित्स...हस्तस्य are three separate clauses and we have to understand साधनत्वात् after all the three, viz. सुवस्य, सुचः and हस्तस्य. सुच् (f) is the name given in common to the जुहू, उपभृत्, ध्रुवा, and स्रुव. A सुव is a piece of खदिर wood about 15 inches long with a spherical knob at one end in which there is a circular hollow about an inch deep and the same in diameter. With the ga all offerings of ghee (melted) are made. The सुव may be made of पलाश or विकङ्कत wood. The आपस्तम्बश्री. सू. says 'खादिरः ख्रुवः पर्णमयी जुहूराश्वत्थ्युपभृद्वैकङ्कृती ध्रुवा। एतेषां वा वृक्षाणामेकस्य ख़ुचः कारयेत् ।' ( I. 15. 10-11 ). The कात्यायन-श्री. सू. also says 'वैकङ्कतानि पात्राणि । खादिरः स्नुवः । स्पयश्च । पालाशी जुहूः । आश्वत्थ्युपभृत् । बाहुमात्र्यः स्नुचः पाणिमात्रपुष्करास्त्ववाग्बिलाः हंसमुखप्रसेका मूलदण्डा भवन्ति । अरत्निमात्रः स्रुवोङ्ग्रष्टपर्वष्टतपुष्करः । ( $\mathbf{I}$ . 3. 31-35and 37-38). All principal offerings are made with the जुहू (a सुच्) which is of पलाश wood, about 18 inches long, one end being shaped like a pippala leaf with the beak of a swan and a hollow of about two inches, the rest being kept as a handle. 'जुह्वावचने' कात्या. श्री. सू. I. 8. 45 (होमसाधनान्तरस्यावचने जुह्वा होमः कार्यः). आज्ये...स्रुवस्य.  $A_{\rm S}$ regards ghee, the खूब is the proper means (of offering it) as said in the words 'he (the priest) divides with the सुव.' चरौ...त्सुचः As regards चर, सुच् (जुहू) is the proper means (of offering it) as follows from the sūtras of आश्वलायन (गृह्य). सकृदुपस्तृणाति—he covers once (with ghee) the जह, on which the offering of rice is to be then placed. For मध्यात्पूर्वार्धा... द्यति compare आश्वलायनगृह्यसूत्र 'मध्यात्पूर्वार्धाच हविषोवद्यति' (I. 10. 18, on which the वृत्ति of गार्ग्यनारायण is 'हिषषो मध्यात्पूर्वार्धाचाङ्गष्ठपर्वमात्रं हिवरवद्यतीति देशो नियम्यते'). Compare also कात्या. श्री. सू. I. 9. 2 तस्य द्विरवद्यति । (तस्य हविषः पुरोडाशचरुधाना-

सान्नाय्यादिरूपस्य द्विरवद्यति योगार्थं द्विरवखण्डयति ) and I. 9. 6 मध्या-त्पूर्वार्धाचासंभिन्दञङ्खपर्वमात्रमवदानम् ।. From the whole of the boiled rice, two portions ( द्यवदान ) are divided off, from the middle and पूर्वार्ध, which are placed in the जुहू after उपस्तरण (spreading of ghee) and on which ghee is sprinkled (अभिचारण) before being actually thrown into the fire. So the offerings becomes चतुरवत्त (उपस्तरण, द्यवदानः and अभिघारण). Compare the तन्त्रवार्तिक on 'निरवदानात्त शेषः स्यात्' (पूर्वमी॰ सू. III. 4. 44) 'अत्र पुनस्तस्मात्पुरोडाशादेर्निष्कृष्य किंचिदेव होतव्यं श्रूयते । द्विर्हविषोवद्यति मध्यात्पूर्वार्धाच द्विरवद्यति । अङ्ग्रष्टपर्वमात्रमवदानं भवति ।'. The शाबरभाष्य on the same sūtra is 'स्तो दर्शपूर्णमासौ तत्र समाम्रायते—यदाभेयोष्टाकपालोमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति—इति । तत्र संदेहः — कि कृत्स्नं हविरग्नये प्रदातव्यमुत शेषयितव्यं किंचित्किचिद्दातव्यम् — इति । किं प्राप्तं कृत्स्नं हिवः प्रदीयेत ।'. Then the सिद्धान्त is 'निष्कृष्यावदानं निरवदानं तद्धि श्रूयते—द्विहिविषोवद्यति—इति ।...तेन द्वचवदानमात्रं होतव्यम् । अन्यत् परिशेषणीयम् ।'. अभिघार...धर्मः—He sprinkles ghee over the havis and the portion divided from it (for being offered); this is the characteristic of all avadānas. For this compare 'प्रत्यभिघार्य हविः । अवत्तं च 1 एषोवदानधर्मः ।' आश्वलायनगृह्यसूत्र I. 7. 10-12. सिमत्सु सामर्थाद्धस्तस्य—As regards fuel sticks, the hand is the proper means of offering them, on account of its special fitness (for that purpose). All कठिन (hard) substances were to be offered with the hand. As regards the सामर्थ (the appropriateness) of the सुव, hand &c. for making particular offerings, vide पूर्वमी. सू. I. 4. 30 'अर्थाद्वा कल्पनैकदेशत्वात् ।'. The शास्त्रदीपिका explains 'विधेरिदानीं प्रतिपादितप्रामाण्यस्य संदिग्धार्थनिर्णयेपि सामर्थ्यसनाथस्य प्रामाण्यं प्रतिपाद्यते । ख्रुवेणावद्यति स्वधितिनावद्यति हस्तेनावद्यतीत्यवदानाङ्गतया स्रुवादीनि विहितानि । अवदानं च द्रवाणामाज्यानां संहतानां च पुरोडाशादीनां मांसादीनां चास्ति तत्र किमविशेषेण सुवादीनि भवेयुर्यथासामर्थ्य वा। तत्राविशेषनियम इति प्रतिभायामुत्तरमुच्यते । अशक्यार्थविध्यसंभवादवश्यविधायकस्य शक्तिः सह-कारिणीत्यङ्गीकर्तव्यं तस्माच्छिक्तिसहायो विधिरेव यथासामर्थ्यं विधेयं व्यवस्थापयति।'. तन्त्र is a technical word in the पूर्वमीमांसा. There are certain subsidiaries which, if performed once, effectually

help by that single performance more than one action. The help accorded to many primaries by a single performance of the subsidiary is called तन्त्र. For example, अझ्याधान is to be performed only once, the same consecrated fire serving for all subsequent sacrifices. This is a case of तन्त्र. शबरभाष्य on पूर्वमीमांसा XII. 1. 1. says 'तन्त्रं साधारणो धर्मप्रामः यथा दर्शपूर्णमासयोराज्यभागादिः पूर्वः स्विष्टकृदादिरुत्तरः'. Elsewhere शबर says (पूर्वमी. सू. XI. 1. 1) 'यत्सकृत्कृतं बहूना-मुपकरोति तत् तन्त्रमित्युच्यते । यथा बहूनां ब्राह्मणानां मध्ये कृतः प्रदीपः'. कात्या. श्री. सू. says 'कर्मणां युगपद्भावस्तन्त्रम्' (I. 7. 1.) The central idea in तन्त्र is the performance of some act only once ( युगपद्भाव or सहप्रयोग ) and not doing it separately ( पृथक्प्रयोग ). आज्य, हविः and समिध् cannot be offered at one time, but must be offered separately (i.e. there can be no तन्त्र), because the means with which they are offered are different.

स एव refers to पितामह. मन्त्रणानेन with the following मन्त्र. आदित्यचन्द्रा—Compare a similar verse in मनु॰ 'चौर्भूमिरापो हृद्यं चन्द्राकंग्नियमानिलाः । रात्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सर्वदेहिनाम् ॥' (8.86). प्राइविवाकः—these verses are quoted in the मिताक्षरा without name. On स्योदये वीर॰ says 'अत्र स्योदयपदेन पूर्वाक एव प्राह्यः । पूर्वाके सर्वदिव्यानां प्रदानमनुकीर्तितमिति नारदवचनानुरोधात'. This is नारद (ऋणादान 268). On एकरात्रोपोषताय मिता॰ remarks 'इत्युपवासविकल्पः पितामहेनोक्तो बलवदवल् वन्महाकार्याल्पकार्यविषयत्वेन व्यवस्थितो दृष्टव्यः'. This procedure from the invocation of धर्म to placing the writing on the head of the accused is common to all ordeals. 'एतच धर्मावाहनादि शिरसिपत्रारोपणान्तमनुष्ठानकाण्डं सर्वदिव्यसाधारणम् । यथोक्तम् । इमं मन्त्रविधि कृत्कं सर्वदिव्येषु योजयेत् । आवाहनं च देवानां तथैव परिकल्पयेत्।' मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 100-102).

Page 56, line 1—page 61, line 16. कपाटबीजसंयुक्ताम्—'बीजानि यवबीह्यादीनि' वीर॰. असहाय explains the reading
शुष्कवर्जितम् as 'शुष्ककोटरवर्जितानि (withered portions). अञ्जनं...

चन्दनम्-This does not occur in the printed नारद. शांशप—This is derived from शिंशपा according to देविकाशिंशपादित्यवा इदीर्घसत्रश्रेयसामात्' पा. VII. 3. 1. एवंविधानि...कल्पयेत्—This is नारद (ऋणादान 265). यज्ञियम्—i.e. of खदिर &c. यूपवत्—connect this with the words तुला कार्या. मन्त्र-The मन्त्र is 'ओषधे त्रायख । खिधते मैनं हिंसीः' वाज. सं. IV. 1. एनं refers to यजमान for whom the यूप is to be cut off. That मन्त्र was to be recited at the time of cutting off a part of a tree for making a post out of it. Supply करते after छदने. The सौम्य mantras are सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तं ( अ. I. 91. 20) and आप्यायस्व समेतु ते (ऋ. I. 91. 16). Rigveda I. 91 is a hymn of 23 verses which are all सोमदेवताक. The वानस्पत्यमन्त्र is वनस्पते शतवल्शो (शतशाखः) विरोह (ऋ. III. 8. 11.). सौम्य...मुच्चय:—The question is whether the सौम्यमन्त्र and वानस्यत्यमन्त्र are both to be muttered or there is an option. If each of them had the same visible result it would not have been necessary to mutter both; one would have sufficed; but as both of them have no seen result (i.e. the muttering of the mantras brings about some unseen result), they should be both muttered (i.e. there is समुचय and not विकल्प). Compare 'जपाश्चा-कर्मसंयुक्ताः स्तुत्याशीरभिधानाश्च याजमानेषु समुच्चयः स्यादाशीःपृथक्तवात्' पूर्वमी. सू. XII. 4. 1; 'धर्ममात्रेषु समुच्चयोविरोधे' कात्या. श्री. सू. I. 8. 7 (ये गुणा धर्ममात्रा अदृष्टार्थास्तेषु समुच्चयो भवति न विकल्पः। यतस्ते अविरोधे वर्तन्ते।); while as regards विकल्प, vide 'एकार्थास्तु विकल्पेरन् समुचये ह्यावृत्तिः स्यात्प्रधानस्य' पूर्वमी. सू. XII. 3. 10 and 'मन्त्राणां सन्निपातित्वादेकार्थानां विकल्पः स्यात् ।' पूर्वमी. सू. XII. 3. 29. The स्मृतिच॰ says 'सौम्यवानस्पत्ययोर्विकल्पस्तुल्यकार्यत्वादिति कैश्चिदुक्तम् ।'. अस्य...वादः—The word यूपवत् occurs in the verse छित्त्वा तु; therefore those verses that are repeated at the time of cutting off the यूप for a sacrifice must also be muttered when cutting down a tree for making a balance. The मन्त्र 'वनस्पते शतवल्शो विरोह' is recited when a tree is cut for making a sacrificial post. So it is not necessary to say in so many words that this mantra should be recited in cutting a tree

for a तुला. But the line मन्त्रः सौम्यो directly lays down that the वानसंख mantra should be muttered on cutting the tree. That line therefore does not lay down anything new, but simply reiterates what is already known (on account of the extension of the mantra of यूप to the cutting of the tree for a तुला). चतु हैस्ता— Henceforward there is a description of the apparatus for performing the ordeal by balance. It is briefly as follows:—I. Two wooden posts (पादौ) support a transverse beam (called अक्ष). The two posts should be fixed in the ground, the part above ground being four hastas and the part below ground being two hastas. The distance between the two posts should be two hastas and a half. If we read अध्यर्धमेव वा, then the meaning is two hastas or one and a half. Therefore the transverse beam placed on the two posts must be a little longer than this. 'अक्षस्य तु प्रमाणं पादयोरन्तरालाभिधानेनैवार्थसिद्धमिति न पृथगुक्तम् । तेन पादस्तम्भमस्तकदेशाद् बहिरानिः स्तो यथा भवति तथा इस्तद्वयात्सार्धहस्ताद्वाभ्यधिकोक्षः कार्य इत्यवगन्तव्यम्' स्मृतिच॰. The whole apparatus should face the east, as said by पितामह 'प्राम्युक्तो निश्वलः कार्यः शुचौ देशे धटः सदा' (quoted in the मिता॰). Therefore the posts must be placed in the south and north. It seems that it was also allowed to plant the posts in the east and west 'पूर्वपश्चिमसंस्थानी कृत्वोदग्यामा वी कार्याः । धारयेदुत्तरे पार्श्व पुरुषं दक्षिणे शिलामिति नारदस्मरणात्' वीर॰. II. Then there is the beam of the balance ( तुला ) from which the scales were to be suspended. This beam was to measure four hastas in length, was to be a square (four faced) log of the wood of खदिर, शिंशपा or other substantial timber. This beam of the balance had to be suspended from the tranverse beam by a hook. III. Three iron rings (कटक= लोहमय वलय) were to be fastened on to the beam of the balance, two at the extremities and one in the middle. The ring in the middle of the beam of the balance was

for suspending the latter from the transverse beam by means of an iron string or chain. IV. Two scales (शिक्यझ) were to be suspended at the two ends of the beam by hooks (कर्कर) and strings from the iron rings fixed at the ends of the beam. V. On the two sides of the balance there should be two arches (तोरण), in which the scales should move, and which should be ten angulas higher than the balance. VI. There should be two perpendicular pendants (अवलम्ब) hanging down from the arches (तोरण), made of clay and suspended by a thread and touching the upper part of the balance.

त्रिषु स्थानेषु—in the middle and at the two ends of the beam of the balance. प्रागमान्—the points of which were turned towards the east. पश्चिमे...कर्न् one should weigh in the western scale the person undergoing the ordeal. मृत्तिकां...वर्जिताम्—the idea is that the other (eastern) scale should be filled with clay, but not mixed with bricks, ashes &c. This provides that these should not be employed together. But this passage does not altogether prohibit the use of bricks alone for weighing. For नारद says 'धारयेदुत्तरे पार्श्व पुरुषं दक्षिणे शिलाम् । पिटिकां पूरयेत्तस्मिनिष्टकालोष्ट्रपांशुभिः॥' (ऋणादान 272). 'अत्र च मृत्ति-केष्टकाम्रावपांसूनां विकल्पः' मिता०; 'अत्र इष्टकापाषाणयोर्वर्ज्यत्वोक्तिः समुखय-निराकरणार्था न तु विकल्पनिराकरणार्था पूर्वीदाहृतनारदवचने तयोरपि विधानात्।' वीर॰. धटकर्कटयोः the two iron hooks at the ends of the beam of the balance (from which the pans are to be suspended with strings). 'कर्कटौ तुलान्तयोः शिक्याधारावीषद्वकौ आयसकीलकौ कर्कटशुङ्गसंनिभौ' मिता ०. धारयेत्-'तुलायां धारयेद्वणिगादीनामन्यतम इति शेषः। तथा च विष्णुः । तां च विषक्सुवर्णकारकांस्यकाराणामन्यतमो बिभृयादिति । तां तुलामित्यर्थः । अन्यतमेन धृतायाः समतानिरीक्षणार्थं राज्ञा ते सर्वे नियोक्तव्याः । तथा च पितामहः। परीक्षका नियोक्तव्यास्तुलामानविशारदाः। वणिजो हेमकाराश्च कांस्यकारास्तथैव च ॥' स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 109). स एव-These

three lines are ascribed to पितामह (and not to नारद as नील॰ does) by the स्मृतिच॰, वीर॰, परा. मा. अवलम्बसमो धटः the beam of the balance should be brought in such a position that the rings at both its extremities will touch the two perpendicularly hanging pendants of the arches. 'तोरणयोर्लम्बमानौ मृष्मयावलम्बौ तयोः संबन्धः कटकद्वयोपरिभागेन समो यस्य सोवलम्बसमो धटः ।' स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 109). उदकं च...परि-a little water should be poured (carefully) over the upper surface of the beam of the balance. If the beam were perfectly horizontal and there were no dip in one direction or another, the water would remain still; but if there was a slight incline in any direction, the water would begin to flow down the length of the beam. अवलम्बसमत्व and उदकप्रक्षेप were to be employed for ascertaining that the beam was not inclined, but was सम. विधिनानेन—this refers to the procedure described above as common to all ordeals from the invocation of धर्म to placing a writing on the head of the person undergoing the ordeal. रक्तेर्गन्धेश्व माल्येश्व—the flowers and the sandalwood were to be red. धरं means 'धराधिष्ठितं धर्मम्' and शिष्टान् means 'अवशिष्टान् इन्द्रादीन्'. तुलाधारणविद्वद्भिः—see above (p. 96) the note on धारयेत्. अभियुक्तः—is to be connected with अभिमन्त्रयेत्. प्रतिमानसमीभूतः—प्रतिमानेन मृदादिना समीभूतः—when he (the person accused) is equal (in weight) to the things (clay &c.) against which he is weighed. रेखां कृत्वा a line with a piece of chalk is drawn on the arch showing the position of the two pans when the accused is weighed. Compare 'प्रतिमानपुरुषौ समधृतौ सुचिह्नितौ कृत्वा पुरुष-मवतारयेत्' विष्णुधर्मसूत्र 10. 6.; 'समतादशायां येष्ववयवेषु शिक्यरज्जवः संयुक्तास्तत्र पाण्डुरेखाङ्कितावित्यर्थः' स्मृतिच०. त्वं तुले...गमयोर्ध्वं मां—this is the मन्त्र to be recited by the person who performs the ordeal. समयैः परिगृह्य—(the judge) should put him under (moral or spiritual) restraint by oaths (or exhortations about the results of untruth). असहाय says 'तं पुरुषं

13 [ Notes on Vyavahāramayūkha

गृहीतसमयं सुकृतसत्यश्रावणं कृतदेवताह्वानं शिखारोपितयथावृत्तान्ताभियोगसत्या-नृतविचारपत्रकं'. आरोपयेत्—supply प्राइविवाकः. It seems that असहाय thinks that the words समयैः परिगृह्य apply to the शोध्य. But others like the स्मृतिचन्द्रिका think that they refer to तुलाधारकs (goldsmiths, merchants and others who are to superintend the accurate weighing). In the विष्णु-धर्मसूत्र, the words ब्रह्मझां are preceded by the sūtra तुलाधारं च (10.8). विनाड्य:—each विनाडी is equal to the time spent in reciting 60 long syllables. 60 विनाडीs make a नाडिका or घटी. The दिव्यतत्त्व has an interesting note here. "तुलारोपितं च नरं विनाडीपश्चककालं शतत्रयगुर्वक्षरोचारणयोग्यं भा कान्ते पक्षस्यान्ते पर्याकाशे देशे खाप्सीः कान्तं वक्त्रं वृत्तं पूर्ण चन्द्रं मत्वा रात्रौ चेत्क्षुत्क्षामः प्राटंश्वेतश्वेतो राहुः क्रुरः प्राद्यात्तस्माद् ध्वान्ते हर्म्यस्यान्ते शय्यैकान्ते कर्तव्या' इति पश्चधा पाठयोग्यपश्च-पलात्मकं यावत् तावत्स्थापयेत् ।". Here we have a verse (the metre is called लीलाखेल) in which there are sixty long letters (the words are addressed by a husband to his fair wife ). यदि वर्धेत if he (the accused) is found to be lighter (than what he weighed at first). अल्पपाप:--It is not possible to ascertain the light or serious nature of the complaint by mere ordeals. All that follows from the weight being the same as before or the weight being more than before is the inference that in the first case the crime was committed for the first time by the accused and without any set purpose and in the second case that it was done purposely and was not the first of its kind, the result being that in the first case the fine and प्रायिश्वत would be light and in the latter heavy. Compare 'तत्र यद्यभियुक्तस्यार्थस्याल्पत्वं बहुत्वं च न दिव्येनाव-धारियतुं शक्यते तथापि सकृदमतिपूर्वत्वेनाल्पत्वमसकृन्मतिपूर्वत्वेन च महत्त्वमिति दण्डप्रायश्वित्ताल्पत्वमहत्त्वमवधार्यते ।' मिता॰ on याज्ञ॰ II. 102. यत्र तु... करणम्—A writing (containing the matter of complaint) was to be placed on the head of the accused. If that writing distinctly expressed that the crime was the first one committed by the accused and was not done of

set purpose, then the only dispute would be whether the accused committed it (and not whether his crime was light or heavy). In such a case, if in the ordeal by तुला, the weight was found to be the same, then, there being no inference possible about the crime being light, the ordeal was to be repeated. तत्समस्तु—This is explained by स्मृतिच॰ as follows "समस्याशुद्धित्वनिश्वयो न प्रथमतोलनपर्याये कार्यः किं तु पुनस्तोल्यमानस्य यदि समतैव भवति तदानीमशुद्धिरवधारणीयेति।". शिक्य the scales, गुणस्य of the rope. विज्ञानेश्वर remarks that this verse applies where the causes of the breaking of the scales or of the beam &c. are visible. But where the breaking is not due to any visible cause, there the accused is to be declared to be guilty. 'यदा चानुपलक्ष्यमाणदष्ट-कारण एव कक्षादीनां छेदो भङ्गो वा भवति तदाप्यशुद्धिरेव' मिता . कक्ष... दिशेत्—This verse is ascribed to बृहस्पति by वीर॰. आवृत्ति... मदनः—Ancient writers say that only the weighing is to be repeated and not the whole procedure, while मदन is of opinion that the whole procedure is to be repeated (at the time of the second weighing) because (by mere repetition of weighing) the defect is not removed. The opinion of मदन is in accordance with what is laid down in the S'rauta-sūtras. Compare कात्या. श्री. सू. 'प्रधानद्रव्य-व्यापत्ती साङ्गावृत्तिस्तदादेशात्।' I. 7. 28 (com.) 'प्रधानं यागस्तत्साध-नभूतं द्रव्यं पुरोडाशचरुधानापयोद्धिपश्वादि तस्य व्यापत्तौ विनाशे साङ्गावृत्तिः साङ्गस्य संनिपत्योपकारकाङ्गेः सहितस्य आवृत्तिः पुनः करणं भवति । कुतः । तदादेशात् । तस्य द्रव्यस्य संस्करणार्थमेव निष्पादनार्थमेव तेषामङ्गानां आदेशात् उपदेशात्।'. Here the प्रधान is the finding out of truth. The apparatus of तुला is the साधन. If that apparatus breaks, it seems proper that all angas should be repeated. प्राच्या:—may mean 'the eastern writers'. The principal stages of the procedure of the balance ordeal are:-(1) 'एकत्र शिक्ये पुरुषमन्यत्र तुलयेच्छिलाम्'; (2) तुलाधारणविद्वद्भिर-भियुक्तस्तुलाश्रितः । प्रतिमानसमीभूतः रेखां कृत्वा; (3) The accused should be made to descend from the scales; (4) then the

साधारणदिन्यविधि should be performed; (5) he should address the balance with a prayer to decide the truth; (6) समयैः परिग्रह्याथ पुनरारोपयेत्ररम्; (7) then a period of five विनाडीड should be allowed to pass; (8) the result of the second weighing was to be compared with the first; तुलितो यदि वर्धत विशुद्धः स्यात; (9) provisions as to the breaking of the parts of the apparatus.

Page 62, line 1—page 68, line 9. पूर्वीक्तान्यतम-बुक्षसमीपे—see the verse खादिरं कारयेत्तत्र (text p. 56, ll. 8-11). मध्ये... तुलां कुर्यात्—the beam should have in its middle but on the upper side and on its ends but on the lower side three hooks or rings (i.e. one hook in the middle to suspend the beam of the balance from the अश or transverse beam and two hooks or rings at the ends of the beam to suspend the scales from). षहुस्ताधिकेन अंशेन कृता चूडा यस्य—the posts, 6 cubits long, were to have a portion on the top in which the transverse beam was to be inserted. काइं—the अक्ष, transverse beam. 'बिंडिशं मत्स्यवेधनम्' अमर. There was to be an iron hook or ring or catch on the अक्ष for supporting (अवलम्बन) the beam of the balance. तसिं...लम्बिनी (supply कार्या or बन्धनीया) from that transverse beam, the beam of the balance should be suspended by means of the hook &c. fixed on the upper part of (the तुला). प्रान्तयोश्व at the ends of the तुला. फलकद्वयम्—these are the two pans. कृतः एकः उपवासः येन. शक्तौ...त्रयं who has fasted for three days, if he were able to do so or in cases of very grave charges. संनिवेशेन—the position (on the arch). चतुरो ऋत्विजश्व—he chooses four priests by presenting them with a piece of cloth. 'ऋत्विजो वृणीतेन्यूनातिरिक्ताङ्गान् ये मातृतः पितृतश्रेति यथोक्तं पुरस्तात् । ब्रह्माणमेव प्रथमं वृणीतेथ होतारमथाध्वर्यमथोद्गातारम् ।' आश्वलायनगृह्यसूत्र I. 23. 1 and 3. हेमाद्र (in चतुर्वर्ग॰ vol. II. part I p. 307) quotes from लिङ्गपुराण 'वस्त्रयुगममथोष्णीषं कुण्डले

कण्ठभूषणम् । अङ्गुलीभूषणं चैव मणिबन्धस्य भूषणम् । एतानि चैव सर्वाणि प्रारम्भे सर्वकर्मणाम् । पुरोहिताय दत्त्वार्धमृत्विगभ्यः संप्रदापयेत् ॥'. स्वस्तिवाचन—'स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तिकति खस्तिवाचनम्' श्राद्धमयूखः 'अथ खस्त्ययनं वाचयीत' आध. v. सू. I. 8. 15 (ओं खिस्ति भवन्तो ब्रुविन्त्वित ते च ओं खस्तीित प्रत्यूचुः । गार्ग्यनारायण ). स्मार्तभद्वाचार्याः—This refers to रघुनन्दन, author of दिन्यतत्त्व. The दिन्यतत्त्व says 'ब्राह्मणत्रयं गन्धादिनार्चियत्वा तान् स्वस्ति पुण्याहमृद्धिं वाचित्वा होमार्थं ब्रह्मचतुष्ट्यमृत्विक्चतुष्टयं च पाद्यादिभिरभ्यच्यं वृणुयात्।'. इन्द्रं...पीतं—For the colours, see text p. 52, ll. 11-14. राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे—This is तै. आ. I. 31. 127 (in the Mysore edition). इन्द्राद्दक्षिणत:—see the verse 'इन्द्रस्य दक्षिणे पार्श्वे वसूनावाहयेद्धुधः' above (text p. 52, l. 15). धर्मायार्घं ---This passage up to रक्तानि कार्याणि is taken almost verbatim from the मिताक्षरा on याज्ञ॰ II. 100-102. The first ten out of the 16 items of worship are to be offered to धर्म (the principal deity). इन्द्रादीनां—the देवताड from इन्द्र to दुर्गा mentioned above. प्रणवा...नमोन्तै:—for example the words will be ओमिन्द्रायार्घं प्रकल्पयामि नमः. अर्घ०—'पाद्यार्थमर्घार्थमाचमनार्थ चोदकं तथोक्तमिति' गार्ग्यनारायण on आश्व. गृ. सू. I. 24. 7. पदार्थानुसमयेन—is contrasted with काण्डानुसमयेन. The देवताड from इन्द्र to दुर्गी are subsidiary in the दिव्यप्रयोग, while धर्म is the principal deity. In the case of the अङ्गदेवताड, the items from अर्घ to भूषण are not to be offered promiscuously to each of the deities one after another following the order of the words in the प्रयोग (काण्डानुसमय), but each of the items is to be offered to the deities and appropriateness is to be considered, that is, ornaments being peculiarly appropriate to females, the भूषण is to be offered to दुर्गा alone. Compare स्मृतिच॰ 'तेषामघीद्यपकल्पनं पदार्थानुसमयेन कार्यं न काण्डानुसमयेन । तथात्वे प्रयोगवचनावगतसहत्वबाधापत्तेः । दुर्गाये भूषणं दत्त्वा धर्मस्येन्द्रादिदुर्गान्तानां च गन्धादिपरिचर्या पूर्ववत् कुर्यात्।' (व्य. p. 108).  $Vide \ also \$ explains 'ऋत्विजां मधुपर्कदाने द्वे गती संभवतः पदार्थानुसमयः काण्डानुसमय इति । तत्र पदार्थानुसमयो नाम सर्वेषां वरणक्रमेण विष्टरं दत्त्वा ततः पादं ततोर्घ्य-.मिति । काण्डानुसमयो नाम एकस्यैव विष्टरादिगोनिवेदनान्तं समाप्य ततोन्यस्य सर्व

ततोन्यस्येति।'. अर्घ्य is to be offered to all deities from इन्द्र to दुर्गा one after another in order, then पाद्य, then आचमनीय, but भूषण only to दुर्गा. The reference seems to be to the पूर्व. मी. सू. V. 2. 1-3. 'संनिपाते प्रधानानामेकैकस्य गुणानां सर्वकर्म स्यात् । सर्वेषां वैकजातीयं कृतानुपूर्वत्वात् । कारणादभ्यावृत्तिः ।' on which पार्थसारिथ says 'प्रथमपदार्थ सर्वेषां कृत्वा ततो द्वितीयादिः कर्तव्यः । एवं द्रीपूर्णमासादिष्वनेकप्रधानसमवाये पदार्थानुसमय एव न्याय्यो न तु काण्डानुसमय इति स्थितम् ।'. गन्धपुष्पादीनि—see the verse of नारद 'रक्तेर्गन्धेश्व माल्येश्व' quoted above (text p. 59, l. 2). इन्द्रादीनां यथालाभम्—The flowers and sandalwood used in the worship of the devatās from Indra to Durgā may be red if available or may be of another colour (as the texts do not prescribe any special colour for their worship.) 'इन्द्रादीनां तु विशेषानभिधानाद्यथालाभं रक्तेरन्यैर्वा पूजनमिति पूजाकमः' मिता॰. लैकिकामि॰ (as opposed to वैतानिकामि ) ordinary or domestic fire. संशोध्यश्च अभियुक्तश्च तस्य श्रिरोगतं. त्वं धट—these lines (up to ॰ हिस ) occur in the मिताक्षरा without the name of the author. The स्मृतिच॰, परा. मा॰, वैजयन्ती and वीर॰ ascribe the words त्वं धट...धीयसे to पितामह, while अपरार्क seems to attribute them to व्यास. त्वं वेत्स... महिस-For these see above (text p. 60, ll. 1-4).

Page 69, line 1,—page 74, line 2. नवमं सर्वेदेवलः—The reading in the text is supported by the मिता॰ and the स्मृतिच॰; while the reading of मदन is supported by अपरार्क, परा. मा. and वीर॰. As said below, the दिव्यकृत is to stand in the first circle (त्रथमें मण्डले तिष्ठेत् &c.) and he is to walk into the 8th circle and throw the red hot ball on to the 9th (अष्टमं मण्डले गत्वा नवमे निक्षिपेद्ध्यः). पुरस्तान्तवमं—the 9th circle was to be in front (to the east of all); so that the first circle would be the westernmost and each मण्डल would be to the east of its predecessor. आमेरं—the मण्डल is called आमेर, वारण, not because they could be offered to the respective deities as oblations, but because the various deities were to be worshipped in them. 'अभिरत्र

पूज्यत इत्याम्रेयं हविष्ट्वेन सूक्तत्वेन वा मण्डलस्याम्रेयत्वासंभवात् । एवं वारुण-त्वादिकमि मण्डलस्य पूजाधिकरणतया द्रष्टव्यम् ।' स्मृतिच॰ ( व्य. p. 112 ). तन्महत्पार्थिवं विदुः 'नवमं महत् मण्डलान्तरापेक्षयाधिकपरिमाणमपरिमिताङ्कुलं पार्थिवं पृथिवीदैवत्यम्' वीर॰ p. 255. द्वात्रिंशदङ्खलं—नील॰ ascribes these verses to पितामह (following the मिता॰); while परा. मा. ascribes them to प्रजापति and the verses are actually found in नारद (वीर॰ ascribes them to नारद). Each मण्डल up to the 8th was to be of 16 angulas (diameter) and there was to be a space of 16 angulas between two ਸਾਫ਼ਲs. This is expressed in the words द्वा...=तरम्. From the beginning of the first मण्डल to the beginning of the second there would be 32 angulas (16 अङ्गलंड of the first मण्डल plus the अन्तराल of 16 अङ्गलंड). After the 8th there was to be a space of 16 angulas and the 9th मण्डल was to be of any diameter (not 16 angulas). So that the eight मण्डलंड and the eight spaces after them would come to 256 angulas. The ninth being of uncertain dimensions was left out of account in this calculation. This is expressed in the word अष्टिभ...समधिकम्. भूमेस्तु परिकल्पना this is the way in which the ground is to be arranged (or divided). वीर॰ reads चत्वारिंशत्समधिकं (i. e. 240 अङ्गुलंड). This is arrived at by ignoring the space of 16 angulas after the 8th मण्डल, as that space was not to be walked over (but the accused standing in the 8th was to throw the red hot ball into the 9th). To this reading reference is made in the words यतु नारद...गमनानईत्वात्. The कल्पतर (as noticed by the वीर॰ also at p. 256) reads चतुर्विशतिराख्याता...कल्पना (i. e. 224 अङ्गलंड in all). In this case as the शोध्य stood in the first मण्डल and as the space after the eighth was not to be traversed, both are excluded. So that he actually walked seven मण्डलs (excluding the first) and seven spaces (excluding the one after the 8th मण्डल ), which together come up to 224 angulas. This is expressed by याज्ञ. (II. 106) 'स

तमादाय सप्तेव मण्डलानि शनैर्वजेत्।'. So also विष्णुध. सू. (XI-2) 'षोडशाङ्गलं तावदन्तरं मण्डलसप्तकं कुर्यात्।'. Each मण्डल was to be of 16 angulas, because that is the length of the foot of a man of ordinary height. 'कर्तुः पदसमं कार्यं मण्डलं तु प्रमाणतः' पितामह ( quoted in अपरार्क on याज्ञ॰ II. 106); 'मण्डलस्य प्रमाणं तु कुर्यात्तत्पद-संमितम्' नारद (ऋणादान 299). If the foot of the man undergoing the दिव्य was less, then inside the circle with a diameter of 16 angulas another circle (with the same diameter as the length of the foot of the शोध्य ) was to be drawn. This is the meaning of यदि शोध्यपदं...कार्यम्. If his foot was more than 16 angulas in length, then each circle and the interval were also to be of the same length as the foot. मण्डले मण्डले—This is from पितामह (according to the मिता॰ and अपरार्क). शान्त्यर्थ—the fire was to be kindled to the south of the first मण्डल. 'प्रथममण्डलाद्दक्षिणतो नातिदूरे लौकिकमामें प्रतिष्ठाप्य शान्तिहोमं कुर्यात् । शान्त्यर्थं ... शतिमित तेनैव स्मरणात् । होमश्र अमये पावकाय खाहा इत्यनेन मन्त्रेण कार्य इत्युक्तं व्याख्या-तृभिः । ततस्तस्मिन्नमौ लोहिपण्डं तापयेत् ।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 112). विज्ञानेश्वर:—see मिता॰ (on याज्ञ II. 104) 'प्राङ्गविवाकस्तु मण्डलभूभागा-द्दक्षिणप्रदेशे लौकिकमिमुपसमाधाय 'अप्तये पावकाय खाहा' इति आज्येनाष्टोत्तर-शतवारं जुहुयादमौ।". दष्टप्रयोगश्चान्यत्र who has seen the procedure (of fire ordeal) on other occasions. सुरक्षितम्—'चाण्डालादिस्पर्शो यथा न संपद्यते तथा रक्षितम्' वीर॰ p. 258. असिहीन without edges or points. पश्चाशत्पलिकम्—A पल is explained by the लीलावती as 'दशार्थगुन्नं प्रवदन्ति माषं माषाह्वयैः षोडशभिश्व कर्षम् । कर्षेश्वतुर्भिश्व परुं तुलाज्ञाः कर्षं सुवर्णस्य सुवर्णसंज्ञम् ॥' i.e. 5 गुज्ञाs are equel to a माष, 16 माषड are equal to a कर्ष, and 4 कर्षs are equal to a पल (a पल being equal to 320 गुझाड and a कर्ष to 80 गुझाड). The same result is arrived at from मनु (VIII. 134-135) and याज्ञ॰ (I. 363-364). समं=सर्वतः (the first समं means 'rounded' or 'even'). द्वादशाङ्गल—The कालिकापुराण says that the iron ball should be twelve angulas long, while पितामह says that it should be eight. So there is an option. शङ्कलिखितौ—the full Sūtra is 'अथवा...वर्ण लोहपिण्डमज

लिनादाय सप्तमर्थादां गच्छेत्' (quoted in स्मृतिच॰ and वीर॰ p. 258, which latter has सप्तमपदमर्यादं गच्छेत् ). एतचाशक्तौ—the iron ball was to be of 16 पलs when the शोध्य was weak (and could not carry a ball of 50 पलंड). The words of नारद are तृतीयतापतप्तं तं (ऋणादान 290). Iron is heated and then dipped into water, then heated a second time and again plunged into water, then it is heated a third time (this is called तृतीयताप). हुताशस्य—धर्म is to be invoked in the red hot लोहपिण्ड. वीर॰ says 'अयःपिण्डामी हुताशस्यावाहितस्य धर्मरूपस्याभेः' p. 259. हस्त...चित्रितौ all sores of the hands should be marked with signs and the same should again be looked for (after the ordeal), the hands being marked with dots. 'अग्निधारणात्प्राक्तनान्येतानि इति ज्ञानार्थ तस्य शोध्यस्य करद्वयस्थितव्रणादिस्थानेषु अलक्तकादिरसेन हंसपदानि कुर्यादित्यर्थः' स्मृतिच०. 'विमृदिताः विघर्षिताः त्रीहयः कराभ्यां येनासौ विमृदितत्रीहिः' मिता०. 'व्रीहिमर्दनं तयोः (करयोः) यथावस्थितरूपज्ञानार्थम्' वीर०. तावत्सूत्रेण with as many threads (i. e. with seven threads). The seven leaves were to cover the folded hands and the leaves were to be fastened round the hands with seven strings. 'तानि च हस्तमहितानि सूत्रेण तावद्वेष्टयेत् यावन्त्यश्वत्थपणीनि सप्तकृत्वो वेष्टयेदित्यर्थः' मिता o. मदन takes तावत्सूत्रेण as a समाहारद्वनद्व (while मिता॰ takes तावत् as an adverb and सूत्रेण as standing for सूत्रे:) and explains that seven strings should be passed round the seven leaves once. अक्षतान् - These are to be placed over the seven अश्वत्थ leaves. सुमनः flowers (the singular stands for the plural). The मिला॰ quotes another similar verse from a स्मृति 'सप्तपिप्पलपत्राणि शमीपत्राण्यथाक्षतान् । दूर्वायाः सप्त पत्राणि दध्यक्तांश्वाक्षतान् न्यसेत् ॥'. साक्षि...सत्यं like a witness declare the truth from (after sifting) merit and sin. समम्—अक्षिरहितम्. हस्तयोरुभयोः— अश्वत्थपत्रद्धिदूर्वान्तरितयोः. न्यसेत्—supply प्राङ्विवाकः. संदंशेन with a pair of tongs. नियुक्त:—प्राइविवाकः (who is appointed by the king). समीरित urged, prompted. एकस्मिन्=प्रथमे मण्डले. सप्त वजेत्—that is, he reaches the 8th. अजिह्मगः—

he should go straight (not in a zigzag way). न... कामेत् this shows that he must so plant his foot as to exactly cover the diameter of each मण्डल. अन्तरा—in the spaces left between the मण्डलs. तावदन्तरतः—with spaces of the same extent (i. e. 16 angulas). ततस्तद्ध... विनिर्देशेत्—Compare याज्ञ (II. 107) 'मुक्त्वाप्तिं मृदितन्नीहिरदग्धः ग्रुद्धिमाप्नुयात् ।'. निर्विकारे—understand करतलद्वये स्थिते. स्थाना...दद्यते— if he suffers burns elsewhere than in the proper place (i. e. other parts of the body, not on the hand). 'दाहस्य स्थानं इस्तौ ततोन्यत्रावयवे' अपरार्क. अन्तरा—अष्टममण्डलादवीक्. संदेहे—when there is a doubt (whether his hands were burnt or not).

Page 74, line 2—page 76, line 6. तिर्यग्यवो •—These verses are quoted in the मिता. तिर्य...स्रय:-eight yavas placed together by their breadth or three grains of rice with ends against each other (i.e. placed lengthwise). उत्तरत्रोपयोक्ष्यते— Vide the section on स्वामिपालविवाद (text p. 220), where a space of a hundred bows is directed to be set aside for grazing the cattle of the village. Besides in the जलदिव्यविधि also a space of 150 hastas has to be measured. त्वमभे वेदाः— All these five verses occur in the मिता॰ (on याज II. 104). The first three are cited as पितामह's in अपरार्क (on याज्ञ. II. 105) and all the five as पितामह's in वीर. The last two occur in the विष्णुध. सू. (XI. 11-12). पश्चिमे मण्डले-in the first मण्डल which is the westernmost of the nine मण्डलंड. शिरिस बद्धं प्रतिज्ञापत्रं यस्य—we saw above that a writing containing the matter of complaint and the मन्त्र 'आदित्यचन्द्रा॰' was to be placed upon the head of the शोध्य. नारद says that several verses (ऋणादान 291-294) invoking fire to decide the truth were to be written and placed on the head of the man undergoing the fire ordeal. 'अमुमर्थं च पत्रस्थमभिलिख्य यथार्थतः । श्रावितस्येव तन्मूर्धि तस्य देयं यथाकमम् ॥' नारद (ऋणादान 295). अभिमिश्रतम्—is to

be connected with अयःपिण्डम्. The words 'तिल... द्वियता' occur in the मिता॰ (on याज्ञ. II. 103). तिलकालकः—a dark spot on the body of the size of a sesamum seed. 'जडुलः कालकः पिष्ठुस्तिलकः तिलकालकः' अमर॰. अलामेर्कपत्राणि—Note 'अयस्तप्तं त पाणिभ्यामर्कपत्रेस्त सप्तमः । अन्तिहतं हरन् ग्रुद्धस्त्वदग्धः सप्तमे पदे ॥' (quoted in the मिता॰ on याज्ञ॰ II. 103).

Page 76, line 7—page 79, line 3. धूपदीपाभ्यां—'जलसमीपे संस्कृतायां भुवि मण्डलं कृत्वा तत्र शरादिकं संपूज्य प्रयोगारम्भः कार्यः' वीर० p. 268. The स्मृतिच॰ remarks that the जलदिव्य and विषदिव्य are no longer performed and therefore it passes them over. 'अथ जलविषयोरुत्सन्नानुष्ठानत्वात् तद्विधिमनाख्याय कोशविधिरुच्यते' ( व्य. p. 116). ऋरं-formidable. सप्तशतं-'अङ्गलानां सप्ताधिकं शतं सप्तशतं' मिता॰ (on याज्ञ. II. 109). मध्यमेन...चक्षण:—This verse is ascribed to पितामह by the दिव्यतस्व. लक्षं—A target has to be placed at the distance of 150 hastas from the man shooting. अनायसामान् the points of which are not made of iron (but of bamboo). For the archer, see below 'क्षेसा तु' (p. 78 l. 2). गत्वा तु—'तोरणं च निमज्जनसमीपस्थाने समे शोध्यकर्णप्रमाणोच्छितं कार्थम्' मिता॰ (याज्ञ. II. 109). This and the following two verses are ascribed to नारद in the मिता॰, वीर॰, अपरार्क, परा. मा., but only the line नाभिमात्रे जले &c. occurs in the printed नारद (ऋणादान 308). स्तम्भवत्पुरुषं—'स्तम्भसमन्वितं पुरुषं' वीर॰ p. 269; 'कारिणं दिव्यकारिणं शोध्यमिति यावत्' वीर॰. The पुरुष was to take hold of a post of a sacred tree (like खदिर) and stand in water as deep as his navel. 'उदके प्राझुबस्तिष्ठेद्धर्म-स्थूणां प्रगृह्य च' (quoted in मिता॰ on याज्ञ. II. 108). क्षिप्तेषु—understand शरेषु. मज्जनं...कालिकम् the person undergoing the ordeal should plunge into the water and at the same time (a person) should run (to the place where the second arrow was lying). नारदपितामहो—दिव्यतत्त्व ascribes to नारद and बृहस्पति. शरप्रक्षेपणस्थानात्—तोरणमूलात्. युवा जवसमन्वितः—This is explained below by नारद as 'पश्चाशतो धावकानां' &c. ( quoted in the मिता.). The first two verses as quoted from

पितामह in the मिता॰ are 'गन्तुश्वापि च कर्तुश्व समं गमनमजनम् । गच्छेत्तोरणमूळात्तु लक्ष्यस्थानं जवी नरः ॥ तस्मिन्गते द्वितीयोपि वेगादादाय सायकम् । गच्छेत्तोरणमूलं तु यतः स पुरुषो गतः'. The third verse ascribed to पितामह in the मिता॰ is आगतस्तु &c. The process briefly described here is as follows:—Three arrows are to be discharged towards the target (which is 150 hastas from the तोरणमूल) from a middling bow. A strong man is to enter water navel-deep and stand there holding a sacred post. A swift young man goes to the place where the second arrow fell and remains there holding the second arrow. Another equally swift man stands near the arch whence the arrows were shot. Then' the judge claps his hands thrice. At the third clap the शोध्य plunges into the water seizing the thighs of the man standing in water and the swift man standing near the arch at the same time runs at his best speed to the place where the second arrow fell. The other swift man who is already there holding the arrow starts off the moment the first man reaches the place of the fall of the second arrow and comes to the arch. If he does not see the limbs (the ear &c.) of the शोध्य, when he reaches the तोरण, the शोध्य is innocent. यत्रासौ मध्यमः शरः--- "तत्रापि पतनस्थानादानेतव्यो न सर्पणस्थानात्। 'शरस्य पतनं प्राह्यं सर्पणं तु विवर्जयेत् । सर्पन् सर्पन् शरो यायाद् दूराद् दूरतरं यतः ॥' इति वचनात्" मिता. The place where the arrow first fell is to be noted and not where it went on creeping. स्थानाद्वान्यत्र गमनात् if he emerges at a place different from that where he plunged into water.

Page 79, line 4—page 80, line 11. जलस्थानं ...वर्ज्यम्— Compare the words of पितामह 'स्थिरतोये निमजेत्तु न माहिणि न चाल्पके। तृणशैवालरहिते जलाकामत्स्यवर्जिते। देवखातेषु यत्तोयं तस्मिन्कार्यं विशोधनम्। आहार्यः वर्जयेत्रित्यं शीघ्रगासु नदीषु च। आविशेत्सिलले नित्यमूर्मिपङ्गविवर्जिते॥' (quoted in the मिता॰); नारद (ऋणादान 305) 'नदीषु नातिवेगासु सागरेषु वहेषु च । हदेषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च ॥'. देवखात—a pond attached to a temple or a pond not dug by human agency, but which is a natural reservoir. 'पुष्करिण्यां तु खातं स्यादखातं देवखातकम्' अमर॰. आहार्य—'तडागादिभ्य आहत्य ताल्रकटा-हादिक्षिप्तं जलम्' मिता॰. ब्राह—shark. जलौका leech. तोय...परीक्षणे — These are quoted in the मिताक्षरा and ascribed to पितामह by वीर॰. सत्येन मामिरक्ष—वीर॰ says 'वहणाभिमन्त्रणमन्त्रः शङ्ख-लिखिताभ्यां दर्शितः। सदसच त्वमेव वहण उभयोः प्रतिष्ठितः त्विय सत्यं त्विदं देव वहण त्वमेव तद्बृहि वरेण्य तदादिशस्त्वेति (स्रोत ?)' p. 270.

Page 80, line 12—page 81, line 20. दयाद्विषं—These two verses do not occur in the printed नारद, though ascribed to नारद by the मिता॰ and अपरार्क. अल्पा is explained as पड्यवा by the मिता॰ and वीर॰. तयोः समासश्रुतेः—Compare ऐ. ब्रा. 1. 1. 'सप्तदशो वै प्रजापतिः द्वादश मासाः पश्चर्तवः संवत्सरस्य हेमन्तिशिरयोः समासेन'. वसन्त...प्राप्त एव—see (text) p. 50 above where चैत्र and वैशाख are prescribed for all दिन्यड. विषवेगाश्र—'विषवेगो नाम धातो-धात्वन्तरप्राप्तिः—धातोर्धात्वन्तरप्राप्तिविषवेग इति स्मृतः—इति वचनात् । धातवश्य त्वगस्त्र्यांसभेदोस्थिमजाशुक्राणीति सप्त' मिता॰ (on याज्ञ. II. 111). The verse वेगो &c. occurs in the मिताक्षरा also. भक्षयेत्—supply शोध्यः.

Page 82, 11. 1-22. समभावे...देवानाम्—if he equally worships all deities. यद्भक्तः...मण्डलम्—Compare पितामह 'दुर्गायाः मापयेच्छूलमादित्यस्य तु मण्डलम् । अन्येषामि देवानां स्नापयेदायुधानि तु ॥' (quoted in the मिता॰). तमाहूया॰—गोमयस्य मण्डलं कृत्बा तत्र शोध्यमादित्याभिमुखं स्थापयित्वा पाययेदित्यर्थः. This verse is ascribed to नारद in the मिता॰ but is not found in the printed text. एनश्व...त्रयम्—This is ascribed to नारद in the वीर॰. एनः= पापम्. जलदिव्यो...मन्त्रयेत्—The मन्त्र is 'तोय त्वं प्राणिनां प्राणः &e'. शोध्योपि—The मन्त्र which the शोध्य recites is सत्येन माभिरक्ष &c. (याज्ञ॰ II. 108). सप्ताहाद्विसप्ताहात्—Compare याज्ञ॰ (II. 113) 'अवीक्चतुर्दशादह्रो यस्य नो राजदैविकम् । व्यसनं जायते घोरं स गुद्धः स्यान्न संशयः ॥'. In the case of grave charges (महाभियोग)

if one who undergoes कोशदिन्य (ordeal by sacred water) suffers some serious misfortune due to the king's wrath or divine displeasure within fourteen days, then he is guilty. But if he suffers misfortune after a fortnight he is not guilty. The limit of seven days or less applies to less serious charges. विष्णुध. स्. (XIV. 4-5) 'यस पश्येद दिसप्ताहात्रिसप्ताहादथापि वा। रोगोभिक्षांतिमरणं राजातक्कमथापि वा। तमशुद्धं विजानीयात्तथा शुद्धं विपर्यये॥'; 'त्रिरात्रात्सप्तरात्रात्तु दिसप्ताहादथापि वा। वेकृतं यस्य दश्येत पापकृत्स तु मानवः ॥' पितामह (quoted in मिता॰ and अपरार्क).

Page 83, ll. 1-14. चौर्ये तु—This is only illustrative of all disputes about money or money's worth. The तण्डुलदिन्य cannot be resorted to in स्नीसंप्रहण and other disputes (which are not based on monetary affairs). 'अन्यस्मिन् स्त्रीसंप्रहणाद्यधनविवाद इत्यर्थः । धनविवादे तु चौर्या-दन्यत्रापि तण्डुला देयाः। तदर्धार्थस्य तण्डुलाः—इति काल्यायनेनोक्तत्वात्। न च तद्वचनं चौर्यविषयमेवास्त्विति वाच्यम् । दत्तस्यापह्नवो यत्र—इति उपक्रम-विरोधापत्तेः । अतश्रौर्यप्रहणमर्थविवादप्रदर्शनार्थमिति मन्तव्यम् ।' स्मृतिच० (व्य॰ p. 117). शुक्रान् from which the husk has been removed. श्रुचि:—refers to the judge. स्नानो ... वासयेत् the grains of rice should be mixed with water in which an image of the sun has been bathed and the grains of rice should be kept so immersed in that holy water for the night. आवाहनादि॰—the दिव्यसाधारणविधि should be first performed at night and then the grains should be washed in holy water. The निष्ठीवन should be on a leaf of अश्वत्थ or भूर्ज. तण्डुलान्भक्षयित्वा तु पत्रे निष्ठीवयेत्ततः । अश्वत्थपत्राभावे तु भूर्जपत्रे ततः स्मृतम् ॥ नारद ( ऋणादान 341 ).

Page 83, line 15—page 84, line 18. कारयेत्...मण्डलम्— the judge should have a round (मण्डल) vessel of iron, copper or clay, four angulas deep and 16 angulas in diameter. चृत—may be गन्य or माहिष. पलै:—As to 20 पलंड, the दिन्यतस्व says.

'लौकिकाष्टरिक्तकाधिकमाषकद्वयाधिकत्रित्रिंशत्तोलकरूपवैदिकपलदशकमितं... घृतं तैलं च निक्षिप्य लौकिकचतूरिक्तकाधिकसपश्चमाषकषद्षष्टितोलकरूपवैदिकविंशतिपलपरिमितं ' i. e. 20 पलs are equal to 66 tolas, five māshas and four guñjas. This shows that 12 रक्तिकाड in रघुनन्दन's day were equal to a मापक and another remark later on shows that eight माषकs were equal to a तोलक. सुवर्णमाषकं—a सुवर्णमाषक (a golden coin or piece) is of five কুডালs (or মুলাs). अङ्गुष्ठाङ्गुलि - स्मृतिच explains 'तर्जन्यङ्गुष्ठमध्यमानां समूहेनेत्यर्थः'. वीर o ascribes the verse कराग्रं यो न &c. to बृहस्पति (p. 284). प्रकारान्तर-माह—In this alternative method only गन्यपृत is to be employed (while in the other वृत or तैल was to be used), a seal-ring was to be put into boiling ghee (of cow's milk) instead of a golden piece and the ring was to be taken out with the तर्जनी (the finger near the thumb). अमद्रीचितरङ्गाढ्ये when the ghee is full of whirling ripples and bubbles (i. e. when it is at the boiling point). अनख... चरे when it is so hot as not to be capable of being touched with the nails (much less with the soft fleshy fingers). परीक्षेता... घोषकम्—If one were to dip a fresh leaf into boiling ghee, it will produce a sound like 'churu'. This last should be resorted to for finding out whether the ghee was properly heated. अभिमन्त्रयेत् supply प्राइविवाकः. The शोध्य should invoke fire by the mantra 'त्वममे सर्वभूतानाम्' &c.

Page 84, line 20—page 85, line 2. फाल ploughshare. It is of iron and eight angulas long and four broad. 'एवंविधं फालं प्रतिष्ठितेमो प्रक्षिप्य प्राइविवाको धर्मावाहनादिशोध्यशिरःपत्रारोपणान्तं साधारणं कर्म- कृत्वा त्वममे इत्यादिना प्रागुक्तमन्त्रणाभिमन्त्रय शोध्येन त्वममे सर्व-भूतानामित्यादिना प्रागुक्तमन्त्रणामन्त्रणं कारियत्वा लेह्येत् ।' वीर॰ p. 284. 'चोरमहणं शोध्योपलक्षणार्थम्'.

Page 85, line 3—page 87, line 4. इन्तृणां refers to those who are charged with साहसs, याचमानानां to cases in which

money is the matter in dispute, प्रायश्वितार्थिनां to those who are guilty of पातकs. राजतं धर्म-there should be a silver image of धर्म. सीसकायसं of iron mixed with lead (according to स्मृतिच॰), of iron or lead (according to मिता॰). This is one method. Another is to draw on a birch leaf or a fine piece of cloth Dharma and Adharma as white and dark. सित...धृक्—धर्म (image or drawing of धर्म) is to be worshipped with white flowers and अधर्म with dark ones. उपलिप्य having applied sandalwood paste. पिण्डयो... पयेत्—'पिण्डयोरभ्यन्तरे तौ स्थापयेदिलार्थः' स्मृतिच०. The balls are to be of cowdung or clay. अनुपहत not used (i.e. new one). उपलिप्ते (देशे)—गोमयेनोपलिप्ते. पूर्ववत्—as laid down in the साधारणदिव्यविधि. धर्मस्त्वायातु-let धर्म come to my hands. This whole procedure resembles drawing lots. The मिता• reads यदि...करे । अशुद्धश्वेन्मम करे पापमायातु धर्मतः ॥. This verse is recited by the accused. जीवदानादिकैर्मन्त्रेः such mantras as are prescribed for प्राणप्रतिष्ठा in the case of images. 'जीव-दानादिकैर्मन्त्रेर्माप(प्र?)गाम य(प?)थो वयमित्यादिसूक्तपठितऋद्यन्त्रेः, अन्येर्वागमोक्तैः व्राणप्रतिष्ठामन्त्रेरित्यर्थः । ते च शारदातिलक उक्ताः । पाशाङ्कशपटाशिकर्वाणी-बिन्दुविभृषितः । पा(या?)द्याः सप्त सकारान्ता व्योमसत्येन्दुसंयुतम् । तदन्ते हंसमन्त्रः स्यात् ततो मुख्यपदं भवेत्। प्राणा इति वदेत्पश्चादिह प्राणस्ततः परम्। अमुख्य(ष्य?)जीव इह तु स्थितो मुख्यपदं भवेत् । सर्वेन्द्रियाणिमुख्यं ते वाद्मनश्वक्षुरन्ततः । श्रोत्र-घ्राणपदे प्राणा इहागत्य सुखं चिरम्। तिष्ठन्त्विधवधूरन्ते प्राणमन्त्रोयमीरितः। प्रत्यमुख्यपदात्पूर्वं पाशाद्यानि प्रयोजयेत् । प्रयोगेषु समाख्यातः प्राणमन्त्रो मनीषिभिः ॥ इति' वीर॰ p. 286. It will be noticed that the words आंहीं...तिष्ठन्तु स्वाहा in the प्रयोग closely follow the directions given here in the passage from शारदातिलक (where अमिवधू is खाहा). The मन्त्ररत्नमञ्जूषा (पारिष्ठवमन्त्रपटल 7. p. 64 Nir. ed.) says about प्राणप्रतिष्ठा 'आं हीं कों अमुष्य प्राणा इह प्राणा: । अमुष्य जीव इह स्थितः । अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि । अमुष्य वास्त्रनश्वक्षःश्रोत्रघ्राणप्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु खाहा।'. गायत्र—is a साम. Vide सामवेद (B.

<sup>1.</sup> The मंद्र is probably इहेव स्तं प्राणापानौ मापगातिमतो युवम्। अथर्ववेद 3. 11. 6.

I. edition, vol. V. p. 601). मृत्पिण्डान्तरितौ—concealed in the balls of clay. समौ—of the same size. प्रयोग:—The whole of this प्रयोग to the end occurs verbatim in the दिन्यतत्त्व. पुत्तलकरूपं painted as an image. आं न्हीं...हंसो—For these mystical words see अमिपुराण chap. 21. गायत्रा...तेनैव if a man know the गायत्रसाम, then that should be recited as an invocation.

Page 87, line 5—page 88, line 17. सत्येन शापयेत्— Vide above p. 42, ll. 14-15 (text). The दिव्यतत्त्व says 'मयैतत्कृतं न कृतं वा सत्यमित्युचारणेन ब्राह्मणं शापयेत्।'. सत्यं वाहनशस्त्राणि— Compare नारद (ऋणादान 248-250) quoted in the text above (p. 46, ll. 8-12). अथ दैव...दण्डमेव च—If within a fortnight there is some stroke of fate (such as death of a near relative), then (the king or judge) should make the accused (or defendant) return the matter in dispute and also make him pay a fine. तस्यैकस्य...तद्भवेत्— The disease (which leads to the inference of guilt) must be peculiar to the अभियुक्त and not one affecting the whole locality (like an epidemic of cholera or plague). भङ्गलिङ्गम्—an indication of defeat.

## ८ दायानिर्णयः

Page 89 line 2—page 93 line 8. तच...विशेष:—It (ownership) is a kind of capacity produced by purchase, acceptance (of a gift) and the like. तत्कारणता तस्य स्वत्वस्य कारणता. तत्कारणता...शास्त्रात् that purchase and the like are the causes of ownership is understood from worldly transactions and not from the (rules or dictates of) s'āstras. Whether ownership is शास्त्रेकसमधिगम्य or लौकिक has been elaborately discussed in the मिताक्षरा. The पूर्वपक्ष is that ownership is understood from the  $s'\bar{a}stras$  alone. The reasons briefly are:—I. the words of the Gautmadharmasūtra (स्वामी रिक्थ॰) would be purposeless, if ownership could be known by other means (than s'āstra) i. e. गौतम need not have written an elaborate sūtra on this point, if खत्व were known from worldly experience. II. The words of Manu (VIII. 340), declaring that a Brāhamaṇa who knowingly obtains wealth from a thief by officiating as a priest for him or by teaching him is liable to be fined like the thief himself, would be inappropriate, if ownership were merely a worldly affair. The Brāhmana earned the money from the thief by following what is prescribed as the duty of a Brāhmaṇa ( viz. यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन &c.) and therefore should not be liable to fine. But if खत्व were शास्त्रेकसमधिगम्य, then those very words of मनु lay down that there is no ownership in the fee obtained knowingly from a thief and therefore the imposition of a fine would be quite proper. III. If ownership were laukika what would happen is this. The moment a thief stole wealth and got possession, the person robbed complains saying 'my property was stolen by him'. The other man says

'it is my own property'. Then the judge and sabhyas have a doubt as to who is the real owner. In the case of all ordinary things of worldly experience such as gold and silver, there is no doubt whether it is gold or silver. If then ownership were लोकिक, there should be no doubt in anybody's mind as to whether a particular thing belonged to A or to B. But such doubts do arise. Hence खत्व is not लौकिक, but शास्त्रगम्य. But if ownership were शास्त्रगम्य, then theft being forbidden by the s'āstras and so no ownership arising from theft, it could be said 'my property &c'. The सिद्धान्त is that ownership is laukika and various reasons are assigned by the मिताक्षरा in support of this proposition. I. Ownership is a means of accomplishing worldly actions. II. Even Mechchhas, who are quite innocent of s'astras, have the idea of ownership. III. That ownership is laukika is accepted by those who have made a profound study of the Pūrvamīmānsā, for example by Prabhākara (also called Guru) in the third alternative interpretation of the Pūrvamīmānsāsūtra (IV. 1. 2. यस्मिन्त्रीतिः पुरुषस्य तस्य लिप्सार्थलक्षणाविभक्तत्वात् ).

It will be noticed that नीलकण्ड refers to the second of the reasons in the words तदनिमज्ञानामि (शास्त्रानिमज्ञानामि) तद्दर्शनात् (स्वत्यस्य दर्शनात्). शास्त्र — To suppose that ownership springs from scripture is more cumbrous (than the other theory). नय...प्येवम् — Just as the मिता॰ refers to the view of प्रभाकर in support of the सिद्धान्त, so नीलकण्ड refers to भवनाथ, who was a writer on the पूर्वमीमांसा, quoted in the स्मृतिच॰ (व्य. p. 257). The वीर॰ (p. 523) quotes the very words of भवनाथ. 'लोकसिद्धं चार्जनं जन्मादि अत एवानिन्द्यं प्रथमलोकधीविषयव्यवस्थितं तिन्नवन्धार्थ स्मृतिव्योकरणादिस्मृतिवदिति'. The स्मृतिच॰ (व्य. p. 257) quotes these very words and explains them briefly 'लोककमिदं चार्जनं जन्मादि-इति । जन्मक्रय-

संविभागपरिप्रहाधिगमाद्येव अनिदं (अनिन्दं ?) प्रथमलोकसिद्धमर्जनमेव स्वत्वापादकं न पुनश्चीर्यादिकमित्यर्थः'. यत्तु गौतमः—This is a long passage interrupted by several digressions, in which नीलकण्ड considers the first of the reasons assigned in support of the पूर्वपक्ष that खत्व is शास्त्रगम्य. The consideration of Gautama's text extends up to तत्राद्यं वैश्यस्य द्वितीयं श्रद्रस्य (p. 92, l. 2). यत्तु...वादकम्—The words of Gautama, '(a man becomes) an owner by riktha, purchase, partition, seizure and finding; in the case of a Brāhmaṇa, what is acquired (by gift) is an additional (mode of being an owner); in the case of a Kshatriya, conquest (is an additional means of ownership) and what is gained (by trade and service) is an additional source of ownership in the case of the Vais'ya and S'ūdra respectively', simply repeat the sources (of ownership) that are already known from popular experience. Just as grammar does not create new words but deals with words that are used by the people, so the text of गातम does not lay down anything new and unknown from other sources. Compare मनु॰  $X.\ 115$  'सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः ऋयो जयः। प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिप्रह एव च ॥'. स्वामि...लोका:—people apply the term 'riktha' to that which becomes one's own by the mere extinction of the (previous) owner's property therein. ऋय...पदम्—the word मात्र is inserted in the above definition (खामि...भवति) of रिक्थ in order to exclude purchase and acceptance. In the case of a sale or a gift, the mere extinction of the property of the vendor or donor in the thing sold or given would not suffice; something more is required to be done by the purchaser or donee. The donee must show his willingness to accept the gift (by taking possession &c.). But this is not necessary in the case of रिक्थ. The moment the previous owner dies, his son or grandson becomes owner without any further act on his part. So the popular meaning of रिक्थ is धन that becomes

one's own on the death of another i. e. it is पूर्वस्वामिस्वत्वध्वंसे सति यत्खस्य भवति तत्. अत्र-in the passage from Gautama. शक्तम्-has the capacity to express as its primary meaning. Mandlik's translation (p. 32) in the extinction of the owner's property lies the capacity of the term riktha' is not quite clear, nor accurate. शक्ति is the same as अभिधा (the primary meaning of a word). There are several ways in which the शक्ति of a word (defined in the तर्कसंग्रह as 'अस्मात्पदादयमर्था बोद्धव्य इतीश्वरेच्छासंकेतः शक्तिः') is learnt. शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च । वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वेदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ quoted in the परमलघुमञ्जूषा of नागेशभट्ट. One of these eight is सिद्ध (i. e. प्रसिद्ध) पदसानिध्य. The same idea is expressed by the word समभिन्याहार (being uttered in association with others). In the  $s\bar{u}tr\alpha$  of गौतम, the word रिक्थ is associated with ऋय, संविभाग &c. It is undisputed that ऋय and the rest are means of acquiring ownership (i. e. they are the means of wealth and not wealth itself). So रिक्थ also which is associated with ऋय must be a means (of obtaining wealth). But in popular usage रिक्थ means 'धन obtained on the mere death of another' (i. e. there are two ideas here, धन and extinction of खत्व by death as the means of obtaining it). But this popular meaning of रिकथ would not do in the sūtra of गौतम and so instead of understanding the two ideas (of धन and extinction by death as the means to it) from रिक्थ we understand only one in the  $s\bar{u}tra$  (viz. extinction by death as the means). This is the force of the word एव in 'तादशध्वंसे एव रिकथपदं शक्तम्'. Another reason why रिकथ must be taken as expressing ध्वंस (in स्वामी रिक्थ &c.) is the maxim नागृहीतविशेषणा. The maxim is usually expressed in the form नागृहीतविशेषणा बुद्धिविशेष्य उपजायते. The तन्त्रवार्तिक of कुमारिल says (p. 948) 'शोणोपि नैव वाजित्वमनुत्तवा तद्गतेभिधा। दृष्टा हि न क्वचिद्वदिरगृहीतविशेषणा ॥' and 'व्यक्तिविशिष्टाकृतिमार्गोपि नागृहीत-

विशेषणेतिन्यायात् व्यक्तेः प्रथमप्रहणप्रसङ्गात्' (p. 258). When one says 'दण्डी पुरुषः', we cannot correctly apprehend the man (the विशेष्य ), unless we first understand the attribute (विशेषण) दण्ड, of which the man is possessed. This is well brought out by शबर in several places. 'न चागृही-तविशेषणा विशेष्ये बुद्धिरूपद्यते । तस्माद विशेषणं तावदिभिधीयते विशेषणप्रत्ययाच सहचरिते विशिष्टे प्रत्ययः।' (on पू. मी. सू. VII. 2. 13); 'न हि अप्रतीते विशेषणे विशिष्टं केचन प्रत्येतुमईन्ति ।...न त्वप्रतीते दण्डे दण्डि-प्रत्ययोस्ति, अस्ति तु दण्डिशब्दैकदेशभूतो दण्डशब्दो येन दण्डः प्रत्यायितः ।' ( on पू. मी. सू. I. 3. 33). In the present case the maxim applies as follows:—In the popular meaning of रिक्थ there are as said above two elements, धन and extinction of ownership by mere death as the means (i.e. धन is the विशेष्य and extinction by death as the means is the विशेषण). Unless we understand the विशेषण we do not understand the विशिष्ट, because the apprehension of the विशिष्ट is due to the apprehension of the विशेषण. The न्यायकुसुमाञ्जलि says (B. I. edition of 1894) नागृहीते विशेषणे विशिष्टबुद्धिरुदेति तत्कार्यत्वात्' (III. 21. p. 527). So the first notion that strikes us in the case of रिक्थ is खामिखत्वध्वंस. Hence the maxim of नागृहीतविशेषणा also leads to the conclusion that the foremost notion that the word रिक्थ conveys in the sūtra of गौतम is खामिखत्वध्वंस.

पितरि...जन्यते—The view of धारेश्वर was that sons have no ownership (in the father's property) while the father is alive and that ownership is produced in them (for the first time) by partition (at the father's desire or after his death). This raises the question which is discussed at length in the भिताशवा, viz. विभागात्वत्वमृत खर्म सतो विभागः—whether ownership arises on partition (of what did not belong to one before that date) or whether partition takes place of that which already belonged to one's self (though jointly with others). The second

alternative is the one accepted by the मिताक्षरा and the मयूल, the underlying proposition being that by his very birth the son acquires an interest in family property. We are told by the वीरमित्रोदय (pp. 528 and 536) that धारेश्वर held the view that ownership was शास्त्रेकसमधिगम्य. The स्मृतिच॰ (व्य. p. 257) quotes धारेश्वरसूरि as holding the same opinion along with the स्मृतिसंग्रह. The मिता॰ held the view that खत्व is लोकिक and that a son had ownership by birth, as well-known to people. धारेश्वर held that खत्व was शास्त्रेकसमधिगम्य and so according to him the son had no ownership by birth. शास्त्र lays down 'जातपुत्रः कृष्णकेशोमी-नादधीत'. If a son acquired ownership by birth, how could the father spend his son's wealth without his consent? There are other reasons assigned why ownership does not arise by birth but arises after the death of the previous owner or by partition. The text of Manu ( ऊर्ध्व पितुश्व मातुश्व समेत्य भ्रातरः समम् । भजेरन् पैतृकं रिक्थमनी-शास्ते हि जीवतोः ॥ IX. 104) clearly shows that while the parents are living the sons have no ownership and so does the text of देवल 'पितर्युपरते पुत्रा &c.' (cited by नीलकण्ट below). The दायभाग further says 'जीवलपि पितरि पितृधने पुत्राणां स्वामित्वे पितुरनिच्छयापि विभागः स्यात् । जन्मनेव स्वत्वमित्यत्र प्रमाणाभावाच । अर्जनहपतया जन्मनः स्मृतावनिधगमात्' (  $p.\ 25$  ). हरदत्त while commenting on गौ. ध. सू. 28.1 says 'ऊर्ध्व पितुरिति वचनाजीवति तस्मिन्न तत्र पुत्राणां स्वाम्यम्'.

The principal reasons assigned by the मिताक्षरा for the view खर्य सतो विभागः (or जन्मनेव खत्वं) are: I. 'लोकप्रसिद्धमेव खत्व-मित्युक्तम् । लोकं च पुत्रादीनां जन्मनेव खत्वं प्रसिद्धतरं नापह्वयमहिति ।'; II. 'तथोत्पत्त्यैवार्थखामित्वं लभन्त इत्याचार्या इति गौतमवचनाच्च'. It will be noticed that नीलकण्ठ relies on the latter of the two and also on the verse of याज्ञ (II. 122 भूर्यो &c.) for establishing the same position.

The sūtra उत्पत्त्येवा...लभनते is variously read and

explained. The सुबोधिनी on the मिताक्षरा says 'जन्मनैव स्वत्वे गौतमवचनं प्रमाणयति । तथा चोत्पत्त्यैवेति । जन्मनैवार्थस्वामित्वात् तमर्थं लभन्ते इत्यर्थः'. The स्मृतिच॰ and the दायतत्त्व quote it as 'उत्पत्त्यैवार्थ स्वामित्वान्नभत इत्याचार्याः' and the former explains 'उत्पत्त्यैव मातृगर्भशरीरोत्पत्त्यैवेत्यर्थः'. The बालम्भद्दी says 'उत्पत्त्यैव जन्मनैवांशे खामित्वात्तमर्थं लभेतेत्याचार्या मन्यन्ते इत्यर्थः । अखामित्वादिति पाठान्तरम् । अर्थस्वामित्वमिति पाठान्तरं तु प्रचुरं युक्ततरं च।'. The परा. मा. has the same reading as the स्मृतिच॰. The सरखतीविलास (para 460) reads 'उत्पत्त्यैवायं खामित्वं लभत इत्याचार्याः.' This text attributed to गौतम is not found in the extant गौतमधर्मसूत्र and is not referred to by जीमृतवाहन, अपरार्क and some other writers. This fact has induced Dr. Jolly to go so far as to suggest that it was fabricated by विज्ञानेश्वर or his predecessors (see Tagore Law Lectures p. 110). But Dr. Jolly has failed to note that so early a writer as विश्वरूप (about 825 A. D.) was agitated by the same question (viz. विभागात्खात्वं or खास्य सतो विभागः) and that the text attributed to गौतम occurs in मेधातिथि also. विश्वरूप while commenting upon the verse भूर्या पिनामहोपाता remarks 'उभयोरिति अविभक्तस्यैव स्वत्वज्ञापनार्थम् । भूम्यादेः पृथगुपादानमविभाज्यत्वात् स्थायित्वाद्वा द्रष्टव्यम् ।...अतः स्वत्वे सति विभाग इति सिद्धम् '. मेधातिथि on मनु॰ 9. 156 says 'उत्पन्नो वार्थस्वाम्यमित्याचार्या इति' and on मनु॰ 9. 209 he says 'खलपूर्वकत्वाद्विभागस्य'. So it was not at all necessary for विज्ञानेश्वर to fabricate any text. Further he could secure his object simply by interpretation. The sūtra of गौतम (खामी रिक्थ &c.) easily lent itself to the view held by the मिताक्षरा and the verse of याज्ञ (भूयी पितामहोपात्ता ) pointed in the same direction. The way in which the सूत्र 'उत्पत्त्यैव &c.' is explained by रघुनन्दन ( who commented on the दायभाग and wrote the दायतस्व ) is as follows 'पितृस्वत्वोपरमे अङ्गजत्वहेतुनोत्पत्तिमात्रसंवन्धेनान्यसंबन्धबाधकेन जनकथने पुत्राणां स्वामित्वात् तद्धनं पुत्रो लभते नान्यः संबन्धीति आचार्या मन्यन्ते । न तु पितृस्वत्वे विद्यमानेपि जन्मना तद्भने पुत्रस्वत्विमिति । अग्रिमदेवल-वचनविरोधात् ।' दायतत्त्व; vide also वीर॰ p. 524. श्रीकृष्णतर्कालङ्कार

(on दायभाग) says that the sūtra is not genuine (अमूल). ॰वचनेन पुत्रोत्पत्ते...बोधनात्—This text conveys that the birth of a son by itself produces over the father's wealth ownership which is limited by the relation of sonship.

भूर्या...चोभयोः—the ownership of father and son is the same in land acquired by the grand-father, or in Nibandha or wealth (acquired by the grand-father). निबन्ध has been explained above (notes p. 51). There are similar verses in बृह • and कात्या •. 'द्रव्ये पितामहोपात्ते स्थावरे जङ्गमेपि वा । सममंशित्वमाख्यातं पितुः पुत्रस्य चैव हि ॥' बृह॰ (quoted in अपरार्क); 'पैतामहं समानं स्यात् पितुः पुत्रस्य चोभयोः । स्वयं तूपार्जिते पित्रा न पुत्रः स्वाम्यमहिति ॥' कात्या॰ in अपरार्क). The meaning of the verse according to the मिता॰ is that in such property the son has ownership by birth and can compel partition even against the wish of his father during the latter's life-time. न चेदं...प्रसङ्गात्—This is directed against those who, like जीमृतवाहन, hold that ownership even in ancestral property arises not by birth but on the death of the previous owner. Compare 'पूर्वस्वामिसंबन्धाधीनं तत्स्वाम्योपरमे यत्र खत्वं तत्र निरूढो दायशब्दः दायभाग p. 9; 'अतो जीवतोः पित्रोर्धने पुत्राणां खाम्यं नास्ति किं तूपरतयोस्तयोरिति ज्ञापनार्थं मन्वादिवचनम् । न चोपरममात्रमेव विवक्षितं किं तु पतितप्रव्रजितत्वाद्यपलक्षयति । स्वत्वविनाशहेतुतासाम्यात् ।' p. 33. मरणकाले=पितामहमरणकाले. तदभाव०=खत्वाभाव०. पितामह...तम्as regards पितामहोपात्ता the word is not intended (to be strictly limited to the grand-father), as the same rule holds good in the case of property acquired by a great-grand-father. अनुवाद्यविशेषणत्वात्—the word पितामह occurs in the compound पितामहोपाता which is an adjective (विशेषण) of भू: (which is the अनुवाद्य i.e. the subject). In the sentence above what is intended to be laid down (विधेय) is equal ownership of father and son. This is laid down with reference to भू &c. So these are अनुवाद्य (merely stated for the purpose of having something 16 Notes on Vyavahāramayūkha

enjoined about them). पितामहोपात्ता is an adjective of भू (अनुवाद्य) and so is not intended to be taken strictly, but is used simply to indicate the subject (अनुवाद्य) clearly enough. 'यच्छब्दयोगः प्राथम्यं सिद्धत्वं चाप्यमूद्यता । तच्छब्दयोग और्त्तर्य साध्यत्वं च विधेयता ॥'. Vicle pp. 83-84. According to the दायभाग the verse भूया पितामहो॰ may be explained in either of two ways. निरवद्यविद्योद्द्योत explained it as 'यत्र द्वयोश्रात्रोजीवित्पतृकयोरप्राप्तमागयोरेकः पुत्रमुत्पाद्य विनष्टोन्यो जीवित, अनन्तरं पिता मृतस्तत्र पुत्र एव तद्धनं प्राप्नोतु अतिसंनिकर्षात् । तद्र्यं सद्दशं स्वाम्यमिति वचनम् । यथा पैतामहधने पितुः स्वाम्यं तथैव तस्मिन् मृते तत्पुत्राणामपि न तत्र संनिकर्षविप्रकर्षाभ्यां कोपि विशेषः । पार्वणविधिना पिण्डदानेन द्वयोरपि तदुपकारकत्वाविशेषादिस्यभिप्रायः।' (दाय. p. 50); धारेश्वर thought 'इच्छया विभागदानप्रवृत्तस्य पितुः पैतामहधने सद्दशं स्वाम्यं पुत्रैः सह । न तत्र स्वोपार्जितधन इव न्यूनाधिक-विभागमिच्छातः कर्तुमहत्तीति'.

यत्त...स्थिते इति—This text of देवल is relied upon in the दायभाग, 'देवलश्च पितृधने अस्वाम्यमेव स्पष्टयति' (p. 23). 'नीलकण्ठ's explanation is that the verse simply lays down the time for partition but does not deny ownership by birth. विधिप्रत्ययश्रवणात्—In विभजेयुः we have the potential termination (विधिलिङ्). खत्व and खातन्त्रय are quite different. A person may be the owner of a thing and yet may not be able to dispose of it just as he pleases. For example, as regards स्त्रीधन (not of the सौदायिक kind) the rule was that a woman, though owner, could not dispose of it irrespective of the wishes of her husband. निर्देषि—'पातित्यादिखत्वापगमकदो-षरहिते' वीर॰. एतेन...व्याख्यातम्—This explanation of the text of देवल (viz. the first part containing लिङ्प्रत्यय is a विधि and the rest is a mere अर्थवाद recommending or expatiating upon the विधि ) applies to the text of शङ्ख. For the relation of विधि and अर्थवाद note the following सूत्र 'विधिना त्वेकवाक्यत्वात्स्तुत्यर्थेन विधीनां स्यः' (पू. मी. सू. I. 2. 7). न जीवति...स्वातन्त्रयात्—This is attributed to शङ्कलिखित by अपरार्क and the वीर॰ (p. 525) and to शङ्क by the स्मृतिच॰ and परा. मा. Here the words

न...भजरन् contain a prohibitory injunction (निषेध) and the rest is a mere अर्थवाद. The meaning of the whole, according to नील॰, is that sons must not separate during their father's life-time; they are dependent on their father in matters of wealth and dharma, they are not independent even as regards what they have themselves acquired (by gift &c.). The स्मृतिच॰ (व्य. p. 256) explains 'यद्यपि तैः पुत्रैः स्वकीयजन्मनः पश्चादनन्तरमेव पितृधने स्वाम्य-मधिगतं प्राप्तं तथापि जीवति पितरि पितृधनं न विभजरन् । यतोर्थधर्मयोरस्वातच्चयाद् विभागकर्तृतायामनर्हाः पुत्रा इत्यर्थः । अर्थास्वातन्त्रयमर्थादानप्रदानयोरस्वातन्त्रयम् ।'. This explanation is partly disapproved of by वीर॰, because it seems to suggest that sons have a right by birth in their father's self-acquired wealth (which is not the case ). The कल्पतर explains 'यद्यपि पश्चादिधगतं पितृधनव्यापार-निरपेक्षेः पुत्रैविद्यादिभिरुपात्ते धने स्वाम्यं तथापि तत्राप्यस्वाम्यं जीवति पितरि किमुत पितृधने । अर्थधर्मयोस्तेषां पितरि जीवत्यस्वातन्त्र्यात्' (वीर॰ p. 525). It will be noticed that नील॰ follows this latter explanation. Separate पूर्व...र्थवादार्था अनन्तरा अस्वातन्त्रयोक्तिः. पुत्रादि...विवादात् nobody disputes that there is ownership in what the sons have acquired by gift. इदं...विषयम्—this dependence (of the sons on their father) exists in the case of partition, such rites as are to be performed for काम्य actions and mercantile transactions. Actions (कर्माणि) are नित्य (like संध्यावन्दन), नैमित्तिक (due to some special occasion, like पुत्रजन्म ) and काम्य (to be performed voluntarily if one desires a certain result e. g. प्रतेष्टि for one who is पुत्रकाम). On नित्य and नैमित्तिक actions sons may independently spend their acquisitions. अर्था...क्षेपेषु as regards receipt and giving of wealth, partition and censure. 'अर्थादानमर्थोपभोगः । विसर्गो व्ययः । आक्षेपो मृत्यादेः शिक्षार्थ-मधिक्षेपादिः । धर्मास्वातन्त्रयं पृथगिष्टापूर्तादावप्रवृत्तिः ।' परा. मा.

मणिमुक्ता॰—This verse is ascribed to नारद in अपरार्क (p. 730), to याज्ञवल्क्य in दायभाग (p. 56) and is cited in the

मिता॰ without name. Some hold that this verse contains a prohibition against alienating immovable property acquired by the grand-father, that when the grandfather is dead, the father and son have both of them rights over स्थावर, but that as regards jewels &c. they are at the disposal of the father 'पितामहश्रुतेस्तद्धनविषयकवचनं मणिमुक्ताद्य-पादाय पुनः सर्वस्येत्युपादानात् सर्वेषां भूम्यादिव्यतिरिक्तानां दानादिषु पितुः प्रभुत्वं न स्थावरनिबन्धद्रव्याणाम् । तत्रापि सर्वस्येत्युंपादानात् सर्वस्य कुटुम्बवर्तनहेतो-र्दानादिनिषेधः।' दायभाग (p. 56). But this view is not accepted by the मिताक्षरा, as we have the words न पिता न पितामहः at the end. These words forbid even the grandfather who himself acquird immovable property when he has sons and grand-sons from alienating it, and thus suggest that the grand-son has rights by birth. Therefore this verse favours the view that ownership is by birth. According to the मिता॰ this verse only authorises the father to make a gift, out of affection, of jewels &c. (जङ्गम property) inherited from the grand-father (though in them the son has a right by birth). 'यथा परमते मणिमुक्तावस्राभरणादीनां पैतामहानामपि पितुरेव स्वत्वं वचनात्, एवम-स्मन्मतेपि पित्रर्जितानामप्येतेषां पितुर्दानाधिकारो वचनादित्यविशेषः ।' मिता o; vide also वीर॰ (p. 531). नीलकण्ठ goes even beyond these two and says that the father has a right to decide who will wear particular jewels &c. inherited from the grand-father, that he has no right to make a gift, nor does the verse negative the theory that the son has a right of ownership by birth. भोगेन अनार्यानि मण्यादीनि तेषामु-पादानात्—The text mentions things like jewels which do not perish by mere use. Therefore the text suggests this meaning that the father has a right to regulate the use of them (as thereby they are not lost to the sons). अत एव...भोगस्य—the verse occurs in the मिता॰, the परा॰ मा. and वीर॰. द्विपदं—men, servants. असंभूयwithout consulting.

अतः...स्थाप्यते therefore the ownership of several brothers and others that was at first undefined is clearly defined by partition. तत्र समुदित...केचित्—नील॰ apparently refers to the views of जीमृतवाहन and particularly of रघुनन्दन. Compare 'दीयते इति व्युत्पत्त्या दायशब्दो ददातिप्रयोगश्च गौणः। मृतप्रव्रजितादिस्वस्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वोत्पत्तिफलसाम्यात्। न तु मृतादीनां तत्र त्यागोस्ति ।...एकदेशोपात्तस्यैव भूहिरण्यादावृत्पनस्य स्वत्वस्य विनिगमनाप्रमाणाभावेन वैशेषिकव्यवहारानर्हतया अव्यवस्थितस्य गुटिकापातादिना व्यञ्जनं विभागः।' दायभाग. The दायतत्त्व does not approve of this definition of विभाग given by the दायभाग and says 'वस्तुतस्तु पूर्वस्वामिस्वत्वोपरमे संबन्धाविशेषात् संबन्धिनां सर्वधने प्रसूतस्य स्वत्वस्य गुटिका-पातादिना प्रादेशिकत्वव्यवस्थापनं विभागः । एवं कृत्क्वधनगतस्वत्वोत्पत्ति-विनाशाविप कल्प्येते संसृष्टितायां प्रादेशिकख्लनाशकुत्स्रधनगतख्लोत्पादादिवत्।'. पूर्व...ज्ञाप्यते (it is better to say that) ownership which previously existed in an (indeterminate) portion (of the things jointly owned) is made known by partition as subsisting in a definite thing. 'विभागो नाम द्रव्यसमुदाय-विषयाणामनेकस्वाम्यानां तदेकदेशेषु व्यवस्थापनम् ।' मिता ०; 'प्रत्येकवृत्तीनि संबन्धा-विशेषात् स्वाम्यानि सन्त्येव । परस्परविभागागते परस्परस्यान्यान्यदीयद्रव्ये तानि नश्यन्ति परमरणपारिव्रज्यादिनेवेति न काप्यनुपपत्तिः । व्यवस्थापनमपीदमेव, अन्यथैकदेश उत्पादनमित्येव वदेत्। अत एव विनाशमात्रकल्पना । न तु स्वस्वा-न्तरोत्पादकल्पना ।' वीर॰ p. 550.

प्रकृतमुच्यते—After digressing into the question whether ownership is by birth, the author reverts to the question whether the text खामी रिक्थ॰ supports the view of खत्व being लोकिक or शास्त्रगम्य. जितस्य...खत्वम्—If the conquered (king) was entitled (only) to levy a tax, then the conqueror also would be entitled to the same and not to ownership (over the land or country). This passage contains a very important statement on the question whether the state is the owner of all lands and whether individuals are mere holders or occupants. The word मण्डल is not used (as Mandlik thinks it is used) in

the sense of a circle of twelve chiefs as explained in मनु VII. 155–156. ਸਾਫ਼ਲ simply means 'a country or district'. This follows from the juxtaposition of that word to सार्वभौम and माण्डलिक. See I. A. vol. 15 p. 107, where we read of a पानीयकप्राम in the श्रावस्तीभुक्ति belonging to the वालयिकाविषय which was in the श्रावस्तीमण्डल. VideArticle XXI of the JBBRAS for 1917 on the Ancient Geography of Mahārāṣṭra pp. 650-51. The शुक्रनीतिसार I (ed. by Jivananda) says 'तदूर्ध्व दशलक्षान्तो नृपो माण्डलिकः स्मृतः ।' ( he is a माण्डलिक whose revenue is above three lakhs of rupees and up to ten lakhs). 42—In the 6th अध्याय of the पूर्वमीमांसास्त्र. The सूत्र is 'न भूमिः स्यात् सर्वान्प्रत्य-विशिष्टत्वात्।'पू. मी. सू. VI. 7. 3. In the विश्वजित् sacrifice, the Veda says 'a man should give everything'. A question arises whether a सार्वभौम could make a gift of the whole earth. The सिद्धान्त is that the earth cannot be given away, as all are equally entitled to it. भौमिक—one who is on the land or holds the land. इदानींतन...मात्रमेव when kings now make gifts of land technically so called there is really no gift of land that is effected, but only provision for maintenance of the donor is made (as what is given away is the right of the king, the donor, to the tax on the land). But if the king purchases a field from the cultivator and then makes a gift, then there is ownership of the field in the king and he secures the reward of a real भूदान. आदां—This refers to कुसीद...पालनलब्धम्. अतो लोकसिद्धैव...कारणता—The object of this whole discussion on the question whether ownership is laukika is as follows:—ਸਰੁ (XI. 193) lays down 'यद्गर्हितेनार्जयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् । तस्योत्सर्गेण शुध्यन्ति जप्येन तपसेव च ॥.' If ownership were शास्त्रेकसमधिगम्य, whatever a man obtained by means censured by the s'astras could not belong to him and so his sons could not divide it. But if ownership were laukika, then even

what is obtained by censurable means would be his property and his sons could divide it. The प्रायिश्वत prescribed is for the man acquiring and not for the sons. The मिता has the following lucid note on this, 'यदा द्रव्यार्जनियमानां कत्वर्थत्वं तदा नियमार्जितेनैव द्रव्येण कतुसिद्धिः, नियमातिकमार्जितेन द्रव्येण न कतुसिद्धिरिति न पुरुषस्य नियमातिकमदोषः पूर्वपक्षे । राद्धान्ते तु अर्जनियमस्य पुरुषार्थत्वात् तदितकमेणार्जितेनापि द्रव्येण कतुसिद्धिर्भवति, पुरुषस्येव नियमातिकमदोष इति नियमातिकमार्जितस्यापि खत्वमङ्गीकृतमन्यथा कतुरिष्ध्यभावात् ।'.

ननु...विरोध इति चेत्—An objection is raised against the view that, ownership being laukika, a calf born of a cow belongs to the owner of the cow and that this would not be so if ownership were शास्त्रगम्य. The objector says that this reasoning will have to be extended by analogy to one's sons and daughters and it will have to be admitted that there is ownership over them. इष्टापत्तौ—If it be said that this proposition (viz. children will have to be regarded as subjects of ownership) raised as an objection is not an objection at all, but is acceptable. विश्वजिति...विरोध इति चेत्—This is a further. objection raised by the objector, if it were accepted that there is ownership in one's children. But it has to be carefully noted that नीलकण्ड does not really admit that there is खत्व in one's children. In what follows he rather fights hard against the view that there is svatva over one's children. In the पूर्वमीमांसा a question is raised whether in the विश्वजित sacrifice (in which S'ruti says 'a man should give his all') one's own relations (like father, mother &c.) are to be given away. The पूर्वपक्ष is that they are to be given away (खदाने सर्वमविशेषात्। पू. मी. सू. VI. 7. 1. 'इदमामनित विश्वजिति-सर्वस्वं ददाति-इति । तत्र संदेहः किं यावत्किचित्खशब्देनोच्यते यथा माता पिता इत्येवमाद्यपि सर्व देयं. उत यत्र प्रभुत्वयोगेन खशब्दस्तद्देयमिति । किं प्राप्तं—अविशेषात् माता पिता इत्येव-

मारापि दातव्यम् ।' शबरभाष्य ). The siddhanta is that they are not to be given away, because there is no ownership (प्रभुत्व) over them (यस्य वा प्रभुः स्यादितरस्याशक्यत्वात् । पू. मी. सू. VI. 7. 2. 'यस्य प्रभुत्वयोगेन स्वत्वं तदेव देयं नेतरत्। कस्मात्। प्रभुत्व-योगिनः शक्यत्वात् इतरस्य च अशक्यत्वात् ।' शबरभाष्य ). लोके... क्रमम्—This is to be taken with the preceding words (गवादाविव...तदभावात्). The argument is twofold. There is no svatva over the wife as there is in a cow &c.; and therefore in the children born of the wife there is no svatva as there is in the calf born of a cow. In worldly experience production from what is the subject of ownership is understood to be the cause of ownership (in the thing produced). The cow is the subject (आस्पदं) of svatva and, the calf being born of the cow, there is ownership over the calf also. There is no similar svatva over the wife, therefore there is none over the child born of her. It is to be noted that नील is opposed to the view of the मिता॰ and the वीर॰ that there is खत्व (ownership) over one's wife. In commenting on याज्ञ. II. 175 ( खकुदुम्बाविरोधेन देयं ) the मिता॰ remarks 'एतददेयत्वमात्राभिप्रायेण न पुनः खत्वाभावाभिप्रायेण । पुत्रदारसर्वखप्रतिश्रुतेषु खत्वस्य सद्भावात्।'. The वीर॰ replying to जीमूतवाहन says 'यञ्चार्जन-पदवैरूप्यं तदप्यसत् । पुत्रेपि पितृस्वत्वस्येष्टत्वात् । न च सर्वस्वदाननयविरोधः । पित्राद्यस्वे तस्य तात्पर्यात् ।...अत एव पुत्रकन्यादानादिविधयो मुख्यार्था एव न पुत्रादिपरतन्त्री-करणरूपगौणदानाद्यर्थाः ।' ( p. 567 ). भार्याया...स्यादेवेति चेत्— ${
m In}$  the गृह्यसूत्रs, marriage is said to be the gift of the bride, whose hand the bridegroom accepts. Compare 'अलंक्स कन्यामुद्कपूर्वी द्यादेष ब्राह्मो विवाहः' आश्व. यृ. सू. I. 6. 1 and then 'तिष्ठनप्रत्यश्चुखः प्राश्चुख्या आसीनाया गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तमित्यक्कृष्टमेव गृहीयात् &c' आश्व. गृ. सू. I. 7. 3. It may therefore be urged that there is ownership (by gift and acceptance) over the wife. To this the reply is that at least in the case of the kshatriyas and the other two castes there can be no svatva over the wife

(and therefore over children born of her) by pratigraha, as these castes are not allowed to accept gifts. 'अध्यापन-मध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिप्रहश्चेव षद्कर्माण्यप्रजन्मनः ॥ त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात्क्षत्रियं प्रति । अध्यापनं याजनं च तृतीयश्व प्रतिप्रहः ॥' मनु X. 75 and 77. तेन...गौण एव—the author cites another case (viz. of the adopted son) where also the words 'gift' and 'acceptance' (that are often used by the text writers) cannot be held applicable in their strict primary sense (but only in a secondary sense) so far as the kshatriyas and the other two castes are concerned. 'माता पिता वा द्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि । सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दित्रमः सुतः ॥' मनु॰ IX. 168. न च विप्रान्...विरोधात्—If once it is conceded that the the words 'gift' and 'acceptance' are employed only in a secondary sense so far as Kshatriyas, Vais'yas and S'ūdras are concerned, then with regard to Brāhmaņas also they must be deemed to be used in the same way (and not in the primary sense); for, in the passages laying down adoption, there will be conflict inasmuch as the same word ('acceptance') will have to be understood to be used in two different senses at the same time. 'कः पुनर्मुख्यः को वा गौण इति । उच्यते । यः शब्दादेवावगम्यते स प्रथमोर्थो मुख्यः, मुखमिव भवति इति मुख्य इत्युच्यते, यस्तु खछ प्रतीतादर्था-हकेनचित् संबन्धेन गम्यते स पश्चाद्भावाज्ञघनमिव भवति इति जघन्यः, गुणसंबन्धाच गौण इति ।' शबरभाष्य on पू. मी. सू. III. 2. 1. The word प्रतिमह with reference to Brāhmaņas is to be taken in the primary sense and with reference to other castes in a secondary sense. The vidhi about adoption is in general terms (irrespective of caste) 'अपुत्रेण सुतः कार्यो यादक्तादक् प्रयत्नतः।' अत्रि (in दत्तकमीमांसा). मृत्तिद्वयविरोधात्—there are several functions ( वृत्तिs ) of a word; the first is अभिधावृत्ति ( primary sense ), the second is लक्षणावृत्ति (of which गौणी is a variety) and the third is व्यञ्जना. To suppose that a single word in a विधि is used in the primary sense in certain cases and in the secondary sense in some others is not allowed by

any learned writer. Note what शबर says (on पू. मी. सू. III. 2. 1.) 'एवं प्राप्ते ब्रूमः । मुख्य एव विनियोक्तव्यो मन्त्रः न गौणे-इति । कुतः। उभयाशक्यत्वात्।' (the पूर्वपक्ष is मुख्ये गौणे च विनियोगः).  $Vide \ also \ arther 'कथं सकृदुचारितं संबन्धमुभाभ्यामेष्यति' on पू. मी. सू.$ I.~4.~8; also 'अन्यायश्चानेकशब्दत्वम्' पू. मी. सू. I.~3.~23; vide वीर $\circ$ p. 351 for similar words. Compare दायभाग p. 110 'पितरि चोपरते सोदरश्रातृभिर्विभागे कियमाणे मात्रे पुत्रांशसमांशो दातव्यः समांशहारिणी मातेति वचनात्। मातृशब्दस्य जननीपरत्वान्न सपत्नीमातृपरत्वमस्ति सकुच्छूतस्य मुख्यगौणत्वानुपपत्तेः।'. न... वाच्यम्—विप्रः अधिकारी यस्मिन् स विप्राधि-कारिकः (क may optionally be added to almost all बहुवीहि compounds). It is established in the passage तेन...गमात् (p. 92 ll. 12-18) that the words दान and प्रतिप्रह are used in a secondary sense in adoption so far as all castes are concerned. The same fault of वृत्तिद्वयविरोध is shown in the case of marriage, if दान and प्रतिष्रह were understood in the primary sense for Brāhmaņas and in the secondary sense for others. For the बाह्य form of marriage ( the first of the eight forms of marriage) see the quotation from the आश्वलायनगृह्यसूत्र above (p. 128). क्षात्रयान्...प्रतिपन्नेव all are agreed (there is no dispute by anybody) that the Brāhma form and others are prevalent among the kshatriyas and others. This statement that बाह्म is the prevailing form even among क्षत्रियं is interesting. According to modern decisions the presumption as regards marriages (particularly in the three higher castes) is that they were celebrated in the Brāhma form. Vide I. L. R. 34 Bom. 553 and 31 Bom. 583, 587. For a क्षत्रिय girl the proper forms of marriage, according to मनु (III. 26), would be गान्धर्व and राक्षस. But by usage क्षत्रिय girls also came to be married in the ब्राह्म form. The argument of नील॰ seems to be that the बाह्य form, in which there is a gift of the bride according to मनु (III. 27), is inappropriate to a क्षत्रिय girl married to a ब्राह्मण and yet by usage she is married in that form and therefore, the form itself

being inappropriate, the prime element of that form (viz. दान) must be understood only in a secondary sense; while as regards a बाह्मण girl married in the बाह्म form, which is appropriate to her, the essential element (viz दान) can very well be understood in its straightforward primary sense.

The words एवं ब्राह्मविधिना क्षत्रियादिकन्यया सह...सर्वेषामविप्रतिपन्नैव may be explained in another way also. If a क्षत्रिय married a क्षत्रिय woman by the बाह्य form, he will have no ownership over his wife, as, being a क्षत्रिय, he cannot accept a gift. So in such a marriage by ब्राह्म form where both parties belong to the क्षत्रिय caste, there can be no प्रतिमह in the primary sense. Hence in the daughter born of such a union there can be no ownership (as there is none over the wife). Therefore if a क्षत्रिय gives his daughter in marriage to a ब्राह्मण by the ब्राह्म form, the दान is also figurative in such a case. One can only give away what one owns. As there is no ownership in the daughter of a क्षत्रिय from a क्षत्रिय wife married in the ब्राह्म form, the gift, which is of the essence of the बाह्म form, of that daughter even to a ब्राह्मण is only गौण, though the ब्राह्मण bridegroom is capable of accepting. There being no real दान of such a daughter, the प्रतिप्रह also is nominal. Therefore in such cases we have to understand the words दानप्रतिप्रह in the गौण sense and in other cases in the primary sense. Thus there is the fault of युगपद्गृत्तिद्वयविरोध. This interpretation has to be resorted to for making the words 'क्षत्रियानप्रति...पन्नेव have a purpose of their own. If a क्षत्रिय married a क्षत्रिय woman by the राक्षस form he may be regarded as having ownership over his wife because he conquered her relatives and won her from them. If he has ownership over such a wife, he will have ownership over the daughter born of such a wife. And then

the gift of the daughter will be real and not गौण. That the ब्राह्म form is prevalent among क्षत्रियड everybody admits. मिश्राः—पार्थसार्थिमिश्राः. न...कल्पना-nor can it be assumed, from the popular use of such language as 'one's wife, one's son and daughter' that there is ownership in them. ज्ञाति... पत्तेः (the use of the word ख) can be explained (in such cases) by taking it as expressing 'blood relationship'. यत्तु...तिचन्त्यम् as regards the gift of a person born a slave spoken of in the 6th (अध्याय of the पूर्वमीमांसासूत्र), it is questionable. In the विश्वजित sacrifice, all that belongs to one is to be given away. A doubt arises whether a S'ndra. ( who, according to Manusmriti 'एकमेव तु श्रदस्य प्रभुः कर्म समादिशत् । एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥' I. 91, has to wait upon members of the higher castes), who serves the sacrificer as a mere matter of duty, can be given away. The conclusion is that such a S'ūdra cannot be given away. 'श्रूद्रश्च न धर्मशास्त्रत्वात्' पू. मी. सू. VI. 7. 6 (एवं प्राप्ते ब्रूमः । शूद्रश्च न देय इत्यन्वादेशः । कुतः धर्मशास्त्रत्वात् । धर्मशास्त्रोपनतत्वात्तस्य । एवमसौ तसौ त्रैवर्णिकाय उपनत इमं शुश्रूषमाणो धर्मेण संभन्तस्यत इति । सोन्यसौ दीयमानो न इच्छेदपि । न च अनिच्छतः तस्य स प्रभवति ।' शबरभाष्य ). Such a शूद्र fulfils his duty by serving any त्रैवर्णिक and so he is not bound to serve the man to whom the sacrificer may presume to give him. He may at his choice serve some one else. Neither in the भाष्य of शबर nor in the तन्त्रवार्तिक is there any thing said about गर्भदास. But it follows as an inference from the above (viz. that a शूद who voluntarily serves a त्रैवर्णिक cannot be given away if the latter performs a विश्वजित् sacrifice) that one who is a slave of the sacrificer can be given away. And खण्डदेव in his comment on the above सूत्र expressly says 'गर्भदासादयस्तु देया एव.' नीलकण्ठ is probably referring to such commentators as खण्डदेव. What is meant by गर्भदास is not quite clear. नारद (अभ्युपेत्याश्चश्रूषाप्रकरण 26-28) mentions fifteen kinds of दासs, but the term गर्भदास does not occur

among them. It seems that his first variety (viz. गृहजात) is the same as गर्भदास (i.e. one who is born of a दासी kept by a man). 'यस्तु अखन्तं परार्थः तं वयं रोष इति बूमः, यथा गर्भदासः कर्मार्थ एव खामिनोनड्वांश्व कीयते वश्यति इत्येव' शवरभाष्य on पू. मी. स्. III. 1. 2. The idea of नील seemes to be:—The दासी, mother of the गर्भदास, was kept for sexual intercourse but there was no gift of her (as of a chattel), nor was she sold to the man who kept her. So there was no ownership over the दासी; much more therefore was there no ownership in the son born of her. So the son (गर्भदास) could not be given away.

Page 93 line 9—20. असंसद्यं—not re-united. For the technical meaning of संसप्ट and संस्थि see text pp. 145 ff. लाभा...वृत्तये for excluding such wealth as is lumped together (in a business, partnership &c.) for securing profit. 'तत्र दायशब्देन यद्धनं खामिसंबन्धादेव निमित्तादन्यस्य खं भवति तदुच्यते।' मिता०; 'पूर्वस्वामिसंबन्धाधीनं तत्स्वाम्योपरमे यत्र स्वत्वं तत्र निरूढो दायशब्दः' दायभाग. According to the दायभाग, the son has no ownership by birth in ancestral property. His right first arises on the death (either actual or civil) of the father. विभक्तव्यम्—विभागाईम् fit to be divided. If a man has an only son, the wealth left by him is not to be divided, though it is capable of being divided. 'विभक्तव्यं विभागाई-मिल्यर्थः । अन्यथैकपुत्रादिस्वामिके विभागाभावाद्दायशब्दवाच्यता न स्यात् ।' वीर्॰ p. 521. The स्मृतिच॰ (ब्य. p. 255) quotes धारेश्वर as saying 'दायशब्देन पितृद्वारागतं मातृद्वारागतं च द्वयमेवोच्यते ।' पितृपदं—The word दाय is applied not only to the father's wealth but also to the wealth of any other relative (such as the grand-father, uncle &c.). सप्रतिबन्ध—unobstructed. यत्र... प्रतिबन्ध:—In the case of the paternal uncle, his nephew has no manner of right to the former's wealth as long as the former or his son, grand-son and great-grand-son are living. But in the case of अप्रतिबन्धदाय, the son by

the mere fact of his birth acquires rights in his father's property, though the father is alive (i. e. the father's life does not present any obstacle to the son's ownership). According to दायभाग, all heritage is सप्रतिबन्ध (even in the case of sons, as sons do not acquire ownership by birth but only on the death of the father).

Page 94 lines 1-8. 'पितृत आगतं पित्र्यं' दायभाग. पुत्रै: is indicative of grand-sons and great-grand-sons. द्रव्य... व्यवस्था even in the absence of some common property, severance (of interest) does take place by a mere declaration 'I am separate from you'; for separation is simply a particular mode of the mind and this declaration (त्वत्तोहं विभक्तः) simply makes manifest this mode of the mind. The मिताक्षरा defines विभाग as 'द्रव्यसमुदायविषयाणामनेक-स्वाम्यानां तदेकदेशेषु व्यवस्थापनम्'—the allotment of ownerships, which at first existed promiscuously over an aggregate of wealth, over definite portions of the latter. The दायभाग defines 'एकदेशोपात्तस्येव भूहिरण्यादावुत्पन्नस्य स्वत्वस्य विनिगमना-प्रमाणाभावेन वैशेषिकव्यवहारानर्हतया अव्यवस्थितस्य गुटिकापातादिना व्यञ्जनं विभागः' (pp. 14-15). When a man dies and three heirs succeed, each has, before partition, only one-third share (in all the property left) and he cannot say he is the owner of the whole (i. e. even before विभाग, his खत्व is एकदेशोपात्त); but there is nothing (before partition) which can show that a particular part of the property left is his (विनि...भावेन) and therefore he cannot independently and exclusively deal with any portion of it (वैशे... ईतया ). Therefore his ownership is vague and undefined ( अन्यवस्थितस्य ). Partition makes definite his ownership by throwing a pebble or other indicative sign on certain portions of the property left.

Page 94 line 9,—page 95 line 9. अनीशा॰—

They have no power (over पैतृकरिक्थ) while the parents are alive. Compare गों. ध. सू. 28. 1. 'ऊर्ध्व पितुः पुत्रा रिक्थं भजेरन्'; 'विभजेरन्सुताः पित्रोर्हर्ध्वं रिक्थमृणं समम् ।' याज्ञ॰ II. 117. च...वक्षित:—In the verse ऊर्ध्व &c. we read पितुश्व मातुश्व; so it may be thought that sons can partition only when both parents are dead. But that is not the meaning intended. And नीलकण्ठ quotes the स्मृतिसंग्रह in support of this view. यस्मात् अपत्येषु सत्सु पतिः स्त्रीधनस्य पतिः न (भवति). 'अनीशास्ते हि जीवतोरित्यपि तत्तद्धने व्यवस्थाया अस्वातन्त्रयप्रतिपादकं न त्वस्व-त्वप्रतिपादकं जन्मना खत्वस्य पुत्राणां पितृधने व्यवस्थापनात्' वीर॰ (p. 551). एतदपवदित बृह ः—The अपवाद is contained in the words मातुर्नि...शस्यते and it is an exception to the rule in ऊर्घ्व पितुश्र &c. मातु...शस्यते separation is declared (allowed) even when the parents are living, if the mother is beyond child-bearing. हरदत्त commenting on गौ. 28. 2. ( निवृत्ते रजिस मातुर्जीवति चेच्छति ) explains 'उपरतरजस्कायां निवृत्तप्रसवायामित्युक्तं भवति.' प्रतासु—विवाहितासु. निवृत्ते...स्पृहे when the father's sexual desire is extinguished and he has no interest left in money matters. प्रतासु...विशेषणम्—The words प्रतासु भगिनीषु च occur between मातु...रजिस and निवृत्ते चापि &c. The दायभाग rightly remarks 'दत्तासु भगिनीषु चेति न कालार्थम् । किं तु तासामवश्यं दानार्थम्'. They are to be connected with both clauses, like the (pupil of) the crow's eye. Crows are popularly supposed to have only one eye, which as occasion requires, moves from the cavity on one side into that on the other. This न्याय is similar to that of देहलीदीप which occurs later on. Provision for the marriage of sisters must precede a division which takes place when the mother is past child-bearing and also when a division takes place on the father being without sexual desires &c. There are numerous readings of this passage from नारद. The दायभाग reads 'विनष्टे वाप्यशरणे' and explains 'विनष्टे पतिते अशरणे इति गृहस्थाश्रमरहिते' and says that the reading निवृत्ते वापि स्मरणात् (रमणात्?), which श्रीकृष्णतकीलंकार tells us was

adopted by प्रकाश, is without any authority. But the मिता॰ reads निवृत्ते चापि रमणे. The विवादरत्नाकर (p. 462) says 'निवृत्ते रमणे रतिसामर्थ्ये निवृत्ते उपरतस्पृहे विषयस्पृहाविच्छेदवति । प्रकाशे तु निरपेक्षे च रमणे निरस्ते चापि रमणे इति पाठद्वयं वाक्यपुरस्कारेण लिखितं तदिप तदीयार्थव्याख्यानेन फलतोऽविरुद्धम् । हलायुधस्तु रमणादिति पठितवांस्तत्रापि फलाविशेष एव ।'. निवृत्ते...चेच्छति—हरदत्त in explaining this सूत्र takes the whole of it as laying down one time for partition, viz. though the father be alive, if he chooses he may separate the sons if their mother is past childbearing. The मिता॰ makes out of the sūtra two times for partition. 'गौतमेनापि-अर्ध्व पितुः पुत्रा रिक्थं विभजेरन्नित्युक्त्वा निवृत्ते चापि रजसीति द्वितीयः कालो दर्शितः। जीवति चेच्छतीति तृतीयः कालो दर्शितः ।' (on या. II. 114). The दायभाग says that the words मातुर्नियृत्ते रजिस in नारद have reference to the grand-father's wealth 'मातुर्निवृत्ते रजसीति तु पितामहधनाभिप्रायम् । निवृत्ते रजसि पुत्रान्तरसंभावनाभावात् । तदानीमपि पितुरिच्छयैव पुत्राणां विभागः । अनिवृत्ते रजिस क्रमागतधनविभागे पश्चाज्ञातानां वृत्तिलोपापत्तेः ।' (p. 42). The texts prescribe several times for partition. 'चत्वार: काला विभागस्य । जीवत्येव पितरि पितुर्यदा विभागेच्छा स तावदेकः । निवृत्तरजस्कायां मातरि स्त्रीसुखानभिलाषिणि द्रव्यनिस्पृहे च पितरि पित्रनिच्छायामपि यदा पुत्रेच्छा सोन्यः । सरजस्कायामपि मातरि अनिच्छत्यपि पितरि तस्मिन् बृद्धे अधर्मवर्तिनि अचिकित्सितरोगप्रस्ते सति यदि पुत्रेच्छा सोन्यतरः । पितृमरणानन्तरमपर इति ।' मद॰ पा॰ p. 645. The first is expressed by the verse विभागं चेत् (याज्ञ. II. 114); the second by the verse of नारद 'मातुर्निवृत्ते रजिस &c'; the third by the sutra attributed to हारीत (in the मयूख) 'अकामे पितरि &c'; and the last by मनु॰ ( IX. 104. ऊर्ध पितुश्व ) and याज्ञ II. 117 (विभजेरन्सुताः पित्रोहर्ष्वं). These four are also clearly mentioned by the मिताक्षरा. The दायभाग says there are only two times; I when the father's ownership ceases owing to his being पतित, or his having become निस्पृह or owing to his death; II when though living, he desires to divide his wealth. 'तस्मात्पतितत्वनिस्पृहत्वोपरमैः स्वत्वापगम इत्येकः कालोपरश्च सति स्वत्वे तदिच्छात

इति कालद्वयमेव युक्तम्' दायभाग (p. 42). The वीर॰ quotes the दायभाग at great length and tries to show that it is inconsistent.

Page 95, line 10—page 97, line 3. कमागते handed down from an ancestor. नील॰ adds a rider (to the first पक्ष mentioned above) by saying that in wealth derived from the grand-father, the sons can force a partition on the father even against his will. अर्था... गाही इत्यर्थ:—The above quotation from the दायभाग shows that even as regards the grand-father's wealth, partition must be with the father's consent. पैतृकं—this refers to the property that originally belonged to the father of the father, was subsequently lost, but was again recovered by the father ( with his own exertions ). स्वयम-र्जितम् (because) it is his self-acquisition. This constitutes the reason of the words न...कामः. हतं seized (by others). These words of बृह o occur in the विवादरत्नाकर (p. 461) and अपरार्क (p. 728). अन्यथा०—विधिनिषेधातिक्रमकारी. अकामे...रोगिणि च—(even) when the father does not desire (partition), partition of heritage takes place, if he is old, of perverted mind and suffering from a chronic disease. दीर्घरोगिण— 'अचिकित्स्यरोगप्रस्ते' परा. मा. This is ascribed to शङ्क by the मिता॰, अपरार्क, परा. मा., मदनपारिजात. The दायभाग ascribes it to शङ्खलिखित, reads 'न त्वकामे पितारे रिक्थ॰' and remarks 'न त्वकामे पितारे इलेतदेव कार्याक्षमे पितरि रिक्थविभाग इति भ्रान्तलिखितम्' (p. 42). दीने weak (through age). प्रोषिते gone to a distant land. आर्ति गते-अत्यन्तशोकरोगादिभिः पीडिते. विभागं चेत्—According to the मिता• (followed by नीलकण्ड) the latter half is only an explanation of the first half. The first half says that the father may at his will separate the sons from him. His will may be exercised only in two ways, viz. he may give the best share to the eldest (as laid down in मनु) or he may give equal shares to all sons. A man's will is unfettered 18 [ Notes on Vyavahäramayükha ]

and to prevent the unfettered exercise of his whim, the text lays down a restriction, as said by the मिता॰ 'इच्छाया निरङ्कशत्वादनियमप्राप्तौ नियमार्थमाह ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेनेति'. The मिता॰ is careful to point out that the unequal distribution (ज्येष्टं... भागेन) applies only to self-acquired property; but as regards ancestral property there must be an equal distribution (vide याज्ञ. II. 117 'विभजेरन् मुताः पित्रोरू ध्वै रिक्थमृणं समम्'). 'अयं च विषमो विभागः खार्जितद्रव्यविषयः पितृक्रमायाते तु समखाम्यस्य वक्ष्यमाणत्वानेच्छया विषमो विभागो युक्तः' मिता॰ The same is the view of अपरार्क (p. 718) and विवादरत्नाकर (p. 464). The दायतत्त्व (p. 8) quotes काल्यायन 'जीवद्विभागे तु पिता नैकं पुत्रं विशेषयेत्। निर्भाजयेत्र चैवैकमकस्मात्कारणं विना॥'. But it appears that this was only the later view. In ancient times the father could distribute ancestral wealth equally among his sons or could give the whole or a large portion to the eldest son. आपस्तम्ब cites two passages from the तै. सं. (III. 1. 9. 4 and II. 5. 2. 7) on this point 'मनुः पुत्रे-भ्यो दायं व्यभजदित्यविशेषेण श्रूयते । अथापि तस्माज्येष्टं पुत्रं धनेन निरवसाययन्ती-ल्येकवच्छ्रयते।' (आप. ध. सू. II. 6. 14. 11-12). आपस्तम्ब himself approved of equal distribution 'जीवन्युत्रेभ्यो दायं विभजेत्समं क्कीबमुन्मत्तं पतितं च परिहाप्य' आप. ध. सू. II. 6. 14. 1. मनु ( IX. 112 ) gave to the eldest son  $\frac{1}{20}$ th of the whole wealth and the best of all chattels as his additional share ( called उद्धार ); vide 'ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः' quoted just below. इच्छाया...योगात् when it is possible to restrict the will (of the father) to the two alternatives spoken of (in the text), it is not proper to give it (will) free scope. Two reasons are assigned for this proposition, viz. that otherwise there will be वाक्यमेद and there will arise confusion in that the father may give a lakh (of rupees) to one son, a cowrie to another and nothing to a third.

According to the दायभाग, the first half refers to the self-acquired property of the father (i.e. as regards

that property the father can give what he likes to any son); the latter half refers to ancestral property (and here the father is allowed only two alternatives). 'अस्मन्मते तु इच्छया विभजेदिति स्वोपात्तधनविषयम् । श्रेष्ठांशता–समानांशतयोस्तु पैतामहधनगोचरत्वमिति न किमप्यनर्थकम्' दायभाग (p. 92). On this construction it will be noted that in the verse (which appears to be one syntactical whole) there are two distinct rules (vidhis) dealing with different subjects altogether (the first vidhi being about खार्जितधन and the second vidhi about पितामहधन). So in a single वाक्य there are two vidhis. This is the fault called वाक्यभेद. Mandlik's translation of वाक्यभेद (p. 41) 'because such a construction will involve the difficulty of three predicates' is not clear and accurate. The rule is that in a single वाक्य there is to be a single विधि. 'वहवोपि ह्यर्था युगपदेकेन संबध्यन्ते न च तावता वाक्यं भिद्यते । अनेकविधितो हि वाक्यभेद उक्तः तन्त्रवार्तिक p. 555. On the Vedic passage 'वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः, वायुर्वे क्षेपिष्टा देवता वायुमेव खेन भागधेयेनोपधावति, स एवैनं भूतिं गमयति' (तै. सं. II. 1. 1. 1), शबर remarks 'वाक्यं हि संबन्धस्य विधायकं, द्वौ चेत्संबन्धे। विद्ध्यात्—भृतिकाम आलभेत, आलम्भेन च एष गुणो भविष्यति–इति, भिद्येत तर्ह्येवं सित वाक्यम्' (p. 44 on पू. मी. सू. I. 2. 7, where the conclusion is that वायव्यं ... कामः is the विधिवाक्य and the rest is merely स्तुत्यर्थ and that there are not two vidhis). See also शबर॰ pp. 175-176 on the Vedic sentence 'वसन्ते ब्राह्मणोमीनादधीत'.

Page 97, line 4—page 98, line 5. उद्धारः lit. deduction (from the whole property). तद्धं half of that i.e. of the twentieth part. 'विभज्ये द्रव्ये विंशतितमो विभागः यच्च विभज्यद्रव्ये श्रेष्ठं तज्ज्येष्ठाय दातव्यम् । मध्यमस्य चत्वारिंशत्तमो भागो मध्यमद्रव्यं च । अशीतितमो भागो हीनं च द्रव्यं किनष्ठाय दातव्यम् । ततोवशिष्टं द्रव्यं समं विभज्य गृह्णीयादिति ।' मदनपारिजात p. 646. भागकल्पना apportionment of shares. एका...परः let the eldest son take one share in excess (i.e. two in all) and the one born after him take

a share and a half. Compare गो. ध. सू. 28. 5-8 'विंशतिभागो ज्येष्टस्य मिथुनमुभयतोदद्युक्तो रथो गोवृषः। काणखोरकूटवणेटा मध्यमस्यानेकाश्चेत्। अविधीन्यायसी गृहमनोयुक्तं चतुष्पदां चैकैकं यवीयसः। समधा चेतरत्सर्वम् ।'; विसष्टिध. सू. 17. 42-45 'द्वयंशं ज्येष्टो हरेत् । गवाश्वस्य चानुदशमम् । अजावयो गृहं च कनिष्ठस्य कार्ष्णायसं गृहोपकरणानि च मध्यमस्य ।'. जन्म...मता in the Subrahmanyā formula also, the invocation (of Indra) is to be made by the (man) senior in birth; in naming (or calling) twins seniority is deemed to be due to the (priority of actual) birth. This verse occurs after 'सदशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः। न मातृतो ज्यैष्ट्यमस्ति जन्मतो ज्येष्ट्यमुच्यते ॥'. If a man has several wives of the same caste as his own and sons are born to them at different times (the eldest by date of marriage having a son born later than the son of the wife who is younger or youngest), then it is declared that seniority by birth alone counts. To clinch this conclusion two illustrations are cited in the verse जन्मज्येष्ठेन &c. सुब्रह्मण्या is a loud invocation (निगद) addressed to Indra in the ज्योतिष्टोम. According to कात्या. श्री. सू. it is the अध्वर्य himself who recites it 'सुब्रह्मण्यां चाह्नयति सुब्रह्मण्यों सुब्रह्मण्योमिति त्रिरुक्तवा सकृत्रिगदं यावदहे सुत्या भवति तथाह ।' (VII. 9. 20. com. 'चकारादध्वर्युरेव वाचनानन्तरं सुब्रह्मण्यामाह्नयति । अध्वर्युवेदे एवं विधानात् ). According to some other श्रोतसूत्रs it is the सुब्रह्मण्य priest (who is an assistant of the उद्गातृ) that recites the निगद. The निगद ('यानि च यजूंषि ऊचैरुचार्यन्ते ते निगदाः' शबरभाष्य on पू. मी. सू. II. 1. 42) is 'सुब्रह्मण्यों सुब्रह्मण्यों सुब्रह्मण्योम् । इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथेर्मेष वृषणश्वस्य मेने गौरावस्कन्दिन्नहल्याये जार कोशिक ब्राह्मणगौतमञ्जवाणेतावदहे सुत्याप्'. In place of एताबदहे, one had to recite द्वयहे मुखां, त्र्यहे मुखां &c. (according as the time between the bringing of the plant and the actual pressing of the juice was two or three days or more ). See द्राह्मायणश्रोतसूत्र I. 3. 2-4, लाट्यायनश्रीत I. 3. 1 ff, शतपथब्राह्मण 3. 3. 4. 17-19; पू. मी. सू. IX. 1. 42-44. The लाट्यायनश्रीतस्त्र says that before the words 'एतावदहे सुत्यां' in the सुब्रह्मण्यानिगद the names of the three paternal ancestors of

the यजमान are to be recited and also of his descendants for three generations according to their seniority in birth. Perhaps this is what is meant by जनमज्येष्ठेन. लाट्यायनश्री. स्. I. 3. 17-19 प्राक्सुत्यादेशान्नामप्राहः । अमीषोमीयवपायां हुतायां परिहृतासु वसतीवरीषु प्रातरनुवाकोपऋमवेलायामसौ यजत इति प्रत्येकं गृह्णीयायजमाननामधेया-न्यमुष्यपुत्रः पौत्रो नप्तेति पूर्वेषाम् । अथावरेषां यथाज्येष्ठं स्त्रीपुंसां ये जीवेयुः । (on which com. says यथाज्येष्ठं उत्पत्तिक्रमतः). According to a passage from the ऐतरेयब्राह्मण (VI. 3) the eldest among those performing a Satra was asked to recite the सुन्रह्मण्या. 'ऋषयो वै सत्रमासत तेषां यो वर्षिष्ठ आसीत्तमञ्जवन् सुब्रह्मण्यामाह्वय त्वं नो नेदिष्ठाद् देवान् ह्वयिष्यसीति वर्षिष्ठमेवैनं तत्कुर्वन्ति ।'. It is probably to this also that the word जन्मज्येष्टेन refers. All editions of मनु॰ read गर्भेषु for संज्ञामु. कुहूक explains 'तथा यमयोर्गर्भे एककालं निषिक्तयोरिष जन्मक्रमेणैव ज्येष्ठता स्मृता । गर्भेष्विति बहुवचनं स्त्रीबहुत्वापेक्षया'. Among twins the question is whether the one born first is the elder of the two (or is the younger). यस्य...प्रतिष्ठितम्— This text is not found in मनु॰, but is ascribed to देवल in the वि. र. (p. 477) and वि. चि. (p. 128). यत्तु...ज्येष्ट्यमुक्तं— Medical works like the पिण्डसिद्धि say that, among twins, the one born later is the elder of the two (on the ground that conception in his case was earlier in time). तदनेन... बाध्यते—That (opinion of the medical treatises) is set aside by this so far as things to be accomplished (कार्य = साध्य) are concerned. Whatever foundation there may be for the theory of medicine so far as the actual facts (सिद्ध) are concerned, that theory has no Vedic support, while the other theory (जन्मज्येष्ठता) has Vedic sanction (in the मुन्रह्मण्या) and the support of Manu. Therefore wherever Vedic and smārta rites are to be performed for securing unseen results the medical theory has to be discarded. मासेन...भवतीतिवत्—the author cites an example where there is कार्यारी बाध. In the Smrtis it is often said that, if a Brāhmana does this or that act, he becomes a S'ūdra in three days or a month &c. Compare

'त्र्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविकयात् ।' विसिष्ठधः सू. II. 27 and मनु॰ X. 92. These words do not mean that, so far as things prescribed to be done by persons who are born Brāhmaņas are concerned, he ceases to be a Brāhmaņa. All that these words mean is the accomplished fact that he has incurred blame and sin by doing acts fit for S'ūdras and has fallen from his high estate. But so far as future actions are concerned (i.e. so far as कार्यांश goes) he must still perform the acts fit for ब्राह्मणड. Compare तन्त्रवार्तिक (p. 7) 'तस्मात् पूर्वेणैव न्यायेन वर्णविभागे व्यवस्थिते मासेन शूद्रो भवतीति एवमादीनि कर्मनिन्दावचनानि, अथवा वर्णत्रयकर्महानिप्रतिपादनार्थानीति वक्तव्यम्'. Mandlik translates तदनेन...बाध्यते as 'that is set aside by the above texts in the matter now under discussion' (p. 42). But this is not right as the above remarks will show. Mandlik read मासेन शुद्धिभेवतीति, but this reading cannot well be construed with the preceding. The quotation from the तन्त्रवार्तिक shows that नीलकण्ट is simply quoting from it. द्यौ...र्ययात्—then two foetuses come into existence and the birth (स्ति:) is in the reverse order of the entrance ( of the seed). यत्त...बाध्यते—It has to be noted that these words (द्वी... र्ययात्) do not occur in the भागवत, but in the comment of श्रीधर on the भागवतपुराण III. 17. 18 ( प्रजापतिनीम तयोरकार्षीयः प्राक् खदेहाद्यमयोरजायत । तं वे हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजायन्तं हिरण्याक्षमसूत सामतः ॥ ). The words of श्रीधर are 'अयं भावः। यदा हि गर्भाधानसमये योनिपुष्पं विशद्वीर्य द्विधा विभक्तमादिपश्चाद्भावेन प्रविशति तदा यमो भवतः । तयोश्च पितृतः प्रवेशक्रमो विपर्ययेण मातृतः प्रसृतिः । यदा विशेद् द्विधा भूतं बीजं पुष्पं परिक्षरत्। द्वौ तदा भवतो गर्भौ स्तिर्वेशविपर्ययात्॥ इति पिण्डसिद्धिस्मरणात्।'. हिरण्याक्ष and हिरण्यकशिपु were twins, the first born was हिरण्यकशिपु who is declared to be the younger. पुरा...दर्शनात्— This is an interesting remark. The rule is 'श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः खस्य च त्रियमात्मनः । सम्यक्संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम् ॥' याज्ञ. I. 7, on which the मिता॰ says 'एतेषां विरोधे पूर्वपूर्वस्य बलीयस्त्वम्'. Therefore आचार opposed to स्मृति is to be set aside. देशाचार...पूर्वोक्तमेव—Compare for a close correspondence the

निर्णयसिन्धु (III. पूर्वार्ध) 'देबलः-यस्य जातस्य यमयोः...ज्येष्ठयं प्रतिष्ठितम्। भागवते तु द्वौ...विपर्ययादित्युक्तेः पश्चाद्रत्पन्नस्य ज्यैष्ट्यमुक्तम् । अत्र देशाचारतो व्यवस्था। पूर्वमेव तु युक्तम्। गर्भाष्टमे इत्यादौ विशेषनिर्देश एव गर्भग्रहणं नान्यत्र। अन्यथा तद्वैयर्थ्यात् ।'. अयं...पाठात्—This was a very valuable principle laid down very early. When the usages that were once prevalent became obnoxious to the sense of the whole community, they were relegated to bygone ages and passages of the Vedas and Smrtis laying down such usages were said to have reference to past ages and not to the present kali age. Compare मिता॰ (on याज्ञ. II. 117) 'अयं विषमो विभागः शास्त्रदृष्टस्तथापि लोकविद्विष्टत्वान्नानुष्टेयः । अस्वर्ग्य लोकविद्विष्टं धर्म्यमप्याचरेन तु इति निषेधात्। यथा महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायो-पकल्पयेदिति विधानेपि लोकविद्विष्टत्वादननुष्टानं यथा वा मैत्रावरुणीं गां वशामनुबन्ध्या-मालभेतेति गवालम्भनविधानेपि लोकविद्विष्टत्वादननुष्टानम् । उक्तं च । यथा नियोगधर्मो नो नानुबन्ध्यावधोपि वा । तथोद्धारविभागोपि नैव संप्रति वर्तते । इति ।' The last verse is attributed to the संग्रहकार in the स्मृतिच॰ (व्य. p. 266). निर्णातं ...साभिः—The last section of the समयमयूख deals with कलिवर्ज्य, where the following verse is quoted from the आदित्यपुराण 'ऊढायाः पुनरुद्वाहं ज्येष्ठांशं गोवधस्तथा । कलो पश्च न कुर्वीत भ्रातृजायां कमण्डलुम् ॥ ज्येष्टांशं विषमभागम्'.

Page 98, line 6—page 99, line 6. हावंशो—According to the वीर॰ this can only apply to the self-acquired property of the father. 'पित्रा पुत्रेभ्यः स्वार्जितधनविभागं ददता स्वयमंशह्यं प्राह्ममिलाह नारदः। हावंशों &c.' (p. 566); while the दायभाग holds that it applies also to partition of ancestral estate by the father during his life-time. 'तेन पैतामहधनेपि कालह्यं तत्र यदा पितेवेच्छातः पुत्रान् विभजति तदा पैतामहधनाद् भागद्वयं स्वयं गृह्णीयात्। जीवहिभागे तु पिता गृह्णीतांशह्यं स्वयम्—इति वृहस्पतिना द्वावंशो—इति नारदेन चाविशेषेण प्रतिपादनात्' दाय॰ (p. 62). इदं...परम् this text (of नारद) relates to one having an only son. नील॰ quotes the मदनरत्न in support of this view. The विवादर-दनाकर (p. 465) quotes the same text of शङ्कालिखत in support of the same view and then (p. 466) remarks

'पारिजातस्तु एकपुत्रः ज्येष्ठपुत्रः (श्रेष्ठपुत्रः?) इत्याह । भाष्यकारस्तु पुत्रशब्दं न पठितवान् । यद्येकाकी स्यादिति पठितवान् । यद्येकाकी पक्षीविरहितोपि स्यात्तदा-प्यंशद्वयं गृह्णीयात्'. The view of पारिजात was that एकपुत्रः in the sūtra of शङ्खलिखित meant one having a son possessed of excellent qualities.' The work called पारिजात seems to be व्यवहारपरिजात. वीर॰ (p. 566) says 'व्यवहारपारिजातकार इदं वचनमेवं व्याचष्टे । एकशब्दोत्र श्रेष्ठवाची । तथा च यदि पुत्रो गुणवत्तया धनार्जनशक्तदा तेन सह विभागे पित्रांशद्वयं प्राह्ममिति'. जीमूतवाहन takes एकपुत्र (rather desperately) as एकस्य पुत्र: and explains it as meaning औरस (and not क्षेत्रज who is द्विपितृक). 'एकस्य पुत्रः एकपुत्रः । न पुनरेक एव पुत्रो यस्येति बहुव्रीहिः । तस्यान्यपदार्थप्रधानस्वेन षष्टीत-त्पुरुषाद्दुर्बलत्वात् । एकपुत्रश्वीरसः । तथाविधस्य पितुर्भागद्वयम् । न तु क्षेत्रजस्य पितृत्वेपि । तत्र स्यात्सदृशं स्वाम्यमिति वचनात् । क्षेत्रजपित्रभिप्रायमेव वर्णनीयम् । क्षेत्रजो हि द्विपितृकः ।' दाय॰ (p. 81). सममंशित्वं—जीमृतवाहन says that this does not mean that their shares are equal but that the father cannot give more or less at his choice when dividing during his life-time (as he can with regard to self-acquired property). 'न च खेच्छया खोपात्तधनवत्रयूनाधिकविभागं दातुमहिति। न पुनरंशः सम इति तस्यार्थः' दाय० (p. 78). भूर्या पितामहोपात्ता—see above (p. 121) for explanation. On निबन्ध the सरस्वतीविलास says (para 214) 'निबन्धो नाम नैगमादि-पण्यस्थले एकैकस्मिन् पण्ये प्रतिदिनं प्रतिमासं वा इयत्पण्यमेतस्य जीवनार्थं दातव्यमिति राजामात्यप्रधानपुरुषाधिकृतो निबन्ध उच्यते ।'; अपरार्क 'निबन्धो नामास्मिन्भागे प्रतिक्षेत्रं प्रतिगृहं चैतावद्धनममुष्मे देयमिति'. न्यूनाधिक—A. partition of sons divided by giving them less or more is declared, if according to the s'astras, to be valid when made by the father. The idea is that the only unequal partition is that allowed by मनु as regards उद्घारविभाग; if the father abides by that rule and does not whimsically give such shares as he pleases, then that partition must be upheld. 'असौ न्यूनाधिकविभागो यदि धर्म्यः शास्त्रोक्तो भवति तदासौ पितृकृतः कृत एव न निवर्तते इति मन्वादिभिः स्मृतः। अन्यथा तु पितृकृतोपि निवर्तत इत्यमित्रायः।' मिता॰. जीमृतवाहन does not restrict it to उद्घारविभाग and takes the plain meaning of the line 'खार्जित-

धनात्तु यावदेव प्रहीतुमिच्छिति तावदेव गृह्णीयात् । पुत्राणां तु पितामहधनाद्विंशोद्धारं दत्त्वाऽदत्त्वैव वा विभजेत्स्वोपार्जितधनात् पुनर्गुणवत्त्वेन संमानार्थं बहुकुदुम्बत्वेन वा भरणार्थं, अयोग्यत्वेन वा कृपया, भक्तत्वेन वा प्रसन्नत्याधिकदानेच्छुर्न्यूनाधिकविभागं कुर्वेन् धर्मकारी पिता । तदाह याज्ञवल्क्यः न्यूनाधिक॰ दाय॰ (pp. 88–89). पित्रेव...प्रभुः—This verse confers absolute power on the father to give what he likes to the sons and therefore नील॰ following the आदिल्यपुराण quoted above (p. 141) says that it refers to a past age. The दायभाग takes it as referring to the self-acquired property of the father.

Page 99, lines 7—13. न दत्तं...श्रञ्जरेण वा— 'भर्त्रादिप्रहणमुपलक्षणं च वक्ष्यमाणस्त्रीधनशून्या इत्यर्थः' वीर० (p. 560 ).  $\mathbf{A}\mathbf{s}$ regards विषमविभाग the मदनपारिजात remarks 'यदा तु पिता ज्येष्ठं वा श्रेष्टभागेनेत्याद्यक्तप्रकारेण विषमविभागं करोति तदा पत्नीनां श्रेष्टादिभागा न सन्ति किं तु श्रेष्ठादिभागोद्धारे कृते यदविशष्टं समुदितद्रव्यं तस्मात्समानांशान् पत्रयो लभनते' (p. 663). The wives also were entitled to certain special deductions. 'यथाहापस्तम्बः परीभाण्डं च गृहेलंकारो भार्याया इति' मिता॰ (which combines आप. ध. सू. II. 6. 14. 8-9 in Buhler's edition). 'दषदुल्लखलमुसलसूर्पादि परीभाण्डमित्युच्यते' मद॰ पा॰. दत्ते तुsupply स्त्रीधने. अर्ध प्रकल्पयेत्—these words are used with reference to आधिवेदनिक (given on supercession by the husband marrying a second wife) स्त्रीधन. But it is relied upon here by analogy. अर्घ does not mean an exact half, but a portion. 'अर्धशब्दश्वात्र समविभागवचनो न भवति अतश्व यावता तत्पूर्वदत्तमाधिवेदनिकसमं भवति तावद्देयमित्यर्थः' मिता॰ (on याज्ञ II. 148). अंशाधिकधनायाः—whose स्त्रीधन exceeds the share to be given to the son.

Page 99, line 14—page 100, line 16. अनीहमानस्य who does not desire (a share in paternal wealth). दाय... भावम् absence of the desire to take a share. किचि... किया separation should be effected by giving a trifle. किचि... निवृत्त्यर्थम्—the giving of a trifle is (ordained) for preventing his sons from claiming (later on) a share in the heritage. It serves as a sign or proof of separation.

19 [Notes on Vyavahāramayūkha]

The मिता o says 'यत्किंचित् असारम् । पृथक् किया विभागः कार्यः पित्रा । तत्पुत्रादीनां दायजिघृक्षा मा भूदिति.' माताप्यं...हरेत्—'अत्रापि न दत्तं स्त्रीधनं यासां भर्त्रा वा श्रञ्जरेण वा इति, तथा दत्ते त्वर्धे प्रकल्पयेत्—इत्येतद्वाक्यद्वयं योज्यं समानन्यायत्वात्प्रतिषेधाभावाच्च' मद. पा. (p. 664). मातरः पुत्रभागा ---नन्दपण्डित explains 'यजातीयस्य पुत्रस्य यो भाग उक्तस्तदनुसारेणैव तजातीया माताप्यंशं हरेत्। ब्राह्मणी चतुरोंशानाहरेत् क्षत्रिया त्रीन् वैश्या द्वौ शूद्रैकमिति'. अधना—one who has no स्त्रीधन of her own. सापन्नमातुः—The वीर॰ sets out the views of writers that are against giving a share to the step-mother who is sonless. 'अत्र (पितुरूप्वे विभनतामित्यत्र ) मातृपदस्य जननीवाचकत्वान्नापुत्रसपल्लमातृपरत्वमपि । सक्र-च्छुतस्य मातृपदस्य मुख्यगौणोभयार्थत्वानुपपत्तः' वीर॰ (p. 578). Then the वीर॰ sets out the opposite view of the मिता॰ and the मदनरत्न 'जननीम्रहणमपुत्राणामपि मातृसपत्नीनामुपलक्षणं पितामहीनां च । असुताश्व पितुः पत्नय इत्यादिन्यासवचनादिति ।' (p. 579). The वीर॰ seems to be inclined to the former view, yet it says 'यदत्र युक्तं तद्प्राह्यमिखलमधिकेन' (580). असुताश्च—अपरार्क remarks that this refers to a case where no स्नीधन has been given. 'अदत्तस्त्रीधनविषयमेतत्' (p. 731).

Page 100, line 17—page 102, line 6. अनेक... कर्पना—Among (sons) by different fathers, the assignment of shares is according to the fathers. तेषां...संख्या the division takes place by the number of the fathers only and not by the number of the sharers. In the case taken in the text, there are six sharers. Each does not take one-sixth, but the only son of one brother takes one-third, the two sons of another brother take one-third and the three sons of the third take the remaining one-third. This is what is known as division per capita). If out of three brothers one dies leaving sons, the two brothers, each, take one-third and the sons of the deceased brother take one-third. 'यग्प पैतामह इन्ये पौत्राणां जन्मना खत्वं पुत्रेरविशिष्टं तथापि तेषां पितृहारेणेन पैतामहक्क्ये

विभागकल्पना । • • तथा केषुचित्पुत्रेषु ध्रियमाणेषु केषुचित्पुत्रानुत्पाद्य विनष्टेषु अयमेव न्यायो ध्रियमाणाः खांशानेव लभन्ते नष्टानामपि पुत्राः पित्र्यानेवांशाँ स्नमन्त इति वाचिनकी व्यवस्था।' मिता॰. जीवनं—here means 'a share of the heritage.' 'जीवनं दायधनम्' स्मृतिच॰; 'जीवनं भागः' वीर॰ (p. 573). लभेतांशं—'स कीदृशं भागं लभत इत्यपेक्षिते आह पित्र्यमंशमिति' वीर॰. This expresses the same idea as 'अनेकपितृ॰.' तत्युत:—from the context this means 'the son of the grandson of the man whose wealth is to be divided'. Suppose A has two undivided sons, B and C. B dies undivided, leaving a son D and then A dies. Even if C has several sons, D on a partition will get half the property and C and his sons the other half. If D dies undivided, leaving a son E, the latter will get on a partition one half of the property of A, his great-grandfather. निवृत्तिः... भवेत beyond this (i. e. the great-grandson) there is a cessation (of the right to share in property) i.e. the son of the great-grandson is not entitled to share, when the propositus dies leaving a son or a grandson or a greatgrandson. This text of काल्यायन is the foundation of the doctrine of the मिताक्षरा that पुत्र means son, grandson and great-grandson in matters of inheritance and succession. प्रपौत्र...लभते—This will be made clear by a diagram.

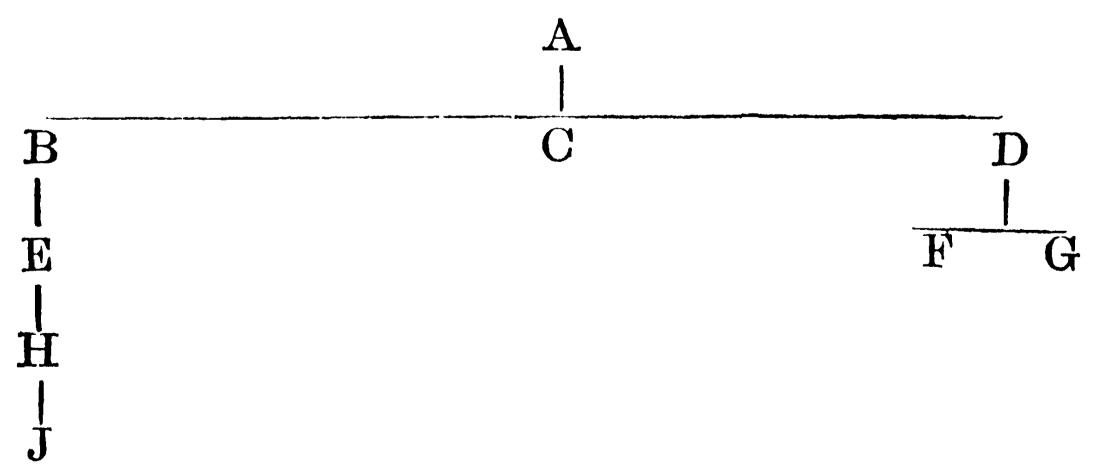

Suppose that A is the original owner having three undivided sons, B, C, D and suppose that B, his son E and grandson H die in the lifetime of A and then

A dies. In this case J, being the son of the greatgrandson of A, will not get any share and C and D and the latter's sons will divide the property of A. But if when A dies, C, D and the latter's sons are dead and J is the only descendant left, he will take. इदं ...संस्थपरम्— This text of काल्यायन (viz. निवृत्तिः परतो भवेत्) does not refer to those who are undivided, but to those who (being once divided) are re-united. Why नीलकण्ड says so, it is difficult to understand. The वि. चि. (p. 131) says 'इदं सहवासपरम्'. कात्यायन distinctly starts with the words 'अविभक्तेनुजे' and there is nothing to show that the topic has changed to reunited coparceners. The only reason, that can be advanced, is that नील॰ takes the following text of देवल to refer to re-united coparceners on account of the word भ्यः (again) occurring therein, which requires a previous partition and that the words आ चतुर्थात् (in देवल) and निश्कतिः परतो भवेत् (in कात्यायन) mean the same thing and must be deemed, therefore, to refer to the same topic. This interpretation of देवल's verse is forced and further it is irrelevant in this place, as दाय has already been defined to be 'असंस्छं विभजनीयं धनं दायः' and in दायविभाग we should have nothing to do with re-union. अविभक्तविभक्तानां—who being once undivided became divided (आदौ अविभक्ताः पश्चात् विभक्ताः तेषां). सह वसतां—who began to live together (who reunited). आ चतुर्थात् up to the fourth in descent (including the propositus). The plain meaning of the verse, however, is 'of kinsmen, undivided or divided, and dwelling together, partition again takes place &c'. Those, who are undivided, dwell together. Those, who became divided, may again dwell together (by reunion). सह वसतां—has thus two senses. अविभक्ताः विभक्ताश्च (इन्द्र). This is the meaning proposed by the विवादरत्नाकर and the वीर. 'अविभक्तानामेव वा विभक्तानां सहवसतां संस्रष्टानां वा पुनर्विभागो भ्रातृतत्सुततत्सुतपर्यन्तमेव तत्स्रताचतुर्थानिवर्तते इति' वि. र. p. 482; 'बीजिचतुर्थमिन्याप्य दायभाग

इलार्थः । विभक्तानामपि संसर्गादिना सहवासे सतीयं व्यवस्था वसतां सहेति वचनात्।' वीर॰ p. 573. इदं च...परम्. This refers to those living in the same country. On the verse of बृहस्पति quoted below वि. चि. remarks 'इदं तु देशान्तरागतविषयम्' (p. 132). The वि. र. (p. 541) remarks on ऋणं लेख्यं गृहं 'यत्त्वाचतुर्थादविभक्त-विभक्तानामित्यादि देवलोक्तानियमः स सहवासादौ अयं तु दूरदुर्गमवासादावित्यविरोधः'. पश्चमादि:—the fifth in descent from the propositus (i.e. the son of the great-grandson of the propositus). चिर...सः though gone abroad for a long time, he takes his share when he returns. The स्मृतिच॰ (व्य. p. 308) understands this verse to refer to a man coming after a partition has taken place. गोत्रसाधारणं—understand देशं after this. गोत्रसाधारणं त्यक्त्वा-'सर्वसहवासिनिवासदेशमुत्स्रज्य' स्मृतिच॰ ( व्य. p. 307 ). मन्म...ज्ञाने on his birth and family name being ascertained. देशान्तरप्रक्रमेण when the matter of discussion is residence in a foreign country.

Page 102, lines 7—14.—एकजाताः born of the same (father). समाना...या who are equal in caste and number. When the sons are of the same caste and equal in number, no difference will result as to the share of each son whether there be a division with reference to the mothers or without. But the texts speak of division through the mothers simply to give prominence to them. 'अत्र जातिसंख्यया साम्ये सापत्नानामि भागविशेषः खरूपकृतो नास्तीति मातृभागत्वविधानं मातृप्राधान्यपरमेवेति नायं पुत्राणां विभागः कि तु तन्मातृणामित्युद्दिश्य विभागः कर्तव्य इत्यत्र तात्पर्थम्।' वीर॰ p. 576; see दाय॰ p. 103 for the same view. प्रस्युदाहरणं opposite example.

Page 102, line 15—page 104, line 5.—विजाती... वल्क्य:—याज्ञ declares the mode of partition among sons by different classes (of mothers). क्रमजः according to the order (of the castes to which the wives belong). A ब्राह्मण could marry a woman belonging to any one of the four castes (though मन and याज्ञवल्क्य both declaim against

marrying a S'udrā wife), a क्षत्रिय could marry a woman of the same caste or of the वैश्य or श्रद्ध caste. श्रद्धैव भार्या श्रद्धस्य सा च स्वा च विशः स्मृते । ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाप्रजन्मनः ॥ मनु॰ III. 13. The मिता॰ explains the verse 'ब्राह्मणेन ब्राह्मण्यामुत्पन्ना एकैकशश्चतुरश्चतुरो भागाँह्रभन्ते । तेनैव क्षत्रियायामुत्पन्नाः प्रत्येकं त्रींस्रीन् भागान् लभन्ते । वैश्यायां द्वौ द्वौ श्रद्वायामेकमेकमिति । क्षत्रजाः क्षत्रियोत्पन्नाः वर्णश इत्यनुवर्तते । यथाक्रमं त्रिद्वयेकभागाः क्षत्रियेण क्षत्रियायामुत्पन्नाः प्रत्येकं त्रींस्त्रीन् भागाँह्रभन्ते वैश्यायां द्वौ द्वौ श्रद्वायामेकमेकम् । विङ्जाः वैश्येनोत्पन्नाः अत्रापि वर्णश इत्यनुवर्तते । यथाक्रमं द्वयेकभागिनः वैश्येन वैश्यायामुत्पन्नाः प्रत्येकं द्वौ द्वौ भागौ लभन्ते । शुद्रायामेकमेकम् । शुद्रस्यैकैव भार्येति भिन्नजातीयपुत्राणामभा-वात्तत्पुत्राणां पूर्वोक्त एव विभागः' मिता . न प्रतिप्रह...सुताय वै land obtained by acceptance (of a gift) should not be given to the son of a Ksatriya woman or of other (wives of the Vais'ya or S'ūdra caste). This contains an exception to the general statement that the sons of all wives of whatever caste are entitled to a share. From this it follows that when land is acquired by a Brāhmaṇa by sale or other means (than gift) his sons from a क्षत्रिय or वैश्य wife would take their proper share in it. 'प्रतिप्रह्महणादुपायान्तर-प्राप्ता तु देयैव' अपरार्क. As regards a son born of a S'ūdra woman from a member of anyone of the three higher castes the rule is stated in the verse ग्र्यां &c. ग्र्यां—This verse is ascribed to बृहस्पति in the दायभाग. न भूमे ... हित he is not entitled to a share of land (whether acquired by gift or sale or in any other way). इन्यस्य of money and other movable property. अपरिणी...लभते—the son of a S'ūdrā not married (to a man of the three higher castes) does not get a share even of money (i.e. he is not entitled to a share even in chattels). In support of this नील॰ cites the verse ब्राह्मण &c. This verse contains a sweeping rule against the son of a S'ūdrā taking a share in the inheritance. The preceding verse (यद्यपि स्यात्त सत्पुत्रोप्यसत्पुत्रोपि वा भवेत्। नाधिकं दशमाइद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः॥) laid down that the son of a S'ūdrā from a द्विजाति was in no

case to get more than one-tenth of the inheritance whether the father had a son or not from a द्विजाति woman. The two rules are thus in conflict. कुन्न suggests an option (that if श्रहापुत्र has good qualities he may get one-tenth, but if otherwise nothing at all). 38% further says that the exclusion applies to the son of a S'ūdra female not married to a द्विजाति (but only kept by him). 'अथवा अनूह-श्रद्धापुत्रविषयोयं दशमभागनिषेधः' कुल्लूक. नीलकण्ठ follows this latter interpretation of कुलूक. The मिताक्षरा and अपरार्क interpret this verse differently. They say that this refers to a case where the father has already out of favour given something to the son of a S'ūdrā, but that where there is no such gift, the যুরাণুর does get his proper share (viz. one, according to याज्ञ॰ II. 125). On this interpretation the verse refers to the son of a married S'ūdrā and not to अपरिणीतश्द्रापुत्र as नील says. 'यत्पुनः, ब्राह्मणक्षत्रियविशां • इति तदिप जीवता पित्रा यदिप शुद्रापुत्राय किमिप प्रदत्तं स्यात्ति षयम् । यदा तु प्रसाददानं नास्ति तदैकांशभागित्यविरुद्धम्' मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 125); 'यत्तु स्मरन्ति—ब्राह्मण॰ इति तत्पितृप्रसादलब्धे धने सति विभागं प्रतिनिषेधति । अन्यथा श्र्द्रापुत्रं प्रति विभागविधिरनर्थकः स्यात्' अपरार्क. The दायभाग (p. 219) agrees with the मिता here. वीर refers to this conflict of views and sides with the मिता. 'यतु ब्राह्म. इति मनुवचनं तिपतृप्रीतिदत्तधनसद्भावविषयमिति दाक्षिणात्याः । निर्गुणापरिणीत-शहापुत्रविषयमिति तु पौरस्त्याः । तन्मन्दम् ।' (p. 596). मेधातिथि in his भाष्य on this verse quotes a text of शङ्क 'न शूद्रापुत्रोऽधंभागी। यदेवास्य पिता दद्यात्स एव तस्य भागो गोमिथुनं त्वपरं दद्यः।' and remarks 'विभागकाके श्रातर इति वाक्यशेषः'. His own opinion is 'न रिक्थभाग् द्विजातीनां श्रद्रापुत्रः। किं सदा। नेत्याह। यदेवास्य...भवेत्। ...अन्ये त्वनूढायाः राद्रायाः पुत्रस्येमं विधिमिच्छन्ति।'. लभेत जीवनं—he should be given maintenance (if he is obedient and of excellent qualities). शेषं the rest. Both the दायभाग and the विवादचिन्तामणि say that this verse refers to a son born of a S'ūdrā not married to the man (of the three higher castes). 'वर्तनोचितक्रण्याद्यर्थे किं विद्यातव्यमित्यर्थः । निर्गुणस्यान्तेवासिविधिना वृत्तिमूलं

भक्तादिकं पादशुश्रूषया देयम्। यचाह मनुः यं ब्राह्मणस्तु शुद्रायां० तदपरिणीत-श्रद्वापुत्रविषयम् ।' दाय॰ (p. 220); 'अनपत्यस्य पितुस्त्रेवर्णिकपुत्रश्र्न्यस्य सपिण्डाः संनिहितास्तदभावे व्यवहिता अपि । इदं चानू दाश्रद्वापुत्रपरं, अपरिगृहीत-स्त्रीत्यधिकारात्।' वि. चि. (p. 145). वृत्तिमूलं—provision for maintenance. प्रतिलोमा:—These were mixed castes, born of a woman of higher caste from a man of a lower caste. हरदत्त explains 'प्रातिलोम्येन जातानां सूतादीनामपि गुणोत्कृष्टानां शुद्रापुत्रवत् श्रुत्तिमूलं दातव्यमिति.' Vide 'प्रतिलोमास्तु स्तमागधायोगवकृतवैदेहकचण्डाळाः । ब्राह्मण्यजीजनत्पुत्रान्वर्णेभ्य आनुपूर्व्याद् ब्राह्मणसूतमागधचण्डालान् ।' गौ. ध. सू. IV. 15-16. श्रद्रेणापरि॰—In the preceding the author dealt with a son born of a S'ūdra female not married to a द्विजाति. जातो...भागिकम्—In this there are two propositions; (I) the illegitimate son of a S'ūdra from a dāsī gets a share during his father's lifetime if the father so chooses; (II) after the father's death, the legitimate sons of the S'ūdra should make the illegitimate son the receiver of a half share. As the word श्रद्रेण occurs in this verse, it follows that a son, born of a दासी from a द्विजाति, cannot get a share even if his father desires to give him, nor can he get a half share after the father's death. From the remark of नील॰ 'श्रूहेणापरिणीतायामुत्पन्ने' it appears that नील॰ thought that दासी meant 'a woman not married' (to the man from whom the son was born ). The word दासी has a somewhat vague import. It does not necessarily mean 'a female slave.' याज्ञ (II. 290 अवरुद्धामु दासीषु भुजिष्यामु तथैव च। गम्यास्विप पुमान्दाप्यः पञ्चाशत्पणिकं दमम्॥) seems to distinguish between a दासी in general and a दासी who is अवरदा (in the exclusive keeping of a man). A person male or female became a दास or दासी in seven ways according to मनु 'ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः कीतदित्रिमा । पैत्रिको दण्डदासश्च सप्तेते दासयोनयः ॥ मनु० 8.415. ध्वजाद्वत is one who is made a captive in battle. भक्तदासः who serves another for food. दण्डदास who becomes so by way of punishment for debt &c. नारद enumerates fifteen kinds of dāsas. Very often ग्रह and दास were

synonymous. Compare मनु॰ 8.413 'शूद्रं तु कारयेद्दास्यं कीतमकीतमेव वा। दास्यायैव हि सृष्टोसौ ब्राह्मणस्य स्वयम्भुवा।।. The दत्तकमीमांसा (p. 71) says 'कीता या रमिता मूल्यैः सा दासीति निगद्यते। तस्यां यो जायते पुत्रः दासपुत्रस्तु स स्मृतः ॥'. अर्धभागिकम्—The idea is that the दासीपुत्र gets half of what each legitimate son gets. If a शूद has one legitimate son and a दासीपुत्र, the legitimate son gets two thirds and the दासीयुत्र one-third. If there are two legitimate sons and one दासीपुत्र, then each legitimate son gets two fifths and the दासीपुत्र gets one-fifth. This is the meaning according to the मिता॰, परा. मा., विवादरत्नाकर, वीर॰. नापि पुत्राद्यभावे सर्वम्—This refers to the line अश्रातृको हरेत्सर्व दुहितृणां सुतादते॥' याज्ञ॰ II. 134. If there are no sons born of a wedded wife, then the दासीपुत्र takes the whole inheritance in the absence of the daughter's son. This has been interpreted to mean if there be no daughter or daughter's son, he takes the whole; if the daughter or daughter's son exists, the दासीपुत्र becomes the recipient of a half share' (as above). 'यदि परिणीतादुहितरस्तत्पुत्रा वा न सन्ति। तत्सद्भावे तु अर्धभागिक एव दासीपुत्रः। अत्र च शृद्धप्रहणाद् द्विजातिना दास्यामुत्पन्नः पितुरिच्छयाप्यंशं न लभते नाप्यर्धं दूरत एव कृत्स्नम् । किं तु अनुकूलश्रेजीवनमात्रं लभते।' मिता. But the मिता does not say what is to happen, if a श्रद dies leaving a widow and a दासीपुत्र. The idea probably is that the दासीपुत्र excludes the widow. The बालंभट्टी makes this clear 'तथा च तेषामन्यतमसत्त्वे जीवित्यतृकविभागे तदिच्छया तत्समांशभागित्वम् । मृतिपतृकविभागे तूक्तमेव । एवं दुहितृदौहित्रसत्त्वेपि । एवं पत्नीसत्त्वेपि पुत्रपौत्रदुहितृदौहित्राणामभावे सर्वप्राहित्वम्'.

Page 104, line 6—page 105, line 12—विम... पित्र्यमेव—the son, born to a person after partition, takes only the father's (share). हरदत्त explains Gautama's sūtra 'यस्तु विभागावूर्ध्व जातः पुत्रस्तस्यामन्यस्यां वा भायीयां स पित्र्यमेव गृहीयात् । विभागावूर्ध्व पित्रा यदर्जितं विभागकाले वा गृहीतं तदेव भजेदल्पं प्रभूतं वा।'. अनीशा...स्मृताः—those born before (partition) are declared to have no right over it. धने—as regards

20 [ Notes on Vyavahāramayūkha ]

property. परस्पर...कियाम् they are independent of each other except as regards impurity (on death) and the offering of libations of water. ऋण...देयम् If there be only debts (i. e. if the father dies without leaving any assets, but leaves only debts and there is a son born after partition), the son born after partition need not pay off the debts unless he is allowed to take a share from those who are already separated from the father. The reason is contained in the verse of याज्ञ (II. 51) 'रिक्थमाह ऋणं दाप्यः' (one who, receives the heritage, should be made to pay the debt). This verse is quoted and explained in the title called ऋणादान (p. 186 text). कस्मि... विभाग: —If the father (after partition) re-united with any one (of those that separated) then the son born after partition divides with him (after the father's death) the property of the father. पितृ...समुत्पन्ने—If at the time of partition after the father's death, the mother (of the sons separating), or their step-mother or the wife of a deceased brother was pregnant but the fact was not evident (at the time of partition) and a son was born afterwards. विभक्तेषु—supply पुत्रेषु. विभागभाक् is explained by the मिता॰ as 'विभज्यते इति विभागः पित्रोर्विभागस्तं भजतीति विभागभाक्। पित्रोरूर्धं तयोरंशं लभते इत्यर्थः।'. The मिता॰ thus makes this verse applicable to a case where there was partition in the father's lifetime when the father's wife was pregnant but that was not evident and when after partition the father dies and then a posthumous son is born; while the मयूख applies it to the case of a posthumous son born after a partition which took place after the father's death. The वीर॰ (p. 599) follows the मिता॰; while नील॰ seems to follow the स्मृतिच॰ and the वि. र. (p. 539). 'पितुरूर्वम-विस्पष्टगर्भायां त्रातृषु परस्परं विभक्तेषु पश्चात्सुतो यो जातः स विभागभाक् । भाग एव विभागोंश इति यावत् । सर्वस्माद् विभक्तधनादुद्धृतभागभागीति यावत् ।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 307). As regards one born of an असवर्णा,

the मिता॰ says 'असवर्णायामुत्पन्नास्तु खांशमेव पित्र्याह्रभन्ते'. पितृविभक्ताः those who became separate from their father. If evident pregnancy was ignored, then the partition became null and void. 'स्पष्टगर्भायां तु विभाग एव नास्तीति प्रकाशकारः' वि. र. p. 539. इदं... ज्ञेयम्—This mode (of taking something from each brother's share and giving it to the son born after partition) must be understood to be applicable to the shares after taking into consideration the outgoings (रेक) and incomings (सेक). रेक means व्यय or अपचय and सेक means आय or उपचय. Whatever the brothers spent properly from their shares in discharging debts or on necessary family purposes must be deducted and whatever additions were made to their respective shares must be calculated in arriving at a decision as to what was to be given from each brother's share to the son born after the brothers separated after their father's death. On this point नील॰ cites याज्ञ॰. दश्यात्—भ्रातृभिर्गृहीताद्धनात्. वा is emphatic (अवधारणे). तस्य (पितरि प्रेते भ्रातृविभागसमयेऽस्पष्टगर्भायां मातरि भ्रातृविभागोत्तरकालमुत्पन्नस्य ) विभागः. आय...तात् ( दृश्यात् धनात् ) that has been correctly ascertained after making allowance for income added and for expenditure. The मिता॰ remarks 'प्रातिस्विकेषु भागेषु तदुत्थमायं प्रवेश्य पितृकृतं चर्णमपनीयावशिष्टेभ्यः स्वेभ्यो भागेभ्यः किंचित् किंचित् उद्भव्य विभक्तजस्य भागः स्वभागसमः कार्यः'. The मयुख explains दश्यात् as 'what exists (at the time of the birth of the brother born after partition); while the mail takes it to mean 'the share taken by each brother at partition'. तत्सत्त्वे तु—The text of विष्णु is silent about आय and व्यय, while याज्ञ॰ is explicit. Though विष्णु is silent he means the same thing as याज्ञ. This is the idea of नील॰ in the words इदं च ... होयं तत्सत्त्वे तु &c. The same rule applies where one of the brothers died, then a partition took place and subsequently a son was born to the deceased brother's wife (the fact of her pregnancy not

being evident at the time of partition). But where pregnancy is evident, brothers should wait, as laid down by बसिष्ट.

Page 105, line 13—page 106, line 7.—असंस्कृताः whose संस्कारs (purificatory ceremonies) have not been performed. यवीयसः—This is irregular; it should be यवीयांसः. Therefore नील॰ remarks that the absence of न and of the lengthening of the sa are after the manner of the  $Vedic\ language.\ Vide\ 'उगिदचां\ सर्वनामस्थाने<math>s$ धातोः' पा. VII.1. 70. and 'सान्तमहतः संयोगस्य' पा. VI. 4. 10. पैतृका...द्धनात् from the paternal wealth which is common to all. गौ. ध. सू. enumerates forty संस्कारड (vide VIII. 14-22). They are गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल, उपनयन, चत्वारि वेदव्रतानि, स्नान (i.e. समावर्तन), विवाह, पश्चमहायज्ञ, सप्तपाकयज्ञसंस्थाः, सप्तहविर्यज्ञसंस्थाः, सप्तसोमसंस्थाः. मनु, याज्ञवल्क्य and other writers give a smaller number. The संस्कारs were intended for purification. 'एवमेनः शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम् । तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥'याज्ञ I. 13. The संस्कारङ specially intended in the text of बृहस्पति are उपनयन and विवाह in the case of males, विवाह in the case of females. 'संस्कारा जातकर्माद्या उपनयनान्ता विविक्षिताः । अवश्यकार्या इत्यभिधानात् । विवाहादिसं-स्कारस्य तु नैष्ठिकादिपक्षान्तरदर्शनात् अवर्यकार्यत्वाभावात् संस्कारशब्दस्य च संकोचोत्र विवक्षित इत्यनवद्यम् । कन्यकानां तु विवाहान्ताः उपनयनरहिताः' स्मृतिच० (ब्य. p 269). This shows that the स्मृतिच॰ did not regard marriage as a necessary samskāra for which money must be spent from the family property. But this is opposed to the meaning of संस्कार and to the dicta of textwriters. नारद says 'येषां न कृताः पित्रा संस्कारविधयः क्रमात् । कर्तव्या भ्रातृभिस्तेषां पैतृकादेव ते धनात् ॥' (दायभागप्र. verse 33). The बालंभट्टी explains असंस्कृताः as 'विवाहान्तसंस्कारैः'. भ्रातृ...लक्षणम्— This is the view of the मदनरत्न 'भ्रातृग्रहणं भगिनीनामप्युपलक्षणमिति मदनरत्नकृता व्याख्यातम्' वीर॰ p. 585. असंस्कृतास्तु याः—This is attributed to व्यास by अपरार्क, परा. मा., वीर॰. असंस्कृतास्त

संस्कार्याः—understand भ्रातरः after this. भगिन्य...तुरीयकम्—This text has caused a great deal of controversy. The plain meaning is that sisters should be got married by the brothers by giving them a fourth of their own share. Two questions arise: whether unmarried sisters are entitled to a share in their father's wealth or only entitled to provision for marriage (the words 'fourth share' being only indicative), and what the meaning of the fourth share is. If there are six brothers and an unmarried sister and if the text meant that each brother should give one fourth of his share, then the result would be that the aggregate received by the sister would exceed what was left to each brother. This is absurd. Hence the meaning is that the total of what the sister gets should be one-fourth of the share of each brother. This would have been further complicated by the fact that a Brāhmana may have sons and daughters from wives of different castes. If he has sons and a daughter from a Brāhmaṇī and also from a Ksatriya woman, the daughter of the Brāhmaṇī would be entitled to one-fourth of the share of each of her brothers born of the Brāhmaņī wife. But the daughter born of the Ksatriya woman would be entitled to one fourth of what her brother born of the Kṣatriya woman would get (and not of what her brother born of the Brāhmanī would get). This is the meaning of the words यज्ञातीया कन्या &c. We saw above that if a man has wives of different castes, the sons of the Brāhmaṇa wife are entitled to four shares, those of the क्षत्रिय wife to three and so on. The मनुस्मृति (9.118) has a similar verse 'खेभ्योंशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युर्भातरः पृथक् । खात्खादंशाचतुर्भागं पतिताः स्युरदि-त्सवः ॥'. The मिता॰ explains 'यदि ब्राह्मणी सा कन्या तदा ब्राह्मणीपुत्रस्य यावानंशो भवति तस्य चतुर्थाशस्तस्या भवति । तद्यथा । यदि कस्यचिद्बाह्मण्येवैका पत्नी पुत्रश्चेकः कन्या चैका तत्र पित्र्यं सर्वमेव द्रव्यं द्विधा विभज्य तत्रैकं भागं चतुर्धा विभज्य तुरीयमंशं कन्यायै दस्वा शेषं पुत्रो गृहीयात् ।...यदा तु ब्राह्मणीपुत्र

एकः क्षत्रिया कन्यैका तत्र पित्र्यं धनं सप्तधा विभज्य क्षत्रियापुत्रभागांस्त्रीश्चतुधा विभज्य तुरीयांशं क्षत्रियाकन्यायै दत्त्वा शेषं ब्राह्मणीपुत्रो गृह्णाति ।'. The मिता • remarks that it is the fourth share that must be given (and not merely some money for marriage) as both Manu and Yājñavalkya distinctly mention the fourth share and there is no reason why those words should be taken as simply indicative and further Manu distinctly lays down the incurring of sin on not giving the share. The same was the view of असहाय and मेधातिथि. भारुचि on the other hand held that unmarried sisters were entitled to as much wealth as would make provision for their marriage and were not entitled in all cases to a definite fourth share. 'भारुचिस्तु—चतुर्भागपदेन विवाहसंस्कारमात्रोपयोगि द्रव्यं विवक्षितम् । अतो दायभाक्त्वमसंस्कृतकन्यानां नास्तीति मन्यते ।' परा. मा. The same is the view of the स्मृतिच॰. There is a passage of विष्णु 'अनूढानां च कन्यानां वित्तानुरूपेण संस्कारं कुर्यात्' cited in स्मृतिच॰ and वि. र. The latter says 'विष्णुवाक्यदर्शनाचतुर्थाशदानमुपलक्षणम् । यावता संस्कारो भवति तावलेव तात्पर्यमिति हलायुधमतम् । युक्तं चैतत् कर्तव्यसंस्कारस्यौ-चित्यात्' वि. र. p. 494. The दाय • says 'यथा याज्ञवल्क्यः असंस्कृतास्तु... तुरीयकम्—भगिनीनां संस्कार्यतामाह नाधिकारिताम् । एवं च बहुतर्धने विवाहोचितधनं दातव्यं न चतुर्थाशनियम इति सिध्यति ।' (p. 114).

Page 106, line 8—page 107, line 10.—It should be noted that the verse following this enumeration of twelve sons is 'पिण्डदों सहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥ सजातीयेष्वयं श्रोक्तस्त्रवेषु मया विधिः ।'. Each succeeding out of the twelve sons took in the absence of each preceding one and this rule applied only when all these were (ascertained to be) of the same caste. The मदनपारिजात says 'यदि हीनवर्णादुत्पन्नास्तदा प्रतिलोमजत्वेन निन्या एवेति विवेचनीयम्'. तत्समः=औरससमः. पुत्रिकासुतः—this word is used in two senses. पुत्रिकायाः सुतः or पुत्रिका एव सुतः The पुत्रिका is defined by वसिष्ठ. गौतम says 'पितोस्सर्जेत्पुत्रिकामनपत्थोमिं प्रजापतिं चेष्ट्रास्पदर्थमपत्यमिति संवाय। अभिसन्धिमात्रात्पुत्रिकत्थेकेषाम्। तत्संशयाभोपयच्छेदश्रातृकाम्।' (28. 16–18). According to some,

a brotherless girl became a putrikā by the mere intention of the father (without any homa or agreement) and one should not marry a brotherless girl through fear of her being a putrikā. This practice of putrikā and the consequent difficulty of finding out husbands for brotherless girls is suggested even in the Vedas. 'अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची' ऋग्वेद I. 124.7; 'अभ्रातर इव योषास्तिष्टन्ति हतवर्त्मनः' (quoted in निरुक्त III. 4 which is अथर्ववेद I. 17. 1 with variations). तृतीयः (पुत्रः) पुत्रिकेव—As the first two enumerated by the वसिष्ठधर्मसूत्र are औरस and क्षेत्रज, the पुत्रिका becomes the third. क्षेत्रज:—is a son begotten on a wife by a sagotra of her husband or another. This was due to the practice of नियोग. गौतमध. सू. says 'अपतिरपत्यलिप्सुर्देवरात् । गुरुप्रसूता नर्तुमतीयात् । पिण्डगोत्रर्षिसंबन्धेभ्यो योनिमात्राद्वा । नादेवरादित्येके । नातिद्वितीयम् ।' (18. 4-8); 'देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया । प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये ॥ विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि । एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथंचन॥' मनु॰ 9. 59-60. On गूडज the मिता॰ says 'भर्तृगृहे प्रचछन्न उत्पन्नः । हीनाधिकजातीयपुरुषजत्वपरिहारेण पुरुषविशेषजत्वनिश्चयाभावेपि सवर्णजत्विनश्चये सति बोद्धव्यम्।'. कानीनः—कन्यकायामुत्पन्नः पूर्ववत्सवर्णोत्स मातामहस्य पुत्रः । यद्यनूढा सा भवेत्तथा पितृगृहे एव संस्थिता. क्षता whose marriage has been consummated. कृत्रिमः...कृतः—the कृत्रिम son is one who is adopted by the man himself (without there being father or mother to give him). दत्तात्मा—is one who being without parents or being deserted by them approaches a man and gives himself in adoption saying 'I become your son'. सहोढज:—is one who was in the womb when his mother was married and he becomes the son of the man who marries his mother. अपविद्ध is one who was cast off or forsaken by the parents and was then adopted by another.

It is to be noted that the मनुस्मृति speaks of twelve sons. It omits the पुत्रिकापुत्र and adds one called शोद्र to the twelve sons of the याज्ञवल्कयस्मृति. The पुत्रिकापुत्र is independently

mentioned by मन् (9.136) and was probably brought under औरस as मन् says 'यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा' (9.130). The twelve sons were divided into two classes; औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढोत्पन्न (or गूढज) and अपविद्ध were called बन्धुदायाद and the remaining six, viz. कानीन, सहोढ, कीत, पानर्भव, स्वयंदत्त and शौद्र, were called अदायादबान्धव (मन् 9.159–160). The गौ. ध. स् (28.30–31) uses the nomenclature रिक्थभाजः and गोत्रभाजः for the two groups. हरदत्त (on गौ. ध. सू. 28.32) says 'बन्धुदायादा इति बन्धूनां सपिण्डानामप्येते दायं हरेयुर्न केवलं पितुरेव । इतरे पितुरेवित । एष एव स्मृत्यन्तरेष्वपि बन्धुदायादशब्दस्यार्थः।'.

We learn from quotations in अपरार्क (p. 735) that बृहस्पति spoke of thirteen sons (the twelve of मनु plus पुत्रिकापुत्र) 'पुत्रास्त्रयोदश प्रोक्ता मनुना येन पूर्वशः । संतानकारणं तेषामौरसः पुत्रिका तथा ॥ आज्यं विना यथा तैलं सिद्धः प्रतिनिधिः स्मृतम् । तथैकादश पुत्रास्तु पुत्रिकौरसयोविना ॥'. The दत्तकमीमांसा (p. 15) quotes a smṛti in which fifteen kinds of sons are enumerated.

अत्र दत्तक...वर्ज्याः—Even now the only two kinds of sons allowed are aurasa and dattaka (the kṛtrima being allowed only in Mithilā). The दत्तकमीमांसा (p. 23) says 'शौनकेन पुत्रान्तरनिषेधात दत्तौरसावेवाभ्यनुद्धायेते । दत्तपदं कृत्रिमस्याप्युपछक्षणम् । औरसः क्षेत्रजञ्जेव दत्तः कृत्रिमकः सुतः । इति कलिधर्मप्रस्तावे पराशरस्मरणात् ।'. दत्तौ...परिष्रहः—This is ascribed to शौनक by अपरार्क, दत्तकमीमांसा (p. 23). अपरार्क says 'अत एव कलौ निवर्तन्ते इत्यनुद्धतौ शौनकेनोक्तं दत्तौरसे...ष्रह इति' (739). The परा. मा. says 'कलौ युगे तेषां पुत्रत्वेन परिष्रहणस्य स्मृत्यन्तरे निषद्धत्वात्—दत्तौ...परिष्रहः । देवरेण सुतोत्पत्तिः वानप्रस्थाश्रमष्रहः । कलौ युगे तिमान् धर्मान्वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः ।'. भहोजिदीक्षित in his commentary on the चतुर्विश्वतिमत (p. 51 Benares ed.) 'तथान्येपि धर्मज्ञसमयप्रमाणकत्वेन माधवदीपिकाकारादिमिः संगृहीताः—आततायिद्विजाम्याणां धर्मयुद्धेन हिंसनम् ।...वरातिथिपितृभ्यश्च पश्चपाकरणिकया । दत्तौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिष्रहः ।... एतानि स्रोक्युद्धर्थं कलेरादौ महात्मिः । निवर्तितानि कर्माणि व्यवस्थापूर्वकं वुधैः ॥'.

Page 107, line 11—page 109, line 4.—प्रीतिसंयुक्तम् is used adverbially 'affectionately' i. e. 'not out of fear &c.' (according to 要要本) or not out of avarice (according to मेधातिथि). अद्भि: with water. A gift was to be made with water. आपदि in distress (due to want of a son). The बालम्भष्टी explains आपदि as 'दुर्भिक्षादें।'. The दत्तकमीमांसा (p. 4) quotes कात्यायन 'आपत्काले तु कर्तव्यं दानं विक्रय एव वा । अन्यथा न प्रकर्तव्यमिति शास्त्रविनिश्चयः ॥'. माता...दद्यातां three altenatives are possible; both parents should give or the father should give (when the mother is dead) or the mother should give (when the father is dead). नील॰ seems to be of the opinion that the mother (after the father's death) can give away (without any permission from the husband when living). This is the opinion of वीर॰ also 'मातापितरौ प्रत्येकं मिलितौ वा। अद्भिरिति दानप्रतिप्रहप्रकारो-पलक्षणम् 1' (p. 609). But the दत्तकमीमांसा (p. 55) says 'मातुः पित्समकक्षतयाभिधानं तदपि भत्रेनुज्ञानविषयमेव।'. आपद्र...देय:-from the employment of the word 'apad', it follows that a son is not to be given away when there is no distress. मेधातिथि reads माता पिता च and notices the reading माता पिता वा. अयं निषेध:—that is 'अनापदि न देयः'. दातुरेव...इति विज्ञानेश्वरः—The words of the मिताक्षरा are 'आपद्रहणादनापदि न देयः । दातुरयं प्रतिषेधः'. The prohibition affects only the giver (but does not affect the receiver or the act of taking i. e. the adoption is valid). ऋत्वर्थ and पुरुषार्थ are technical words employed in the पूर्वमीमांसा. This is the subject of the fourth अध्याय of Jaimini's sūtras. 'कतवे यः स कत्वर्थः पुरुषाय यः सः पुरुषार्थः' शबरभाष्य. There are some actions prescribed in the Vedic texts for which the sole motive is the desirable result; while there are other actions which do not directly bring about what is desired by the agent, but are performed for helping forward some other action which brings about something desired by the agent. The former are पुरुषार्थ, the latter कत्वर्थ. कत्वर्थ is that which is

<sup>21 [</sup> Notes on Vyavahāramayūkha ]

enjoined as making up the procedure of the भावना of a certain prescribed action; what is laid down for securing a result desirable to the agent and the result itself are पुरुषार्थ. 'यद्भावनाकथंभावपूरणं विधीयते तत्कत्वर्धम् । अन्यत्करणं फलं च पुरुषार्थम्' शास्त्रदीपिका on पू. मी. सू. IV. 1.2. For example, ज्योतिष्टोम (which is prescribed as bringing about स्वर्ग which is a desirable result, खर्गकामः ज्योतिष्टोमेन यजेत) and the fruit खर्ग are both पुरुषार्थ; while प्रयाजि which form part of the procedure of the दर्शपूर्णमासयाग are ऋत्वर्थ. All substances useful in sacrifices and their purifications are ऋत्वर्थ even though in some cases desirable results are mentioned from the employment of such substances (as in the case of the sentence यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति ). 'द्रव्यसंस्कारकर्मसु परार्थत्वात्फलश्रुतिरर्थवादः स्यात्' पू. मी. सू. IV. 3.1. One result of this distinction is that, if a thing is ऋत्वर्थ and that is not done or is badly done, then there is a defect in the kratu itself, but if a thing is simply पुरुषार्थ and that thing is not done or is badly done, there is no defect in the kratu itself, but the blame attaches to the agent (पुरुष) alone. For example, if the rules about acquiring wealth (viz. a त्राह्मण should acquire by gift from a pure person &c.) were ऋवर्थ and a याग was performed with money not acquired in the manner prescribed the याग itself would be vitiated; but if the rules about द्रव्यार्जन are पुरुषार्थ, then, even if याग were performed with money not acquired in the manner prescribed, there would be no defect in the याग, but only the agent would incur blame. This reasoning was applied by the मिता॰ to the prohibition about not giving a son when there was no 'distress' i. e. the निषेध was पुरुषार्थ and not ऋत्वर्थ and hence the adoption in spite of the prohibition would be valid.

नील॰ does not accept this. अस्य...गमात्—This निषेध

(in अनापदि न देयः) is understood to be ऋत्वर्थ, because it has an unseen result if we consider its syntactical connection. The adoption of a son is for spiritual purposes (i.e. it has an unseen result, just as खर्ग is an unseen result of याग). Whatever is enjoined or prohibited in connection with it is subsidiary (अङ्ग) to it and forms one syntactical whole with it. Being an अङ्ग it is ऋत्वर्थ and not पुरुषार्थ (as शबर says 'अङ्गं कत्वर्थः प्रधानं पुरुषार्थः ). कथं... आवश्यकत्वात्—Even if it be conceded that a seen result somehow follows from this prohibition still it is necessary to postulate some unseen result for the positive restrictive rule (आपदि पुत्रः देयः). It is possible to give a son in आपद् as well as in अनापद; but मनु restricts it to आपद्. This is a नियम and there must be some unseen result of such a नियम (as in the case of the नियमविधि, बीहीनवहन्ति). न...सिद्धि:—If one violates the restrictive rule, then one cannot secure the unseen result which is the motive of the particular act ( viz. adoption here ). For नियमादृष्ट vide the मीमांसापरिभाषा 'अवघातेनैव वैतुष्यकरणे किंचिद्दष्टं जन्यते इति नियमादृष्टाङ्गी-कारात्, नियमेन दष्टकार्यालाभेष्यदष्टस्योत्पत्तः। तचापूर्वं यागोत्पत्त्यपूर्वद्वारा फलापूर्वे उपयुज्यते । तेन नियमापूर्वाभावे फलापूर्वमेव नोत्पद्यते इति कल्पनानियमापूर्वस्य न वैयर्थ्यम्।'. प्रयोजक means that which prompts or makes a man do an act'. 'विधिर्यदर्थ यदनुष्ठापयति स प्रयोजकः। दर्शादिविधिः स्वर्गार्थं दर्शादिकमनुष्ठापयतीति स्वर्गादिर्दर्शादौ प्रयोजकः। प्रयाजादिविधिः प्रयाजान् दशीयर्थमनुष्ठापयतीति दर्शादिः प्रयाजानां प्रयोजकः।' मीमांसापरिभाषाः केचि... त्वमेव—According to some the word आपद does not serve the purpose of indicating a prohibition (against giving a son in अनापद) but it only conveys this that 'distress' is an occasion (on which a son may be given in adoption). The words खार्थ...भावेन constitute the reason why the word आपद does not give rise to a prohibition. विधि, नियम and परिसंख्या are three technical words in the पूर्वमीमांसा. They are concisely defined in the कारिका 'विधिरत्यन्तमप्राप्ते नियमः पाक्षिके सित । तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति कीर्खते' तत्त्रवार्तिक p. 59.

A विधि (or अपूर्वविधि) is that which enjoins the doing of something not at all known from any other source. For example, खर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत is an अपूर्वविधि, because it enjoins याग as a means of going to heaven, which is not known from any other source. A नियम is an injunction, which restricts the performance of something to be done to one of two or more alternatives (any one of which is possible, though not all at the same time) and thereby impliedly excludes the other alternative. A sacrifice is laid down as a duty; it cannot be performed without some plot of ground; so a plot of ground for a याग follows as a matter of course. A plot may be even or uneven. So it may follow that a man may perform a yāga either on even ground or on uneven ground but not on both (at the same time). So here there is पाक्षिकी प्राप्ति. Then the injunction समे देशे यजेत restricts the performance of the yaga to a level spot and impliedly excludes performance on an uneven plot. When a man desires to perform a याग on even ground, the injunction समे यजेत does not tell him anything new; but when he desires to perform a याग on uneven ground, then the injunction 'समे यजेत' makes it obligatory on him to sacrifice on level ground and impliedly prohibits him from offering याग on uneven ground. Another example of नियम is बीहीनवहन्ति. We can separate chaff from grains of rice by using mortar and pestle or by peeling off with the nails. The sentence बीहीनवहन्ति restricts us to the use of mortar and pestle in unhusking rice for sacrifice (when we could have proceeded in anyone of two ways). It lays down that निस्तुषीकरण must be accomplished by अवहनन and impliedly forbids the use of nails. This is expressed in 'नियमार्था वा श्रुतिः' पू. मी. सू. IV. 2. 24. In विधि there is a pure injunction to do something not otherwise known and nothing more; in नियम there is a restric-

tion to one out of two courses in which a thing already known from another source may be done i. e. विधि performs a single function, while नियम performs two and restricts us to one of two alternatives and forbids the other. A परिसंख्या gives expression to one of two alternatives, when both can be resorted to simultaneously, the object being to allow the performance of that one alternative and to exclude the other alternative. 'पञ्च पञ्च नखा भक्ष्याः' is cited as an example of परिसंख्या. The flesh of animals is eaten by men because they like it. No S'astric injunction is necessary. So this is not a विधि. Nor is it a नियम. For if it were a नियम, he who did not eat the flesh of the five-nailed animals, would incur sin. So this is परिसंख्या. This sentence does not lay down that five classes of animals must be eaten. It simply allows what one's appetite dictates and by restricting the permission to five classes of five-nailed animals excludes the flesh of other five-nailed animals (such as dogs &c.). In परिसंख्या there is युगपत्प्राप्ति (one may eat the flesh of five specified five-nailed animals, as well as other animals that are five-nailed). विधि enjoins something otherwise unknown and if we do not obey the injunction sin is incurred. In परिसंख्या (though the words have the semblance of a विधि) there is no intention to enjoin anything, but the object is to forbid one of two courses (both of which may be resorted to at the same time). The distinction between नियम and परिसंख्या is rather subtle and it is this. In नियम there is पाक्षिकीप्राप्ति and the injunction restricts us to one course and impliedly forbids the other; in परिसंख्या there is युगपत्प्राप्ति and the sentence does not lay down one course, but simply prohibits another course than the one expressed i. e. नियम performs two functions, पक्षे प्राप्तार्थस्य एकत्र नियमनं (this is directly done) and अन्यस्य पक्षस्य निवृत्तिः (this is implied). परिसंख्या performs

one function only, अन्यस्य व्यावृत्तिः. So both are similar in this that there is अन्यव्यावृत्ति in both. परिसंख्या is generally spoken of as liable to three faults and is not resorted to as long as it is possible to explain away a passage differently. The three faults are 'श्रुतार्थस्य परित्यागादश्रुतार्थ-प्रकल्पनात् । प्राप्तस्य बाधादित्येवं परिसंख्या त्रिदूषणा॥' or as शबर says 'ननु परिसंख्यायां स्वार्थहानं परार्थकल्पना प्राप्तबाधश्च' on III. 7. 33. In पन्न पन्न नला भक्ष्याः the words apparently enjoin the eating of five पश्चनख animals: but it is said that that is not the purpose of the words ( as पश्चपद्यनखभक्षण is प्रमाणान्तरप्राप्त i.e. it is due to human cravings). So we have to give up the plain meaning (1.e. there is श्रुतार्थत्याग or खार्थत्याग); we assume that these words forbid the eating of other animals; but there are no words to that effect (i.e. there is अश्रुतार्थप्रकल्पन or परार्थकल्पन ). Eating the flesh of other five-nailed animals follows from ordinary human cravings (i. e. it is रागतः प्राप्त ), but that is forbidden by the परिसंख्याविधि (so there is प्राप्तबाध ).

It is very often difficult to say whether a particular passage is a नियम or a परिसंख्या. For example, on the text 'ऋतौ भार्यामुपेयात' there was a sharp difference of opinion (as the मिता on याज्ञ I. 81 informs us) between भाराचि and विश्वरूप on the one hand who thought it to be a नियम and others who took it to be a परिसंख्या.

In the case of adoption the words 'माता...आपि ' were taken to be a नियम. Others were of opinion that these words did not contain a नियम (as, if a man did not give a son in another's distress, he would incur sin) nor a परिसंख्या. In the latter case there would result the faults of खार्थसान &c. (as explained above) and therefore आपद does not serve the purpose of excluding (the giving of a son in) अनापद and so this sentence does not imply any

prohibition. But the object is simply to convey that 'distress' is an occasion. न च...पितः nor can it be said that, if giving in adoption were नैमितिक (incidental, i. e. to be done when the occasion arose), there would follow the undesirable conclusion that sin would be incurred by not giving a son when a man is in distress. If निद्य and नैमित्तिक actions were not performed a man incurred sin.

एतद्वाक्य...भावात—this sentence does not contain an injunction commanding the giving of a son when the occasion, viz. distress, arises, but simply conveys the relation between words and the things denoted by them. This sentence simply defines दित्रम (which is a संज्ञा). It does not contain a विधि.

The views of those referred to as केचित् extend up to •विधायकत्वाभावात्.

यदपि...पास्तम्—विज्ञानेश्वर in commenting on the words 'अरोगिणीं भ्रात्मतीमसमानार्षगोत्रजाम् ।' (याज्ञ. I. 53) says 'सिपण्डासु समानगोत्रासु सप्रवरासु भार्यात्वमेव नोत्पद्यते रोगिण्यादिषु तु भार्यात्वे उत्पन्निप दृष्टविरोध एव।'. विज्ञानेश्वर means that the prohibition against marrying a sickly woman does not vitiate the marriage itself (i.e. it is not ऋत्वर्थ in the language of the पूर्वमीमांसा); but it is well known to all, that marriage with such a woman may cause worry and trouble to the husband and the progeny of such marriage also suffers from disease. In marrying a sickly girl in spite of the prohibition, one runs counter to the seen results (viz. happiness and healthy children) that follow from honouring the prohibition. अनेनैव-नील॰ says the reasoning against the prohibition of giving a son when there is no distress being पुरुषार्थ (and not ऋत्वर्थ) applies to this view of विज्ञानेश्वर about marriage. सदशं...मेधातिथि:—The words of मेधातिथि

are 'सर्द्यां न ज्ञातितः किं तर्हि कुलानुरूपैर्गुणैः । क्षित्रयादिरिप ब्राह्मणस्य दत्तको युज्यते।'. युक्तं चेदं-नील॰ approves of the view of कुलूकभष्ट and supports it by reference to the words of याज्ञ. ज्येष्ठेन ...सः—विज्ञानेश्वर says 'आपद्रहणादनापदि न देयः । दातुरयं प्रतिषेधः । तथा एकः पुत्रो न देयः । न त्वेवैकं पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वेति वसिष्ठस्मरणात् । तथानेकपुत्रसद्भावेपि ज्येष्ठो न देयः । ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्रीभवति मानव इति तस्यैव पुत्रकार्यकरणे मुख्यत्वात्।'. It will be noticed that विज्ञानेश्वर does not distinctly say that the prohibition about giving an only son or the eldest son applies only to the giver. But from the context नील • seems to understand विज्ञानेश्वर as so saying. But the बालम्भद्दी understands the words differently. It says 'तथेति। न देय इति। नापि प्रतिप्राह्य इति शेषः। तथा च तथाकरणे उभयोदींष इति भावः ।' एतस्य —refers to ज्येष्ठेन...मानवः. स्याद... परत्वाच -- नीलकण्ठ's argument is that the words ज्येष्ठेन...मानवः do not prohibit the giving in adoption of the eldest son, that there is nothing to establish that they do so, and that these words simply assert that the debt (the father owes to the ancestors) is paid off (by the birth of the first son). 'जायमानो वै ब्राह्मणिस्त्रिभिर्ऋणैर्वा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः। एष वा अनुणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी' तै. सं. VI. 3. 10. 5; 'ऋणमस्मिन्संनयत्यमृतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पर्येचेजीवतो मुखम् ॥' ऐ. ब्रा. VII. 13; see शतपथब्रा. I. 7. 2. 1. सः—ज्येष्ठः पुत्रः सर्वनाम्ना—is to be connected with परामर्शात्. स इति पुंस एव परामशीत्—the pronoun 'he' ('sah' in the passage स होयो...सुतः) can only refer to a male of the same caste (as that of the receiver) who is the object of gift on the occasion of distress, the gift being made by the parents, and affection and water being the accompaniments (of the act of adoption). श्रीतिजलगुणक—श्रीतिजले गुणो यसिन्. गुण is a technical word. In the sentence दध्ना जुहुयात, होम is the principal action and दिध is subsidiary to it and hence it is called गुण. Such subsidiary things are put in the instrumental. The principal act is the giving of the son. Water is only a subsidiary ( )

and hence it is put in the instrumental (अद्भिः); similarly the gift is to be made affectionately (i.e. श्रीत also is a subsidiary matter in the act). In support of this conclusion that only a male could be adopted because of the pronoun 'he', the author cites a similar use of the pronoun 'him' in a Vedic passage, where from the circumstances of the case only a male can be intended. अष्टवर्ष...नयीत—That this is a Vedic passage is stated by सुद्र्शनाचार्य in his comment on the आपस्तम्बगृह्यसूत्र 'गर्भाष्ट्रमेषु ब्राह्मण-मुपनयीत' ( IV. 10. 2 ) 'उपनयनं श्रोतमिति ज्ञापयितुम् । अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपन-यीत—इत्येतच्छ्रत्यनुकारित्वात् ।'. एतेन...परास्ता—नील॰ attempted to establish above that दित्रम is a technical word and only a male could be a दित्रम. That the gender of a word is विवक्षित in some cases, follows from the पूर्वमीमांसासूत्र IV. 1. 17 'तथा च लिङ्गम्.' He now says that that reasoning refutes the view of some that the word दित्रम (formed according to a rule of पाणिनि IV. 4. 20) expresses also a girl (as well as a male) given away to a bridegroom in marriage or another (in adoption), as (in both marriage and adoption) there is no distinction in the fact of being brought about by gift (which is the root-meaning of the word दित्रम ). These people held that a female could be adopted. The sūtra is explained as follows 'त्रिप्रख-यान्तप्रकृतिकात् तृतीयान्तानिर्धृतेथे मप् स्यानित्यम् । कृत्या निर्वृतं कृत्रिमम् । पितरमम्।' सि. कौ. So दित्रम means 'दानेन निर्वृत्त'. The word निर्वृत्त follows from the previous sutra 'निर्वृतेऽक्षद्यतादिभ्यः'. The काशिका explains 'निर्वृत्ते इत्येव । ड्वितः क्त्रिरित्ययं त्रिशब्दो गृह्यते । त्र्यन्तान्नित्यं मप् प्रत्ययो भवति तेन निर्वृत्त इत्येतस्मिन्नर्थे । डुपचष् पाके । पिकत्र-मम्। डुकुञ्। कृत्रिमम् । नित्यप्रहणं स्वातन्यनिवृत्त्यर्थम् । तेन त्र्यन्तं नित्यं मप्त्रत्ययान्तमेव भवति । विषयान्तरे न प्रयोक्तव्यमिति ।'. In the printed edition of the महाभाष्य (Kielhorn) the sūtra is read as 'त्रेमंब्नित्यम्'.

Page 109, line 5—page 112, line 10. The whole 22 [Notes on Vyavahāramayūkha]

of the passage from अपुत्रो मृतपुत्रो वा up to अन्यत्र तु न कारयेत् is quoted in the निर्णयसिन्धु from पारिजात which also ascribes it to शौनक. अपुत्र—The word son stands for the son, grandson and great-grand-son. 'अपुत्रेणेति पदं पौत्रप्रपौत्रयोरप्युपलक्षणम्' दत्त. मी. (p. 6.) where दत्तकमीमांसा relies upon मनु for this interpretation 'पुत्रेण लोकाञ्चयति पौत्रेणानन्त्यमश्चते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्याप्रोति विष्टपम् ॥' IX. 137. समुपोष्य—having fasted (on the day previous to the adoption). वाससी...लीयकम्— These are to be given to the आचार्य. वैष्णवम्—who worships विष्णु. बन्धून्-'आत्मिपतृमातृबन्धून्' (दत्त. मी.) and ज्ञातीन् is explained as सिपण्डान्. अन्वाधानं—placing of samidhs on the consecrated fire. तत्रं—the whole of the details of a sacrifice or rites. On आप. श्री. सू. I. 15.1 रुद्रदत्त says 'अङ्गसमुदायस्तन्त्रम्'. Compare आश्व. श्री. सू. I. 1. 3. 'दर्शपूर्णमासौ तु पूर्व व्याख्यास्यामस्तन्त्रस्य तत्राम्नातत्वात्' (on which the com. says 'तन्त्रभन्नसंहतिार्वध्यन्त इत्यर्थः। स च अवस्थानादिः संस्थाजपान्तः प्रधानस्य तन्त्रणात्तन्त्रमित्युच्यते'). आज्योत्पवनं purification of the clarified butter by passing thrice two blades of कुश through it. 'पवित्राभ्यामाज्यस्योत्पवनम्' आश्व. गृ. सू. I. 3. 2. For details see आश्व. गृ. सू. I. 3. 3 and नारायणवृत्ति thereon. याचयेत् -दत्त. मी. says 'याचनं कारयेत्पूर्ववृतैर्बाह्मणैरित्यर्थः' (p. 73). दाने समर्थः—'सामर्थ्यं बहुपुत्रत्वं पह्यनुमतिश्व' दत्त. मी. (p. 73). पश्चिमः—supply ऋग्भिः. The मन्त्र 'देवस्य त्वा' is variously read, particularly in the काठकसंहिता, to suit various occasions. For example, आश्व. गृ. सू. (I. 20. 4. says 'देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां हस्तं गृह्णाम्यसाविति तस्य पाणिना पाणिं साङ्गुष्ठं गृहीयात्' (this is with reference to the आचार्य holding the hand of the ब्रह्मचारि ). In काठकसं. I. 4 the मन्त्र is 'देवस्य त्वा...पूष्णो हस्ताभ्याममये जुष्टं निर्वपामि' ( which is the विषयवाक्य in पू. मी. सू. 9. 1. 36). अङ्गादङ्गात्—The whole verse is अङ्गादङ्गात्संभविस हृद्याद्धि जायसे । आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम् ॥. This is cited as a ऋकू in the निरुक्त (III. 4). About this verse the मानव-गृह्मसूत्र ( I. 18. 6 ) says 'प्रवासादेत्य पुत्रस्य मूर्धनि जपेत्'. So also in the आश्व. ए. सू. (I. 15. 11) 'प्रवासादेत्य पुत्रस्य शिरः परिगृह्य जपति भा ... शतमिति मूर्धनि त्रिरवघाय'. The first half is found in the

शतपथन्नाह्मण 14. 9. 4. 8. The महाभारत (आदिपर्व 74. 63) quotes this verse and says that the father, on returning from a journey, placed his son on his lap and smelt his son's forehead and that this verse was recited also in the जातकर्म rites (verses 61-62). खिष्टकृत् होम—is the one offered to अमि खिष्टकृत् at the end of a sacrificial act. Vide आश्व. गृ. सू. I. 10. 22 'यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्। अग्निष्टत्खिष्टकृद्विद्वान् सर्वं खिष्टं सुहुतं करोतु मे । अमये खिष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय खाहा इति ।'. क्षत्रियाणां ... समोपि वा---The क्षत्रियड were supposed to have no special gotras of their own; they were regulated by the gotras of their purohita. Vide the मिता॰ (on याज्ञ. I. 53) ''असमानार्षगोत्र-जामित्यतत्रैवर्णिकविषयम् । यद्यपि राजन्यविशां प्रातिस्विकगोत्राभावस्तथापि पुरोहितगोत्रप्रवरौ वेदितव्यौ । तथा च 'यजमानस्यार्षेयान् प्रवृणीते' इत्युक्त्वा 'पौरोहित्यान्राजन्यविशां प्रवृणीते' इत्याहाश्वलायनः''. The reference is to आश्व. श्रो. सू. I. 3. But at the end we are told that the प्रवरंड of क्षत्रियंड are also 'मानव, ऐल, पौरूरवस'. 'पुरोहितप्रवरो राज्ञाम् । अथ यदि सार्धं प्रवृणीरन् मानवैलपौहरवसेति ।' आश्व. श्री. सू. VI. 15. The दत्त. मी. (p. 43) similarly remarks 'क्षत्रियाणां प्रातिखिक-गोत्राभावात् गुरुनिर्देशः । अत एव व्यवधानात्सिपण्डाभावे सगोत्रविधानम् । तथापि जातौ इत्येव । सर्वेषां चैव वर्णानां जातिष्वेव च नान्यत इति वाक्यशेषात् ।'. नैकपुत्रेण—because the only son is required for conferring spiritual benefits on his own father and ancestors. Compare the text of वसिष्ठ quoted below 'न त्वेकं पुत्रं द्यात्' (text p. 112, l. 14). The महाभारत says that to have a single son is almost equal to have no son. 'अनपस्रतैक-पुत्रत्वमित्याहुर्धर्मवादिनः ।' आदिपर्व 100. 67; 'एकपुत्रो ह्यपुत्रो मे मतः कौरवनन्दन। एकं चक्षर्यथा चक्षर्नाशे तस्यान्ध एव हि॥' (quoted in दत्त. मी.). The दत्त. मी. explains राज्यार्ध and सर्वस्व as applicable to one year's income. ''राज्यार्धमर्धराज्योत्पन्नमेकवर्षीयं द्रव्यं 'प्रदद्यादर्धराज्योत्यमेकवर्षाहृतं धनम्' इति वृद्धगौतमस्मरणात् । सर्वस्वमेकवर्षीयभृतिलब्धं द्रव्यं 'सर्वस्वं चान्वये सति' इति निषेधाच" दत्त. मी. (pp. 75-76). वित्तशतत्रयम्—three hundred (coins of gold or silver). छायावहं सदशम्—This direction that the son to be adopted must bear a resemblance to

a son born to the adopter has caused great difficulty in interpretation. The इत. मी. interpreted this text to mean that the boy to be adopted must be such that he could have been produced by the adopter (from the mother of the adoptee) by niyoga and the like. 'तच (साद्दयं) नियोगादिना खयमुत्पादनयोग्यत्वं यथा भ्रातृसपिण्डसगोत्रादिपुत्रस्य' दत्त. मी। (p. 73). नियोग is forbidden in the Kali age, but when it was allowed it had a restricted operation. A man could produce by niyoga progeny only on the wife of a brother, or other sapinda or sagotra. He could not do so as regards his own mother, daughter, sister, aunt &c. So the idea of the दत्तकमीमांसा seems to have been to allow adoption only of the son of a brother or sagotra or sapinda, but not the son of one's daughter, sister or aunt. The word नियोगादिना was explained by Mr. Sutherland as 'by niyoga, marriage and the like' (vide Stoke's Hindu law texts p. 590). There was no warrant for this. Yet the courts following this explanation evolved the curious rule that no one could be adopted whose mother the adopter could not have married in her maiden state (vide I. L. R. 27 All 417 and 20 Mad 283). In another place the इत. मी. recommends the order in which a son should be chosen for adoption and ultimately remarks that a boy from another gotra may be taken, except a daughter's son, sister's son or mother's sister's son. 'एतेन भागिनेयपदं दौहित्रमातृस्वस्नेययोरुपलक्षणमिति स्पष्टमेव सिद्धम्। युक्तं चैतद्विरुद्धसंबन्धस्य त्रिष्वपि समानत्वादित्यलं बहुना' दत्त. मी. नीलकण्ठ allows the adoption of the last three also. The Bombay High Court has come to the conclusion that any one may be adopted by men of the three higher castes except the three persons specified above (I. L. R. 32 Bom. 619, 34 Bom. 491 and 36 Bom. 533). The result has been rather strange. The Bombay High Court has upheld the adoption by a man of his own half-brother (I. L. R. 39 Bom. 410),

his own maternal uncle and have upheld the adoption by a widow of her deceased husband's son-in-law. नन्दपण्डिस laid down that a widow adopting to her deceased husband could not adopt her brother's son. 'ब्राह्मणादित्रये नास्ति भागिनेयः सुतः कचित्—इति भागिनेयपदं भ्रातृपुत्रस्याप्युपलक्षणम्। तेन भगिन्या भ्रातृपुत्रो न प्राह्य इत्यर्थः सिद्धो भवति भ्रातृणामेव प्रहीतृत्वप्रतिपादनात्—भ्रातृणामेकजातानाम् ( मनु IX. 182 ) इति.' But the High Courts have not at all accepted this view and the Privy Council has upheld the adoption by a widow of her brother's son (I. L. R. 37 All 359).

दौहित्रो भागिनेयश्वेति—In explaining this the author enters into a highly technical discussion based upon the पूर्वमीमांसा. Connect दण्डस्य with संभवत्यपि भाव्यत्वे. When the Veda says खर्गकामः यजेत, the idea really conveyed is खर्गकामः यागेन खर्ग भावयेत्. खर्ग is the result (फल) which is to be accomplished or effected by means of याग ( which is the करण). So स्वर्ग is भाव्य (to be attained or accomplished as a most desirable result) and is put in the accusative case in the sentence 'यागेन स्वर्ग भावयेत्' as Pāṇini's sūtra requires 'कर्तुरीप्सिततमं कर्म' ( I. 4. 49 ). 'यच प्राक्कर्मणो नास्ति कर्मोत्तरकाले च भवति तत्तेन कर्मणा भाव्यते, कृषिवत्, यथा कर्षणेन धान्यम्' शबरभाष्य on पू. मी. सू. XI. 1. 20. So what is भाव्य is generally put in the accusative case and is brought about by the activity of the agent. The शास्त्रदीपिका says on the भावार्थाधिकरण (पू. मी. सू II. 1. 1) भावनव हि भाव्येन फलेनान्वेतुमहिति । धात्वर्धः करणं तस्यां लाघवात्संनिकर्षतः ॥'. A staff (दण्ड) is given to the यजमान when he is initiated (दीक्षित) for a sacrifice like the अग्निष्टोम. 'कर्ष्वसदिस वानस्पत्यः सुद्युन्नो सुन्नं यजमानाय धेहीत्यौदुम्बरं दीक्षितदण्डं यजमानाय प्रयच्छति' आप. श्री. सू. X. 10.4. The staff thus effects a संस्कार in the case of the यजमान. The staff is a द्रव्य and as such is a thing already accomplished (भूत). What is भूत (and so is अङ्ग) cannot be भाव्य (to be effected by the activity of the agent). But दण्ड is not merely भूत.

It is of use in future also. The अध्वर्ध (or यजमान in some cases) gives the staff to the priest called मैत्रावरण for a certain purpose, viz. that he should repeat the praishas, holding the दण्ड. 'मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति मित्रा-वरुणयोस्त्वा प्रशास्त्रोः प्रशिषा प्रयच्छामीति' का. श्रौ. सू. VI. 4. 4. (com. 'वरणानन्तरं मैत्रावरुणाय दण्डं समर्पयति मित्रावरुणयोस्त्वेति सूत्रपठितेन मन्त्रेण उपविश्य प्रयच्छति । शाखान्तरे यजमानः प्रयच्छति ); 'दीक्षितदण्डं च मैत्रावरुणाय प्रयच्छति मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशास्त्रोः प्रशिषा प्रयच्छाम्यवकोऽविधुरो भूयासमिति ।' आप. श्री. सू. X. 27.2. Therefore it is possible to say 'दण्डं भावयेत्' (as we say खर्ग भावयेत्). So that in this sentence दण्ड would become the principal matter, as खर्ग is the principal object in the sentence यागेन खर्ग भावयेत्. Though this looks plausible, the real conclusion is that it is not दण्ड that is भाव्य (and so the प्रधान ), but it is मैत्रावरण expressed in the dative case (मैत्रावरुणाय) that is भान्य (i. e. प्रधान) in the sentence मैत्रा...यच्छति. Connect चतुर्थ्या with भाष्यत्वमुक्तम्. This conclusion is based on पू. मी. सू. IV. 2. 16-18. The विषयवाक्य is 'वाग्वै देवेभ्योऽपाकामद् यज्ञायातिष्ठमाना सा वनस्पतीन्प्राविशत् सैषा वाक् वनस्पतिषु वदति या दुन्दुभौ या च तूणवे या च वीणायां, यत् दीक्षिताय दण्डं प्रयच्छति वाचमेवावरुन्धे, क्रीते सोमे मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति ।' तै. सं. VI. 1. 4. 2. On this a doubt arises whether the giving of the staff to मैत्रावरुण is a प्रतिपत्तिकर्म or अर्थकर्म. When a substance has been used in a sacrifice and is no longer required, but may cause obstruction to the priests, it is kept aside in a place prescribed (i. e. it is the संस्कार of the thing itself). 'I his is called प्रतिपत्तिकर्म. 'उपयुक्तस्याकीर्णकरस्य द्रव्यस्य विहितदेशे प्रक्षेपः प्रतिपत्तिः' मी. परि. An example is the keeping the horn of the black antelope on the चात्वाल when the purpose (viz. कण्ड्यन of the दीक्षित's body with it ) has been served. अर्थकर्म is an act which produces some unseen result in the human agent. The पूर्वपक्ष is that दण्डप्रदान is a प्रतिपत्तिकर्म, as it served its purpose by being held by the दीक्षित and as it has to be kept somewhere (and so is handed over to मैत्रावरण and there the matter ends). Besides que is in the accusative

case. So it is the प्रधान and not दान (i.e. मैत्रावरणाय दान is a संस्कार of the दण्ड, which has already been used for another purpose). This पूर्वपक्ष is expressed in the sūtra 'प्रासनवन्मैत्रावरुणाय दण्डप्रदानं कृतार्थत्वात्' पू. मी. सू. IV. 2. 16. ('किं प्राप्तम्। मैत्रावरुणाय दण्डदानं प्रतिपत्तिः । कुतः दीक्षितधारणे कृतार्थत्वात् । दण्डेन दीक्षयन्ति—इति शेषभूतस्य अन्यत्र व्यापारः प्रतिपत्तिन्याय्या, यथा चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यति—इति कण्ड्यने शेषभूतायाः प्रासनं प्रतिपत्तिः । एवमत्रापि द्रष्टव्यम् । द्वितीया च दण्डे विभक्तिः । तस्मात्प्राधान्यमिति ।' शबरभाष्य ). The सिद्धान्त is that दण्डप्रदान is अर्थकर्म, because the text speaks of the contact of the staff with the agent, who thereby becomes the principal, the staff being subsidiary. 'अर्थकर्म वा कर्तृसंयोगात्।' पू. मी. सू. IV. 2. 17. The plea that दण्ड being in the accusative case must be the प्रधान, is met as follows:— The accusative is also employed even when the object expressed by it is not one desired. 'तथायुक्तं चानीप्सितम्' पा. I. 4. 50. An example is ओदनं भुजानो विषं भुद्धे (here विषं though in the accusative is not desired by the agent). So दण्ड is not ईप्सिततम, but rather अनीप्सित; and मैत्रावरण being in the dative, is really desired. पाणिनि says 'कर्मणा यमभिष्रेति स संप्रदानम्' I. 4. 32. (दानिकयाकर्मणा कर्ता यमभिप्रैति संबधाति संबन्द्धमीप्सिति वा तत्कारकं संप्रदानसंज्ञकम् ). Another reason why मैत्रावरुण is प्रधान and दण्डप्रदान is अर्थकर्म is this that मैत्रावरण holding the दण्ड is spoken as reciting the त्रेषड i. e. the दण्ड serves him as a support when he loudly recites the ब्रेपड standing. If it were a प्रतिपत्तिकर्म, by merely handing it over to मैत्रावरुण everything is finished, he may cast it aside and may not hold it in his hand (as required in दण्डी प्रैपानन्वाह). 'कर्मयुक्ते च दर्शनात्' पू. मी. सू. IV. 2. 18. ('दण्डी प्रैषानन्वाह इत्यनू यते। तेन प्रचरतो दण्डं प्रदर्शयति। तत् अर्थकर्मणि सति उपपद्यते। प्रतिपत्तौ तु दण्डो मैत्रावरुणाय दत्तस्ततोऽपवृज्येत कृतं च कर्तव्यमिति, न तेन प्रयोजनमिति न धार्येत तत्रैतद्दीनं नोपपद्यते ।' शबरभाष्य ). So the idea is: दण्डदानेन मैत्रावरुणं भावयेत्. The principal is मैत्रावरुण and दण्डप्रदान effects a संस्कार in him as प्रोक्षण produces a संस्कार in the grains of rice. Therefore what is विधेय is the दण्डप्रदान. It is not दण्ड that

is प्रधान (if that were so the विधेय would be मैत्रावरुणाय प्रदान). नारायण commenting upon आश्व. श्री. सू. ( V. 8. तेन तेनैव प्रेषितः प्रेषितः स स यथाप्रैषं यजित ) says 'प्रैषास्तावत्सर्वे मैत्रावरुणेन वक्तव्याः'. मैत्रावरुण is an assistant of the होतृ. The शाङ्कायनश्रौतसूत्र says 'प्रैषा मैत्रावरुणस्य । सप्रैषे च पुरोनुवाक्याः । तथानुवचनानि । प्रहाणस्तिष्ठन् दण्डे पराक्रम्य समिधः प्रेष्येत्युक्तो होता यक्षदिमं समिधेति प्रेष्यति । V. 16. 1-4. The भाष्य explains 'प्रैषा होता यक्षदिमित्येवमादयः पाशुकाः होता यक्षदिन्द्रं हरिवानित्येवमादयश्च सौमिकाः प्रसिद्धाः । ते सर्व एव मैत्रावरुणस्य भवन्तीति अघवार्थम् । ...प्रहाणः कुवकः । ). The अध्वर्यु directs the मैत्रावरुण who loudly repeats a formula like होता यक्षदिमं सिमधा सुषिधा ... होतर्यज. Then the होता recites the याज्या &c. The आश्व. श्री. सू. III. 2. 1-2. 'दक्षिणो होतृषदनात् प्रह्वोवस्थाय वेद्यां दण्डमवष्टभ्य ब्रूयात्प्रैषांश्वादेशम्। ...अध्वर्युप्रेषितो मैत्रावरणः प्रेष्यति प्रैषैहीतारम्।'. The above discussion (viz. मैत्रावरण is the प्रधान in the sentence मैत्रा...यच्छति, though he is put in the dative and दण्ड is in the accusative and that दण्डप्रदान is the विधेय ) is extended to the verse दौहित्रो... दीयते. Here also there is दान and the word श्रद्ध is put in the genitive (which has the sense of the dative). Therefore श्रद्ध is the प्रधान (शेषी) and therefore the भाव्य, and the gift of the daughter's son or sister's son is विधेय with reference to হার. To pay off the debt of the ancestors by means of sons is a duty laid down for all (including S'ūdras). A sonless S'ūdra not having paid off this debt is called upon to adopt a son. This being the case the words दौहित्रो...दीयते do not lay down the adoption of a son (because that is already known from another source), but they lay down for a S'ūdra the adoption of a दौहित्र and भागिनेय, i. e. this is a नियमविधि, like त्रीहीनवहन्ति explained above. Adoption being known from another source it seems that one may adopt a भागिनेय or a दौहित्र or anyone else; the words दौहित्रो...दीयते restrict a S'udra to दौहित्र and भागिनेय (if of course they are available). The वाक्यार्थ would be दौहित्रभागिनेयदानेन ग्रहं भावयेत्.

प्रति governs the accusative. So दौहित्रभागिनेयौ is in the accusative. शूद्र .. भाव्यत्वम् with regard to दौहित्र and भागिनेय, श्रद्ध, being the शेषि, is the भाव्य. The words शेष and शेषि require explanation. These terms are more or less relative. What is रोषि from one point of view may be रोष from another. The topic is dealt with in पू. मी. सू. III. 1. 2-6. 'शेषः परार्थत्वात् । द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः। कर्माण्यपि जैमिनिः फलार्थत्वात्। फलं च पुरुषार्थत्वात्। पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्।'. Un 'शेषः परार्थत्वात्' शबर says 'यः परस्योपकारे वर्तते स शेष इत्युच्यते । तद्यथा । ये परार्थाः ते वक्तारो भवन्ति शेषभूता वयमिहेति । ननु योपि प्रधानभूतः शिष्याणां विद्याविनयाधाने वर्तते । सत्यं वर्तते । यस्तु अत्यन्तं परार्थस्तं वयं शेष इति ब्र्मः ।'. Bādari thought that only द्रव्य (such as ब्रीहि ), गुण (मन्त्रs and देवता ) and संस्कार (such as प्रोक्षण, अवहनन ) were शेष and not याग, फल and पुरुष. But जैमिनि was of opinion that these latter also became शेष (as well as शेष), and that the three mentioned by बादिर were always subservient with regard to याग. याग is शेष to the result खर्ग, because it serves to bring about that result, though याग is शेषि with reference to द्रव्य. So the fruit (of याग), viz. heaven, is शेष with regard to पुरुष (whose purpose it serves), though it ( खर्ग ) is रोषि with reference to याग. Just as मैत्रावरण was the शेष with regard to whom the gift of the staff was शेष (as it served to effect a संस्कार in मैत्रावरुण), so राह्र is the रोषि, whose purpose is served by the gift of a दौहित्र or भागिनेय (by enabling him to pay off a debt). Vide तन्त्रवार्तिक pp. 660-675 for the elucidation of शेष and शेष.

अत...प्युक्ता—How it is a नियम has been explained above. श्रूहस्य...पतेः—In the above passage (text p. 110, l. 17) what is विध्य is दौहित्रभागिनेयदान and not श्रूह (as explained above); therefore the province of the नियमविधि is not श्रूह (तस्य नियमविधेः विषयः श्रूहः न भवितुं योग्यः) but दौहित्रभागिनेयौ. If this were not accepted then the text (of शौनक) will assume the form तौ (दौहित्रभागिनेयौ) श्रूहस्यैव (the meaning being that दौहित्र and भागिनेय are allowed to be adopted by S'ūdras alone). This will

be a परिसंख्या forbidding the adoption of दौहित्र and भागिनेय by Brāhmaṇas, Kshatriyas and Vais'yas (all being शेषि with regard to the action of adoption). It has been shown above (p. 166) that a परिसंख्या is liable to three faults and hence should not be resorted to unless there is no other course possible. The दत्त. मी. remarks 'कथं च परिसंख्या। दौहित्र-भागिनेयावेव श्रुद्राणामिति नियमः पक्षे दौहित्रादेः पक्षे च भ्रातृव्यादेः प्राप्तत्वात् । श्रद्वाणामेव दै।हित्रभागिनेयाविति च परिसंख्या दे।हित्रादेश्वतुर्ष्विप वर्णेषु युगपत्प्राप्तत्वात्।' (p. 49). तस्मा...जातीयः therefore a daughter's son and a sister's son are the principal adoptees for a S'ūdra; failing them, anyone of the same caste (may be adopted). तेनैव-शौनकेनैव. न चेदं...हियते—nor can it be said that this word 'caste' (occurring in the text श्रद्राणां श्रद्रजातिषु) must be so narrowed down as to be limited to the daughter's son or sister's son (of a S'ūdra). In these words an objection is anticipated and answered. If there is a नियमविधि, viz. दौहित्रभागिनेयौ एव श्रद्भस्य, then it follows that the श्रद्भ cannot adopt anyone except these two. But then there is the general rule श्रद्राणां श्रद्रजातिषु (पुत्रसंग्रहः कर्तव्यः). So these two must be so construed as not to conflict. That can be done by saying that a S'ūdra can only adopt a दोहित्र or भागिनेय who is of the same caste with him; and that he cannot adopt anyone else (even of his own caste). नील॰ does not approve of this view and assigns two reasons. He says that the two propositions श्रुहाणां श्रहजातिषु and दौहित्रो...दीयते do not stand in the relation of सामान्यवाक्य (a general proposition) and विशेषवाक्य (a particular proposition). An उपसंहार (narrowing down) of one वाक्य to another is only possible when there is सामान्यविशेषभाव between the two. But between श्रद्धाणां श्रद्धजातिषु and दौहित्रो... दीयते this relation is not possible as they are not co-existent; i.e. one is absent when the other is present and vice versa. The daughter's son or sister's son of a S'ūdra will not necessarily be a श्रद्ध, as his daughter or sister may

marry a person of a higher caste and her son will be of a mixed caste. Another reason why the view that there is उपसंहार of two sentences is not tenable is that on that view a general rule mentioned in the same Smriti (that mentions a special rule) will be useless. If a S'ūdra can adopt only a daughter's son or a sister's son and no one else (even of his own caste), the rule श्रद्राणां श्रद्रजातिषु contained in the same passage of शौनक's स्मृति which contains the rule दौहित्रो दीयते will be altogether worthless. Therefore to give scope to both rules it must be said that for a S'udra the principal adoptees are दौहित्र and भागिनेय and that failing them any one of the same caste may be adopted. उपसंहार is a technical expression in the पूर्वमीमांसा 'उपसंहारो नाम सामान्यतः प्राप्तस्य विशेषे संकोचनरूपो व्यापारविशेषो विधेः' मीमांसान्यायप्रकाश. In the शतपथब्राह्मण we have the sentence 'तं चतुर्धा कृत्वा पुरोडाशं बर्हिषदं करोति'. In the दर्शपूर्णमास rites पुरोडाशड are offered to अमि, अमि and सोम, and इन्द्र and अमि (i.e.there are आमेय, अमीषोमीय and ऐन्द्राम पुरोडाशंड). The question is whether all these purodās'as are to be divided into four parts. There is another sentence 'आम्रेयं चतुर्धा करोति.' Therefore the general rule that seems to be deduced from the शतपथ passage is narrowed down by the passage आमेयं... करोति and it is only the आमेयपुरोडाश that is to be divided into four parts (and not the अमीषोमीय and the ऐन्द्राम). This उपसंहारन्याय is treated of in पू. मी. सू. III. 1. 26-27 'शेषस्तु गुणसंयुक्तः साधारणः प्रतीयेत मिथस्तेषामसंबन्धात् । व्यवस्था वा अर्थसंयोगात् लिङ्गस्यार्थेन संबन्धात् लक्षणार्था गुणश्रुतिः ।.' द्वेतनिर्णये—For an account of the द्वैतनिर्णय, vide Annals of the Bhandarkar Institute for 1921-22 vol. III. part 2 pp. 67-72. The passage from the द्वैतनिर्णय, which is summarised by नील॰ in the preceding few lines, is:-प्रयोगपारिजाते दत्तकोक्तौ पुत्रप्रतिष्रहविधिः शौनकोक्तो लिखितः । तत्र वाक्यं दौहित्रो भागिनेयश्च शूद्रस्यापि च दीयत इति । तत्र केचिच्छू इस्यैवेमे द्वौ नान्यस्य ब्राह्मणादेरिति नियमं प्रतिपेदिरे । तत्र

ब्राह्मणाय गां दद्यादित्यादाविव ब्राह्मणादेर्भूतभाव्युपयोगाभावाद्गुणत्वेन विधिमेदत्वात् (विधेयत्वात्?) नियमविधिविषयता युक्ता न त्विह श्रद्भस्य सा युक्ता भाव्यपयोगित्वाच गुणत्वेनाविधेयत्वादविधेये च नियमविध्यसंभवात्। कथं शूद्रो भाव्युपयोगीति चेत्, उच्यते। नापुत्रस्य लोकोस्ति जायमानो वै ब्राह्मणिस्त्रिभिर्ऋणवाश्रायते यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यो विद्यया ऋषिभ्य इति च श्रुतिः । तत्र श्रुतौ ब्राह्मणप्रहणमुपलक्षणमित्युक्तं ब्राह्मणस्य सोमविद्याप्रजमृणवाक्येन संयोगादित्यधिकरणे। एवं च शूद्रस्यापि पितृऋणा-पाकरणविशिष्टत्वेन भाव्यत्वं चतुर्थ्यथषष्ट्या भवति । यथा दण्डी प्रैषानन्वाहेति दण्डित्वेन प्रैषानुवचने मैत्रावरुणस्य विनियोगाद् भाव्युपयोगिनो मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छतीति दण्डितया भाव्यत्वं चतुर्था, ततश्च यथा तत्र दण्डस्य यजमानसंस्कारेणा-कृतकरस्यापि (ण कृत॰ ?) भाव्यत्वं त्यक्त्वा दण्डदानेन मैत्रावरुणं भावयेदिति वाक्यार्थे दण्डस्य विधेयत्वम्, एविमह पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमञ्जुते इति संभवत्यपि पुत्रस्य भाविविनियोगत्वेन भाव्यत्वे तत्त्यक्तवा भागिनेयदोहित्रदानेन श्रदं भावयेदिति वाक्यार्थे दौहित्रभागिनेययोर्विधेयत्वेन तयोरेव नियमविधिविषयत्वं युक्तम् । श्रूद्रस्य तु शेषितया तन्नियमे परिसंख्यापद्येत यथा-इमामगृभणन्रशनामृतस्ये-त्यश्वाभिधानीमादत्ते इति । सा च त्रिदोषा । न चैकत्र वाक्ये नियमपरिसंख्ययोः संभवः । तेन ब्राह्मणादिभिरपि दौहित्रभागिनेयौ पुत्रत्वेन प्राह्याविति सिद्धम् । तथा श्रूद्रेण सति संभवे दौहित्रभागिनेयावेव प्राह्या। ननु दौहित्रभागिनेयनियमा-च्छुद्रस्य तद्व्यतिरिक्तो न स्यादेव । अतः सति संभव इतीदमप्रमाणकम् । तत्र केचित्। ब्राह्मणस्य सोमविद्याप्रजमित्यधिकरणे प्रजोत्पादनस्य नित्यत्वोक्तेः पुत्रप्रतिप्रह-विघेरपि भाव्याकाङ्कायां पुत्रशब्देनोपस्थितस्य तत्कार्यस्य पितृऋणापाकरणादेरेव प्रजोत्पादनफलस्य भाव्यत्वावगमे प्रजोत्पादनवदेव फलतो नित्यत्वेन यथाशक्तिन्याया-द्दीहित्रभागिनेयनियमानादरोपि युक्त इति । तन्न । प्रयोगविधिप्रयोज्येष्वेवाङ्गेषु यथाशक्तिन्यायप्रदृत्तेरिष्टत्वात् । अतश्च यत्प्रयोगविधिप्रयोज्यं प्रतिप्रहाङ्गं होमादि तस्यैव यथाशक्तिन्यायेन त्यागो न तु प्रयोगविध्यप्रयोज्यस्य दौहित्रत्वभागिनेयत्वादेः । अत एव-सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिरिति मैनूक्तसजातीयत्वनियमस्यापि न त्यागः। तस्मात्सिति संभवे इत्ययुक्तामिति। अत्रोच्यते। शौनकेनैव वैश्यानां वैश्यजातिषु श्रद्राणां श्रद्भजातिष्विति नियमान्मनुनापि सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिरिति सजातीयत्वनियमनाद् दौहित्रत्वशृद्गत्वयोश्च परस्परव्यमिचारात् सामान्यविशेषभावा-भावेनोपसंहारस्याप्ययोगाद् वैयर्थ्यपरिहारार्थं दोहिन्नभागिनेयातिरिक्तशुद्रविधानार्थत्वे श्रद्रवाक्यस्य निर्णाते दौहित्रभागिनेययोः पूर्वत्र खावयवानामुत्तरत्र खपित्रवयवानामनु-यृत्तरन्तरङ्गत्वात्सति संभवे तायेव । तदसंभवे तु श्रद्रान्तरमपि पुत्रो भवत्येवेति । एवं च न विष्टाचारविरोधोपि कश्चिदिति सर्वे निरवद्यम् ।.'

This is पू. मी. सू. VI. 2. 31. 2 This is याज्ञ. II. 133.

तस्य=शृद्रस्य. अधिकारे सिद्धे the right to adopt (a son) being established. निषादस्थपतिवत्—This is a well-known न्याय in the पूर्वमीमांसा. With reference to the Raudra ishti, the Veda says 'एतया निषादस्थपतिं याजयेत्.' A निषाद is one born from a Brāhmaṇa father and a S'ūdra mother. 'ब्राह्मणाद्वैश्य-कन्यायामम्बष्ठो नाम जायते । निषादः शृहकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥' मनु. X. 8. It has been established that only those who belong to the three higher castes are authorised to perform Vedic rites (vide पू. मी. सू. VI. 1. 25-38). A निषाद does not belong to the three castes. Therefore a doubt arises whether the निषादस्थपति (who was to perform रौद्रेष्टि) meant a man of one of the three castes, who was also the lord or chief (स्थपति) of the nishādas or whether he was a nishāda himself who was also a chief or a ruler, i.e. in short whether निषादस्थपति was to be dissolved as निषादानां स्थपतिः (षष्ठीतत्पुरुष) or as निषादश्वासौ स्थपतिश्व (कर्मधारय). The पूर्वपक्ष is that the S'ruti speaks of a त्रैवर्णिक who happens to be lord of nishādas. The सिद्धान्त is that he is a nishāda who is himself a lord, on the ground that a कर्मधारय is stronger than a तत्पुरुष and on the ground that by taking it as a कर्मधारय, both the words will be connected with the verb याजयेत् in the accusative case. स्थपतिर्निषादः स्याच्छब्दसामर्थात् । पू. मी मू. VI. 1. 51 So the result is that the निषाद, who is a chief, though not authorised to perform Vedic rites in general has the right to perform the रोद्रेष्टि by the express words of the Veda. 'तत्र संशयः किं द्विजातिरेव यो निषादानामाधिपत्यं करोति तस्यात्राधिकारः षष्टीसमास एवायम्, उत निषाद एव यः स्थपतिस्तस्य कर्मधारयश्चायमिति' शास्त्रदीपिका. निर्णयसिन्धु of कमलाकर contains a similar discussion. 'यत्त समन्त्रकहोमस्य पुत्रप्रतिप्रहाङ्गत्वात् व्याह्त्यादिमन्त्रपाठे च स्त्रीश्र्द्रयोरनिधकारात् तयोदंत्तकः पुत्रो न भवत्येवेति शुद्धिविवके रुद्रधरेणोक्तं वाचस्पतिश्वेवमाह तत्र भर्तुरनुज्ञया स्त्रिया अपि प्रतिप्रहोक्तः। यद्यपि मेधातिथिना भायात्ववददष्टरूपं दत्तकत्वं होमसाध्यमुक्तं स्त्रियाश्व होमासंभवस्तथापि व्रतादिवद् विप्रद्वारा होमादि कारयेदिति हरिनाथादयः । संबन्धतः वेप्येवम् । एवं राष्ट्रस्यापि क्रीराद्राश्च सधर्माण इति स्मृतेः ।'

(परि॰ III. पूर्वार्ध). The निर्णय॰ quotes पराशर and माधव also. समन्त्र...कार्यः—The द्वैतनिर्णय contains a similar statement about नवरात्र. 'अत्र तु स्त्रीशृद्धाणामपि प्रधानेधिकारोस्त्येव तत्र प्रधानेधिकारः श्रूयते भविष्योत्तरे ।... ततश्च प्रधानेधिकारात्तदङ्गहोमादावप्यधिकारसिद्धौ समन्त्रकोपि होमो विप्रद्वारा कारणीयः । अम्त्रस्य तु शूद्रस्य विप्रो मन्त्रेण गृह्यते — इति ब्रह्मपुराणात् ।' The general rule is stated differently by नील, himself in the प्रायश्वित्तमयुख (p. 15 Benares ed.) 'एतेन यन्महार्णवमदनरत्नयोः स्त्रीश्रद्रादेर्वित्रद्वारा समन्त्रको जपहोमौ भवत इति तत्परास्तम्'. स्मार्त-is रघुनन्दन-भद्दाचार्य. The work to which reference is made seems to be the संबन्धतत्त्व, as the quotation from निर्णय॰ shows. For हरिनाथ, see appendix B. कर्मसाद्भण्यं the merit of the act (goes to the शूद्र). दोषं—the ब्राह्मण incurs sin. The words of माधवाचार्य (in परा. मा. vol. II part 2, p. 30) are 'यो विप्रः श्रद्राद्क्षिणामादाय तदीयं हविः शान्तिपुष्ट्यादिसिद्धये वैदिकैर्मन्त्रेर्जुहोति तस्य ब्राह्मणस्यैव तत्र प्रखवायः श्रद्धस्तु होमफलं लभेतेति।'.

Page 112, line 11—page 113, line 20. वाक्यात्. Women are often grouped together with S'ūdras and are said to be without mantras. Compare 'स्रोश्होर्ना-भिभाषेत ब्रह्मचारी हविर्वतः' बा. ध. सू. 4. 5. 4.; 'ना स्त श्रीणां किया म देशित धर्मे व्यवस्थितिः। निरिन्द्रिया ह्यम $_{\infty}$ ।श्च क्रियोऽनृतमिति स्थितिः॥ मनु व1X 18. नन्दपण्डित quotes the words 'स्त्रीशृद्राणामम क्रकम्' (दत्त. मी. p. 10). But this applies only when a woman perform d an act by herself. Along with her husband she was authorised to take part in all Vedic rites. Vide पू. मी. सू. VI 1. 17 स्ववतोस्तु वचनादैककर्म्य स्यात्. मातापितरौ निमित्तं यस्य. स त्रायते पुरुषम्--This refers to such words as 'नापुत्रम्य लोकोस्तीति तत्सर्वे पशवो विदुः', 'शश्वत्पुत्रेण पितरोऽत्यायन् बहुलं तमः' ( both in ऐ. ब्रा. VII. 13 ). 'पुंनाम्रो नरकाद्यस्मात्रायते पितरं सुतः।' मनु. 9. 138 and आदिपर्व 229. 14. स हि संतानाय पूर्वेषाम् he is (required) for continuing the line of the ancestors. 'सन्तानोच्छेदे हि पिण्डोदकिकयानिवृत्ति-र्मद्दोष इति प्रकाशः' वि. र. p. 569. Decisions of the courts have upheld the adoption of an only son in spite of this prohibition, which is regarded as merely recom-

mendatory. Vide I. L. R. 22 Mad. 398 (P. C.), 24 Bom. 367 (F. B.), 14 All. 67 (F. B.). In connection with Vasishtha's words assigning a reason (स हि संतानाय) Jaimini's rule about texts like सूर्पण जुहोति तेन हानं कियते (which contain the statement of a reason) that they are merely recommendatory has been much discussed by the courts. Jaimini's rule is contained in what is called the हेतुवित्रगदाधिकरण ( पू. मी. सू I. 2. 26-30 ). I. 4. 45: this has given rise to varying interpretations. मयूख says that the husband's permission is required when he is living at the time of giving away the son. But when he is dead the widow may give away with the consent of her husband's father or of his kinsmen. The Bombay High Court holds that a widow can give her son away and the husband's authority is presumed, unless he has expressly prohibited her from giving away. The वि. र. (p. 569) says इयांस्तु विशेषः यत्सति पितरि तदनुज्ञानान्मा-तुर्दातृत्वमसति तदभावेपि'. The वीर॰ also says 'तस्माददत्तानुज्ञे मृतेपि भर्तारे भार्याया दत्तकादिकरणमविरुद्धम्' (p. 610). The स्मृतिच॰ (व्य. p. 191) 'ननु मातुः प्रभुत्वेपि पुत्रदानमयुक्तमखतन्त्रत्वात् । सत्यम् । खतन्त्रपुरुषानु-ज्ञया तु युक्तमेव ।'. But the दत्त. मी. seems to preclude a widow from adopting, because it is not possible to secure the husband's assent. 'अनेन विधवाया भर्त्रनुज्ञानासंभवादनधिकारो गम्यते।' (p. 7). निवेशनस्य=गृहस्य. अदूरे...मेव—There is great divergence of readings here. The meaning of the reading in the text is 'he should take a kinsman who is not very remote (in habitation and speech) and who is closely related.' 'अदूरबान्धवमित्यत्यन्तदेशभाषाविप्रकृष्टस्य प्रतिषेधः ।' मिता .. अपरार्क explains 'अदूरे बान्धवो यस्य सोऽदूरेबान्धवः । बान्धवानामदूर-देशत्वेन तस्य कुलीनता शक्या ज्ञातुम् । तेन अदूरेबान्धवं विदिताभिजनं पुत्रं प्रति-गृह्णीयादित्यर्थः ।...असंनिकृष्टमसंबिन्धनमेव प्रतिगृह्णीयात् ।'. The स्मृतिच $\circ$ explains 'अद्रेबान्धवं संनिहितमातुलादिबान्धवमसंनिकृष्टं संनिकृष्टभातृपुत्रादिव्य-तिरिक्तमेव गृह्णीयादित्यर्थः ।'. This explanation of असंनिकृष्ट cannot be accepted, as the दत्तकमीमांसा and other authorities and

also popular sentiment regard the brother's son as the most eligible and most desirable. So the explanation of वि. र. is preferable 'असंनिकृष्टमेवेत्येवकारोऽप्यर्थः' i. e. even a distant kinsman may be taken. The वीर॰ follows the मिता॰ and says that कल्पतर explained अदूरबान्धवं as 'संनिहितमातुलादिकम्' (whose maternal uncle was near) and असंनिक्रप्टमेव as 'अवि-ज्ञातगुणदोषमपि'. The दत्त. मी. reads अदूरबान्धवं बन्धुसंनिकृष्टमेव and explains 'अदूरश्वासौ बान्धवश्व इत्यदूरबान्धवः संनिहितः सपिण्ड इत्यर्थः । सांनिध्यं च द्विधा सगोत्रतया खल्पपुरुषान्तरेण च भवति । तत्र सगोत्रः खल्प-पुरुषान्तरः सपिण्डो मुख्यः, तदभावे बहुपुरुषान्तरोपि सगोत्रः सपिण्डः, तदभावे असमानगोत्रः सपिण्डः तस्याप्यभावे बन्धुसंनिकृष्टः सपिण्डः बन्धूनां सपिण्डानां संनिकृष्टः सिपण्डः खस्यासिपण्डः सोदक इत्यर्थः पर्यवस्यति'. संदेहे चोत्पने when a doubt arises (as to the family and qualities of the boy to be taken ). दूरे स्थापयेत्—he should treat one whose kinsmen are in a distant place as if he were a S'ūdra. 'जातिसंदेहे चोत्पन्ने दूरेबान्धवं व्यवहितदेशवार्तबान्धवं श्रूद्रमिव स्थापयेत् आ-निश्चयात्। महता यत्नेन निश्चयं कुर्यादिति तात्पर्यार्थः। अत्र हेतुत्वेन श्रुतिमुपन्य-स्यति विज्ञायते ... इति । तस्माज्ज्ञाताभिजनमेव गृह्णीयानेतरमिति ।'. The वि. र. seems to take these words as referring to one already adopted and says that if a doubt as to his caste arises, he should be treatad as a S'ūdra i. e. he would only get maintenance. But this is not proper. 'अथ कथंचिद्रस्थवान्धवं गृहीतवतो ब्राह्मण्यादी संशयः स्यात्तदा शौद्रपुत्रमिव भरणमात्रोपयुक्तं कृत्वा स्थापयेत् ।' (वि. र. p. 569). विज्ञायते ..दिति — The word विज्ञायते in the निरुक्त and the Sūtras generally introduces a quotation from the Brāhmaṇas or rarely a summary of a Brāhmaṇa passage. Compare व. ध. सू. 'अपि च काठके विज्ञायते' 12. 24; 'विज्ञायते हि त्रिभिर्ऋणेर्ऋणवान् ब्राह्मणो जायते इति &c' 11. 48. एकेन-पुत्रेण. As by means of a son (natural or adopted) one helps many ancestors, so great effort should be made to secure a worthy son of pure descent and caste. ਅਤੇ... र्थत्वात्—The husband's permission is necessary for one whose husband is living, because that has a seen result. If a wife were allowed to adopt without her husband's

permission, she would be introducing a co-parcener in the family and would thus reduce the husband's property and powers. This is the seen result which makes it obligatory on her to take her husband's permission. विधवायास्तु तं (भर्तारं) विनापि पितुः (अनुज्ञा). The word पितुः must be taken here as referring to the father of the husband (and not to the father of the widow), as the father of the widow has nothing to do with the property and family of the husband. So Mandlik is not right (p. 57) in translating it as 'her father'. Compare what स्मृतिच॰ (व्य. p. 299) says about the word पुत्राः occurring in कात्यायन's verse (अपुत्रस्याथ कुलजा पत्नी दुहितरोपि वा। तदभावे पिता माता भ्राता पुत्राश्व कीर्तिताः ।') 'पुत्रशब्दः संबन्धिशब्दत्वादिति न्यायेन भ्रातृपुत्रेष्वेव वर्तते'. The kinsmen also are her husband's and not her own. The words of याज्ञ॰ which are quoted in support by नीलकण्ठ (ज्ञातयस्तेषां) make this perfectly clear. विन्नां —married. अव . मुक्तम् he has declared her dependence on the husband only in a particular state (i.e. during marriage and while he is living and energetic). तदभावे— भर्तुः अभावे. तस्य=भर्तुः. पुत्रादीनामपि (पारतन्त्यमुक्तम्)--याज्ञ has declared a woman's dependence on her son and others. अतो...विधीयते—the idea is:—the words of वसिष्ठ (that a woman cannot give nor receive in adoption a son without her husband's permission) do not enjoin a new rule not known from other sources (i. e. those words do not contain an अपूर्वविधि), but they simply repeat the necessity of permission in those conditions in which it is required (according to rules to which expression is given by याज्ञ and कात्यायन). The meaning is that वसिष्ठ's words contain an अनुवाद and not a विधि. The permission of the husband is required during his life-time (as याज्ञ and कात्यायन say ). So वसिष्ठ refers to cases where the husband is living. यथा...सपिण्डः a near sapinda as far as may be (or according to circumstances). संनिहि...मुख्यः Among 24 [ Notes on Vyavahāramayūkha ]

the near sapindas, the brother's son is the first (for being adopted). This is inferred from the words of the मिता॰ 'यत्तु आतृणामेक...बवीदिति तदिष आतृपुत्रस्य पुत्रीकरण-संभवेन्येषां पुत्रीकरणनिषेधार्थम् । न पुनः पुत्रत्वप्रतिपादनाय । तत्सुता गोत्रजा बन्धुरित्यनेन विरोधात' (on याज्ञ॰ II. 132). The words of मनु have not the purpose of laying down that one brother's son is also the son of the other brothers (if they are sonless) because in that case the rule of याज्ञ॰ (II. 135) declaring the brother's son as an heir after a man's wife, daughter, father, mother and brother would come in conflict with it. So Manu's dictum must be taken to mean that if a brother's son is available he must be chosen for adoption. व. घ. स्. has a similar verse 'बहूनामेकजातानामेकश्वेत्पुत्रवाचरः । सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रुतिः ॥' (17. 10).

Page 114, lines 1—11. दत्तक...चरणाः—my father (S'amkarabhatta) was of opinion that one who is married and also has had sons may be taken in adoption. The व्यवहारमयूख practically stands alone in this view, most other eminent writers not permitting an adoption after उपनयन. पितु...अन्यतः—that son on whom the संस्कारs up to चूडा (i.e. including चूडाकरण) have been performed by the gotra of his father cannot become (by adoption) the son of another. अन्यतः means अन्यस्य. On this the दत्त. मी. remarks 'अनेन जातकर्मादीनां चूडान्तानां संस्काराणां पुत्रताहेतुत्वमुक्तम्' (p. 60). निजगोत्रेण—by the गोत्र of the adopter. The propositions contained in these three verses are: (1) if all the संस्कारड from जातकर्म to चूडाकरण (including चूडा॰) have been performed on a boy in the family of his birth, he cannot be adopted in another family; (II) a boy becomes an adopted son if his चूडाकरण and other ceremonies are performed in the family of adoption; (III) a boy over five years cannot at all be adopted; (IV) if चूडाकरण has been performed in the family of birth, but the boy is not over

five, the पुत्रेष्टि must be performed (if he is to be taken in adoption) before any other ceremony can be performed for him in the family of adoption. चूडाकरण was intimately connected with गोत्र. 'जन्मनोधि तृतीये वर्षे चौलं पुनर्वखोः । अपरेणार्भि प्राश्चमुपवेर्य त्रेण्या शलल्या त्रिभिर्दर्भपिञ्चलैः शलालग्लप्सेनेति तूर्णी केशान् विनीय यथार्षे शिखा निद्धाति । यथा वैषां कुलधर्मः स्यात् । आप. गृ. सू. VI. 16. 3, 6-7. The चौल was to be performed in the third year of the boy, his head was to be tonsured and alars corresponding to the number of प्रवरs in his गोत्र were to be retained. If he was एकप्रवर, then only one विखा was to be kept, if त्रिप्रवर then three, if पंचप्रवर then five. On पश्ववर्षाय the दत्त. मी. (p. 64) says चूडान्तसंस्कारसंस्कृतमित्यर्थः. A boy whose चूडाकरण was effected by one गोत्र and who was then adopted into another would become a member of two गोत्रs (द्यामुख्यायण). To prevent this and to complete his affiliation in the new gotra the पुत्रेष्टि was to be performed. 'अमये पुत्रवते पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेदिन्द्राय पुत्रिणे पुराडाशमेकादशकपालं प्रजाकामोग्निरेवास्मै प्रजां प्रजनयति वृद्धामिन्द्रः प्रयच्छतीति वाक्ये प्रजाफलकत्विमष्टेः श्रूयते । तद्यत्रानुत्पन्ना प्रजा तत्र तदुत्पत्तिरेव भाव्या यत्र तूत्पन्ना परिगृह्यते तत्रोत्पत्तरभावात् तस्याः प्रजात्वमेव भाव्यमिति कल्प्यते' दत्त. मी. प्रथमम्--संस्कारेभ्यः प्राक्. तदसगोत्रपरम्—नील॰ says that these verses apply (if at all) to the adoption of a boy from a different gotra. As to the adoption of one of the same gotra, he may be a married man. आ चूडा...विरोधापत्तेः—There is a sūtra of Pāṇini saying that आ may be compounded with another word in the ablative to form an अव्ययीभाव in the sense of अभिविध (inclusive limit) or मर्यादा (exclusive limit). 'आङ् मर्यादाभिविध्योः पा. II. 1. 13 ( एतयोः आङ् पश्चम्यन्तेन वा समस्यते सोव्ययीभावः। सि. कौ.). 'सह तेन इति अभिविधिः, विना तेन इति मर्यादा'. In the word आचूडान्तं, आ must be taken in the sense of अभिविधि. Otherwise there will be a conflict between the two verses. If the sense of मर्यादा is taken the first verse will mean that that boy whose samskāras excluding चुडा (and others that follow) have

been performed in the gotra of his father cannot become the son of another. In this चूडा is left over to be performed in the family of adoption. The second verse says that if चूडा and other संस्कारs are performed in the family of adoption, the boy becomes a दत्तक. इद...म्भणीयम्—this text should not be so much relied upon. नील० by these words suggests that even as regards the adoption of असगोत्र the rules of the कालिकापुराण need not be followed. These verses do not occur in early commentaries and nibandhas like the मिता०, अपरार्क, विवादरताकर, though these works quote the कालिकापुराण for other purposes. The दत्तकचन्दिका also says that these vesres are not authoritative (अमूल).

Page 114, line 12—page 120 line 9. द्यामुख्यायण the son of two fathers. संविद् a condition. The केवलदलक performs the श्राद्ध and other rites after death only for the adopter (and not for his natural father also). प्रत्र...शायां—The text speaking of the acceptance of a son requires a भाव्य. In स्वर्गकामः यजेत, the action denoted by the verb requires a भाव्य (viz. खर्ग), so the action of accepting requires a भाव्य (which is पुत्र). भाव्य is explained above. As we say यागेन स्वर्ग भावयेत्, so we shall say प्रतिप्रहेण पुत्रं भावयेत्. भावयेत् literally means 'one should cause to be or to come into existence'. But the boy to be adopted already exists. So भावयेत् cannot be used in the literal sense of 'producing a male as a son'. Therefore the word yn must be regarded as indicating (by लक्षण) all the purposes served by a son and in प्रतिप्रहेण पुत्रं भावयेत् we have to understand as भाव्य the unseen result which incites or urges a man to the act (viz. of प्रतिष्रह). The विधि about ज्योतिष्टोम prompts a man to perform the याग for securing खर्ग (which is an unseen reward and is the भाज्य and therefore खर्ग is said

to be the प्रयोजक of the याग, ज्योतिष्टोम). Similarly पुत्रप्रतिप्रदेशिय prompts the sonless man to engage in it for securing the unseen fruit (viz. freedom from debt due to ancestors, freedom from put hell &c.) and therefore that unseen result is the भान्य and is the प्रयोजक of the प्रतिप्रह. For प्रयोजक see above (p. 163). अतः प्रवर्तन्ते hence (on the adoption taking place) those results which are brought about by the relation of father and son take place in the adopter's family (so far as the adopted boy is concerned).

गोत्र...स्वधा—the son given shall not take the gotra and estate of his natural father. The funeral cake follows the gotra and estate. The obsequies (स्वधा) of him who gives (his son in adoption) cease (so far as that son is concerned). प्राय...यतः—generally co-extensive with the two (viz. गोत्र and रिक्थ). द्या...माणत्वात् it will be declared later on that the gotra (of the natural father) persists in the case of the द्यामुख्यायण. पिण्ड is taken in the sense of श्राद्ध in which पिण्डs are offered to the deceased (here the father who gives away his son). मेधातिथि says 'यदीये गोत्ररिक्थे गृह्येते तस्मै पिण्डोदकदानादीर्ध्वदेहिकं क्रियते । व्यपैति तस्मानिवर्तते खधाकारसाधनं पिण्डश्राद्धादि लक्ष्यते ।'. कुह्नक says 'यस्य गोत्ररिक्थे भजते तस्यैव स पिण्डो दीयते । तस्मात्पुत्रं ददतो जनकस्य स्वधा पिण्डश्राद्वादि तत्पुत्रकर्तृकं निवर्तते।'. Others take पिण्ड in the sense of सपिण्ड relationship and ভাষা in the sense of প্রান্ত performed for a man after his death. That there was a close relation between taking the estate and offering the funeral cake is frequently expressed. 'पिण्डगोत्रिषंसंबन्धा रिक्थं भजेरन्स्री वानपत्यस्य' गो. ध. सू. 28. 19; 'यथार्थहरः स पिण्डदायी' विष्णुध. सू. 15. 40. The बालम्भद्दी remarks 'वस्तुतस्तु पिण्डशब्दः सापिण्ड्यपरः श्राद्धपरत्वे ददतः खधेत्यनेन पौनहक्त्यापत्तेः।'. वस्तुतस्तु...भिवृत्तिहच्यते—नीलकण्ठ does not like these literal or forced explanations of the word पिण्ड and स्वधा. His idea is that these words are not to be understood in their literal but only in their indicative sense (i. e. लक्ष्य sense). These words (गोत्र, रिक्थ, पिण्ड,

ख्या) indirectly convey (by लक्षणा) everything that is based upon the connection of the natural father and others with the pinda (offered to them) and in the passage (गोत्ररिक्थे...ददतः खधा) what is declared is the cessation of all such things. तिभृतिः कार्यमात्रस्य निवृत्तिः Compare दस. मी. 'अत्र च स्वधापिण्डशब्दौ आशौचादिसकलपितृकर्मोपलक्षणम्। पिण्डदानादिनिमित्तीभूतगोत्ररिक्थयोर्निवृत्तिश्रवणात् प्रेतपिण्डदानादेश्वाशौचपूर्वकालत्व-नियमात् । ततश्च पिण्डनिवृत्त्या आशौचनिवृत्तिरर्थसिद्धेव । तस्माइत्तकतज्जनकादीनां च परस्परं नाशोचादि।' p. 117-118. The purport of Manu's verse is not merely to say that the son given in adoption has nothing to do with his natural father (as regards gotra, pinda, &c.), but the purport is more comprehensive, viz. to declare that the son given is severed from the family of his birth and that there is a cessation of connection even with his full brother, paternal uncle and the rest. नील॰ as usual cites two instances from the पूर्वमीमांसा in support of the लाक्षणिक sense given to Manu's words. नातपुत्रः...विशेषः—अम्याधान (consecration of the sacrificial fires) is enjoined in such Vedic passages as वसन्ते ब्राह्मणोम्नीनादधीत. There is another passage with reference to आधान, viz. 'जातपुत्रः ...दधीत'. भाधान being enjoined already, this sentence ( जातपुत्र: &c.) must be taken as laying down merely some detail about आधान. If the passage were interpreted as prescribing आधान only when a man fulfils both conditions, जातपुत्रत्व and कृष्णकेशत्व, there would be two distinct विधिs in the same वाक्य, that is, there will be वाक्यमेद. It cannot be said that these two are one and that therefore there is no वाक्यमेद. जातपुत्रत्व and कृष्णकेशत्व are not co-extensive, nor do they stand in the relation of सामान्यविशेषभाव. A man may have a son when his hair is turned gray, in which case he cannot enter upon अज्ञयाधान. So also a man may have black hair, but no son. In this case also there will be no अक्रयाधान. Therefore the two words जातपुत्रः and कृष्णकेशः

must be taken as indicating the time of manhood as the proper one for अक्रयाधान. They indicate that one must not be a mere boy (i.e. one must be of an age when one could beget a son) nor must one be advanced in years (as कृष्णकेश indicates) at the time of अन्याधान. So there is लक्षणा of the two padas जातपुत्र and कृष्णकेश, while, if the literal interpretation were taken, there would be वाक्यभेद ( which is a वाक्यदोष). लक्षणा being a पददोष is preferable to वाक्यभेद (which is a वाक्यदोष). 'उभयोयींवनावस्थोपलक्षणार्थत्वमवसीयते ।' न्यायसुधा р. 148; 'भत एव जातपुत्रः...दधीत इत्यत्राधानानुवादेन जातपुत्रत्वकृष्णकेशत्व-विधाने वाक्यमेदात् पदद्वयेनावस्थाविशेषो लक्ष्यत इत्युक्तम् । तस्माद्वाक्यभेदप्रसक्ती लक्षणैव स्वीकार्या ।' मीमांसान्यायप्रकाश of आपदेव. अर्घ. वेंदि $-{
m In}$  the ज्योतिष्टोम the following passage occurs with reference to the यूप, 'वज्रो वै यूपो यदन्तर्वेदि मिनुयात्त निर्दहेत्, यद्वहिर्वेद्यनवरुद्धः स्यात्, अर्धमन्तर्वेदि मिनोति अर्थं बहिर्वेदि अवरुद्धो भवति न निर्दहति'. Here a doubt arises whether वेदि is spoken of as an अङ्ग of the यूप (the idea being in that case that the post should be so arranged as to be connected with the वेदि in that manner) or whether these words merely indicate the region where the post is to be planted. The siddhanta is that these words merely indicate a particular region where the यप is to be planted. Vide पू. मी. सू. 'तथा यूपस्य वेदिः। देशमात्रं वाडिबाज्येणैकवाक्यत्वात्'। (III. 7.13-14). The reason is that otherwise there will be two विधिड and so वाक्यभेद; or if अर्धमन्तर्वेदि मिनोति be understood as meaning अर्धमेवान्तर्वेदि &c. then there will be परिसंख्या, which is liable to three faults. The यूप is actually on the border of the महावेदि, of which the उत्तरवेदि forms a part, but it is outside the उत्तरवेदि. The words अर्थ &c. if literally interpreted would require that the  $y\bar{u}p\alpha$  should have an exact half of it in the वेदि and the other half outside of it. The verse गोत्ररिक्थे has been interpreted in I. L. R. 40 Bom. 429 as divesting an estate already taken by a person absolutely and exclusively, if he were subsequently given away in

adoption. It may be urged with great respect that the decision is open to the fault of वाक्यमेद and also to that c running counter to the maxim 'भूतभन्यसमुचारणे भूतं भन्यायोपदिश्यते' ( शबरभाष्य on पू. मी. सू. XI. 1. 9 ). Vide pp. 37-38 of my essay 'a brief sketch of the Pūrvamīmānsā system'. पितुः of his father (i. e. of the man adopted as केवलदत्तक). A आद is defined as 'the bestowal of some substance (food or something similar) through piety with reference to the dead'. 'श्राद्धं नामादनीयस्य तत्स्थानीयस्य वा द्रव्यस्य प्रेतोद्देशेन श्रद्धया त्यागः' मिता०; 'तत्र प्रेतोद्देशेन श्रद्धया द्रव्यत्यागविशेषः श्राद्धम्' चतुर्विशतिमतसंप्रहः 'प्रेतं पितृश्च निर्दिश्य भोज्यं यितप्रयमात्मनः । श्रद्धया दीयते यत्र तच्छाद्धं परिकीर्तितम् ॥' मरीचि quoted in निर्णय॰. In every श्राद्ध there are generally these three, viz. होम, पिण्डदान, ब्राह्मणभोजन. श्राद्ध is of two kinds पार्वण and एकोहिष्ट. The पार्वणश्राद्ध is that which is performed with regard to three paternal ancestors. In this the wives of the paternal ancestors and the maternal grandfather, great-grand-father and great-great-grand-father and their wives also are associated. पर्वणि भवं पार्वणम्. अमावास्या, चतुर्दशी, अष्टमी, पैाणिमा, the sun's passage from one sign into another are called parvans. The एकोहिएश्राद is one which is performed for a single person. आद is again divided into three kinds, नित्य (obligatory, such as those on अमावास्या, अष्टकाड &c.), नैमित्तिक (to be performed on : ... uncertain occasions as पुत्रजन्म) and काम्य (performed on certain tithis or nakshatras for attaining some reward). Again श्राद्ध is divided into five kinds अहरहःश्राद्ध, पार्वणश्राद्ध, एको हिष्ट, वृद्धिशास्त्र and सपिण्डीकरण. The सपिण्डीकरण is performed for a deceased person at the end of one year or on the 12th day, whereby from being a प्रेत he is raised to the position of a pitri and shares the funeral cakes along with the ancestors. Vide याज्ञ. I. 253-254 and the मिता. thereon. 'प्राक्तनेकोद्दिष्टसहितेन सपिण्डीकरणेन प्रेतत्वनिष्र्त्या पितृत्वं प्रापोती-त्यवगम्यते।' मिता॰. प्रतिमहीत्रैव in conjunction only (and not with the natural fath

adopted). यत्तु—connect this with तत् द्यामुष्यायणपरम्. अथ...कम्य after having started with (a discussion about) द्यामुष्यायणs in the words 'if sons given, purchased or born of an appointed daughter are without (specific) pravaras (of their own), because they are taken over (as sons) by another, they become द्यामुख्यायणs.' This passage is ascribed to पैठीनिस by हरदत्त on आप. ध. सू. II. 6.14. 2, the reading being 'अथ दत्तकीतकृत्रिमपुत्रिकापुत्राः परपरिप्रह आर्षेयेण जातास्तेसंहतकुलीनाः द्यामुष्यायणा भवन्तीति'. भट्टोजिदीक्षित in his गोत्रप्रवर-निर्णय quotes हरदत्त and the passage from पैठीनसि. In the निर्णयसिन्धु this passage is ascribed to कात्यायन and लैगाक्षि "एतच प्रवरमञ्जर्यां कात्यायनलौगाक्षिभ्यां स्पष्टमुक्तं 'अथ ये दत्तकन्नीतकृत्रिमपुत्रिकापुत्राः परपरि-प्रहेणानार्षेया जातास्ते द्यामुष्यायणा भवन्ति यथा शौक्षशैशिरीणां यानि चान्यान्येवंस-मुरपत्तीनि कुलानि भवन्तीत्यादिना द्वयोः पित्रोः प्रवरानुक्त्वोक्तम्''. आर्षेय generally means प्रवर. एषां—of those who take sons in adoption, by purchase &c. उभयो:—of the adopters and those who give in adoption &c. एकस्मिन् श्राद्धे...पुरुषात् In one and the same S'rāddha, he should repeat (the names of) the two ancestors (of the giver and taker respectively) after having separately intended (the same Pinda for both). Mandlik translates 'making pinda separately in honour of each' (p. 60). But the निर्णय॰ reads एकस्मिन् पिण्डे after उद्दिश्य. Besides the आप. श्री. सू. (I. 9.7) says 'यदि द्विपिता स्यादेकैकस्मिन् पिण्डे द्वी द्वावुपलक्षयेत्'. The बी. ध. सू. (II. 2. 19) says 'भथाप्युदाहरन्ति । द्विपितुः पिण्डदानं स्यात्पिण्डे पिण्डे च नामनी । त्रयश्च पिण्डाः षण्णां स्युरेवं कुर्वन मुह्यतीति ॥'. These quotations make it clear that the same pinda was to be intended for two; when the first पिण्ड was offered, the names of the natural father and of the adoptive father would be separately taken. With the second, the names of the father of the जनकपिता and of the पालकपिता would be separately taken. The दत्तकचन्द्रिका remarks 'द्वे श्राद्धे कुर्यादेकश्राद्धे वा पृथग-नूहिश्य एकपिण्डे वा द्वावनुकीर्तयेत्प्रतिप्रहीतारं चोत्पाद्यितारं चातृतीयात्पुरुषात्— इति सांख्यायनप्रवराध्याये सामाम्यतो दर्शनाच दत्तकस्यापि द्विपितृकत्वसिद्धिः'.

25 [ Notes on Vyavahāramayūkha ]

This last quotation shows that two separate pindas were allowed by some authorities; see also the quotation from हारीत in वीर॰ (p. 604) and मदनपारिजात p. 608 and हेमाद्रि's चतुर्वर्ग॰ vol. III, part I, p. 116. तत्...परम्—That passage refers to the द्यामुख्यायण and not to केवलदत्तकः तत्सत्त्वे-पुत्रान्तरसत्त्वे. प्रतिप्रही...हरेत्—he should take the fourth of what the aurasa son of the adopter takes i. e. if there is a dattaka and then a son is born to the adopter, the former takes one-fifth and the latter four-fifths. तृतीयांश...पाठः-- 'तत्र तृतीयांशहरा इति कल्पतरुलिखितपाठो यदि साकरस्ताहं दत्तकादीनामौरसापेक्षया सगुणत्वे तृतीयांशहरत्वमिति व्याख्येयः' वीर॰ p. 617. The मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 132) says 'सवर्णा दत्तकक्षेत्रजादयस्ते सत्यौरसे चतुर्थाशहराः । असवर्णाः कानीनगूढोत्पन्नसहोढजपोनर्भवास्ते त्वौरसे सित न चतुर्था-शहराः'. यत्तु हेमादी &c.—All the three verses are cited in the निर्णय॰; the दत्तकमीमांसा cites only the first two. नील॰ says that these verses convey the same idea that is conveyed by the quotation from कालायन and therefore according to him these verses can only refer to a द्वामुख्यायणदत्तक. This is opposed to the view of कमलाकर 'अत्र केचित्—आवयोरयमिति परिभाष्य यो दत्तस्तस्येदं द्वयोः पित्रोः श्राद्धं, यस्तु अपरिभाष्य दत्तः स महीतुरेव स पालकायैव दद्यादित्याहुः। अत्र मूलं ते एव प्रष्टव्याः।' निर्णय॰ ( III. परि॰ उत्तरार्ध). The first verse provides for the सपिण्डीकरण of those who die respectively in the family of birth and of adoption in the case of a दत्तक and others. The सिपण्डीकरण of any one dying in the family of birth should be made with other members of that family by the adopted son and the सपिण्डीकरण of those dying in the family of adoption should be made by the adopted son with others that are dead in the latter family. The sons of the dattaka should perform the सिपण्डीकरण of their father (the dattaka) with the natural father (जनक-पितृ of the दत्तक) and the adoptive father (पालकपितृ), both of whom become their grand-fathers and both become associated with the same pinda. The grand-sons of the

dattaka should perform the सिपण्डीकरण of their father (the son of the दत्तक) with their grandfather (the dattaka) and the natural father of the dattaka. The सपिण्डीकरण of a man is always with reference to three ancestors of his. In this case of the grand-son of the दत्तक the authorities are not clear whether the adoptive father is to be associated with the natural. But it seems that he is to be so associated. As regards the great-grand-son of the dattaku, he should perform the सपिण्डीकरण of his father (grand-son of the दत्तक) with his grand-father (the son of the दत्तक) and his great-grandfather (the दत्तक). But as regards the adoptive father he (the प्रपोत्र of दत्तक) may recite his name or not. As सपिण्डन is with three ancestors, in case of the सपिण्डन of the father of the प्रपौत्र of the दत्तक, the son of the दत्तक and the दत्तक consitute two ancestors and the natural father of the दत्तक is the third ancestor. But the adoptive father may or may not be associated with the natural father of the दत्तक in the सपिण्डीकरण of the grand-son of the दत्तक by the प्रपौत्र of the दत्तक. It is therefore that नील॰ says 'प्रतिप्रहीतारं ... त्चारयेदेव'. The reason is stated in the words तसादेषा...पौर्षी. The meaning is that in the case of adoption the सापिण्ड्य relationship is due only to the circumstance of offering pindas and not due to blood-relationship and therefore सापिण्ड्य extends only up to three generations i. e. the dattaka, his son and grand-son are connected by सापिण्ड्य with the adoptive father; but the great-grand-son of the दत्तक is not so connected with the adopter. साधारणेषु...वर्गिणाम्—The same rules apply to such धाद्धs as are performed on the अमावास्या (which is an occasion on which প্রান্থ is offered to all pitrs). The only difference is about एकोइट, which is to be performed on the anniversary of the death of each separately. The words साधारणेषु कालेषु,, वर्गिणाम् may also

mean 'No distinction is made between the ancestors of each group in श्राद्धs on such occasions as अमावास्या'. In सिपण्डीकरण persons belonging to each group (viz. of the natural father's line or of the adoptive father's line) were kept separate. But in other श्राद्धs, both पितृs (natural and adoptive) and both grand-fathers may be associated together with the same pinda. The निर्णय॰ explains 'दत्तकादयः जनकपालकयोः कुले प्रेतानां खवर्गायैः सिपण्डनं कुर्युः दत्तकानां पुत्रास्तु पितुर्दत्तकस्य पितृभ्यां जनकपालकाभ्यां खपितामहाभ्यां सपिण्डनं कुर्युः । तेषां पौत्राः खपितरं दत्तकेन पितामहेन तज्जनकेन च सपिण्डयेयुः । चतुर्थीपि तत्कुलस्थ एव । तेषां प्रपौत्रस्तु दत्तकस्य प्रपितामहस्य पालककुलस्थं चतुर्थं योजयेन वा । छन्द इच्छा । दर्शमहालयादौ तु द्वयोः पित्रोः पितामहयोः प्रपितामहयोर्वा श्राद्धं देयं तत्र द्वयोः पित्राद्योः पृथक् पिण्डदानं द्वयोरुद्देशेनैको वेति ।' ( III. परि. उत्तरार्ध). The दत्तकमीमांसा first explains that the दत्तक can only have पिण्डान्वयसापिण्ड्य with the adoptive father and not अवयवान्वयसापिण्ड्य and then offers a very elaborate explanation differing in some respects from that of हेमादि and the निर्णय॰ which considerations of space forbid us from quoting. 'द्विविधं हि सापिण्ढ्यं अवयवान्वयेन पिण्डान्वयेन चेति । तत्रावयवान्वयसापिण्ड्यस्य दत्तके प्रत्यक्षबाधितत्वेन हेमाद्रिः पिण्डान्वयमेवोपादाय दत्तकादीनां प्रतिग्रहीतृकुले त्रिपुरुषमेव सापिण्ड्यं व्यवातिष्ठिपत् ।' दत्त. मी. p. 95. On तस्मादेषा त्रिपौरुषी, the दत्त. मी. remarks "दत्तकानामेषा त्रिपिण्डान्वयरूपाशौचविवाह्यत्वादिप्रयोजिका त्रिपुरुष्येव सपिण्डता न 'लेपभाजश्व-तुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः । पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपौरूषम्'इति मात्स्याभिहिता साप्तपौरुषी तस्याः सामान्यरूपतया विशेषापवादात्।".

The explanation of these verses given by हेमादि ( चतुर्वगंचिन्तामण vol. III, part I, p. 121) is as follows:— दत्तकादिद्यामुष्यायणानां यावन्तः पित्रोः संबन्धिनः पितामहवर्गाः स्युस्तत्संबन्धेन च स्वं प्रति पितृव्यादिरूपतां गताः, ये च मुख्यगौणसंबन्धेन भ्रात्रादिरूपतां गताः ते सर्वे दत्तकादीनां पितृवर्गाः । तेषु मध्ये ये प्रेताः स्युस्तेषां तत्समानजातीयवर्गजैः पितृभिः सह ते दत्तकादयो योजनं सपिण्डीकरणं कुर्युः । द्यामुष्यायणपुत्रास्तु तेषु तेषु वर्गेषु मध्ये स्वकीयेन पित्रा तत्पूर्वाभ्यां च द्वाभ्यां तस्य तस्य प्रेतस्य सपिण्डीकरणं कुर्युः । द्यामुष्यायणपीत्रस्तु स्वेन पित्रा द्यामुष्यायणेन च पितामहेन तत्पन्ना चैकेन

तत्समं तत्तद्वर्गीत्पन्नं तेन तेन योजयेत् । द्वयामुख्यायणप्रपौत्रस्तु गौणपितृवर्गमध्यस्थितं प्रेतं योजयेद्वा न वा। एषा हि गौणिषतृसंततिस्त्रिपौरुष्येव । यथा दत्तकादिभिः सर्वपितृवर्गसंबिन्धनः सपिण्डीकरणं कार्यं तथैवामावास्यादौ साधारणे काले सर्ववर्ग-संबन्धेन नैयमिकं श्राद्धं कर्तव्यमित्येतद्वक्तुमुक्तं साधारणेषु कालेषु विशेषो नास्ति वर्गिणामिति। मृताहे त्वेकमुद्दिश्येति। यो यस्मिन्नहिन मृतस्तसिन्नहिन तु यच्छाद्धं तत्तस्यैव नान्यस्येति । तदेवमेतत् सिद्धं, यावन्तः पितामहाः प्रपितामहाः स्युस्तावतां द्वयामुष्यायणैरमावास्यादिश्राद्धेषूद्देशं कृत्वा पृथक्षिण्डाः प्रदेयाः । एकैकस्मिन् वा पिण्डे तावतां नामानि कीर्तनीयानि।". केवल...नास्त्येव—There is no such thing as a kevaladattaka, because no text enjoins the taking of such a one. यदापि...नोक्तः although the kevaladattaka is not mentioned expressly by that particular word. पूर्वोक्तमनुवचनेन—by the verse गोत्ररिक्थे &c. (मनु. IX. 142). The argument is that मनु॰ speaks of the complete cessation of all relation with the natural father and that in the case of the द्यामुख्यायण there is admittedly no such cessation and therefore it follows by implication (अर्थात्) that Manu is speaking of another variety of दत्तक (i. e. केवलदत्तक). ऊर्ध्व : पश्चमात्—The preceding sūtra is असमानप्रवरैर्विवाहः. ऊर्ध्व...पश्चमात्—हरदत्त explains 'पितरमारभ्य तद्बन्धुवर्गे गण्यमाने सप्तमाच्छिरस ऊर्ध्व जातां कन्यका-मुद्रहेत् । मातरमारभ्य बन्धुवर्गे गण्यमाने पश्चमाच्छिरस ऊर्ध्व जातामुद्रहेत् । बीजिनश्व सप्तमाद्र्ध्वमिति चकारात्सिध्यति । यथा क्षेत्री वन्ध्यो रुग्णो वा देवरं प्रार्थयते मम क्षेत्रे पुत्रमुत्पादयेति । यद्वा संतानक्षये विधवां गुरवो नियु इते दृष्टं विचित्रवीर्यक्षेत्रे सत्यवतीवाक्याद् व्यासो धृतराष्ट्रादीनुत्पादितवानिति । यथाह याज्ञवल्क्यः-अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ इति तद्विषयमेतद्वीजिनश्चेति ।'. The द्यामुष्यायण has relationship with both the fathers. He is a sapinda of the natural father from whom he is born (बीजिन्). नील॰ puts forward a specious argument. गौतम lays down rules about prohibited degrees for marriage. In doing so he does not take for granted what is known from other works. He is simply summarising the rules that obtained among respectable people of his day. It is doubtful whether he has the केवलदत्तक in view. Just as

मनु says 'असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥' (III. 5), so गौतम says that the parties must be beyond seven degrees on the father's side and adds that they must be beyond seven degrees in the line of the biji also. It is difficult to see how Gautama's rule leads to the establishment of the existence of केवलदत्तक. अतो...वाच्यः Therefore, in order to make the words of Gautama have their full scope (in order to give them a purpose of their own), the केवलदत्तक must be admitted. On ऊर्ध्व...पश्चमात्, the दत्त. मी. says ''तत्र बीजिप्रहणं दत्तकाद्युत्पादकानां सर्वेषामपि संप्रहार्थं न केवलं क्षेत्रजोत्पादकस्यैव 'य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गा-दन्यबीजजाः । यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥' इति मनुस्मरणात् (मनु. 9. 181)। तस्य ते पुत्रा इति पुत्रत्वप्रतिपादनं सापिण्ड्यप्रतिपादनार्थ न तु पुत्रत्वोत्पादनार्थम्, 'पुत्रान्द्वादश यानाह' (मनु 9. 158) इत्यादिप्रतिप्रहीतृ-पुत्रत्वप्रतिपादनविरोधात् । नेतरस्य प्रतिग्रहीतुरित्धर्थः।" (p. 85). तत्र... हक्तत्वात्—This refers to the verse गोत्ररिक्थे &c. प्रवराध्याय— In the श्रोतसूत्रs there is a chapter dealing with pravaras. It is not possible to say from what work this quotation is taken. The दत्तकमीमांसा speaks of this verse as a स्मृति passage quoted in the प्रयोगपारिजात (p. 11 and p. 101). गोत्र and प्रवर are two different but allied topics. They both determine prohibitions about marriage. A man cannot marry a girl born of the same gotra as his, and also a girl whose father's प्रवर is the same as his. The gotras may be different, but one or more प्रवर of two different gotras may be the same, as, for example, in the case of शाण्डिल्य and काश्यप gotras. 'गोत्रलक्षणमाह प्रवरमञ्जर्या बौधायनः । विश्वामित्रो जमदिमर्भरद्वाजोथ गौतमः । अत्रिर्वसिष्ठः कर्यप इत्येते सप्त ऋषयः । सप्तानामृषीणामगस्त्याष्टमानां यदपत्यं तद्गोत्रमिति' निर्णय • प्रवर्ष are those whose names are recited by the sacrificer at the time of selecting the ritviks at a sacrifice. According to others प्रवर् mean the ancestors of the founders of each gotra. Some gotras have only one pravara, some have three pravaras and some have five. शौक्षशैशिरयोर्थथा—The

आश्व. श्री. स्. says that from a male belonging to the शैशिरिड, a son was born to the wife of one who belonged to the S'aungas. 'अथ य एते द्विप्रवाचना यथैतच्छोङ्गशैशिरयः। भरद्वाजा ह शुङ्गाः कताः शैशिरयः । तेषामुभयतः प्रवृणीतैकमितरतो द्वावितरतः ।' आश्व. श्रौ. सू. (उत्तरषदक 6.13). The वृत्ति of नारायण explains 'य एते द्विप्रवाचना ऋषिद्वयव्यपदेश्या यथैते शौङ्गशैशिरा द्यामुष्यायणाः शौङ्गेयस्य क्षेत्रे शैशिरेय-बीजोत्पन्नानां वंशाः, अन्येषां वा भिन्नार्षयक्षेत्रजोत्पन्नानां वंशा इत्येवोदाहरणम्। शोङ्गशैशिरप्रहणं प्रदर्शनार्थम् । सर्वे ते भिन्नार्षयाः । यस्माद्भरद्वाजाः शुङ्गास्ते-षामयं प्रवरः आङ्गिरसबार्हस्पत्यभारद्वाजेति । कताः शैशिरयस्तेषां वैश्वामित्र-कात्याक्षीलेति 1'. Vide also आप. श्री. सू. 24. 7. 2-5 for शुक्रशै॰. शैशिरिs are a subdivision of the Katas who are a branch of the विश्वामित्र gotra. The निर्णय॰ remarks 'अथ द्विगोत्राः । शौङ्गशैशिरीणामाङ्गिरसबार्हस्पत्यभारद्वाजकात्याक्षीलेति पश्च कात्याक्षीलयोः स्थाने शौङ्गशैशिरिर्वा आङ्गिरसकात्याक्षीलेति त्रयो वा एषां भरद्वाजैर्विश्वामित्रैश्वा-विवाहः ।'. The descendants of the द्यामुख्यायण शौङ्गशैशिर cannot marry any one in the भरद्वाज and विश्वामित्र gotras. On the verse द्यामुध्यायणका ये स्युः the दत्त. मी. remarks (p. 101) ''दत्तकादीनां च द्यामुष्यायणत्वे इदं वचनं, 'नित्यानां द्यामुष्यायणानां' इति सत्याषाढवचनं च प्रमाणम् ।'' मानवीयेन— $This\ refers\ to\ गोत्ररिक्थे &c.$ (मनु. 9. 142). The conflict between the two texts (of the प्रवराध्याय and of मनु ) leads to the inference that the former refers to द्यामुख्यायणदत्तक and the latter to केवलदत्तक. अत एव...भहसोमेश्वर:—The author now digresses into a question that very much exercised the minds of all writers on धर्मशास्त्र. In the महाभारत we are told that सुभद्रा was the daughter of वसुदेव and the sister of वासुदेव (कृष्ण). ममेषा भगिनी पार्थ सारणस्य सहोदरा। सुभद्रा नाम भद्रं ते पितुर्मे दियता सुता ॥ यदि ते वर्तते बुद्धिर्वक्ष्यामि पितरं स्वयम् । अर्जुन उवाच । 'दुहिता वसुदेवस्य वासुदेवस्य च स्वसा।' आदिपर्व 219. 17-18. कुन्ती, the mother of अर्जुन, and वसुदेव, the father of सुभद्रा, were the children of शूर. So अर्जुन in marrying सुभद्रा married his maternal uncle's daughter who is a very near sapinda relation. A man was prohibited from marrying a girl who was a sapinda on the mother's side within five degrees. 'अविष्ठत-

ब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहेत्। अनन्यपूर्विकां कान्तामसिपिण्डां यवीयसीम्।।... पश्चमात्सप्तमादूर्धं मातृतः पितृतस्तथा ॥' याज्ञ ( I. 52-53 ); 'गृहस्थो... असमानार्षेयामस्पृष्टमैथुनामवरवयसीं सद्दशीं भार्या विन्देत । पश्चमीं मातृबन्धुभ्यः सप्तमीं पितृबन्धुभ्यः।' व. ध. सू. 8. 1-2. सुभद्रा and अर्जुन were the grand-children of श्रूर, सुभद्रा being only third from him, who was the maternal-grand-father of अर्जुन. So she came well within the prohibition mentioned above. We learn from the बौधायनधर्मसूत्र (I. 1. 17-24) that मातुलसुतापरिणयन was one of the five usages peculiar to the south, about which there was a conflict of views, Baudhāyana himself condemning those usages because they were opposed to authoritative smrtis and to the usages of the বিছঃ. Vide notes p. 16 above. Numerous writers condemn the marriage with a maternal uncle's daughter. Among southern writers, the author of the स्मृतिचंन्द्रिका and माधवाचार्य try to support it and quote the शतपथन्नाह्मण and a passage from the khilas in favour of it1. Even दाक्षिणात्य writers like शंकरभद्द, the father of नीलकण्ठ, were against the practice of मातुलसुतापरिणयन. भद्दोजि in his चतुर्विशतिमतसंप्रह (p. 49) says 'एतेन कृष्णार्जुनादीनां मातुलकन्यापरिणयोपि युगान्तरीयत्वान्न विरुध्यते । आधुनिकानां तु तदाचारोऽनाचार एव ।'. कुमारिलभष्ट in his तम्ब्रवार्तिक makes very scathing remarks against this practice. 'खमातुलसुतां प्राप्य दाक्षिणात्यस्तु तुष्यति।' p. 129 (तम्त्रवार्तिक). The तन्त्रवार्तिक, while discussing the scope of सदाचार (in connection with पू. मी. सू. I. 3. 7.), finds numerous lapses from right conduct in the case of the great men of the past and tries to explain away many of these so-called violations of good conduct. The charge brought against वासुदेव and अर्जुन, the two central figures of the महाभारत, is ''बाखुदेवार्जनयोः प्रतिषिद्धमातुलदुहितृरुविमणीसुभद्रापरिणयनं, 'उभौ मध्वासवक्षीबौ'

<sup>1.</sup> The passage from the ज्ञातपथ is 'तस्मात्समानादेव पुरुषादत्ता चाद्यश्च जायेते इदं हि चतुर्थे पुरुषे मृतीये संगच्छामहे इति विदेवं दीव्यमाना जात्या आसते।' I. 8. 3. 6. The खिल passage is 'आयाहीन्द्र पथिभिरी ळितेभिर्यश्चममं नो भागधेयं जुषस्व। तृप्तां जद्दर्भा तुलस्येव योषा भागस्ते पैतृष्वसेयी वपामिव॥'.

( उद्योगपर्व 59.5 ) इति सुरापानाचरणम्' तन्त्रवार्तिक p.~128.~ The first of these is answered as follows 'यत्तु मातुलदुहितृपरिणयनं तयोस्तन्मातृम्वसीयादिस्वन्धव्यवधानेपि भ्रात्रादिव्यवहारादविरुद्धम् । यद्यपि वासुदेव-खसेति सुभद्राख्याता तथाप्युत्पत्ती बलदेववासुदेवयोरेकानंशायाश्च निजत्वान्वाख्यानात् मातृखसीया वा सुभद्रा तस्य मातृि । तस्य मातृ । वित्व वित परिणयनाभ्यनुज्ञानाद्वि-ज्ञायते । वसुदेवाङ्गजाता च कौन्तेयस्य विरुध्यते । न तु व्यवेतसंबन्धप्रभवत्वे तद्विरुद्धता ॥ येन ह्यन्यत्रेवमुक्तम्—मम वर्त्मानुवर्तेरन् मनुष्याः पार्थ सर्वशः । यदाचरति श्रेष्टसत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ इति— स कथं सर्वेकोकादर्शभूतः सन् विरुद्धाचारं प्रवर्तयिष्यति । एतेन रुक्मिणीपरिणयनं व्याख्यातम् ।' तन्त्रवार्तिक pp. 137-138. कुमारिल's argument is as follows:—कृष्ण was the son of देवकी, बलराम of रोहिणी and एकानंशा was born of यशोदा. But the हरिवंश says (विष्णुपर्व chap. 2. 31-38) that the seventh गर्भ of देवकी was transferred from her womb to the womb of रोहिणी at Vishnu's bidding by निद्रा for fear of कंस (verse 31) and became वलराम, that निद्रा herself was directed by विष्णु to be born of यशोदा as a daughter (called एकानंशा), that एकानंशा and कृष्ण (born of देवकी) were made to change places, that देवकी said to कंस that she gave birth to a daughter (एकानंशा), and that Vishnu speaks of बलराम as his अंश and of निद्रा as of his own family. That is, these two, though born of different mothers, are yet styled his own (निज) by कृष्ण. Therefore सुभद्रा, though spoken of in the महाभारत as the sister of वामुदेव, need not have been the real sister of वासुदेव (कृष्ण). She (सुभद्रा) was probably the daughter of the sister of Vāsudeva's mother or she (सुभद्रा) was the daughter's daughter of the sister of the father of Krishna's mother (step-mother रोहिणी). A maternal aunt's daughter may be called a sister and is often so called. सोमेश्वर, author of न्यायसुधा, a commentary on the तन्त्रवार्तिक, notes that among the Latas this is the case. In this way अर्जुन is not open to the charge of having married

<sup>1.</sup> भगवद्गीता III. 23. 2. भगवद्गीता III. 21.

<sup>26 [</sup> Notes on Vyavahāramayūkha ]

a maternal uncle's daughter. कुमारिल asks 'how would कृष्ण, who gave vent to those lofty sentiments of the Gītā quoted above and who was the exemplar of all virtues to the world, encourage a usage that was sinful?'. So this explanation of समद्रा being called a sister though she was a very distant relative is referred to in the text in the words 'वार्तिकोक्तं...समाधानं' (the explanation offered by the वार्तिक i. e. by the तन्त्रवार्तिक, viz. the assumption of a distant relationship between कृष्ण and सुभद्रा). Mandlik is not right in his translation (p. 62) 'by an explanation founded on a Vārtika text that there was no relationship (between Arjuna and Subhadrā) after adoption'. शूरेण...मात्रपरत्वमेव चोक्त्वा—पृथा, the daughter of शूर, was given by him to his friend कुन्तिभोज in adoption and therefore she came to be called कुन्ती. See महाभारत, आदिपर्व chap. 111 'शूरो नाम यदुश्रेष्टो वसुदेविपताभवत् । तस्य कन्या पृथा नाम रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥ पितृष्वस्रीयाय स तामनपत्याय भारत । अध्यमप्रे प्रतिज्ञाय स्वस्यापत्यं स सत्यवाक् ॥ अप्रजामथ तां कन्यां शूरोनुप्रहकािह्वणे । प्रददो कुन्तिभोजाय सखा सख्ये महात्मने ॥ 1—3. In the न्यायमुधा an objection is raised that, कुन्ती being given in adoption, there was cessation of relationship with the family of her birth (viz. श्रारंड family) according to Manu's verse (गोत्रारिक्थे जनयितुः &c. IX. 142) and that therefore Arjuna, her son, could very well marry मुभद्रा, even if she was the real daughter of वसुदेव, and that there was no necessity to assume distant relationship. "नन्वर्जनमातुः पृथाया वसुदेवभगिन्याः पित्रा शूरेण कुन्तिभोजाय दुहितृत्वेन दत्तत्वात्, 'पिण्डरिक्थे जनयितुर्न भजेइ ब्रिमः कचित्' इति वचनात् सापिण्ड्यनिवृत्तेर्वसुदेवाङ्गजाताया अपि सुभद्रायाः पृथात्मजस्यार्जुनस्य परिणयन-विरोधपरिहारसंभवाद् व्यवधानकल्पनमनर्थकमिति" न्यायसुधा (p. 195). This objection is referred to as 'शूरेण…मनुवचनेनोक्तवा' in the text. It is answered by the argument that, though gen was given in adoption to इन्तिभोज and अर्जुन was her son, still, there is an explicit prohibition in the text of गौतम (ऊर्थ

सप्तमात् पितृबन्धुभ्यो बीजिनश्च &c.) about marrying one in the line of the natural father (within certain degrees). प्रभा's natural father was श्र and if सुभद्रा was really the daughter of वसुदेव, she would be बीजसंतानजा with reference to पृथा's son. So the result of admitting मुभद्रा to be the real daughter of वसुदेव would be to make her ineligible for marriage with अर्जुन. All this is expressed by the words 'अस्य गौतमीयस्य...परिणेयेत्याश्च्य' in the text. The words of सोमेश्वरभट्ट are ''यद्यपि अर्जुनः कुन्तीभोजदत्तायाः पुत्रस्तथापि 'ऊर्ध्व सप्तमात् पितृबन्धुभ्यः बीजिनश्च' इति निषेधात् वसुदेवाङ्गजा तस्यापरिणेयेत्याशयः।'' न्यायसुधा. All this discussion serves the purpose of establishing that there are two kinds of दत्तक, केवल and द्यामुख्यायण. कुन्ती was केवलदित्रम and therefore the objector could speak of सापिण्ड्यनिवृत्ति and was met by simply relying on a prohibition as to marriage. अस्य...मात्रपरत्वमेव चोक्त्वा—the words of गौतम are interpreted as merely forbidding a marriage with a girl born in the line (संतान) of the natural father (and not as positively laying down a rule about सापिण्ड्य). यत्तु...बन्धनम्—Some writer said that सोमेश्वर declared that, on the strength of गौतम's text (ऊर्ध्व सप्तमात् &c), कुन्ती was connected by सिपेड relationship with the family of श्रार for seven generations. नील॰ replies that the view is due simply to the fact that the writer has not well studied the work of सोमेश्वर. तेन...बोधकत्वम्—This contains the reason of the remark तद्यन्था...न्धनम्. Who the writer here criticised is it is difficult to say. But the निर्णयसिन्धु of कमलाकर (a cousin of नील॰) contains a similar view 'भद्दसोमेश्वरेणापि पृथाया: क्किनितभोजस्य पालककन्यात्वेपि ऊर्ध्वं सप्तमारिपतृबन्धुभ्यो बीजिनश्चेति गौतमोक्तेर्द-त्रिमायाः पृथाया जनकस्य शूर्सेनस्य कुलेपि साप्तपौरुषं पालककुलेपि तावदेव सापिण्ड्यमुक्तं अपि वा कारणाग्रहणे (पू. मी. सू. १. ३. ७) इत्यत्र।' निर्णय॰ (III परि॰ पूर्वार्ध). तेन=सोमेश्वरेण. We saw above that an objector first spoke of सापिण्ड्यनिवृत्ति in the case of पृथा (from her father's family) on the strength of Manu (IX. 142) and that then in answer Gautama's text was cited as

forbidding marriage with one in the line of the natural father (बीजि or जनक). सोमेश्वरभद्द uses the very word निषेधात् (in the quotation cited above). सोमेश्वर did not say that that text of Gautama conveyed that there was sapinda relationship (of the दिन्नम) for seven generations in the family of birth. एवं...सिध्यति thus the two kinds of adopted sons being established, the agreement 'this belongs to us both' follows (as a matter of course in the case of the द्यामुष्यायण). That agreement has a seen purpose in that it conveys to the adopter that the son he is taking will be a द्यामुष्यायण. पालक...सापिण्ड्यम्—The मिता॰ (on याज्ञ॰ I. 52-53) has elaborated the theory of सपिण्ड relationship as based on the persistence of the particles of the same body i. e. on the fact of being descended from the same common ancestor. But this may make सिपण्ड relationship extend too far and so the limitation was introduced that if relationship were traced through the father of a man, सिपण्ड relationship extended up to only seven degrees and, if traced through the mother of a man, up to only five degrees. That is, a man and his six paternal ancestors and the six descendants of himself and of his six ancestors are his supindas on the father's side. Similarly a descendant within five degrees of his mother's father, grand-father and great-grand-father would be his supindu (in counting these five and seven degrees we have always to include in the calculation the ancestor and the descendant whose सापिण्ड्य is in question). 'एवं यत्र यत्र सपिण्डशब्दस्तत्र तत्र साक्षात्परम्पर्या वा एकशरीरावयवान्वयो वेदितव्यः ।...असपिण्डामित्यत्रेकशरीरान्वयद्वारेण साक्षात्पर्-म्परया वा सापिण्ड्यमुक्तम् । तच सर्वत्र सर्वस्य यथाकथंचिदनादें। संसारे भवतीत्यति-प्रसङ्ग इत्यत आह । पञ्चमात्सप्तमादूष्वं मानृतः पितृतस्तथा ।...अतथायं सपिण्डशच्दोऽ-वयवशक्त्या सर्वत्र प्रवर्तमानोपि निर्मन्थ्य पद्भजादिशब्दवन्नियतविषय एव । तथा च पित्रादयः षद सपिण्डाः, पुत्रादयश्च पद, आत्मा च सप्तमः। संतानभेदेपि यतः संतानभेदस्तमादाय गणयेद्यावत्सप्तम इति सर्वत्र योजनीयम् । तथा च मातरमारभ्य

त्तत्पिनृपिनामहादिगणनायां पद्यमपुरुपवर्तिनी मातृनः पद्यमीत्युपचर्यते । एवं पितरमारम्य तित्वत्रादिगणनायां सप्तमपुरूपसंतानवर्तिनी पितृतः सप्तमीति।' पिता०. खगोत्रण—the idea is that even if a man takes a सगोत्र in adoption the latter becomes his progeny (गोत्र=संतति) by the rites (of adoption) alone, but there is no सपिण्ड relationship created by the rite of adoption. The दत्त. मी. remarks 'विधिनेव गोत्रतां यान्तीति नियमः' (p. 81) and 'सगोत्रमध्ये कृताम्ते विधिना गोत्रतां संततित्वं यान्ति परं तु तैः सह विधिना सापिण्ड्यं न विधीयते नोत्पद्यते इत्यर्थः। सगोत्रेष्वपि सापिण्ड्यानुत्पत्तौ परगोत्रे सुतरां सापिण्ड्यानुत्पत्तिहक्ता ।' (p. 86). बीजवमु:—of the natural father. The words पद्ममी, सप्तमी go with सपिण्डता and refer to what is said above about सिपण्ड relationship being limited to seven degrees on the father's side and five degrees on the mother's side. गोत्रित्वं पालकस्य च—the sons adopted and others take the gotra of their adoptive father (though they have सपिण्ड relationship with the natural father's family for seven generations). दत्त. मी. remarks 'जनकस्य सपिण्टता अरूयेव दानादिनापि न निवर्तते तस्या अवयव-ह्पान्वयतया यावच्छरीरं दुरपनेयत्वात्।' (p. 85). धर्मार्थ-This is ascribed to देवल in the दत्त. मी. धर्मार्थ—refers to the fact that sons are adopted for repaying the debt due to ancestors and for averting the fall in hell. 'नापुत्रस्य लोकोस्ति' ऐ. वा. तत्तद्रोत्रेण—refers to the fact that one of a different gotra may be adopted. अंश...गिखं being participators in the share (of property) and in the funeral cake. The word केवलं suggests according to the दत्त. मी. that they have no सापिण्ड्य with the adoptive father. 'केवलशब्देन सापिण्ड्यमेव निरस्तवान् गोत्रांशपिण्डानां विधानात्' दत्त. मी. (p. 87) and 'तस्मादत्र दत्तकं न परिप्रहीतृसापिण्ड्यं किंतु जनककुल एव साप्तपौरुषिकं सापिण्ड्यमिति सिद्धम्।' (p. 88). But the निर्णय॰ quotes the राापिण्ड्यमीमांसा as saying that these words do not altogether negative सापिण्ड्य with the adoptive father, but negative सापिण्ड्य for seven generations. 'तत्पालककुले साप्तपौर्षं सापिण्ड्यं ने हो नंपरं न तु सर्वथा सापिण्ड्यनिषेधपरमिति सापिण्ड्यमीमांसायाम्' निर्णय ०.

अनाकराणि—without any authority. The word आकर is often used in the sense of 'original authoritative work on any particular S'āstra'. For example, the तत्त्वबोधिनी (commentary on the सिद्धान्तकौमुदी) applies the word आकर to the महाभाष्य of पतक्षिल 'अत्राहु:—संज्ञाजातिकियाशब्दान् हित्वान्ये गुणवाचिनः। चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरित्याकरप्रनथनिष्कर्षादेव निर्णय इति' on पा. IV. 1. 44 (वोतो गुणवचनात्). The निर्णय॰ also says the same about these verses. 'वस्तुतस्तु पूर्ववचसां महानिवन्धेषु काप्यनुपलम्भादपराकीदि-लिखनाभावात्पूर्वोत्तव्यवस्थायाश्व प्रातिभज्ञानतुत्यत्वाचेरेतहि खितं तेपामेव शोभते।' निर्णय॰ (परि॰ III पूर्वार्ध.). साकरत्वे...दनार्थम्—Even if the three verses be regarded as authoritative, yet they only declare that the द्यामुख्यायण has no सपिण्ड relationship for seven generations in the family of the adopter. पूर्वोक्त-गौतमीयेन—by the sūtra ऊर्ध्व सप्तमात् &c. मानवीयेन—by the verse गोत्ररिक्थे &c. सापिण्ड्यनिर्णये—नील॰ appears to refer to the सापिण्ड्यनिर्णय of श्रीधरभद्द, who seems to have been a paternal grand-uncle of नीलकण्ड. It is therefore that नीलकण्ड says केपां-चिन्मान्यानां लेखः. The words of the सापिण्ड्यनिर्णय (Deccan College Ms. no. 128 of 1895-98 folio 26) are 'तथा दत्तकृत्रिमयोर्यद जनकगोत्रेणोपनयनादिसंस्कारः तदा तयोर्जनककुळे मातृतः पितृतश्च साप्तपौरुषं पाञ्चपौरूषमेवावयवान्वयसापिण्ड्यं पितृतः सप्तमादिति । येन च ता लब्धौ तत्कुले मातृतः पितृतश्चोर्ध्व त्रिपुरुषमेव निर्वाप्यसापिण्ड्यं तत्तु त्रयाणामेव तेपां पित्रादीनां निर्वाप्यत्वात्। यदा तु तयोनेत्पादकगोत्रेण संस्कारः तदा तयोर्ल्यपितृकुले संस्कृत-योर्मातृतः पितृतश्च पाञ्चपारुपं साप्तपारुपं च निर्वाप्यसापिण्ड्यं पद्यमात्सप्तमाद्ध्वीमिति न्यायात्। न च तेनेव न्यायेनोत्पादकगोत्रे संस्कृतयोर्कच्धकुलेपि साप्तपाहपादि-सापिण्ड्यापत्तिः शंक्या । तत्पक्षे लब्धुः पिनृत्वाभावेन पितृतः सप्तमादिति न्याया-प्रसरात् । पितृत्वं हि उत्पादकत्वेन वोपनयनकर्तृत्वेन वा वाच्यम् ।'. The views criticized by नीछ॰ here were held by the author of the सापिण्ड्यदीपिका, as we learn from the निर्णय॰ 'सापिण्ड्यदी-पिकायां तु दत्तकीतादीनां जनकगोत्रेणोपनयने कृते जनककुले साप्तपोरुषं सापिण्ड्यं पालकमातापितृकुले त्रिपुरुषम् । पिण्डनिर्वापात्रिर्वाप्यलक्षणं त्रिपुरुपं सापिण्ड्यम् । पालकगोत्रेणोपनयने तत्कुले साप्तपाँरपिमत्युक्तम्। तन्न । चूडोपनयसंस्कारा निज-गोत्रेण वै कृताः । दत्ताद्यास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते । इति कालिकापुराणा-दुपनयनोत्तरं दत्तकनिषेधात्। त्रिपुरुषमित्यत्रापि मूलं मृग्यम्।'. It will be

noticed that कमलाकर, a cousin of नीलकण्ठ, did not allow adoption of a boy after his उपनयन was performed and relied upon the कालिकापुराण for support, while नील॰ allowed such an adoption and held that the passage from the कालिकापुराण was not quite reliable. प्रतिप्रहीतरि त्रिपुरुषं—the idea seems to be similar to the one contained in the words तसादेषा त्रिपोरुषी above (text p. 116, l. 16). मुख्यपितृत्व—as opposed to गौण. A man becomes द्विज by उपनयन; so उपनयन is his second birth. Therefore the argument is that a पिता is one from whom a man is born or who performs the man's उपनयन. न च .नियतम्-पितृत्व and सापिण्ड्य are not co-extensive (i. e. we cannot assert that wherever there is सापिण्ड्य there is पितृत्व, nor can we assert that where there is पितृत्व there is सापिण्ड्य). If we asserted the latter proposition (viz, where there is पितृत्व there is सापिण्ड्य), it would fail in the case of केवलदत्तक, who according to मनु, has no सापिण्ड्य with his natural father. As पितृत्व and सापिण्ड्य are not co-extensive, supposing for argument that the adopter of a son whose उपनयन is performed in his family of birth is not a पितृ of the son adopted, it would not necessarily follow (from the supposed absence of पितृत्व in the adopter) that between the adopter and the adopted son there would be no सापिण्ड्य. नील॰ argues that, even granting that the adopter is not the मुख्यपिता of a boy taken in adoption after the latter's उपनयन, on adoption there is the same सिपण्ड relationship between the two as there is when adoption takes place before उपनयन.

Page 120, line 10—page 122, line 7. अज्येष्ठ... कार:—there is power to give only that son who is not the eldest. सर्वेषाम्—supply वर्णानाम्. कालादि—the year of the era (विक्रम or शालिवाहन) month, fortnight, tithi &c. मातृकापूजा—for the मातृs see above (notes p. 89). बृद्धिश्राद्ध—is a श्राद्ध performed when there is an addition to the family or a joyous

occasion (like marriage). 'बृद्धो यिक्यिते श्रादं वृद्धिश्रादं तदुच्यते' भविष्यपुराण quoted in मद. पा. (p. 476); 'एवं प्रदक्षिणावृत्को वृद्धौ नान्दीमुखान् पितृन् । यजेत दिधकर्कनधूमिश्रान् पिण्डान् यवैः क्रियाः ॥' याज्ञ. I. 250; 'उत्सवानन्दसंतानयज्ञोद्वाहादिमङ्गले । मातरः प्रथमं पूज्याः पितरस्तदनन्तरम् ॥ ततो मातामहानां च विश्वेदेवास्तथैव च ।' मत्स्यपुराण quoted in मद. पा. p. 631; see आश्वलायनगृह्यपरिशिष्ट chap. II. The वृद्धिश्राद्ध is also called आभ्युदयिकश्राद्ध or नान्दीश्राद्ध. कुण्डलां...मधुपर्कादि see above 'वाससी कुण्डले...आचार्य धर्मसंयुक्तं' (text p. 109, l. 9). मध्पर्क—it was so called because it was an offering of मधु and दिध or of दिध and सिर्प: made to an आचार्य after he is chosen for a rite or any honoured guest like a स्नातक, or king, father-in-law, son-in-law, maternal uncle &c. 'ऋत्विजो ऋत्वा मधुपर्कमाहरेत् । स्नातकायोपस्थिताय । राज्ञे च । आचार्यश्रशुर-पितृव्यमातुलानां च । दधनि मध्वानीय । सर्पित्री मध्वलामे । विष्टरः पाद्यमर्ध्यमाचमनीयं मधुपर्की गारिलेतेषां त्रिस्त्रिरेकंकं वेदयन्ते ।' आश्व. गृ. सू. [. 24. 1-7. स्थिण्डलोल्लेखन marking out lines on the sacrificial ground (slightly raised and levelled). 'अथ होध्यन्धर्म किंचिद्रच्छिता समाऽकृत्रिमा भूमिः स्थिण्डिलमुच्यते तदिपुमात्रावरं सर्वतो गोमयेन प्रदक्षिणमुपलिप्य यित्रयशकलमूलेनोहिष्यं आध. गृह्मपरिशिष्ट I. 14. अन्वाधाने...आज्येन vide the स्थालीपाकप्रयोग in the नारायणभद्दी for the words चक्षपी आज्येन. आज्योत्पवन—see above (notes p. 170). स्वशासांकां कामस्त्रतिं—In the आश्व. थ्रां. सू. (5.13) occurs the following कामस्तुति 'क इदं कस्मा अदात्कामः कामायादात्कामो दाना कामः प्रतिप्रहीना कामं समुद्रमाविश कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि कामतत्ते वृष्टिर्सि द्यास्त्वा ददातु पृथिवी प्रतिगृह्णातु'. This occurs in the अथर्ववेद III. 29. 7, where we have कामः समुद्रमाविवेश. The passage is repeated and explained in तै. ब्रा. 2. 2. 5. 5-6. Vide आप. थ्रां. स्. 14. 11. 2 where the reading is 'क इदं ... कामः कामाय कामो दाता ... कामेतत्ते एपा ते काम दक्षिणा उत्तानस्त्वाङ्गीरसः प्रतिगृह्णा विति. आज्यभाग—These are two offerings made to Agni and Soma respectively to the north-east and south-east of the आहवनीय fire. 'अथाज्यभागी जहोत्यमये खाहेत्यत्तरार्धपूर्वार्धे सोमाय खाहेति दक्षिणार्धपूर्वार्धे समं पूर्वेण' आप. गृ. सू. I. 2. 6 (com. अथ आघारानन्तरमर्थकृत्यमप्यकृत्वा आज्यभागनाम-कावपूर्वी होमों जुहोति). In the तैत्तिरायसंहिता (II. 6. 2. 1) we read

'चक्षुषी वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागे यदाज्यभागे यजित चक्षुषी एव तयज्ञस्य प्रतिदश्वति ।'. व्यस्त...ह्त्वा—having offered with the व्याहृतिष्ठ separately (व्यस्त ) and also together (समस्त ). The व्याहृतिष्ठ are the three mystical syllables भूः, भुवः, स्वः. Sometimes they are said to be seven भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः and सत्यं, the first three being called महाव्याहृतयः. The offerings will be accompanied with the incantations as follows:—ओं भूः खाहा, ओं भुवः खाहा, ओं खः खाहा, ओं भूभृंवः खः खाहा. Compare अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । वेदत्रयात्रिरदुहर्द्भभृंवःखरितीति च ॥ ओंकारपूर्विकास्तिको महाव्याहृतयोऽव्ययाः । त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् ॥' मनु. II. 76 and 81. In the मानवगृह्यसूत्र (edited by Dr. Knauer) we have तुभ्यममे पर्यवहन् वार्त अमेः for अमे, the whole verse being 'तुभ्यममे पर्यवहन् सूर्या वहतुना सह । पुनः पतिभ्यो जायां दा अमे प्रजया सह ॥'.

Page 122, line 8—page 123, line 16. ऋणं...भाजयेत् after paying off the debt and what was bestowed (i.e. promised) through affection (by the father), one should divide the rest. यच्छिष्टं...पिता—compare याज्ञ. II. 117 'विभजेरन् सुताः पित्रोरूर्धं रिक्थमृणं समम् ।'. 'अविभक्तैः कृतमृणं यस्तिष्ठेत्स दद्यात् । पैतृकमृणमविभक्तानां भ्रातृणां च । विभक्ताश्च दायानुरूपमंशम् ।' विष्णुध. सू. 6. 34-36. अपरार्क (p. 722) explains पितृदाय as 'नवश्राद्धानि' and quotes गौतम as laying down 'नवश्राद्धं सह द्युः'. स एव धर्मार्थ &c—अपरार्क (p. 723) seems to attribute it to कालायन. This verse is variously interpreted. नील॰ explains that sons should divide the paternal wealth that is found ( दश्यमान ) and the debts that are incurred by the father himself and (the debt for) whatever the father has promised for religious purposes and out of affection and that out of the paternal wealth there can be no deduction for any thing except these. अपरार्क explains खनियोजितं &c as 'खस्मिन्पुत्रे त्वयैतदपाकरणीयमृणमिति पित्रा नियोजितं तद्दश्यमानमुपलभ्यमानं विभजेत्, न तु पैतृकाद्धनात्तदपाकृत्य धनविभागः कार्य इति ।'. The स्मृतिच॰ ( व्य. p. 264) similarly explains 'यच स्वेनैव पित्रा पुत्रेरपाकरणीयमिति 27 [ Notes on Vyavahāramayūkha ]

नियोजितं तदेतित्रिविधमृणं दर्यमानं ज्ञायमानं विभजेदेवेत्यर्थः।'. अदर्यमान-शङ्कायाम्—If there is a suspicion that there is some (paternal wealth) not brought forward for division (i.e. concealed). प्रत्यय means 'दिव्य' according to अपरार्क. गृहोपस्क... ...कर्मिण: house-hold utensils, animals carrying burdens, milch cattle, ornaments and slaves. 'गूढद्रव्यवश्वनाशङ्कायां कोशाख्यं दिव्यं भृगुरब्रवीदित्यर्थः' स्मृतिच. (व्य. p. 273). The word कोश here forbids the employment of other ordeals. The स्मृतिच॰ quotes a verse from बृहस्पति which is very similar 'गृहोपस्करवा-ह्यादिदोह्यालंकारकर्मिणः । दश्यमाना विभज्यन्ते गूढे कोशो विधीयते ॥'. शङ्का...त्वे in inspiring or securing confidence when there is a suspicion at the time of partition among heirs and when there are several persons on whom the burden of proof lies (in various ways).

Page 123, line 17—page 131, line 7. विद्याधन gains of learning or science. In modern times the tendency of judicial decisions is to widen the scope of विद्याधन and to make it the self-acquired property of the acquirer. Reading this verse of मनु with मनु 9.208 and याज्ञ॰ II. 118-119 it follows that the विद्या must have been acquired without detriment to the paternal wealth (पितृद्रव्यानुपघातेन or पितृद्रव्याविरोधेन). Courts have laid down that mere rudimentary education would not make the earnings of a member of a joint family liable to be partitioned among other members. The family must have incurred special expenses for one member out of all proportion to its status and to the expenses incurred for other members in order to entitle other members to claim a share in the income earned by the member specially trained. Vide L. R. 45 Indian Appeals p. 41 and I. L. R. 2 Lahore p. 40 (P.C.). मैत्रमाद्वाहिकं what is acquired from a friend as a gift or at the time of marriage. माध्रपिक-what is obtaind as a

present when मधुपके is offered to an honoured guest. For मधुपर्क see notes p. 208. A cow was often presented at the time of मधुपर्क. विद्याधन is further on elucidated by quoting काल्यायन. सौदायिकं—this is defind with reference to a woman by काल्यायन quoted below on स्त्रीधन ( ऊड्या कन्यया &c. text p. 155 ll. 6-7). The दायभाग explains 'पितृपितृब्यादिभ्यः स्वदायसंबिन्धभ्यः प्रसादादिना लब्धं सौदायिकम्' (p. 169). पितृद्रव्या... जितम्—this is to be connected with each of the four kinds of acquisitions mentioned, ric. मैत्रं, औद्वाहिकं, कमादभ्यागतं उद्धृतं, विद्या-लब्धम्. The result is that if a man confers an obligation on a friend with paternal wealth and the friend makes a gift in return or if a man pays a large sum to the father of his bride out of ancestral estate in order to induce him to give his daughter and the father of the bride makes a gift at the time of marriage, then both these gifts are liable to be partitioned among all the coparceners. The मिता• makes this clear 'तथा च पितृद्रव्यविरोधेन प्रत्युपकारेण यनमेत्रम्, आसुरा-दिविवाहेषु यल्लब्धम्, तथा पितृद्रव्यव्ययेन यत्क्रमायातमुद्भृतम्, तथा पितृद्रव्यव्ययेन लब्धया विद्यया यह्नब्धं तत्सर्व सर्वैर्भातृभिः पित्रा च विभजनीयम् ।'. The मिता॰ further says that if a man acquired by प्रतिष्रह anything even without detriment to the father's estate, it is liable to be partitioned and that this was the usage in those days. 'पितृद्रव्याविरोधेनेत्यस्य सर्वशेषत्वादेव पितृद्रव्या-विरोधेन प्रतिप्रहलब्धमपि विभजनीयम्।...तथा पितृद्रव्याविरोधेनेत्यस्य भिन्नवाक्यत्वे प्रतिप्रहलच्थस्याविभाज्यत्वमाचारविरुद्धमापद्येत । एतदेव स्पष्टीकृतं मनुना ( 9. 208 ) अनुपन्निन्पतृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जयेत्। दायादेभ्यो न तद्द्याद्वियया लब्धमेव च॥ इति। श्रमेण सेवया युद्धादिना ।' मिता॰. विश्वरूप differs from the मिता॰. The दायभाग also does not accept this. 'तद्यमर्थो यया कयाचि-द्विद्यया यह्नव्धमर्जकस्यैव तन्नेतरेषां प्रदर्शनार्थ तु काल्यायनेन विस्तरेणोक्तं श्रीकरादिभ्रमनिरासार्थम् । अतः स्वज्ञानख्यापनादिना यत्प्रतिग्रहरूष्यं तदपि विद्याधनमेव ।' (p. 196). The words पितृ... जिंतम are not to be taken as a separate sentence altogether for it that were so the result would be that a gift from a friend or at marriage, though obtained by using paternal

wealth, will not be liable to be partitioned (while if paternal wealth has been employed it should be so liable). The दायभाग says that मैत्र, औद्वाहिक are only illustrative and therefore whatever has been acquired without पितृद्रव्यविनाश is impartible. This is reasonable. 'मैत्रादिप्रहणं प्रदर्शनार्थम् । एवमादिषु प्रायेणानुपघातसंभवात्' दायभाग p. 168. क्रमाद...यः He who recovers ancestral property that was lost to the family. The मिताक्षरा, अपरार्क and परा. मा. say that this is so when the property is recovered with the consent of the others. अपराके says that, if one recovers without the consent of others, the man who recovers gets one fourth of the estate and then divides the rest equally with others (p. 724). If it is land that is recovered, there is a special rule. पूर्वनष्टां &c.—This verse is ascribed to शङ्क in the मिता॰, the दायभाग, स्मृतिच॰, परा. मा. But अपरार्क (p. 724) ascribes it to ऋष्यशङ्ग and the वि. र. notes that it occurred in the हारीतसंहिता 'यच संहितायां हारीतः पूर्वनष्टां तु...तुरी-यकम् इति वाक्यं लिखति स्म तच स्मृतिमहार्णवकामधेनुकल्पतरुपारिजातप्रमृत्यलिखना-दयुक्तमेव।' (p. 499). क्रमात्—supply अभ्यागतम्. अनुपन्नन्...लब्धमेव च—There seems to be a confusion between मनु 9.208 and याज्ञ॰ II. 119. The latter half of मनु's verse is 'ख्यमी-हितलब्धं तन्नाकामो दातुमहित ।'. विष्णुध. सू. 18. 42 is the same as मनु. 9. 208. 'खयमीहितं वाञ्छितं सत् मित्रादिभ्यो लब्धं'. परभक्तोपयोगेन by using boiled rice (i. e. food) belonging to a stranger. 'भक्तशब्दोत्र द्रव्यमात्रोपलक्षणकतया प्रयुक्तः' स्मृतिच॰ (व्य. p. 274). Construe पणपूर्वकमुपन्यस्ते यत् विद्यया लब्धम्—when a matter has been placed (before an assembly for discussion &c.) with a wager, whatever is gained by learning. The स्मृतिच॰ explains 'उपन्यस्ते वर्णत्यागादिवैचित्रयेणोपन्यस्ते'. If we read आर्त्विज्यतः, the meaning is 'by performing the work of a ऋत्विक् at a sacrifice'. प्रश्नात् by propounding a question. वि. चि. says 'प्रश्नात् स्वकृतात्' and स्मृतिच॰ says 'उपपातक्यादिकृतप्रायश्चित्तार्थप्रश्नात्'; 'यर्तिकचिद् विद्यायां प्रश्ने निस्तीर्णे अपणितमेव यदि कश्चित्परितोषाद्दताते' दायभाग p. 194. 'शास्त्रार्थसंदेहे खज्ञानशंसनात्' वि. चि. or 'अप्रपूजादौ खज्ञान-

ख्यापनात्' स्मृतिच॰ (ब्य. p. 274)—by exhibiting one's knowledge (when there is a knotty s'āstric point or when the question is as to who is to be honoured first as the leader among learned Brāhmaṇas). वाद—Disputation with an adversary. प्राध्ययन—eminent or deep learning. मूल्या... भवेत् whatever is obtained (as a reward) over the (proper) price of an article (belonging to the joint family). The reward in such a case belonged to the member who got it. The वि. र. explains 'उचितमूल्यात्पुरुषवृद्धचा (? बुद्धचा) यदिधकं लभ्यते तदपि तस्यासाधारणमेवेत्यर्थः' (p. 503); 'अल्पमूल्येनैव यद्गुरुद्रव्यं विकेत्रा केतरि पुरुषेऽविद्यया दत्तं तत्राप्यधिकभागः केतुरसाधारणः' वि. चि. (p. 136). याज्यतः—from one who is a sacrificer. सामान्यं common to all (i.e. divisible by all). परं...पूर्वकम् After vanquishing an adversary in a wager, whatever is obtained by (superior) learning. 'विद्याप्रतिज्ञयेति अहमेवेमां विद्यामधीये इति प्रतिज्ञा तया लब्धम्' वि. र. ऋत्विड्न्यायेन on the analogy of ऋत्विक् i. e. by officiating as a priest (or by making one's knowledge useful to another). नील॰ says that ऋतिबङ्न्याय means उपदर्शन (i.e. superintending or supervising over another's affairs). उप...पाठ:—क्रम, जटा, घन are complicated methods of reciting the Vedas, each more complicated than the preceding. In the महाभारत we are told that the क्रमपाठ was arranged by पाञ्चाल वाभ्रव्य (शान्तिपर्व 343. 102-103). Taking the  $p\bar{u}das$  'इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम् ।' the क्रम would be (without accents) 'इदं विष्णुः। विष्णुर्वि। वि चक्रमे। चक्रमे त्रेधा। त्रेधा नि । नि दधे । दधे पदम् । पदमिति पदम् ।'. Taking the  $p\bar{a}das$ 'अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्' the जटा would be 'अग्निमीळे ईळेऽग्नि-मिमीळे। ईळे पुरोहितं पुरोहितमीळ ईळे पुरोहितम्। पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य । पुरोहितमिति पुरः हितं । यज्ञस्य देवं देवं यज्ञस्य यज्ञस्य देवम् । देवमृत्विजमृत्विजं देवं देवमृत्विजम् । ऋत्विजमित्यृत्विजम् ।'. Construe कुले पितृतोपि वा विनीतविद्यानां—'कुले पितामहपितृव्यादिभ्यः पितृत एव वा विक्षितविद्यानां भ्रात्रादीनां यद्विद्याशौर्यप्राप्तं धनं तद्विभजनीयमेव' वि. र. p. 507. 'विद्यात्र रास्त्रशास्त्रयोः' वि. चि. कुटुम्बं विभृयात्—'विभृयादित्येकवचननिर्देशाद्यदि विद्यामभ्यस्यतो भ्रातुः कुटुम्बमपरो भ्राता स्वधनब्ययशरीरायासाभ्यां संवर्धयति

तदा तद्विद्योपार्जितधने तस्याप्यधिकारः' दायभाग p. 170. The स्मृतिच॰ explains अश्रुतः as अविद्यः and श्रीकृष्णतकीलंकार as 'मूर्खः'. भागं... श्रुत:—one who has got no promise (from the brother studying at another's expense) that he would give a share of his acquisition (to the brother supporting his family). स्वमर्जितं—The printed text of गा. ध. सू. is 'स्वयमर्जित-मवैद्येभ्यो वैद्यः कामं न दद्यात्' which हरदत्त explains as 'विद्यामधीते इति वैद्यः स्वयमर्जितं विद्यारिहतेभ्यो भ्रातृभ्यः कामं न दद्यात्। अदानेपि न प्रत्यवायो दाने त्वभ्युदय इति।'. The reading in the text means that a man who has become learned without help from paternal wealth may, if he chooses, give a share in his acquisitions to his learned brothers (the implication being that if they are not learned he should not give them any share). The reading of the printed editions of गौतम gives expression to what is implied by the reading in the text. The reading in the text is supported by the परा. मा. The दायभाग reads as the printed edition does. The text of कात्यायन (नावैद्यानां &c) means that there is a prohibition against giving self-acquisitions due to learning to brothers that are not learned. न अकामः दद्यात् he should not give if he has no desire to give. पितृद्रव्य implies all joint property. The दायभाग reads वैद्योऽविद्याय and says 'वैद्योऽविद्याय अनिच्छन दद्यात्' (p. 170). But this explanation would run counter to the words of काल्यायन 'नावैद्यानां तु वैद्येन' above and the explanations of the स्मृतिच॰ and the परा. मा. (अवैद्याय सकामोपि न दद्यात्). भार्याधन is explained by the दायभाग as 'भार्याप्राप्तिकाले लब्धं भार्याधनम् । औद्वाहिकमित्यर्थः' (p. 169). ध्वजाहत is explained as 'संग्रामा...मुच्यते'. विद्राव्य having put to Hight. 'आरुह्य संशयं...तद्भवेत्'—this is काल्यायन's definition of शौर्यधन, from which he distinguishes ध्वजाहत, while other writers do not make this distinction. आर्हा संशयं putting one's life in danger. यायाग्यं-common to all I the members of the joint family). Am-to him who acquires with the help of साधारणद्रव्य. सादायिक is that which

is obtained by a woman, whether married (ऊदया) or a maiden, from her husband, or her father's family, from her brother or parents. आदाय...लब्धं—In the आर्ष form of marriage the father takes a pair of cows or a cow and a bull or two pairs for religious purposes from the bridegroom. What he takes from the bridegroom is called कन्यागत and is his self-acquisition and not liable to be partitioned among his brothers. Vide मनु॰ III. 29. अविद्या...धारणा But if all of them being not learned acquire wealth by their own exertions (in trade or agriculture), the division of that wealth shall be equal, (as it is) property not acquired by the father; this is the established rule. When property had been acquired by the father, he could make an unequal division of it among his sons. Similarly in ancestral property, the eldest might be given the largest share. But when brothers acquire by their own efforts (but not by learning) some wealth they divide it equally. The words are अपित्र्ये इति (going with तत्र). नील॰ explains अपित्र्ये as meaning 'in which there is no help derived from the paternal estate'. कृतानं cooked food. उदकं—means 'wells and other reservoirs of water'. स्त्रियः female slaves. प्रचार pasture ground. About the meaning of पत्र and योगक्षेम there is great divergence of opinion. मेधातिथि, कुछूक and other commentators (whom नील॰ follows) explain पत्र as 'a vehicle'. 'पत्रं वाहनं तन्त्रीशकटादि' मेधा॰, 'पत्रं वाहनमश्वशिबिकादि तदिप यद्येनारूढं तत्तस्यैव' मिता॰. But अपरार्क (p. 725) says that this interpretation is opposed to the words of काल्यायन 'धनं पत्रनिविष्टं तु धर्मार्थं च निरूपितम् । उदकं चैव दाराश्च निबन्धो यः क्रमागतः ॥.' Therefore 47 means 'a document'. This is followed by the मदनपारिजात (p. 685), स्मृतिच॰ (पत्रं पत्रारूढं ऋणं), वि. र. (p. 504). The मिता॰ remarks that this applies only to such clothes as are used for everyday wear. In that case whatever is worn by any member belongs to him;

what was worn by the father should be given to a Brāhmaņa who partakes of the s'rāddha for the father (when partition takes place after his death). New and valuable clothes were to be divided. 'धृतानामेव वस्त्राणामवि-भाज्यत्वं यद्येन धृतं तत्तस्यैव पितृधृतानि तु पितुरूर्धं विभजतां श्राद्धभोक्रे दातव्यानि । अभिनवानि तु वस्त्राणि विभाज्यान्येव।' मिता॰. विषमेषु अजादिषु—when the number of goats &c. is uneven (i.e. they cannot be equally divided among the coparceners). 'अस्मिन् प्रकरणे विषमत्वं नामांशदानापर्याप्तत्वं न त्वेकद्यादिसंख्याभिः । तद्यथा चत्वारः पुत्रास्त्रयोक्षाः । तथा चांशचतुष्टयापर्याप्तत्वाद्वैषम्यम्' मद. पा. p. 687. अजाविकं goats and sheep. This is a समाहारद्वन्द्व. Suppose there are four brothers and 17 goats and sheep. Each gets four on a division, the one that remains (it is विषम) cannot he divided. This should therefore be given to the eldest and it should not be sold and the proceeds should not be divided equally nor should there be any reduction made from the eldest brother's share in other objects. This is the meaning of the verse according to मेधातिथि, कुहूक and other commentators. एकशफेन सह सैकशफं—together with beasts having uncloven hoofs (like horses). About उदक, the मिता॰ says 'उदकं तूदकाधारः कूपादिः। तच्च विषमं मूल्यद्वारेण न विभाज्यं पर्यायेणोप-भोक्तव्यम्।'. About अलंकार the मिता॰ observes 'अलंकारोपि यो येन भृतः स तस्यैव। अभृतः साधारणो विभाज्य एव। पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो धृतो भवेत्। न तं भजेरन्दायादा भजमाना पतन्ति ते ॥ (मनु. 9. 200) इति। अलंकारो धृतो भवेदिति विशेषेणोपादानादधृतानां विभाज्यत्वं गम्यते ।.' पित्रवरुद्धाः females who were kept as mistresses by the father (who is dead at the time of partition). Gautama's sūtras are 'उदकयोगक्षेमकृतानेष्वविभागः। स्त्रीषु च संयुक्तासु। गौ. ध. सू. 28. 44-45). हरदत्त does not confine this to the mistresses of the father, but extends the rule to the partitioning brothers also. 'याञ्च स्त्रियो दास्यो भ्रात्रादिषु केनचित्संयुक्ता उपभोगपरिगृहीतास्तास्तस्यैव ।.' The words योग and क्षेम and the word इष्टापूर्त occur even in the Rigveda 'अयं स तुभ्यं वरुण खधावो हृदि स्तोम उपश्रितश्चिद्रत्तु । शं नः क्षेमे शमु योगे

नो अस्तु यूयं पात खस्तिभिः सदा नः ॥ ऋ. VII. 86.8; 'संगच्छख पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे न्योमन् । ऋ. X. 14. 8. योग is generally explained as अप्राप्तस्य प्राप्तिः and क्षेम as प्राप्तस्य परिरक्षणम्. 'अलब्ध-लाभो योगः लब्धस्य रक्षणं क्षेम' मस्करि on गौ. ध. सू. 9. 63. नील॰ following the मिता॰ seems to take योगक्षेम as meaning इष्ट and पूर्त or wealth set apart for these (in a state of union by one member). इप means 'sacrifices and gifts made at them' and पूर्त means 'charitable objects such as sinking wells for the public, building temples, annasatras, public parks'. The मिता॰ says that योग means sacrificial rites that bring about results that are not secured by other means (such as heaven &c.) and क्षेम means such acts as giving gifts outside the वेदि, building temples &c. that serve to preserve what is gained. 'योगशब्देनालब्धलाभकारणं श्रीतस्मार्ताप्रिसाध्यमिष्टं कर्म लक्ष्यते । क्षेमशब्देन लब्धपरिरक्षणहेतुभूतं बहिर्वेदिदानतडागारामनिर्माणादिपूर्तकर्म लक्ष्यते । तदुभयं पैतृकमपि पितृद्रव्यविरोधार्जितमपि अविभाज्यम् ।' मिता ०. अपरार्क (p. 24) quotes from the महाभारत the following verse 'एकाभिकर्म हवनं त्रेतायां यच हूयते। अन्तर्वेद्यां च यद्दानमिष्टमित्यभिधीयते॥ वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च। अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते ॥.' Twosūtras of गौतम ('योगक्षेमार्थमीश्वरमधिगच्छेत्।' गौ. ध. सू. 9. 63 and 'तदधीनमिप होके योगक्षेमं प्रतिजानते' गौ. ध. सू. 11. 16) indicate that योगक्षेम meant 'comfortable life or easy and happy way of maintaining oneself'. According to the मिता॰ some interpreted योगक्षेम as meaning 'king's counsellors and पुरोहित who brought about one's material and spiritual welfare'. 'योगक्षेमशब्देन योगक्षेमकारिणो राजमन्त्रिपुरोहितादय इति केचित्। छत्रचामरशस्त्रोपानःत्रभृतय इत्यन्ये ।' मिता॰. मेधातिथि says 'योगक्षेमं यतो योगे क्षेमो भवति मित्रपुरोहितामात्यवृद्धा वास्तुचारादिभ्यस्ततो रक्षा भवति । स्मृत्यन्तरे च पठ्यते वास्तुनि विभागो न विद्यते । प्रचारं यत्र गावश्वरन्ति ।'. The वि. र. and कुल्क give the meaning मन्त्रिपुरोहितादि. The स्मृतिच॰ explains 'योगक्षेमार्थमुपासितेश्वरसकाशायो रिक्थानां लाभः स एवात्र योगक्षेमशब्देनोच्यते।' (व्य. p. 277); 'योगक्षेमं पितृक्रमेण राजकुलादावुपजीव्यमिति प्रकाशः। हलायुधस्तु योगो योगहेतुनींकादिः क्षेमः क्षेमहेतुर्दुर्गादीत्याह ।' वि. र. p. 504. न वा संभूय सर्वै:—not by all together. प्रचार:—according to 28 [Notes on Vyavahāramayūkha]

नील॰ this means 'ways to houses' and also 'land for grazing cattle'. The मिता॰ ( गृहारामादिषु प्रवेशनिर्गममार्गः ), अपरार्क, मदनपारिजात, परा. मा., वीर॰ accept the first meaning; the स्मृतिच॰ and कुलूक take the second and the former also says that प्रचार means अङ्गन. काल्यायन as quoted in अपरार्क (p. 726) seems to have ascribed both meanings to the word प्रचार occurring in Manu's verse 'गोप्रचारश्च रथ्या च वस्त्रं यचाङ्गयोजितम्। प्रयोज्यं न विभज्येत धर्मार्थं च बृहस्पतिः।.' न वास्तु - This is variously read in the books. अपरार्क reads 'न चास्ति विभागोऽन्नोदपात्रालङ्कारसंयुक्त-स्त्रीवाससामुपचाराध्यानां विभागश्चेति प्रजापतिः।'. The दायभाग (p. 201) reads (more correctly) 'न वास्तुविभागो नोदकपात्रालङ्कारानुपयुक्तस्त्रीवाससामपां प्रचाराथीनां विभागश्चेति प्रजापतिः।.' वास्तु means 'building site or building'. The दायभाग remarks 'पितरि जीवति यस्मिन्वास्तौ येन मृहोद्यानादि कृतं तत्तस्याविभाज्यं पितुरप्रतिषेधेनानुमतत्वात्।' (p. 201). उपयुक्त worn. अविभाग:—this verse is ascribed to उशनस् by the मिता॰, हमृतिच॰, परा. मा., and to व्यास by the दायभाग, वि. र. याज्य means (according to मिता॰) 'wealth obtained by officiating as a priest'. The दायभाग finds fault with this meaning by saying that wealth so obtained is declared to be विद्याधन and so it need not have been again mentioned as अविभाज्य. So दायभाग gives the meaning as 'यागस्थानं देवता वा' (p. 200). The मिता॰ and the मद. पा. explain that these words prohibiting the partition of वास्त and क्षेत्र have reference to those sons of a Brāhmaṇa who are born of him from a क्षत्रिय or वैश्य woman, the Brāhmaṇa having acquired the वास्तु and क्षेत्र by gift. It will be noticed that नील॰ explains away the verses in three alternative ways, one of which is the same as that of the मिता. The first explanation is that the verses refer to a site or dwelling for religious purposes and to a field that is meant for grazing cattle (धर्म...परम्). The second explanation is प्रतिप्रहो...षेधपरम्. The word पूर्वोक्तनिषेधात् refers to the prohibition contained in the verse quoted above 'न प्रतिप्रहभूर्देया क्षत्रियादिस्ताय नै।'. The third explanation

is that the prohibition against partition implies that when the वास्तु and क्षेत्र are of some value they should not be divided by metes and bounds, but that only their price should be divided. वस्रादयो...विचारितम्—This is a case where बृहस्पति (who has the highest regard for the मनुस्मृति and who closely follows it everywhere) seems to find fault with its words (viz. वस्रं...प्रचक्षते). It is to escape from this blame that the स्मृतिच॰ in explaining Manu's words adds after प्रचक्षते 'विचारहीनाः केचन स्मृतिकाराः'. अपरार्क introduces these verses of बृहस्पति with the words 'यच वस्नादीनामवि-भाज्यत्वमुक्तं तत्स्वरूपतः, मूल्यतस्तु विभजनीयमेव । यदाह् बृहस्पतिः ।'. Valuable clothes and documents should not be torn into pieces in making partition, because then they would become worthless; so there should be a division only of their price. The स्मृतिच॰ says 'यद्यपि वस्त्रादावेकस्मिन् विदारणेन विभागे कियमाणे वस्तुनाशः। ऋणलेख्ये तु तत्प्रामाण्यनाशः। कृताने प्रभूते विभज्यमाने खल्पाशनभोक्तभागे तन्नाशः। कूपादौ तु दुष्करो विभाग इति अविभाज्यत्वमेव प्रति-भाति तथापि यथा वस्तुनाशाद्यनवतारस्तथैव युक्त्या विभजनीयम् । अन्यथा साधारणतयावस्थिते सति असूयया परस्परोपयोगप्रतिबन्धे कस्यचिद्प्युपकाराभावादनर्थकं भवेदिति ।' (व्य. p. 277). मध्य...शक्यते—If kept joint (मध्यस्थित) or undivided it cannot be enjoyed, nor can it be given to one alone (out of many). This latter course would be unjust to the rest and hence the author says 'युक्ला... भवेत्'. विकीय...भज्यते clothes and ornaments are divided by selling them (i. e. by dividing the proceeds of sale or by dividing the amount that would be realised on a sale), debts consigned to writing are divided after they are recovered (from the debtor) and cooked food by being exchanged for uncooked grain. खानुसारेण=खभागानुसारेण. सेतुः embankment or water channel. धनं...पितम् wealth that is consigned to (entered in ) a document and is set apart for a religious purpose. नील॰ takes the first half as one sentence. The मद.पा. explains differently 'अत्रायमभिप्रायः। यावत्पत्रनिविष्टमृणं नोद्भियते तावद्विभाज्यमिति' (p. 685). In this latter case धर्मार्थ यन्निरूपितम् constitutes a different clause.

Page 131, line 8—page 132, line 9. अन्यो... हतं concealed by the eldest (from the youngest and others) or by the youngest (from the eldest brother and others). विभक्ते—supply पितृधने. The words समैः अंशैः prohibit the taking of a larger share (उद्धार) by the eldest in such concealed wealth and the word विभजेरन् provides that all are entitled to a share and not he alone who finds out the concealed joint estate. यत्त मनुः...नाशयतीत्यर्थः—this discussion is abridged from the मिता॰ on याज्ञ. II. 126. The मिता॰ raises the question whether one who conceals a part of the joint property incurs sin. The पूर्वपक्ष is that what a member of a joint family conceals is partly his also and so there is no दोष and that मनु declares that blame attaches to the eldest son when he conceals some portion of the joint estate, but there is no such declaration as regards others. So they at least will not incur sin. According to the दायभाग this view was held by विश्वह्म 'तदुक्तं विश्वह्मेणापि तस्करदोषो नास्तीति वचनारम्भसामर्थात् स्तेयधात्वर्धानिष्पत्तेरित्यभिप्रायः' भारुचि also is credited with the same opinion. The सिद्धान्त is that all who conceal ancestral wealth incur sin. Even the eldest son, who, according to मनु, is to be as highly honoured as the father himself ('पुत्रवचापि वर्तरक्ष्येष्टे भ्रातिर धर्मतः' 9. 108), incurs blame if he conceals joint wealth: much more therefore will others incur sin. And गौतम declares the results of concealment in general without confining his remarks to the eldest. The मिता॰ relies upon पू. मी. सू. (IV. 3. 20 प्रतिषिद्धं चाविशेषेण हि तच्छ्रतिः) in support of this conclusion. The दायभाग holds the opposite view 'अत्र च साधारणधने परधनमप्यस्तीति तनिह्नवे स्तेन एव भवति किल्विषी चेति ये मन्यन्ते तान् प्रत्युच्यते' (p. 347 ff). अज्येष्टः deprived of the honour due to the eldest son. अभागः deprived of his additional share as eldest. ज्येष्ठपदं—the word ज्येष्ठ in this implies every person who is entitled to a share on the

maxim of the staff and the cake. दण्डापूपिकनीति or-न्याय is as follows:—अपूपड are cakes or preparations of flour and ghee (like the Marathi वडा or अनरसा). These cakes were placed on a stick. If a mouse gnawed the stick it would follow as a matter of course that the cakes thereon (which are, as compared to the stick, soft things) also would be eaten by the mouse. If a man said मूषकेण दण्डो भक्षितः, then one would naturally presume that the cakes also were eaten by the mouse. Compare the अलंकारसर्वस्व (p. 156) 'अत्र हि मूषककर्तृकेण दण्डभक्षणेन तत्सह-भाव्यपूपभक्षणमर्थात्सिद्धम् । एवं न्यायो दण्डापूपिकाशब्देनोच्यते । ततश्व यथा दण्डभक्षणादपूपभक्षणमर्थायातं तद्वत्कस्यचिदर्थस्य निष्पत्तौ सामर्थात्समानन्यायत्व-लक्षणादर्थान्तरमापतित सार्थापत्तिः ।'. The word दण्डापूपिकनीति may be derived from the द्वन्द्व compound दण्डापूप according to the sūtra 'द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यः' (पा. V. 1.33). But here the affix वुन् would require वृद्धि in दण्ड. Therefore we may derive दण्डापूपौ विद्येते यस्यां नीतौ सा दण्डापूपिकनीतिः according to 'अत इनिठनों' (पा. V. 2. 115). The explanation of Mandlik that 'when a cake is asked for, the servant brings the stick whereby he leaves it to the master to choose any he likes, so here the elder stands for any brother' (translation p. 72 n. 5) is not satisfactory. The real meaning is:—Just as the eating of the staff which is so hard leads irresistibly to the presumption that the cakes thereon must have been eaten by the mouse, so the fact that even the eldest son, who is like the father to his brothers, incurs blame leads to the conclusion that others also will incur blame if they conceal paternal wealth. Compare वीर॰ p. 706 'संभावितस्य पितृस्थानीयस्य ज्येष्ठस्यापि दोष उक्ते तत्परतन्त्राणां पुत्रस्थानीयानां दण्डापूपन्यायेन दोषः सुतरामुक्त एव भवतीति ।'. The मिता॰ uses the word दण्डापूपिकनीत्या in commenting upon याज्ञ. II. 126. The दण्डापूपिकन्याय occurs very frequently in the स्मृतिचन्द्रिका e. g.in commenting on the text of देवल about स्त्रीधन 'भोक्तं

तत्स्वयमेवेदं पतिर्नाहत्यनापदि' it says 'पत्युर्व्युदासेन ततो बहिरङ्गभात्रादि-व्युदासस्य च दण्डापूपन्यायसिद्धत्वात्।'. श्रीकृष्णतकीलंकार commenting upon the words of the दायभाग (p. 57) 'सर्वस्थेत्यानर्थक्यापत्तेः स्थावरप्रहणानिबन्धादिपदयोर्दण्डापूपन्यायाद्दानादिनिषेधसिद्धिः' explains 'एकत्र स्थापितयोर्दण्डापूपयोर्यदापूपो नास्ति दण्डस्तु मूषिकैर्भक्षितो वर्तते तत्र यथा मूषकस्य दुष्करदण्डभक्षणसिद्धौ तत्सहचरितापूपभक्षणमपि सिध्यति तथैकस्याप्रभुत्वे सिद्धे युगनद्धवाहित्वादपरयोरिप अप्रभुत्वं सिध्यति इति समुदायार्थः।'. अत एव गौतमः यो वै—The मिता॰ attributes this quotation to गौतम, though it is from the ऐतरेयब्राह्मण. The परा. मा. and the वीर॰ call it a श्रुति. भागिनं—one who is entitled to a share. भागाद नुदते—deprives him of his share. एनं—him who deprives. विभक्तेनैव—This is ascribed to कात्यायन by the स्मृतिच॰ (व्य. p. 309). The latter connects it with another verse of काल्यायन 'अन्योन्यापहृतं द्रव्यं दुर्विभक्तं च यद्भवेत् । पश्चात्प्राप्तं विभज्येत समभागेन तद्भुगः ॥' and says that प्रागुक्त refers to what is concealed from one's coparceners and what is divided in an inequitable manner (both of which occur in the verse अन्योन्या॰). 'प्रागुक्तमिति मिथोपहृतं दुर्विभक्तं च। दृष्टान्तार्थमत्र पुनरुक्तोपादानम्। एवं च प्रागुक्तवद् विभजेदित्यर्थः।'. विभक्तेनैव—The first half of this verse lays down that whatever is acquired by a man after separation is his own property (and others have no share in it). The second half declares that what is recovered (लब्ध) after being seized (इत) by a stranger or after being lost (নত্ত) and what is concealed from the coparceners (but afterwards found out) should be divided. विभागे तु कृते—This verse is not found in the printed मनुस्पृति, but the स्मृतिच॰ and परा. मा. also ascribe it to मनु. नासी... विज्ञेयः the partition (already made) should not be regarded (as a proper one). The स्मृतिच॰ adds 'यत्त मनुनोक्तं...तद्विभक्तैर्विभक्तद्रव्येष्वायव्ययादिकरणात् प्रागेव दृष्टविषये द्रष्टव्यम् । अन्यथा पूर्वोक्तसर्ववचनविरोधापत्तः । पुनर्विभागविधानस्य प्रयोजनं पश्चाद् दृष्टांशेप्युद्धारादिकरणम्।' (व्य. p. 309); the परा. मा. says 'तद्विभक्त-द्रव्येष्वायव्ययकरणादर्वाग्वेदितव्यम्। अन्योन्यापहृतमित्यादिवचनानां निर्विषयतापत्तेः।'.

Page 132, line 10—page 136, line 2. निह्नवे=अपलापे on denial. ज्ञाति—agnatic relations. बन्धु cognate relations like the maternal uncle, paternal aunt's son. अभिलेखित a document (of partition). योतकै:—नील॰ explains that यौतकैः qualifies गृहक्षेत्रैः. गृह…तकैः by houses and fields being separately held. यौतक is derived from युत (to which क is added). यु means 'to separate'. मिता॰ explains यौतकैः as पृथक्कतैः. पृथकार्यप्रवर्तनात् by the separate transaction of business (such as agriculture &c). 'कार्य कृष्यादि तस्य पृथक्प्रवर्त-नात्' वीर॰ p. 716. The स्मृतिच॰ says 'पृथक् कार्यप्रवर्तनं दायादानां पृथक् पृथक् वैश्वदेवभिक्षादानातिथिपूजादिधर्मप्रवर्तनम्' (व्य. p. 310). भ्रातृणाम ••• पृथक्—Compare मनु॰ 9. 111. 'एवं सह वसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकाम्यया । पृथग्विवर्धते धर्मस्तस्माद्धम्यां पृथक्किया ॥'. अत्र...समर्पकम्—उद्देश्य means 'subject' and विधेय 'predicate'. In this verse the subject is अविभक्तानाम् alone, while भ्रातृणां is only an attribute of the subject (and not the subject itself) and therefore it is not to be taken in its literal sense but only as indicating others also (who are अविभक्त). If भ्रातृणां had been the subject, the विधेय (एको धर्मः प्रवर्तते) would have applied only to brothers and not to other persons that may be in a state of union. Compare the remark अनुवाद्यविशेषणत्वात् (text p. 90, l. 4) on पितामहोपात्ता (in the verse भूर्या पितामहो-पाता ) or the words परदाररूपं विशेषणमविवक्षितमभिशापस्यानुवाद्यत्वात् (p. 46, l. 1 on दिव्य). The verse (भ्रातृणा...पृथक्) enjoining a single performance of religious rites for undivided members, such as father, grand-father, son, grand-son, uncle and nephew suggests to नील॰ a topic of the पूर्वमीमांसा. For the word तन्त्र see above (notes p. 93). It means 'अनेको देशेन सकृदनुष्ठानम्.' In the दर्शपूर्णमासयाग we have the following rules about देश, काल and कर्तृ 'समे दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत, पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेत अमावास्यायाममावास्यया यजेत, दर्शपूर्णमासयोर्यज्ञकत्वोश्वत्वार ऋत्विजः'. The question arises whether the principal rites such as आमेय, अमीपोमीय are to be performed on the same level spot, on the same पौर्णमासी day and by the same priests or

whether these rites are to be performed on a different level spot by different priests and on different पौर्णमासीड. The former is the सिद्धान्त view and is expressed in the पू. मी. सू. XI. 2. 1 (एकदेशकालकर्तृत्वं मुख्यानामेकशब्दोपदेशात्) on which the भाष्य of शबर is 'तत्र विचार्यते किमाप्नेयादीनां प्रधानानां तन्त्रं देशकालकर्तारः, अथवा भेद एवेति।...किं प्राप्तम्। एकदेशकालकर्तृत्वं मुख्यानां तन्त्रमित्येषा प्रतिज्ञा।'. Then a further question arises in this way:—In the दर्शपौर्णमास, there are six principal actions, three to be performed on the full moon day and three on the new moon-day. The above sūtra has laid down that the three principal actions (आग्नेय, अग्नीषोमीय &c.) are to be performed on the same full moon-day, on the same level spot and by the same priests. The question is whether the subsidiary actions (such as प्रयाजिंड, आधार &c.) are to be performed for each of the three principal actions separately or only once. The latter is the सिद्धान्त view. Vide पू. मी. सू.  $XI.\ 1.\ 53-55$  'प्रधानकर्मार्थत्वादङ्गानां तद्भेदात्कर्मभेदः प्रयोगे स्यात्। क्रमकोपश्च यौगपद्ये स्यात्। तुल्यानां तु यौगपद्यमेकशब्दोपदेशा-त्स्याद्विशेषाम्रहणात् ।' (the last expresses the सिद्धान्त). The result is that one single performance (of the प्रयाजि or आधार) is sufficient, though it has reference to several principal acts that are to be performed (कर्मणः अनेकप्रयोग-विषयिणी तन्त्रता). According to the मीमांसा doctrines discussed above this is possible only when the place, the time and the agent are the same. न्याय:—means 'a conclusion established in the मीमांसा system'. But the text (भ्रातृणा...प्रवर्तते) declares that a single performance (of a religious rite) is sufficient although there may be different persons connected with it provided they are undivided. The idea is that this text expressly (वचनेन) carries the rule beyond what is laid down by the mīmānsā (which requires sameness of agent in order that a single performance may suffice). तेन...तन्त्रेणैव-नील॰ tries in this passage to lay down rules as to the

performance of various religious acts by members of an undivided family, though the text (भ्रातृणां...प्रवर्तते) discussed above seems to lay down a general rule that there is to be a single performance of religious acts in an undivided family. The rule (भ्रातृणा...प्रवर्तते), if pressed too far, will lead to this that only one member in an undivided family need perform the संध्यावन्दन, ब्रह्मयज्ञ &c. and the rest need not perform any of these religious acts. The rules that नील॰ lays down are rather abruptly brought forward without any previous discussion and are opposed in some cases to what other writers like कमलाकर say, as we shall see later on. The दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, the सौत्रामणि and other rites are performed with consecrated fires (गाईपत्य, आहवनीय and दक्षिणाप्ति); while the पद्ममहायज्ञाड, the पार्वणश्राद्ध, श्रावणी, आश्रयुजी and certain other rites (described in the गृह्यसूत्रड) are performed with the ordinary domestic fire. All offerings (in श्रोत rites) are to be made in the आहवनीय fire, unless otherwise directed. 'आहवनीये होमाः श्रुतिसमाख्या-नाभ्याम्' का. श्रौ. सू. I. 8. 44. आहव...मेदात्—This is given as a reason for the position that in undivided families rites performed with consecrated and domestic fires are to be performed separately by each member. The meaning is that the आहवनीय and the आवसध्य ( the domestic fire ) cannot be thought of except as related to some person who kindles them and that therefore the आहवनीय kindled by A must be regarded as distinct from the आह्वनीय kindled by B and cannot do for the latter. एवं श्राह्म...पृथगेव— The paternal uncle would offer s'rāddha to his three paternal ancestors, while the nephew would offer शाद to his own three ancestors. All the three are not common (though some are, the father of the uncle being the grand-father of the nephew) and hence as the देवताs in the two श्राद्धs are different,

they must be separately performed by the uncle and the nephew. निरमिकानां who have not yet kindled the sacred fire (because not yet married &c). These brothers must rest content with the performance of such rites by a brother who has kindled the sacred fire. As all brothers have the same three paternal ancestors (i. e. there is देवतैक्य), the श्राद्ध performed by one brother will serve the purpose of the others. But if some of the brothers have gone abroad, then they must perform श्राद्ध separately (as the देश is different, though काल and देवता are the same). The निर्णय-सिन्धु gives different rules. "मिताक्षरायां नारदः—'भ्रातृणा...पृथक्॥' बृहस्पतिरपि—'एकपाकेन वसतां पितृदेवद्विजार्चनम् । एकं भवेद्विभक्तानां तदेव स्याद्भृहे गृहे॥' अत्र यद्यप्यविशेषश्रवणाद् ब्रह्मयज्ञसंध्यादिष्विप अविभक्तानां पृथङ् निषेधः प्राप्नोति तथापि द्रव्यसाध्यश्राद्धवैश्वदेवादिष्वेव सः, द्रव्यस्यानेकस्वामिकत्वेनैकस्य व्ययेनधिकारात् । यानि तु द्रव्यासाध्यानि मन्त्रजपोपवाससंध्याब्रह्मयज्ञपारायणादीनि नित्यनैमित्तिककाम्यानि तेषु पृथगेवाधिकारः, द्रव्यव्ययाभावेनुमत्यनपेक्षणात् । द्रव्येण चाविभक्तेनेत्यस्याविषयत्वात् । पृथगप्येकपाकानां ब्रह्मयज्ञो द्विजातीनाम् । अग्निहोत्रं धुरार्चा व संध्या नित्यं भवेत्तथेति प्रयोगपारिजाते आश्वलायनस्मृतेश्व। अग्निहोत्र-शब्दोनिसाध्यश्रौतस्मार्तनित्यकर्मपरः । तेष्वप्यन्यानुमत्येवाधिकारेण न्यायसाम्यात् । पितृश्राद्वादिषु तुल्यफलेषु नित्यफलेषु नित्येष्वनुमितं विनाप्येकस्याधिकारः। एकोपि स्थावरे कुर्याद्दानाधमनविकयम् । आपत्काले कुदुम्बार्थे धर्मार्थे च विशेषतः॥ इति वचनात् ।...तदयमर्थः । पश्चमहायज्ञमध्ये देवभूतिपतृमनुष्ययज्ञानन्यानुमत्या ज्येष्ठ एव कुर्यात्। होमाप्रदानरहितं न भोक्तव्यं कदाचन। अविभक्तेषु संस्ष्टेष्वेकेनापि कृतं कृतम् ॥ इति व्यासोक्तेश्व" (परि॰ III, उत्तरार्ध). For वैश्वदेव (an offering to all the gods) vide मनु 3. 84-86. विभक्तानां ...गृहे in the case of divided members, these (देवार्चन and वैश्वदेव ) are performed in each house separately. एकपाकेन...दिने—नील॰ takes both the verses as applying to re-united coparceners. He construes (आदौ) विभक्तानामपि (पश्चात्) एकपाकेन वसताम् and (आदौ) विभक्ताः (पश्चात्) अविभक्ताः (i. e. re-united). If re-united coparceners cook their food in one place, the chief one should perform the four यज्ञ preceded by वाग्यज्ञ. If even after reuniting they

cook their food separately, they should perform the four यज्ञड separately. The five महायज्ञड which every householder was called upon to perform were ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ and नृयज्ञ. 'अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमो दैवो बिलभौतो नृयज्ञोतिथिपूजनम् ॥' मनु. 3. 70. It will be noticed that out of the five the first is ब्रह्मयज्ञ which consists in the study and teaching of the Vedas (i. e. it is वाग्यज्ञ). Therefore चतुरो...पूर्वकान् would mean 'the four यज्ञड which are preceded by ब्रह्मयज्ञ, that is, पितृयज्ञ and the rest.' वाग्यज्ञः पूर्वः येषाम् (this is a बहुत्रीहि). नील॰ notes that it is an अतद्भणसंविज्ञानबहुवीहि. पाणिनि defines बहुवीहि as 'अनेकमन्यपदार्थे' II. 2. 24 (अनेकं प्रथमान्तं अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानं वा समस्यते स बहुवीहिः । प्राप्तमुदकं यं सः प्राप्तोदकः प्रामः । सि. कौ. ). When one says to us चित्रगुरानीयताम्, we do not bring the variegated cows (चित्रगु:=चित्राः गावः यस्य), but we bring the person who has such cows. That is, the words that go to make up a बहुत्रीहि compound simply indicate a third person or thing with whom the objects denoted by the component words may not be in contact at all. When we say चित्रवाससमानय (bring the man who has variegated clothes) or when it is said लोहतोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति (the priests who have red turbans move about), then the person denoted by the word चित्रवासस् (बहुवीहि compound) comes associated with 'clothes' which is the meaning of the component parts of the compound and the priests walk about with red turbans. The first class of बहुत्रीहि compounds (in which the things denoted by the component parts of the compound do not accompany the person or object denoted by the whole compound word) is called अतद्भणसंविज्ञान and the second class of बहुवीहि compounds (where the things denoted by the component parts of the compound accompany the person or thing denoted by the whole compound word) is styled तद्वणसं-विज्ञान. These two words do not occur in पाणिनि, but they

occur in the वार्तिकड and the महाभाष्य. 'सिद्धं तु तद्वणसंविज्ञानात्पाणि नेर्यथा लोके' वार्तिक on पा. VI. 1. 1 (Kielhorn, vol. III. p. 3). The महाभाष्य on सर्वादीनि सर्वनामानि (पा. I. 1. 26) explains 'सर्वादी-नीति कोयं समासः। बहुवीहिरित्याह। कोस्य विष्रहः। सर्वशब्द आदिर्येषां तानीमानीति। यद्येवं सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न प्राप्नोति । किं कारणम् । अन्यपदार्थत्वाद्वहुत्रीहेः । बहुवीहिरयमन्यपदार्थे वर्तते । तेन यदन्यत्सर्वशब्दात्तस्य सर्वनामसंज्ञा प्राप्नोति। तद्यथा चित्रगुरानीयतामित्युक्ते यस्य ता गावो भवन्ति स एवानीयते न ता गावः। नैष दोषः । भवति हि बहुवीहौ तद्भणसंविज्ञानमपि । तद्यथा—चित्रवाससमानय लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति—इति तद्भण आनीयते तद्भणाश्च प्रचरन्ति।'. कैयट explains the word तद्गुणसंविज्ञान as 'तस्य अन्यपदार्थस्य गुणा उपलक्षणानि तेषामपि कार्ये संविज्ञानं तद्गुणसंविज्ञानम्। तत्र चित्रगुरानीयतामिति खखामिभावसंबन्धः षष्ट्यर्थं इति खविशेषोपलक्षितस्य खामिन एवानयनं न तु गवाम्। दण्डी विषाणी चानीयतामित्यत्र तु संयोगसमवायलक्षणेन संबन्धेन संबन्धिनि कार्ये विज्ञायमाने उपलक्षणस्याप्यन्तर्भावो भवति।'. The परिभाषेन्दुशेखर has the परिभाषा (77) 'बहुवीहैं। तद्भणसंविज्ञानमपि' on which the explanation is 'अपिना अतद्गणसंविज्ञानम् । तेषां गुणानामवयवपदार्थानां संविज्ञानं विशेष्यान्व-यित्वमिति तदर्थः ।'. The उद्योत on the above passage of कैयट remarks 'एवं तद्भणसंविज्ञाने तद्विशिष्टस्येतरान्वयः, अन्यत्र तदुपलक्षितस्येत्यपि मेदः।...एवं च यत्र संयोगसमवायान्यतरसंबन्धेन संबन्ध्यन्यपदार्थस्तत्र तद्गुणः। अन्यत्रातद्भण इत्युत्सर्ग इति गोलार्थः।'. In लम्बकर्णमानय and चित्रवास-समानय, which are examples of तद्गुणसंविज्ञानबहुवीहि, in the first case there is समवाय relation between कर्ण and the person denoted by the whole word and संयोग between the cloth and the person denoted by the whole word. The word वाग्यज्ञपूर्वकान् must be taken as an अतद्भणसंविज्ञान, because in that case वाग्यज्ञ would be excluded from calculation when the four यज्ञड are spoken of. वाग्यज्ञ, being excluded, there remain only four महायज्ञा (out of five) and the text (एकपाकेन &c) lays down a rule about those four that remain. This interpretation leads to a reasonable view, because it leaves liberty to all members of an undivided or re-united family to engage separately in ब्रह्मयज्ञ, as श्रुति calls upon all to study the Vedas in such texts as 'खाध्यायोध्येतन्यः', 'ब्राह्मणेन निष्कार्णं

षडङ्गो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च'. If वाग्यज्ञ were taken as a तद्भुणसंविज्ञान, then वाग्यज्ञ would be included in the four about which the text lays down a rule. But in that case वाग्यज्ञपूर्वकान् would be superfluous. When the text says चतुरो यज्ञान्, the first four (out of the five mentioned in the मनुस्मृति) will naturally be intended; the first यज्ञ mentioned in Manu's text and everywhere else is ब्रह्मयज्ञ (or वाग्यज्ञ). There is no reason mentioned (in the text एकपाकेन) why वाग्यज्ञ should be excluded and so, if it merely said 'एकस्तु चतुरो यज्ञान् कुर्यात्', the first four would naturally be understood as the those intended. नील॰ supports this argument by relying on a maxim 'प्रथमलागे कारणाभावात्', नील here relies on the doctrine contained in पू. मी. सू. X. 5. 1 and 6 'आनुपूर्व्यवतामेकदेशप्रहणेषु आगमवदन्खलोपः स्यात्। आदितो वा प्रवृत्तिः स्यादारम्भस्य तदादित्वात् वचनादन्त्यविधिः स्यात्।'. In many modifications (विकृति) of the principal rite (प्रकृति), only portions of the angas of the प्रकृति are to be employed. The question is whether the portions are to be taken from the beginning or middle or end (at the option of the agent) or whether they are to be taken from the beginning. The सिद्धान्त is that in the absence of any special reason or text, the portions are to be taken from the beginning. धर्मप्रवृत्तौ—Out of five Mss. of the धर्मप्रवृत्ति that were consulted, only two, No. 110 of Vis'rambag I and No. 114 of 1892-95 of the Deccan College collection, contain all the three verses, the rest contain only the first two verses (Nos 108, 109 and 111 of Vis'rambag I). All the Mss. (except No. 110) quote the verse from a work called संप्रह under the topic of अविभक्तश्राद्ध. Some of them read सुतादयः or सुता यदि for सदैव हि and one Mss. (No. 114) reads मात्रापित्रोः पृथकपृथक् for पार्वणं च पृथक्पृथक्. मृताहिकम्—the श्राद्ध performed on the anniversary of death. अनुमासिकम्-the शाद performed month by month up to one year

after death. Compare याज्ञ I. 256 'मृतेह्नि तु कर्तव्यं प्रतिमासं त वत्सरम्। प्रतिसंवत्सरं चैवमाद्यमेकादशेहनि ॥'. For one year after death, every month on the day of the death of a person, a श्राद्ध (एकोहिए) should be performed, as also on the anniversary of death every year. पैठीनसि quoted in the मिता• says 'एकोइिष्टं हि कर्तव्यमौरसेन मृतेहिन । सपिण्डी-करणादूर्ध्व मात्रापित्रोर्न पार्वणम् ॥'. दर्शश्राद्ध—would be पार्वणश्राद्ध. ख्ला...चिनः who subsist on the wealth acquired by each separately. श्राइं—this would stand for एको इष्टिश्राइ as पार्वण follows immediately. क्षयाह:—the day of death i. e. the शाद on the anniversary of the death of a person. The श्राद्धमयूख says 'मासपक्षतिथिस्पृष्टे यो यस्य भ्रियतेहिन । प्रखब्दं तु तथाभूतं क्षयाहं तस्य तं विदुः॥'. महालय—s'rāddhas were prescribed to be performed in the dark half of भावपद, from the first day to अमावास्या or from the 5th, 6th, 10th or 11th day to अमावास्या if a man was able to do so or at least on one day in that fortnight; when the महालयश्राद was performed only once, it was performed for all pitris and the persons invoked were the three paternal and maternal ancestors with their wives, and the following persons (if dead), viz wife, son, daughter, uncles and aunts on both sides, brothers, sisters, uncle's son, sister's son, father-in-law and mother-in-law, son-in-law, āchārya, guru, friend and pupil. The परा. मा. quotes बृद्धमनु 'नमस्यस्यापरः पक्षो यत्र कन्यां व्रजेद्रविः । स महालयसंज्ञः स्याद्रजच्छायावहस्तथा ॥'. देशान्तर...केचित् Some say that these verses refer to re-united members residing in different places. नीलकण्ड is of opinion that these verses are not authoritative. देशकाल...आदादीनि—when the time, place and the agent are the same, the mīmānsa rule as explained above is that an act is to be performed only once. Even when the agents are different, yet if they are undivided, religious acts (such as ma) are to be performed only once and not separately, as laid down by an express text (such as आतृणामविभक्तानां

... प्रथक above); but where there is a difference of residence, there being no express text (ordaining a single performance) and the mīmānsā rule not being applicable (as it applies only when there is देशकालकर्त्रेक्य), श्राद्धड must be performed separately by the members of a joint family residing in different places. युक्ति...कृतानिthe texts cited above (from धर्मप्रवृत्ति and स्मृतिसमुचय) were composed by somebody basing them on reasoning as stated above. प्रातिभाव्यं (from प्रतिभू) standing as a surety. दान—giving a debt. प्रहणं taking back a debt. With the verse साक्षित्वं...परस्परम् compare याज्ञ II. 52 भातृणामय वम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि। प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्यमविभक्ते न तु स्मृतम्॥'. The स्मृतिच॰ explains प्रहण as प्रतिप्रह. The words दान and महण occurring in the second verse refer to the same topic as in the first. परिषदः a servant. This seems to be a better reading than प्रतिप्रह. प्रतिप्रह is to be connected with पशु and the following words (according to नील॰). दानधर्म is explained as a written deed by नील. We may explain as 'gifts and other religious acts'. आगम is explained as अर्थप्राप्ति and ब्यय as खाग by the वि. र.; but नील॰ explains आगम as the addition of interest to the principal. The reading पाकधर्मा॰ is better. येषां...रिक्थिषु those in whose case these transactions are transacted openly with their co-heirs. पृथक् आयव्यययोः आधानं येषां—who keep their income and expenditure separate. आधानं may mean 'mortgage'. The reading व्ययधनाः ( पृथक् आयः व्ययः धनं च येषाम् ) is not bad. कसीदं money-lending. परस्परम्—goes with both कसीद and मणिक्पथ. The idea is that if one brother lends money to another or sells goods to another, then that is an indication of separation. तिल्ल...परम् that text refers to a case where other indications of separation exist. विभागे यन्न-This verse is not found in the printed editions of Hao, but the परा. मा. and the वीर॰ ascribe it to मनु॰. प्रयक्... तरिष-although they may be residing in distinct places.

Page 136, line 3—page 137, line 3. एकजाताः born of one person. This is merely illustrative; it indicates all those who once belonged to an undivided family. वृथाधर्माः—who perform such religious duties as the five महायज्ञ separately. वैधाः laid down by injunctive passages. The word is derived from विधि. पृथ...पेताः separately possessed of things (such as household utensils) that are subsidiary to (that is, that help in) the performance of various actions. The परा. मा. explains 'विभिन्नोल्लखलमुसला-दिकर्मीपसर्जनद्रव्योपेताः स्युः'; अपरार्क 'कर्मगुणः लाभः क्षयो वा तेनोपेताः स्युः'; वि. र. 'पृथक्कियाः पृथक् कुसीदादिवृत्तिमन्तः पृथक्कर्मगुणोपेताः पृथक् प्रजारक्षण-कृषिशुश्रूषादियुक्ताः'; स्मृतिच॰ 'मिन्नभाण्डादिकर्माङ्गद्रव्योपेताः स्युः'. न चेत्...मताः if they do not consult each other in their transactions. 'परस्परमनुमतिं यद्यपि न कुर्वन्ति।...विभक्ता यद्यनुमतिं कुर्वन्ति व्यवहारसाकर्य-मात्रं भवति । अथ न कुर्वनित तथापि न दानाद्यनिष्पत्तिः ।' वीर० p. 114. वि. र. explains its reading as 'न चेत्कृत्येषु संगताः न चेत्संभूयकारिणः' (p. 609). अविभक्ता: —This is attributed to काल्यायन by अपरार्क (p. 757) and to व्यास by the दायभाग (p. 58). This verse is variously explained. The मिताक्षरा says that in a state of union a single member of a joint family cannot enter into a transaction of sale, gift &c, without the consent of the other members and that after a partition, the consent of the other members is taken for dispelling doubts about there being a separation and for effecting transactions with case, but not because the separated member has not the power to deal with what fell to his share just as he pleases. 'तदप्य-विभक्तेषु द्रव्यस्य मध्यस्थत्वादेकस्यानीश्वरत्वात् सर्वाभ्यनुज्ञावर्यं कार्या। विभक्तेपूत्तर-कालं विभक्ताविभक्तसंशयव्युदासेन व्यवहारसौकर्याय सर्वाभ्यनुज्ञा न पुनरेकस्यानी-श्वरत्वेनातो विभक्तानुमतिव्यतिरेकेणापि व्यवहारः सिध्यत्येवेति व्याख्येयम् ।' मिता । (on याज. II. 113). The स्मृतिच॰ explains that this verse applies to a case where the division of immovable property was not made, though movable property was divided, and where the dividing members agreed

to divide the produce at the proper season. 'तदेतदात्र समतया स्थावरविभागमपि दुष्करं मत्वा तत्फलमेव काले प्रहीष्यामो विभज्येत्य-भिसंधिना तदितरधनविभागतो दायादा विभक्ता भवन्ति तद्विषयम्। तत्र स्थावरे त्वेकैकस्य खतन्त्रखामित्वाभावात् । स्मृतिच॰ (व्य. p. 309). The view of मदन is similar to this. The वीर॰ (p. 715) sides with the मिता॰ and criticizes the view of स्मृतिच॰ by saying that in the case supposed (in the स्मृतिच॰) consent of all is required for the very reason that the immovable property is not divided. The दायभाग explains that this verse prohibiting alienation simply indicates that if a vicious man sells his property so as to ruin his family he incurs sin and that it does not mean that the sale is invalid. 'व्यासवचनं तु स्वामित्वेन दुईत्तपुरुषगोचरविक्रयदानादिना कुटुम्ब-विरोधाद्धर्मभागिताज्ञापनार्थं निषेधरूपं न तु विक्रयाद्यनिष्पत्त्यर्थम् ।' दाय० p. 59. स...कृत् he should be compelled by the king to abide by his own share (already allotted to him) and should be fined (because) he was obdurate. अनुबन्धः pertinacity.

Page 137, line 4—page 140, line 16. पत्नी—The wife's right to succeed to her deceased husband's estate, when he died separated and un-reunited, was acknowledged only after a long struggle extending over centuries. In the गौतमधर्मसूत्र we have the sūtra पिण्डगोत्रिष्टिं संबन्धा रिक्थं भजेरन्त्री वानपत्यस्य (28.19), which, according to हरदत्त, means that the wife took along with the nearest sapinda and not exclusively. 'स्री तु सर्वेः सगोत्रादिभिः समुन्नीयते यदा सपिण्डादयो गृह्णन्ति तदा तैः सह पत्र्यप्येकमंशं हरेत्।...पत्नीदायस्त्वाचार्थस्य पक्षो न भवति।'. The आपत्तम्बधर्मसूत्र (II. 6.14.2) does not mention the wife as an heir (प्रत्राभावे यः प्रत्यासन्नः सपिण्डः) and हरदत्त tells us in his commentary that the view of the teacher (आपत्तम्ब) is that the sapindas of the deceased should look after his wife and take his wealth. हरदत्त himself preferred the view of Gautama. The मतुस्मृति

30 [ Notes on Vyavahāramayūkha ]

does not declare that the wife is the heir of a sonless man. And there are passages which by implication seem to exclude her e. g. 'पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च' मनु 9.185. It is याज्ञवल्क्य and विष्णु (विष्णुध. सू. 17. 4) among स्मृति writers who were the first clearly to enunciate that the wife is the foremost heir of a sonless man. च्यास said that a wife took the whole of her husband's wealth if of small extent, but that she never took more than two thousand panas out of her husband's estate. 'द्विसहस्रपणो दायः पक्न्यै देयो धनस्य तु। यच भर्त्रा धनं दत्तं सा यथाकाममा-प्रयात् ॥' (quoted by हरदत्त on गौ. ध. सू. 28. 19). This view was followed by श्रीकर, as we are informed by the मिता. But even after याज्ञवल्क्य declared the right of the widow to succeed to her husband there were persons who denied it. नारद does not appear to recognise the widow as the first among the heirs of a sonless man or even as an heir. Vide नारद (दायभाग 49-51). मेधातिथि according to कुछूक on मनु (9. 187) denied the right of the widow. According to the मिता॰, स्मृतिच॰ and the वीर॰, धारेश्वर allowed a widow to take her husband's wealth if she submitted to the practice of नियोग. The मिता enters upon an elaborate examination of the conflicting smriti texts and the views of धारेश्वर and श्रीकर and establishes the proposition that the widow, if chaste, is entitled to the whole of her deceased husband's wealth. कर्कशा—This is explained by the मिता॰ as 'one who is suspected to be unchaste'. "यत्तु हारीतवचनं 'विधवा...तदा' इति तदिप शिक्षतव्यभिचारायाः सकलधन-प्रहणनिषेधपरम् । असादेव वचनादनाशङ्कितव्यभिचारायाः सकलधनप्रहणं गम्यते ।" मिता॰. पूर्व मृता—the दायभाग (p. 231) and अपरार्क (p. 741) ascribe this verse to बृहस्पति. If a woman died before her husband who had consecrated the three sacred fires (who was आहितामि), she was burnt with those fires. पूर्व...नारी a chaste woman dying before (her husband) takes his agnihotra (sacred fires) and on the

death of her husband his wealth. Compare याज्ञ I. 89 'दाहयित्वाग्निहोत्रेण स्त्रियं वृत्तवतीं पतिः। आहरेद्विधिवद्दारानग्नीश्वैवाविलम्बयन्॥' on which the मिता॰ says 'वृत्तवर्ती आचारवर्ती विपन्नां स्त्रियमिष्रहोत्रेण श्रौतेनामिना तदभावे स्मार्तेन दाहयित्वा...एतचाधानेन सहाधिकृताया नान्यस्याः.' The निर्णय॰ says 'मदनरते ब्राह्मेपि 'आहिताझ्योश्च दम्पत्यो-र्यस्त्वादौ म्रियते भुवि। तस्य देहः सिपण्डैश्व दग्धन्य स्त्रिभिरमिभिः॥ पश्चानमृतस्य देहस्तु द्रभव्यो लौकिकामिना । अनाहितामिदेहस्तु दह्यो गृह्यामिना द्विजैः ॥'." जङ्गमं—These two verses are ascribed to बृहस्पति by the दायभाग and अपरार्क. कुप्यं—means all metals such as tin, lead, iron (other than gold and silver). रस liquids (such as oil, ghee &c.). अम्बरम् clothes. श्राद्धं... ब्दिकम्—the श्राद्ध performed every month on the day of death, performed every six months after death and performed every year on the anniversary of death. According to some the widow is forbidden to offer the पार्वणश्राद्ध and therefore the text specifies the मासिकश्राद्धs (which are twelve), the षाण्मासिकश्राद्धs (which are two). 'केचित्स्त्रिया पार्वणमप्याहुस्तनिषेधाय श्राद्धानि परिगणयति मासपाण्मासादिकमिति। अत्र मासशब्देन द्वादश मासिका-न्युच्यन्ते । षाण्मासिकशब्देन द्वे ऊनषाण्मासिके । आदिशब्देन एकादशसपिण्डन-प्रत्यब्दकर्तव्यक्षयाहश्राद्धानि गृह्यन्ते । अतो नान्यत्कुर्यात् । अन्यथा वचनान्तरैरेव एतेषां श्राद्धानां सिद्धत्वाद्वचनमिदमनर्थकं स्यादिति।' वि. र. p. 590. भर्तुः is to be connected with ॰दौहित्रान् and ॰मातुलान्. खसीय sister's son (of the husband). We saw above that पितृब्य, मातुल and others were to be specially honoured with मध्यके (notes p. 208). कव्यं—'पित्रर्थं संकल्पितं द्रव्यम्' स्मृतिच॰. पूर्त—has been explained above (notes p. 217). क्रिय:—women (born in the family). य... भर्त्का a wife, after her husband is dead, gets whatever wealth of various kinds such as a pledge belongs to him, except immovable property, when the husband was separate. "स्थावरं मुक्रवेत्येत हु हितृरहितपत्नी विषयम्। पत्नी मात्रविषये 'जङ्गमं स्थावरं हेम... आदाय' इति पूर्वोक्तवचनविरोधः स्यात् । न च तद्विरोधादविभक्तपत्यंशविषयं वृत्तहीन-पक्लीविषयं चेदं वचनमस्त्विति वाच्यम्। यत एव प्रकारान्तरव्यवस्थां निराकर्तुमाह स एव । 'वृत्तस्था...ईति' इति । संतानवृत्तिभूतस्थावरलब्धाईता तु संतानशालि-खायतेति तच्छ्न्या स्नी वृत्तस्थापि विभक्तविषयेपि स्थावरं नाईतीत्यर्थः।'स्मृतिच॰

(व्य. p. 292). The वीर॰ (p. 626) tells us that the मदनरत्न regarded the text as not authoritative, as it was not mentioned in many such works as the मिताक्षरा, कल्पतर and हलायुध, that it regarded the view of the स्मृतिच॰ as purely imaginary and that even if the text was authoritative it applied to a woman married in the Asura form, while the other texts allowing her to take स्थानर applied to one married in the ब्राह्म form. दाया...माधवः—The पराशर-माधव says ''यत्तु बृहस्पतिवचनं 'यद्विभक्ते…भर्तृका' इति तदितरदायादानु-मतिमन्तरेण स्थावरविक्रयनिषेधपरम्। अन्यथा 'जङ्गमं स्थावरं...तिथीं स्तथा' इत्यनेन विरोधप्रसङ्गात्।' (vol III, part 2, p. 536). This view of माधव is more reasonable and has been universally accepted. A widow cannot alienate immovable property except for legal necessity or without the consent of the nearest heir after her. कुलपालिका—preserving (the honour of) the family i.e. chaste. The prohibition against the gift or sale of the husband's property refers to the gift of wealth to bards, chāraṇas and the like. The idea is that the widow had no power to make a gift or sale for mere pleasure or on trifling matters. But she could make a gift for unseen purposes (i. e. for spiritual purposes) and could make a mortgage for that purpose, since the verses (जङ्गमं स्थावरं &c) call upon her to perform श्राद्धs for her husband, to honour his relations and to make पूर्त gifts. Compare वीर॰ (p. 626-627) "यत्तु गृहीतधनायाः पत्नयास्तद्धनेन जीवनमात्रं दानाधीकरण-विकयेषु तु नाधिकार इति 'मृते भर्तरि...विकये' इति कात्यायनवचनात्प्रतीयते सदिप दृष्टार्थनटनर्तकादिदानास्वातन्त्रयम्। अदृष्टार्थदाने तदुपयोगिनोराधीकरणविक्रययोश्च तेनैवाधिकाराभिधानात् 'व्रतोप...व्रजेत्' इति । दिवं व्रजेदिखनेन काम्येपि दानादौ तस्या अधिकारः प्रतीयते किमुत नित्ये नैमित्तिके च । जङ्गमं स्थावरं हेमेत्यादिपूर्वोदाहृत-प्रजापतिवचनाच । तत्रापि पूर्व( पूर्त ? ) प्रहणात्काम्येष्वपि अधिकार आयातीति स्मृतिचन्द्रिकाकाराद्यः ।". अदायिकं... प्येत्—this provides that heirless (अदायिकं) property goes to the king after

setting aside (wealth sufficient to provide) for the women, the servants and the s'rāddhas (of the deceased); the wealth of a श्रोत्रिय (when there is no heir) should be given to other श्रोत्रियड. The मिता॰ says 'अदायिकं दायादरहितं यद्धनं तद्राजगामि राज्ञो भवति योषिद्गृत्यौर्ध्वदेहिकमपास्य तत्त्रीणामशनाच्छादनोपयुक्तं और्ध्वदेहिकं धनिनः श्राद्वाद्यपयुक्तं चापास्य परिहृत्य' राजगामि भवतीति संबन्धः । अस्यापवादः । श्रोत्रियद्रव्यं च श्रोत्रियायोप-पादयेदिति।'. अन्यत्र ब्राह्मणात्—The preceding verse is 'अभावे तु दुहितृणां सकुल्या बान्धवास्ततः । ततः सजातिः सर्वेषामभावे राजगामि तत् ॥'. अन्यत्र बाह्मणात्—these words are to be connected with the preceding सर्वेषामभावे. Heirless property goes to the king except in the case of ब्राह्मणंs. तत्स्त्रीणां—to the women of him whose wealth goes to the king. जीवनं maintenance. नील॰ remarks that the two passages of काल्यायन and नारद in which the words योषित् and स्त्री occur refer to women kept as mistresses. The word पत्नी does not occur in them. It is only a पत्नी that takes her husband's wealth. When the wealth of an heirless man escheats to the king, the two texts declare that the king must maintain his concubines. A king cannot take a man's wealth when his wife is alive. So these texts must be interpreted as suggested. It is on the strength of the texts which occur in connection with an heirless man's wealth that modern decisions base the right of a concubine to maintenance even against the sons of the man whose concubine she continued to be till his death. Vide I. L. R. 26 Bom. p. 163. The वि. र. (p. 597) refers the words किंचिद्राजा... स्मृतः to the women of a poor ब्राह्मण. But this does not seem to be correct. As regards the wealth of a भोत्रिय, vide बी. ध. सू. I. 5. 102 'ब्रह्मखं पुत्रपौत्रप्तं विषमेकाकिनं हरेत्। न विषं विषमित्याहुर्बह्मस्वं विषमुच्यते ॥ तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं नाददीत परमं ह्येतद्विषं यद्नाह्मणस्विमित ।'; मनु॰ १. 189 'अहार्य ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः । इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नपः ॥'. The दायभाग remarks 'तदीय-स्रीणामपत्नीनां वर्तनधनदानम् । पत्नीनां पुनः कृत्स्रधनेधिकारितेत्यविरोधः ।

(p. 260). प्रवजेत becomes an ascetic (संन्यासिन्). रक्षन्ति... g if they keep (unsullied) the bed of their husband, but if they are otherwise (i. e. unchaste), they (the brothers) should cut off (their maintenance). नील॰ follows the explanation of मदन that these verses refer to the wives of one who died undivided or in a state of re-union, as they occur when that (i. e. re-union) is the topic of discussion. The verse immediately preceding is 'संस्थानां तु यो भागस्तेषामेव स इष्यते । अनपत्योंशभाग्योपि निर्बोजेष्वितरानियात् ॥'. Thus the subject of this verse is re-united (संस्थ) members and then the two verses quoted in the text follow. These two verses are ascribed to शङ्क in the मद. पा. (p. 680). Vide मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 135) "यदपि नारद-वचनं 'भरणं ... क्षयात्' इति तदपि 'संसृष्टानां ... इष्यते' इति संसृष्टानां प्रस्तुत-त्वात्तत्स्त्रीणामनपत्यानां भरणमात्रप्रतिपादनपरम् । न च 'भ्रातृणामप्रजाः प्रयात्' इसेतस्य संसृष्टिविषयत्वे 'संसृष्टानां तु यो भागः' इत्यनेन पौनरुक्त्यमाशङ्कनीयम्। यतः पूर्वीक्तविवरणेन स्त्रीधनस्याविभाज्यत्वं तत्स्त्रीणां च भरणमात्रं विधीयते ।'. The दायभाग remarks that the words of नारद quoted in the text apply to those women who, though married, such as a श्रद्रा married to a द्विज, are not पत्नीड 'अनेनैव पत्नीभावक्रमेणैव धनाधिकारिता बोद्धव्या । अतः परिणीतस्त्रीणामप्यपत्नीत्वात्तद्भिप्रायकमेव नारद-वचनं भ्रातृणा...तरासु च।' (p. 259). अपरार्क explains differently "यत्तु नारदेन भ्रातृणामप्रजाः प्रेयादित्यभिधायोक्तं भरणं…क्षयादित्यादि तत्पुनभूस्त्रै-रिण्यादिविषयं वेदितव्यम् । स्त्रीशब्दमात्रप्रयोगात् । पत्नीशब्दस्तु विवाहयज्ञसंयोगिन्यामेव वर्तते । 'पत्युर्नो यज्ञसंयोगे' इति शब्दस्मृतेः" (p. 743). स्वर्धाते...न्तिकम्— According to the मदनरत, the first half of the verse applies to the mistresses (of the deceased) and the latter half to a lawfully wedded wife. The word अविभक्ते qualifies खामिनि. तु is used in the sense of वा. The मदनरत्न seems to follow the स्मृतिच॰ which says 'धनांशं यावता धनेन क्षृप्तजीवनं धनसाध्यं तु नित्यनेमित्तिककर्म काम्यं वतादिकं सिध्यति तावद्धनमित्यर्थः। तुशब्दो वाशब्दार्थे। धनांशं वा स्यधिकारिकं प्राप्नोतीत्यर्थः। एतावद्धनसंपादकक्षेत्रांशं वा प्राप्नोतीत्यर्थः। धनप्रहणस्य वर्तनाद्युपायोपलक्षणार्थत्वात् । अत्राद्यः पक्षः पत्नीव्यतिरिक्तभायीविषयः ।'.

<sup>1</sup> This is qr. IV. 1. 33.

नील॰ questions the explanation of the मदनरत्न. The वीर॰ (p. 654) holds the same view as that of नीलकण्ड. 'तु-शब्दो वाशब्दार्थे । तथा चायमर्थः । प्रासाच्छादनमेव साक्षाह्रभते आमरणान्तिकं यावज्ञीवं यावता धनेन जीवनं रूयधिकारिकमावश्यकं च कर्म सिध्यति तावन्तं धनांशं वा प्राप्नोति धनांशमामरणान्तिकमित्युक्तेः कृत्स्नं धनमविभक्तस्य पत्युर्लभते इति निरस्तम्। न च स्त्रीशब्दश्रवणात्पत्नीव्यतिरिक्तस्त्रीपरमिदमपीति वाच्यम्। अविभक्ते इति विशेषणानर्थक्यापत्तः । विभक्तेपि भर्तरि पत्नीभिनाया अपुत्राया भरणमात्रोक्तः ।'. तात्विकी व्यवस्था—the correct statement of the law. भोक्त...रता if she (the widow of a deceased undivided coparcener) is intent on serving the elders of the family, she should be allowed to enjoy the portion allotted to her. चैलं पिण्डं नियोजयेत only raiment and food should be assigned to her. तदिच्छायां—at the pleasure of the elders, the widow (of an undivided coparcener) may get a share of the family property. स्त्री धनं न च साहिति—such a woman is not entitled to wealth (for her maintenance). 'धनं जीवार्थमुपऋप्त-धनांशं क्षेत्रांशं वा जीवाद्यर्थमुपकृप्तम् । उक्तचतुर्विधा स्त्री नार्हतीत्यर्थः । धनग्रहण-मरानाच्छादनस्याप्युपलक्षणार्थम् ।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 293); 'धनं जीवनायोपक्कृप्तं क्षेत्रांशं नाईतीत्यर्थः' परा. मा. एतमेव विधिम्—this refers to the words पतितस्योदकं कार्यं सिपण्डेर्बान्धवैर्बहिः। निन्दितेहिन सायाहे ज्ञात्यृत्विग्गुरुसंनिधौ॥ निवर्तेरंश्व तस्मात्तु संभाषणसहासने । दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चैव हि लोकिकी ॥ मनु॰ XI. 182 and 184. त...कृत:—some writers say that this refers to the husband. So the rule is that the husband is bound to give at least starving maintenance to his wife even though she be sinful, but on the husband's death the other members of the joint family are not bound to give her even starving maintenance if she is unchaste. This rule about the husband has been followed in I. L. R. 34 Bom. 278. The स्मृतिच॰ remarks that the first half indicates that the verse refers to maintenance by the husband. 'तद्भर्तृकर्तृकभरणविषयमिति पूर्वार्धत एवावागम्यत इत्य-विरोधः' (व्य. p. 293). याज्ञ says about an unchaste wife 'हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम् । परिभूतामधःशय्यां वासयेद्व्यभि-चारिणीम्॥' (I. 70). The वीर॰ (p. 640) says "यत्तु व्यभि-

चारिणीनामपि अशनवसनदानमुक्तं 'एवमेव ... गृहान्तिके' इति तत्तु ... भर्तृविषयकम् । तदिप प्रायिश्वताविध । अत्यौद्धत्यात्तदकुर्वन्तीनां त्वनेनापि निष्कासनमित्यादि प्राय-श्चित्तप्रकारो ( • तप्रकरणे ? ) विवेक्ष्यामः ।'. संयता controlled i. e. chaste.

Page 140, line 17—page 141, line 10. The word दुहिता in Manu's verse is explained as पुत्रिका by कुलूक and other commentators. धारेश्वर held the same view. Vide स्मृतिच॰ (व्य. p. 295). For यथैवात्मा तथा पुत्रः compare ऐ. ब्रा. VII. 13 'शश्वत्पुत्रेण पितरो अत्यायन् बहुलं तमः । आत्मा हि जज्ञ आत्मनः स इरावत्यतितारिणी ॥' or 'आत्मा वै पुत्रनामासि' quoted above (p. 170). For the daughter's claim, compare बृहस्पति (quoted in the मिता॰) 'भर्तुर्धनहरी पत्नी तां विना दुहिता स्मृता। अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवद्दुहिता नृणाम् ॥ तस्मात्पितृधनं त्वन्यः कथं गृह्णीत मानवः ।'. Similarly नारद says 'पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसंतानकारणात् । पुत्रश्च दुहिता चोभौ पितुः संतानकारकौ ॥' (दायभागप्र॰ 50). अनुद्धा unmarried. Among married daughters one that is poor is preferred to her who is rich. स्त्रीपदं...सांप्रदायिकाः—the मिता॰ says "स्त्रीधनं दुहितृणां...च' इति गौतमवचनस्य च पितृधनेपि समानत्वात्। न चैतत्पुत्रिका-विषयमिति मन्तव्यम् । 'तत्समः पुत्रिकासुतः' इति पुत्रिकायाः तत्सुतस्य चौरसस-मत्वेन पुत्रप्रकरणेभिधानात् ।". The सुबोधिनी explains 'स्रीधनं दुहितृ-णामिति स्रीधनोद्देशेन दुहितृसंबन्धविधानादुद्देशयिशेषणत्वेन स्रीत्वस्याविविक्षतत्वात् न्यायस्य साधारणत्विमिति ।'. अपरार्क gives three meanings of अप्रतिष्ठिता 'अप्रतिष्ठिता अनपत्या निर्धना दुर्भगा वा' (p. 721). According to the दायभाग, the unmarried daughter is preferred to married daughters and among married daughters those that have sons or are likely to have sons take the wealth and widowed or barren daughters or those that give birth only to daughters do not take at all. 'अत: पुत्रवती संभावितपुत्रा चाधिकारिणी। विधवा त्ववन्ध्यात्वदुहितृत्वप्रसूत्वादिना विपर्यस्तपुत्रा पुनरनधिकारिण्येवेति दीक्षितमतमादरणीयम् । तत्र प्रथमं कन्यैवैका 'पितृधनहारिणी ।' (p. 271). This is due to the fact that the दायभाग makes spiritual benefit the guiding principle in matters of succession. The वीर॰ rightly points out that जीमृतवाहन is not consistent in giving preference to an unmarried

daughter over a married one having sons, as the latter is then and there capable of conferring spiritual benefit, while an unmarried daughter may or may not (according as she has or has not a son later on) confer that benefit.

Page 141, lines 11-14. It should be noted that याज्ञवल्क्य does not expressly mention the दौहिन्न in the verse पन्नी दुहितरः. The मिता॰ brings in the दौहिन्न under the word च 'चशब्दाद् दुहिन्नभावे दौहिन्नः'. अपुत्र...ताने when there is no continuance (of the line) through the son and son's son. स्वधाकारे—श्राद्धादौ दौहिन्नाः पौन्नाः मताः ते एवाधिकारिणः. Compare मनु. 9. 136 'अकृता वा कृता वापि यं विन्देत्सदशात्स्रुतम्। पौन्नी मातामहस्तेन द्यात्पिण्डं हरेद्धनम्॥'. अपुत्रपौन्न॰—this is ascribed to विष्णु by the मिता॰, दायभाग and other writers, but does not occur in the विष्णुध. सूत्र. In the विष्णुध. सू. (15. 47) we have 'पौन्नदौहिन्नयोठींके विशेषो नोपपद्यते। दौहिन्नोपि ह्यपुन्नं तं संतारयित पौन्नवत्॥'. Vide मनु. 9. 132-133 for similar ideas.

Page 141, line 15—page 142, line 10. अपुत्रधनं this is attributed to बृहद्विष्णु by the मिता॰, स्मृतिच॰, वीर॰ and to वृद्धविष्णु by the परा. मा. It is to be noted that the विवादरत्नाकर and वि. चि. ascribe this text to विष्णु and read 'तद्भावे दुहितृगामि तद्भावे मातृगामि तद्भावे पितृगामि &c'. The printed विष्णुध. सू. reads as in the text, but omits तदभावे दौहित्रगामि. यत्तु विज्ञानेश्वरः—विज्ञानेश्वर preferred the mother to the father, while नीलo preferred the father to the mother. नील॰ follows the स्मृतिच॰ and the दायभाग; while वि. र., वि. वि., वीर॰ follow the मिताक्षरा. The words of the मिताक्षरा are "यद्यपि युगपद्धिकरणवचनतायां द्वन्द्वस्मरणात् तद्पवाद्त्वादेकशेषस्य धनप्रहणे पित्रोः क्रमो न प्रतीयते तथापि विप्रहवाक्ये मातृशब्दस्य पूर्वनिपातादेकशेषाभावपक्षे च मातापितराविति मातृशब्दस्य पूर्व श्रवणात् पाठकमादेवार्थकमावगमाद्धनसंबन्धेपि क्रमापेक्षायां प्रतीतक्रमानुरोधेनैव प्रथमं माता धनभाक् तद्भावे पितेति गम्यते। पिता पुत्रान्तरेष्वपि साधारणो माता तु न साधारणीति प्रखासत्त्यतिशयात्, 'अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्' इति वचनान्मातुरेव प्रथमं धनप्रहणं युक्तम्।".

The remarks of the मिताक्षरा are condensed in the words द्वनद्वापवादके...पितुर्धनप्रहणमूचे and then refuted. पाणिनि lays down that several words may be compounded when they together are employed to convey the sense of a and the compound becomes a द्वन्द्व. 'चार्थे द्वन्द्वः' पा. 2. 2. 29 (अनेकं सुबन्तं चार्थे वर्तमानं वा समस्यते स द्वन्दः। सि. कौ.). There are four senses conveyed by च viz. समुचय, अन्वाचय, इतरेतरयोग and समाहार. A इन्द्र is possible in the latter two senses. When one says रामऋष्णी, it is an example of द्वन्द्व (of the type called इतरेतर-द्वन्द्व ). Another  $s\bar{u}tr\alpha$  of पाणिनि is 'सरूपाणामेकशेष एकविभक्ती' पा. I. 2. 64 ( एकविभक्तौ यानि सरूपाणि एव दृष्टानि तेषामेक एव शिष्यते ). Following this rule and another rule contained in प्रमान् स्त्रिया (पा. I. 2. 67, which means 'स्त्रिया सह उत्तौ पुमान् शिष्यते तल्लक्षण एव विशेषश्चेत् । हंसी च हंसश्च हंसौ ), we get the एकशेष पितरौ. 'पिता मात्रा', पा. I. 2.70 ( मात्रा सहोक्तो पिता वा शिष्यते ). So we have two words मातापितरा and पितरा (in this latter the word मात् is omitted and पितृ is retained). According to the सि. कौ. both एकशेष and समास are styled वृत्ति 'कृत्तद्भित-समासेकशेषसनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्च वृत्तयः।'. Here it will be noticed that the general rule is that both words in a इन्द्र are retained, while in the एकशेष only one is retained; but this occurs only in a limited class of cases viz. where words like भ्रातृ, पुत्र, पितृ, श्रञ्जर are compounded with खस, दुहितृ, मातृ, श्रश्न. It is in this sense ( viz. that the एकशेष occurs only in a limited class of cases) that the एकरोष can be said to be an अपवाद of द्वन्द्व. Really speaking एकशेष is not an अपवाद in the strict sense. When there is an अपवाद, the result stated in the rule (उत्सर्ग) does not take place at all. 'अपवादविषयपरिहारेण उत्सर्गस्य व्यवस्थितिः'. So that if एकशेष were really an अपवाद, we should not be able to form the compound मातापितरा, which follows from the general rule 'चार्थे द्वन्द्वः'. But we do get that form. Therefore एकशेष is really an additional form and we are allowed to employ the word पितरो or मातापितरो at our choice. It

is therefore that नील॰ says 'एकशेषस्य द्वन्द्ववैकिएकत्वेन तदपवादत्वे मानाभावात्. When we hear the word पितरौ (meaning father and mother) as in the text of याज्ञo, there is nothing in that word itself to indicate the order in which the father and the mother are to take. The reasons which induced the मिताक्षरा to prefer the mother to the father are three; (1) if we take the compound मातापितरौ (for which पितरो is an alternative form with the same meaning), it is dissolved as माता च पिता च मातापितरी i. e. the word मातृ occurs first in dissolving that compound; (2) in the form मातापितरी the word मातृ occurs first. This second reason is contained in the words of the मिता॰ 'एकशेषाभावपक्षे...श्रवणात्' and it is put in the Mayūkha as 'अपवाद्य...सारात्'. The third reason is as follows:—A father may have other wives and sons from them all. So that a father is equally related to all sons, while the mother is only related to her own son and not to the other sons of her husband. So the mother has greater nearness (प्रलासित) to her son than the father. मनु declares that the nearest among the sapindas takes the wealth of the deceased (sapinda). Therefore the mother is preferable to the father. नीलकण्ठ replies by denying the assumptions made by the मिता. He says that एकशेष is not an exception, but is only a विकल्प i.e. we have both the forms पितरो and मातापितरो. He denies that there is any authority (मान) for saying that the word मातृ occurs first in dissolving the compound. He further says that there is nothing to show that being equally related to all sons and not being so related has anything to do with determining the order of succession to a person. It must be seen how far नीलकण्ठ is correct in his attack on the मिता. It must be admitted that एकशेष is not in the strict sense an अपनाद of द्वन्द्व. So far नीलकण्ठ is right. But नीलकण्ठ overdoes his part in saying 'विष्रहवाक्ये मातृशब्दपूर्वनिपाते

मानाभावात्. Though पाणिनि does not say anything about the order of words in dissolving the compound, yet his commentators have for ages past dissolved the compound पितरी as माता च पिता च. For example the काशिका ( on पा: I.2.70) has 'माता च पिता च पितरों मातापितराविति वा'. So वीर॰ is right in justifying the मिता॰ on this point. 'विष्रहवाक्येष्वपि पूर्वनिपातनियमो नानुशासनसिद्धस्तथापि व्याख्यातृसंप्रदायसिद्धोहत्येव । नहि कापि पिता माता च पितराविति विश्रहो दश्यते । किं तु माता च पिता च पितरावित्येव इति अणुरिप विशेषोध्यवसायकर इति न्यायेन तस्यापि विनिगमकता संभवतीत्यनेना-शयेन तथोक्तः संभवः।' (p. 666). It must be admitted that the argument about the father being common to other sons is extremely specious. When the question is about the relative proximity of the father and mother to their son, it is difficult to see, as the स्मृतिच॰ remarks, what difference can be made between the two as regards proximity to their own son. 'वित्रलम्भसद्दशमिदम्। निह जननीजन-कयोर्जन्यं प्रति संनिकर्षतारतम्यमस्ति ।...अपरे पुनरन्यथा मातुः प्रत्यासत्तिमुन्नयन्ति । सोदरस्य तु सोदरः इत्यत्र मातृद्वारेण सोदरवचनात् मातुः प्रत्यासत्तिर्गम्यते इति। तदपि कुशावलम्बनमात्रम् । तथाहि भ्रातुर्भिन्नोदरादेकोदरयोरभिन्नमातृकत्वेन प्रत्यासत्तौ विशेषोस्तु । जनकात्पुनर्जनन्याः पुत्रं प्रति प्रत्यासत्तौ विशेषः किनिबन्धनो भविष्यतीति न विद्यः।'. The principal objection of नीलकण्ठ is that the view of the मिता॰ is opposed to the text (एतद्वचोविरोधात्) quoted by him from विष्णु, which places the father before the mother. The मिता॰ quotes that text in another connection and so was aware of it and yet preferred the mother to the father. The वीर॰ tries to get over this difficulty by saying that the mother if more worthy than the father takes first and not otherwise. It is further to be noted that the वि.र. reads the text of विष्णु in a different manner and places the mother before the father. We are informed by the स्मृतिच॰ and the वीर॰ that श्रीकर said that both father and mother took at the same time and divided their deceased son's wealth. 'अत एव श्रीकरेण पित्रोविंभज्य धनप्रहणमुक्तं तदप्ययुक्तम् ।' स्मृतिच० ( व्य. p. 297 ).

Page 142, lines 11—19. विज्ञानेश्वर laid down that, among brothers, full brothers were entitled to preference over half-brothers as the latter are less closely connected than the former because their mother is different (from the mother of the deceased). 'भ्रातृष्विप सोदराः प्रथमं गृह्णीयुः । भिन्नोदराणां मात्रा विप्रकर्षात् । अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्—इति स्मरणात्। सोदराणामभावे भिन्नोदरा धनभाजः।' मिता०. The मिता॰ is followed by the दायभाग, the स्मृतिच॰, the परा. मा., the मदनपारिजात, वीर॰. नील॰ finds fault with the मिता॰. He says that the word ਅਰ directly expresses 'full brother' and only conveys the meaning 'half-brother' by indication. याज्ञ॰ simply uses the word भातरः and it is not proper to suppose that the same word was used in two senses (one मुख्य and the other लक्ष्य) in the same sentence. शक्या=अभिधया. For शक्ति vide notes above (p. 117). The answer to this objection of नील॰ would be that there is no such difference of मुख्य or लक्ष्य sense as regards the word आतृ. That word simply means 'brother' (whether full or half is not expressed). The दायभाग points out that where याज्ञ॰ wants to make a distinction between full and half brothers he uses the words सोदर and भिनोदर or अन्योदर्य and if भ्रातृ primarily means सोदर as नील॰ asserts then instead of using the word सोदर later on (याज्ञ. II. 138) he would have only employed the word अतृ. 'प्रथमं सोदरो गृह्णीयादित्यर्थः । तस्य त्वभावे सापन्नो भ्राता । एकप्रभवत्वेन तस्यापि भ्रातृ-शब्दार्थत्वात्। तथा च। संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदरः।...मृतस्य च। इदमपि याज्ञवल्क्यवचनं सोदरासोदरयोश्रीतृशब्दार्थत्वं दर्शयति । अन्यथा सोदरमात्रस्य तदर्थत्वे सोदरस्य तु सोदर इति न पुनर्विशेषणीयम् । भ्रातृशब्दादेव सोदरावगतेः ।' दाय॰ p. 296. The दायभाग puts the preference of the full brother on the ground that the latter offers pindas to the same three paternal ancestors and the three maternal ancestors to whom the deceased was bound to offer pindas, while the half-brother offers only to the three paternal ancestors and not to the three maternal

ancestors of the deceased. The मिताक्षरा would prefer the full brother on the ground that in the full brother there are more particles of the bodies of the parents of the deceased than in the half-brother. केचित्र—who advanced the view here criticised is not clear. But even in the स्मृतिच॰ the same view (allowing the sisters to succeed after brothers) is criticised and disapproved of, following the view of the भाष्यकार on आ. ध. सू. ''अत एव जीवन्पुत्रेभ्यो दायं विभजेदित्यापस्तम्बसूत्रं व्याचक्षाणेन तद्भाष्यकारेण पुत्रेभ्य एव दायं विभजेन स्त्रीभ्यो दुहितृभ्य इत्युक्तम् । यद्यपि 'भ्रातृपुत्रौ खसुदुहितृभ्याम्' इति शाब्दस्मृत्या पुत्रेभ्ये इत्यत्र विरूपैकरोषं कृत्वा दुहितृणामनुप्रवेशोत्र कर्तुं शक्यते तथापि पुमांसो दायादा न स्त्रियः 'तस्मात् स्त्रियो निरिन्द्रिया अदायादीः' इति श्रुतेरिंत्येतेनेदं निरस्तं यत्कैश्चिदुक्तम् ।". Vide also वीर॰ pp. 671–72. The  $s\bar{u}tr\alpha$  भ्रातृ...दुहितृभ्याम् means that the words श्रातृ and पुत्र may be compounded with खस and दुहितृ respectively to form an एकशेष, the result being that भातरी may mean 'brother and sister' and पुत्री may mean 'son and daughter'. Ordinarily श्रातरः and पुत्राः mean 'brothers' and 'sons' respectively. नील॰ says that there is no reason why this usual meaning should be given up and the special meaning be accepted in the text of यात्र. When one says 'कुकुटावानय मिथुनं करिष्यामः', there कुकुटौ means 'a cock and a hen' and not two cocks because of the following words. There is nothing in the context in याज्ञ॰ to show that भातर: means 'brothers and sisters', while there is the श्रुति against it, saying that women take no share. भ्रातृपुत्रा अपि...गृह्णीयु:—this refers to a case where A dies leaving no nearer heirs than his brothers B, C, D and where before B, C, D divide the property of A according to their shares, one of them (say B) dies leaving sons. Here the sons of B had no right over the property of A at the time

<sup>1</sup> This refers to आप. ध. सू 'जीवन्पुन्नेभ्यो दायं विभजेत्' (II. 6. 14. 1).

<sup>2</sup> This is ते. सं. VI. 5. 8. 3.

of the latter's death, as their father B was alive. when the property is to be divided, the sons of B will be entitled to the one-third which their father would have taken if the property had been divided the moment A died. The underlying principle is to see whether the property has vested in interest and then it is not necessary that it should have come into the possession of the person entitled. The words of the मिता॰ make this quite clear. 'यदा त्वपुत्रे भ्रातिर स्वर्याते तन्द्रातृणामविशेषेण धनसंबन्धे जाते भ्रातृधनविभागा-त्प्रागेव यदि कश्चिद्भाता मृतस्तदा तत्पुत्राणां पितृतोधिकारे प्राप्ते तेषां भ्रातृणां च विभज्य ग्रहणे पितृतो भागकल्पनेति युक्तम्।'. The मिता॰ had to state this because it might be argued that याज्ञ prefers brothers to brother's sons and that therefore in dividing the wealth of A the brothers in the case taken above should exclude the sons of a brother B. The reply is that one has to look to the time of death when the interest vests in the heir; one need not look to the time of actual partition or possession, which may be postponed for years. The Privy Council following an incorrect translation of this passage of the Mayūkha holds that the son of a brother who is dead succeeds along with the brothers. Vide Chandika v. Muna I. L. R. 24 All. 273.

Page 143, lines 1-4. The general rule is that the nearest among the sapindas takes the wealth of the deceased (sapinda). 'अनन्तरः सपिण्डायस्तस्य तस्य धनं भवेत्।' मनु. 9. 187. सपिण्डा are of two kinds, गोत्रज सपिण्डा and भिन्नगोत्रसपिण्डा (otherwise called बन्धुड). The heirs from the wife to the brother's son are specifically mentioned by name; they take in the order in which they are mentioned and do not allow any one else (not specifically mentioned) to take before them. Therefore these heirs from the wife to the brother's son are called the 'compact series of heirs' (बद्धक्रम). Among

these heirs, the father, the brothers and their sons are really गोत्रजंड, but they are specially mentioned in order to distinguish them from the other गोत्रजंड. 'भ्रातृपुत्राभावे गोत्रजाः पूर्वोक्तपितृभ्रातृतत्सुतभिन्ना गृह्यन्ते गोबलीवर्दन्यायात् । ते च पितामही सपिण्डाः समानोदकाश्च।' वीर॰ p. 671. वृत्तायां=मृतायां. The text of मन places the paternal grand-mother after the mother, but, as she cannot be assigned a place among the heirs ending with the brother's son who are arranged in a fixed order, she is to be placed immediately after the brother's son, following the maxim आग...वेशः. When certain persons are specially invited, they are allotted definite places and if some people come uninvited or. without previous notice, such persons must be assigned places at the end i. e. after those that were specially invited. This maxim has been employed by शंकराचार्य in his भाष्य on तिडतोधि वरुणः संबन्धात् (वेदान्तसूत्र IV. 3. 3) 'आदिल्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं (छान्दोग्योप॰ IV. 15. 5) इत्यस्या विद्युत उपरिष्टात् स वरुणलोकमित्ययं वरुणं संबध्यते।... वरुणाद्धि इन्द्रप्रजापती स्थानान्तराभावात्पाठसामर्थ्याच आगन्तुकत्वाद्पि वरुणादी-नामन्त एव निवेशो वैशेषिकस्थानाभावाद्विद्यचान्त्यार्चिरादिवर्त्मनि ।'. The भामती says 'आगन्तूनां निवेशोन्ते स्थानाभावात्प्रसाधितः। तथा चेन्द्रादिरागन्तुः पठ्यते चाप्पतेः परः ॥'. Compare the शाबरभाष्य on the word आगमवत् in पू. मी. सू. X. 5. 1 'यथा समाजेषु समासेषु च ये आगन्तवो भवन्ति ते पूर्वीपविष्टाननुपमृद्यैव निविशन्ते, एविमहापि द्रष्टव्यम् ।' and the sutra 'अन्ते तु बादरायणस्तेषां प्रधानशब्दत्वात्' (पू. मी. सू. V. 2. 19). The स्मृतिच॰ following this verse of मनु and a verse of कालायन 'विभक्ते संस्थिते द्रव्यं पुत्राभावे पिता हरेत्। भ्राता वा जननी वाथ माता वा तिपतुः क्रमात्॥' places the brother after the father, then the mother and then the father's mother. The मिता॰ says 'मातर्थपि च वृत्तायां पितुर्माता धनं हरेदिति मात्रनन्तरं पितामह्या धनप्रहणे प्राप्ते पित्रादीनां भ्रातृ-सुतपर्यन्तानां बद्धक्रमत्वेन मध्येनुप्रवेशासंभवात् पितुर्माता धनं हरेदित्यस्य बचनस्य धनप्रहणाधिकारप्राप्तिमात्रपरत्वादुत्कर्षे तत्सुतानन्तरं पितामही गृह्णाती-त्यविरोंधः।'.

Page 143, line 5—10. ਜੀਲ• here tries by a specious argument to bring in the sister as an heir after the paternal grand-mother and even before the paternal grand-father. Before entering into details we have to understand the exact meaning of गोत्रजाः, which is the word याज्ञ employs. That word literally means 'born in the gotra' (to which the deceased belonged). We have to remember a principle of the ancient smritis that a woman by marriage passes into the gotra of her husband. The wife, daughter and mother take as heir by virtue of special texts and so does the paternal grand-mother. The मिता॰ paraphrases the word गोत्रजाः by समानगोत्राः (those who have the same gotra as the deceased) in the words 'एवमासप्तमात् समानगोत्राणां सपिण्डानां धनप्रहणं वेदितन्यम्'. The sister is no doubt born in the gotra of the man whose sister she is; but by her marriage she would pass over into another gotra and therefore she would not be a सगोत्र of her brother. 'खगोत्राद् भ्रश्यते नारी विवाहात्सप्तमे पदे। खामिगोत्रेण कर्तव्या तस्याः पिण्डोदकित्रया ॥' (quoted in the मिता॰ on याज्ञ॰ I. 254). The argument of नील॰ is that the sister, being born in the gotra of her brother, is equally a गोत्रज (with others like the deceased's brothers &c) and as याज्ञ speaks of गोत्रजड, she is an heir. नील॰ admits that she is not a सगोत्र (because by marriage she would pass into another gotra), but याज्ञ does not declare that it is the relation of सगोत्र that is the cause of entitling a person to be an heir, i. e. याज्ञवल्क्य does not say सगोत्राः but गोत्रजाः. The objection to this argument of नील॰ is twofold. In the first place whatever meaning यात्र॰ may have attached to the word गोत्रजा: authoritative commentators like the मिता॰ have taken it in the sense of सगोत्राः. The sister is no doubt a सपिण्ड, but she is not सगोत्र. In the second place if the reason advanced by नील॰ for bringing in the 32 [Notes on Vyavahāramayūkha]

sister as a गोत्रज were pursued to its logical conclusion, the result would be that every girl born in the family would be an heir as a गोत्रज. For example, the father's sister and the brother's daughter are also born in the family and should be entitled to succeed as gotrajas. But नील nowhere mentions them as gotraja heirs. नील । stands almost alone among eminent writers on व्यवहार in making the sister a gotraja and giving her a high place in the order of succession. The मिता॰ passes her over and brings in the paternal grand-father immediately after the paternal grand-mother 'पितामह्याश्वाभावे समानगोत्रजाः सपिण्डाः पितामहादयो धनभाजः।...तत्र च पितृसंतानाभावे पितामही पितामहः पितृव्यास्त-त्पुत्राश्च क्रमेण धनभाजः।' मिता॰. The words अनन्तरः...भवेत् are variously explained. कुहूक remarks 'सपिण्डमध्यात् संनिक्चष्टतरो यः सपिण्डः पुमान्स्री वा तस्य मृतधनं भवति ।'. मद. पा. (p. 673) explains 'सपिण्डाद्योनन्तरः संनिहितः प्रत्यासन्नः शरीरसंबन्धेन तस्य प्रत्यासन्नस्य धनं सपिण्डस्य धनं भवेत्' i. e. one तस्य goes with the nearest among सिपण्डिंड and the other तस्य goes with the man deceased. कुल्रक takes सपिण्डात् as equal to सपिण्डमध्यात्. It is better to take सपिण्डात् अनन्तरः as meaning 'who is nearest to the deceased सपिण्ड' as मद. पा. seems to do. The बालंभट्टी says 'सपिण्डस्य योनन्तरः संनिहितः तस्य सपिण्डसंनिहितस्य धनं तस्य सपिण्डस्य भवेदिखर्थः ।'. ज्ञातयः means blood relations in general. सक्रल्या:—those that belong to the same family or gotra (that is agnates). वान्धवाः—cognates. 'भिन्नगोत्राणां सपिण्डानां बन्धुशब्देन ग्रहणात्।' मिता०.

The High court of Bombay has accepted the position that the sister is an heir even under the Mitāksharā though the latter is entirely silent about her right. Vide Bhagwan v. Varubai I. L. R. 32 Bom. p. 300. For the same reasons that are advanced for including a full sister among gotrajas, a half-sister would succeed as gotraja (after the full sister). Vide I. L. R. 43 Bom. 461.

Page 143, lines 11-18. नीलकण्ठ allows the paternal grand-father and the half brother to succeed together and to share equally the wealth left by the deceased. According to the मिता॰ the order of succession is as follows:—full brother, half-brother, full brother's son, half-brother's son, paternal grand-mother, paternal grand-father, paternal uncle and then his son. According to the मयूख, the order is:—full brother, full brother's son, paternal grand-mother, sister (full and then half), paternal grand-father and half-brother together. Under the Bombay decisions, even in districts governed by the मिता॰, the sister is a gotraja and her position is after the paternal grand-mother, so that the result is that under the Mitāksharā law the sister is postponed to the half-brother and his son; while under the Mayükha the full sister takes before the halfbrother and his son.

The reason assigned by नील for making the पितामह and half-brother inherit together is that both are equally distant (or equally near) from the deceased owner, in that the one is the father of his father and the other is the son of his father. नील says that, where the propinquity (प्रसासति) of two persons to the deceased is the same and there is no other distinguishing circumstance, however slight (अण्र), such as the order of the words in the text, the same rule holds good i.e. the several persons inherit together. He gives an example viz. that paternal great-grand-father, paternal uncle and half-brother's son succeed together. From the words of नीलo it follows that पाठकम is a means of determining the order of succession. In the पूर्वमीमांसा क्रम or स्थान is one of the means of settling what things or actions are subsidiary or principal. 'श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान-

समाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यमर्थवित्रकर्षात्' पू. मी. सू. III. 3. 14. कम is of six kinds, श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य and प्रवृत्ति, each succeeding one being less cogent than each preceding one. 'अध्वर्युर्गृहपतिं दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति' is an instance of श्रुतिकम; here the termination क्वा directly shows that ब्रह्मदीक्षा comes after गृहपतिदीक्षा. 'अभिहोत्रं जुहोति यवागूं पचति'—this is an example of अर्थक्रम. Here the cooking of यवागू is ordained for the  $hom\alpha$  and as  $hom\alpha$  is not possible without the cooking, the order of the words in the text is given up and we have to follow the order of the objects intended to be served i. e. यवागू is first cooked and then होम is made. In the case of the प्रयाजड, the order of the text is सिमघो यजित तनूनपातं यजित इडो यजित बर्हियंजित खाहाकारं यजति &c.; therefore the समिद्याग and the others are to be performed in the same order. 'पदार्थबोधकानां वाक्यानां यः क्रमः स पाठकमः । तस्माच पदार्थानां क्रम आश्रीयते येन हि क्रमेण वाक्यानि पठितानि तेनेव क्रमेणाधीतान्यर्थप्रत्ययं जनयन्ति । यथार्थप्रत्ययं पदार्थानामनुष्ठानम्' मीमांसान्यायप्रकाश of आपदेव; vide शावरभाष्य on पू. मी. सू.  $V.\ 1\cdot$ 4 'क्रमेण वा नियम्येत कत्वेकत्वे तद्भणत्वात्'. The treatment of the subject of inheritance in the मयुख after the sister is very scrappy and meagre. Even the मिता॰ goes into greater details. It distinctly states that after the line of the father come in order the paternal grandmother, the पितामह, the paternal uncles and their sons; after the line of the paternal grand-father come in order the paternal great-grand-mother, the प्रपिनामह, his sons (i. e. grand-uncles) and their sons; that in this way up to the seventh person (from the deceased) is to be understood the right of succession in the case of 'samānagotra sapindas'. The मयूख is quite silent about the प्रपितामही, nor does he say anything about uncles and their sons, grand-uncles and their sons, or the descendants of remoter ancestors.

In practice very intricate questions arise for the solution of which the मिता॰ (much less the मयूख) offers very scanty help. For example, the brother's grandson is not specifically mentioned anywhere and so the question is whether he takes immediately after the brother's son (who is specially mentioned) and before the paternal grand-mother or grand-father. The मिता॰ is quite silent on this point, but नम्दपण्डित in his वैजयन्ती on विष्णुध. सू. (17.10) places the brother's grand-son immediately after the brother's son and before the grand-father. The दायभाग also gives the brother's grand-son a place before the paternal uncle. Vide अपरार्क quoted below. Another difficult question arises. What is the meaning of संतान (line)? The मिता॰ says that after the line of the father come the पितामही, पितामह, paternal uncle and his son. This leads to the inference that the nearer line excludes a remoter one. But how many generations in each line are to be taken? Sapinda relationship extends up to seven generations i. e. the propositus himself, his six descendants and six paternal ascendants and the six descendants of his six paternal ascendants. Does पितृसंतान or पितामह-संतान extend up to six descendants of the father or grand-father. The मिता॰ speaks of only two generations (i.e. son and grand-son) in each line (viz. that of the father, grand-father and great-grand-father). So it may be argued that according to it the संतान extends up to only two generations in the father's line and in the remoter ancestors' lines. The सुनोधिनी distinctly says 'पितृसंतानो भ्रातृतत्सुतपर्यन्तः'. The स्मृतिच॰ similarly observes 'गोत्रजशब्देनैव आतृतत्सुतयोर्निर्देशे गम्यमानेपि पृथक्तयोरिमधानस्य गोत्रजेषु पितामहादिषु तस्य तस्य संततौ पितृसंततावपि च पुत्रपोत्रयोधनभागित्वज्ञापनार्थत्वात् ।...अत्रायं दायप्राप्तिक्रमः । भ्रातृसुताभावे पितामहसुतस्य दायप्राप्तिः तस्याभावे तत्सुतस्य, तस्या-भावे वृद्धप्रपितामहसुतस्य तस्याभावे तत्सुतस्य ।'. Vide मद. पा. (p. 674).

Others like the वैजयन्ती of नन्दपण्डित take the संतान to extend to three generations in each line. अपरार्क also says (p. 745) 'एवं श्राता तसुत्रस्तरोगित्र इति पितृसंततोगित्र प्रस्तासन्नाः सिपण्डाः। एवं पितामहसंततोगित्रपितामहसंततोगित्र ।'. To take a concrete example, suppose the competition is between the greatgrand-son of the grand-father of the propositus and the grand-son of the great-grand-father of the propositus. If we follow the सुबोधिनी, the latter is the preferable heir; if we follow the वैजयन्ती, the former is the preferable heir. Vide Bhudhasingh v Laltusingh I. L. R. 34 All. 663 (which was confirmed by the Privy Council in 37 All. p. 604) which contains an exhaustive examination of this question.

The सुबोधिनी extends the principles of succession contained in the मिताक्षरा to three lines beyond that of the great-grand-father.

सर्वसिपण्डाः...क्रमेण—all the sapindas and samānodakas take the wealth of the deceased in the order of their propinquity (to the deceased). So according to the मयूख propinquity to the deceased is the guiding principle in the matter of succession and not spiritual benefit (by means of pindas) which is the principle of the दायभाग. सपिण्डता...वेदने—Here we are dealing with सपिण्ड relationship in the same gotra. A person himself and his six paternal ancestors are sapindus; they are in all seven; similarly a person and his six male descendants are सपिण्डs; they are seven; the eighth descendant or ascendant from the man is not his sapinda i. e. sapinda relationship ceases after the seventh generation and does not extend beyond the seventh. The six descendants of each of the six ascendants are sapindas, because the descendants together with the ascendants make seven generations. The दायभाग would explain

this differently. A man has to offer pindas to his three paternal ancestors and he is the offerer. So there are four generations who are sapindas of each other. To the three ancestors beyond the great-grandfather, a man offers पिण्डलेपड (the leavings of the pindas). If these three are included, there are seven generations who are connected with the pinda offered by a man. The मत्स्यपुराण says 'लेपभाजश्रतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः । पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपौरपम् ॥'. The दायभाग restricts the term सपिण्ड to three ancestors and the man who offers to them and the term सक्रत्य is applied to the three ancestors beyond the great-grand-father and their descendants and one's own descendants after the great-grand-son 'सकुल्यो विभक्तपिण्डः प्रतिप्रणमृतः प्रभृति पुरुषत्रयमधस्तनः । वृद्धप्रपितामहादिसंततिश्च । तत्रापि प्रतिप्रणम्रा-देरानन्तर्य (र्थं?) पिण्डलेपद्वारेण तेषामुपकारकत्वात्तदभावे बृद्धप्रपितामहादिसंततिः। मृतदेयपिण्डलेपभोगिभयो वृद्धप्रिपतामहादिभयः पिण्डदातृत्वात् । एवंविधसकुल्याभावे च समानोदकाः ।' दायभाग p. 232. The मिताक्षरा and परा. मा. attribute to वृहन्मनु the words 'सिपण्डता...समानोदकभावस्तु निवर्तेताचतुर्दशात्। जन्मनाम्नोः स्मृतेरेके तत्परं गोत्रमुच्यते ।'. The वीर॰ reads as the मिता॰ does but ascribes the lines to मनु. The समानोदक are seven generations beyond the sapindas and therefore मनु says 'up to the fourteenth'. According to others समानोदक relationship extends as long as 'the birth (in a particular family) and name are remembered or known.' The samānodakas according to मन are the seven paternal ancestors beyond the first six, the thirteen descendants of these seven ancestors and the descendants from the seventh to the 13th of the first six ancestors.

Page 143, line 19—page 144, line 14. सोदका-भावे बन्धवः—It will be noticed that agnatic relations up to the 14th degree (or even remoter ones according to others) are preferred to bandhus, who are described by the भिता॰ 'as भित्रगोत्रसिपण्डाः'. Bandhus are persons

who are related to the deceased as sapindas but are so related through one or more females. स्मृत्यन्तरे—the three verses are ascribed to बौधायन by परा. मा. and to वृद्धशातातप by मद. पा. and बालंभद्दी. The three verses describe three kinds of bandhus, आत्मबन्धु, पितृबन्धु and मातृबन्धु. The मिताक्षरा distinctly says that आत्मबन्धुं are to be preferred to the पितृबन्धुं and पितृबन्धुं to मातृबन्धुं. 'तत्र चान्तरङ्गत्वात्प्रथममात्मबन्धवो धनभाजस्तदभावे पितृबन्धवस्तदभावे मातृबन्धव इति क्रमो वेदितव्यः।' मिता॰. The words of the मयूख also 'अत्र क्रमः पाठिक एव' (the order is governed by the order in which the words occur) must be understood as referring to the three classes of bandhus and not to three bandhus specified in each class. The मद. पा. says 'तत्रापि प्रथममन्तरङ्गत्वात् पाठ-क्रमेणात्मबन्धवो धनभाजस्तदभावे तथैव पितृबन्धवस्तदभावे तथैव मातृबन्धव इति क्रमः' (p. 674). The use of the word तथैव indicates that, according to the मद. पा., at least among the three of each class the order in which they occur governs priority. The question is whether the three बन्धुs mentioned in each class are exhaustive or are only illustrative. If the list were exhaustive, absurd results would arise. For example, the maternal uncle's son is specifically mentioned as an आत्मबन्ध, but the maternal uncle is not. Therefore the maternal uncle who is nearer to the deceased than the maternal uncle's son would be excluded altogether. This could hardly have been intended. Therefore the list must be taken as illustrative. There are indications to this effect in the मिता॰ and other works. In commenting upon याज्ञ॰ II. 264 (which lays down that when one of several partners dies abroad, his estate should be taken by his dāyādas, bāndhavas, jñātis, or the surviving partners), the मिता॰ explains बान्धवाः as 'मातृपक्षा मातुलाद्याः'. The वीर॰ (p. 674) Bays 'तत्रापि प्रत्यासन्नत्वातप्रथममात्मबन्धवस्तदनन्तरं पितृबन्धवस्तदनु मातृवन्धव इति क्रमः। मनुस्मृतौ तदभावे सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा—इत्यत्र सकुल्य-

शब्देन सगोत्रसमानोदकानां मातुलादीनां बन्धुत्रयस्य च प्रहणम् । योगीश्वरवचनेपि बन्धुपदेन मातुललक्षणमन्यथा मातुलादीनामप्रहणमेव प्रसज्येतेति तत्पुत्राणां धनाधिकारस्ततः प्रखासन्नानां तेषामेव स नेति महदनौचित्यमापद्यत।'. Therefore the maternal uncle, sister's son and others similarly situated will be bandhus. The Privy Council decided in Gridhari Lall Roy v. The Government of Bengal (12 Moo. I. A. p. 448) that the list of bandhus was only illustrative, that the maternal uncle was a bandhu and that the father's maternal uncle also was a bandhu. There are many other questions that arise in regard to bandhus. If there is a bandhu like the maternal uncle (who is not specifically mentioned among आत्मवन्धुs) and another like the paternal aunt's son, does the latter being specifically enumerated as a बन्ध take in priority to the maternal uncle, though the latter is nearer in degree? The परा. मा. says 'बन्धुष्विप यस्त्वासन्नतरः स एव पूर्व गृह्णाति'. Other questions are whether, if there are two bandhus of the same class both specifically mentioned, the order in the text will govern preference, or whether a bandhu related through the father's side is entitled to preference over one related through the mother's side, though both be of the same class. Then there is the question as to what are the limits of heritable bandhus. It is laid down in the decided cases that there must be mutuality of sapinda relation between the deceased and the person inheriting as bandhu (this is taken from the interpretation of the words अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत् ), that in the case of bandhus, sapinda relationship extends only up to five degrees and not seven (this is gathered from the words पश्चमात् सप्तमादूर्धं मातृतः पितृतस्तथा ), and that the deceased and the person claiming as bandhumust be related to each other either directly through

themselves or through their mothers and fathers. Vide I. L. R. 6 Cal. 119 and 42 Cal. 384 (P. C.).

An interesting question is how far women were recognised as heirs. The मिता॰ mentions only five females as heirs viz. wife, daughter, mother, paternal grand-mother and paternal great-grand-mother. This has been construed by the writers of the Benares, Mithilā and Dāyabhāga schools as indicating that no female except these five can inherit to a male. In Bombay and Madras many females are allowed to succeed as heirs who would not succeed elsewhere. In Bombay the sister succeeds as a gotraja, but the son's daughter, brother's daughter, paternal aunt succeed only as bandhus. Besides in Bombay the widows of gotraja sapindas such as the widows of the son, brother, uncle are allowed to succeed. It is the बालंभद्दी that has been most liberal to females. It allows the daughter-in-law to succeed as a gotraja. 'गोत्रजपदेन पितामही समानगोत्रजाः पितामहस्तुषाद्यः सप्त सपिण्डाः समानोदकाश्व सप्त तदुपरितनाः, जन्मनामज्ञानावधिका वा'. But the दायभाग says 'याज्ञवल्क्येन च पित्रादिदौहित्रस्यापि तद्रोत्रजातस्य पिण्डदानानन्तर्यक्र-मेणाधिकारप्रतिपत्त्यर्थं गोत्रजपदं कृतं सिपण्डस्त्रीणां च व्युदासार्थे तासा-मतद्रोत्रजातत्वात् । अत एवार्हति स्त्रीत्यनुत्रत्तौ बौधार्यनः—न दायं निरिन्द्रिया अदायादाश्व स्त्रियो मता इति श्रुतेः। न दायमहिति स्त्रीत्यन्वयः। पह्यादीनां त्वधिकारो विशेषवचनाद्विरुद्धः।' (pp. 326-327). The वीर॰ says 'स्रुषादीनां तु प्रासाच्छादनमात्रभाक्त्वम् । वचनविरोधे सपिण्डवतप्रत्यासत्ते-रप्रयोजकत्वात् । 'तस्मात् स्त्रियो निरिन्द्रिया अदायादाः' इति श्रुतेः अनिन्द्रिया ह्यदायाश्व स्त्रियोनृतिमिति स्थितिरिति तन्मूलकर्मैनुवचनाच शृङ्गप्राहिकया यत्र कण्ठोक्तः पत्नी दुहितर इत्यादौ यासां स्त्रीणां धनाधिकारस्तासामेव। अन्यासां तु श्रुतिमनुवचनाभ्यां दायग्रहणनिषेध एवेति स्मृतिचन्द्रिकाकारहरदत्तादीनां दाक्षिणा-त्यनिबन्द्वृणां जीमूतवाहनादिपौरस्त्यसर्वनिबन्द्वृणां सिद्धान्ताच्च ।' (p. 705).

<sup>1</sup> This is बी. ध. सू. II. 2. 47.

<sup>2</sup> This is मनु. 9. 18 which reads निरिन्द्रिया धमन्नाश्च.

An objection is raised in the words ननु पत्थादीनां... धनसंबन्धार्थमिति. The wife, daughter and others are declared to be entitled to take the wealth of the deceased because they are seen to be directly connected with the deceased. So in the case of the bandhus also the same rule should be followed i. e. those bandhus only should be allowed to take as heirs who are directly connected with the deceased. But the bandhus mentioned in the verses पितुः पितृष्वसुः पुत्राः and मातुः पितृष्वसुः पुत्रा: are spoken of as the बान्धवं of the father and the mother of the deceased. Therefore it is asked how they can be entitled to the estate of the deceased (with whom they are not expressed to be directly connected). Those two verses do not contain any words laying down that the persons enumerated therein are entitled to take the estate; those words simply point out the connection between the words पितृबन्ध and मातृबन्धु (संज्ञा) and the objects denoted by those words. This is the objection. The reply is as follows:—even without this text (वचनं—the two verses indicated above), it is possible to apply the word बान्धव from its root meaning to the bandhus of the father and mother as it is applied to the father's maternal uncle and paternal uncle and therefore the result would be that it is not necessary to give two verses defining the relation between the terms (पितृबन्धु and मातृबन्धु) and the objects which are denoted by the terms. बन्धु or बान्धव is derived from बन्ध् (to bind) and means 'those who are bound by ties of blood'. Therefore one can very well call the father's father's sister's son or the father's mother's sister's son a bandhu of the father &c; one does not require the help of verses defining the term पितृबन्ध and मातृबन्ध. Therefore this text (the verses about पितृबन्धुs and मातृबन्धुs) can have a purpose only if it is

understood as conveying that the bandhus of the father and the mother also are meant to be included as heirs to the wealth when a rule as regards the taking of wealth is to be laid down with reference to bandhus. बन्धू... एवमेवेति दिक्—the same reasoning is extended to rules about mourning for bandhus. The idea is that when it is said that mourning for a बन्धु is to be observed for a particular period, the bandhus of the father and the mother of the man observing mourning are included. In commenting on the words of याज्ञ ( III. 24 गुर्वन्तेवास्यनूचा-नमातुलश्रोत्रियेषु च ॥) the मिता॰ says 'मातुलग्रहणेनात्मबन्धवो मातृबन्धवः पितृबन्धवश्व योनिसंबन्धा उपलक्ष्यन्ते । ते च पत्नी दुहितर इत्यत्र दर्शिताः ।... एषूपरतेष्वहोरात्रमाशौचम्।'. Similarly with reference to मनु 5. 81 (श्रोत्रिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्। मातुले पक्षिणीं रात्रिं शिष्यर्त्व-ग्बान्धवेषु च॥) quoted in the comment on the same verse of याज्ञ॰ it says 'मातुलग्रहणं मातृष्वस्नादेरुपलक्षणार्थम् । बान्धवा इति आत्मबन्धवो मातृबन्धवः पितृबन्धवश्चोच्यन्ते ।'.

Page 144, line 15—page 145, line 14. आचार्यः— मनु says (II. 140) 'उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः। सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥'. Similarly the गौ. ध. सू. says (I. 9-11) 'तद्द्वितीयं जन्म । तद्यस्मात्स आचार्यः । वेदानुवचनाच ।'. श्रोत्रियः-means here 'one who studies the same Vedic s'ākhā as the deceased.' सर्वेषां - This is मनु 9. 188 and is ascribed to मन in the मिता॰, वीर॰ and other works. तथा...हीयते—कुह्नक explains 'तथा सति धनिनो मृतस्य श्राद्धादिधर्महानिर्न भवति ।'. The following verses show that this verse applies only to a ब्राह्मण. 'अहार्य ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः। इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नुपः ॥' मनु. 9.189. In the absence of persons up to a fellow-student, the wealth of a deceased ब्राह्मण was taken by a श्रोत्रिय or other ब्राह्मणs. In the case of persons of other castes, the king took the wealth if there was no one to take up to a fellow-student. About ब्रह्मख, see notes above (p. 237). Compare 'श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यानप-

त्यस्य रिक्थं भजेरन्। राजेतरेषाम्।' गौ. ध. सू. 28. 39–40; 'तेषामलाभे आचार्यान्तेवासिनौ हरेयाताम् । तयोरलाभे राजा हरेत् । न तु ब्राह्मणस्य राजा हरेत् । ब्रह्मखं तु विषं घोरम्।' व. ध. सू. 17. 82-85. वान • —In the case of the forest hermit, the sannyāsin, and a student the wealth is taken in (the reverse) order by the teacher, a worthy pupil and one who belongs to the same order and has agreed to be (like) the brother (of the deceased). The मिता explains that क्रमेण here means प्रतिलोमक्रमेण i. e. the wealth of the वानप्रस्थ is taken by the धर्मभ्रात्रेकतीर्थी, of the यति by a virtuous pupil, and of the ब्रह्मचारिन् by his teacher. A ब्रह्मचारिन् is of two kinds, नैष्ठिक (a perpetual student till his death) and उपकुर्वाण (a temporary student, who intends to marry at a later stage). The नैष्ठिक (from निष्ठा meaning 'end of life') is referred to by गौ. ध. सू. as 'आचार्याधीनत्वमान्तम् । गुरोः कर्मशेषेण जपेत् । गुर्वभावे तदपत्य वृत्तिः । तदभावे वृद्धे सब्रह्मचारिण्यमा वा। एवंवृत्तो ब्रह्मलोकमवाप्रोति जितेन्द्रियः।' (3. 5-9). धर्मश्राता—'भ्रातृत्वेन प्रतिपन्नः' accepted as a brother. आनु ...मदनः—the मदनरत्न says that in the verse of याज्ञ we must follow the natural order (and not the reverse order) as विष्णु says that the wealth of a वानप्रस्थ is taken by the teacher or pupil. In the verse of याज्ञ also आचार्य is mentioned first and corresponds with वानप्रस्थ that is mentioned first. The मदनपारिजात follows the मिता॰ 'अत्र क्रमशब्दः प्रतिलोमक्रमाभिप्रायः' (p. 676). अपरार्क explains that in the case of वानप्रस्थ, यति and ब्रह्मचारिन्, the teacher, virtuous pupil, धर्मभ्रातृ and एकतीर्थी take one after another 'पूर्वस्य पूर्वस्याभाव उत्तर उत्तरो गृह्णीयादित्यर्थः'. He explains धर्मभ्राता as समानाचार्यः and एकतीर्थी as 'one who holds the same philosophic views (as the deceased)' or 'who resides in the same sacred spot like Benares'. The परा. मा. gives both explanations viz. that of अपरार्क (about the four succeeding one after another) and of the मिता. स्मृतिच॰ follows अपरार्क. वीर॰ follows the मिता॰ and remarks 'मदनरत्नकारस्तु वानप्रस्थ-

धनमाचार्यो गृह्णीयाच्छिष्यो वेति विष्णुवचनं लिखित्वानुलोममेव ऋमं मत्वा वानप्रस्थ-धनमाचार्याभावे शिष्यो गृह्णीयादित्याह' (p. 675).

An objection is raised in the मिता॰, परा. मा. and other works as follows:—व. ध. सू. (17.52) says 'अनंशास्त्वा-श्रमान्तरगताः' (those that have taken to another order than that of the householder are not entitled to a share). So वानप्रस्थ, यति and नैष्ठिकब्रह्मचारी have no wealth. What is the necessity of laying down rules about their wealth? The reply is that the वानप्रस्थ is allowed to store food stuffs, fuel &c which will last him for a period. Similarly the यति is allowed to have clothes to cover his body and a library and sandals. These comprise the wealth spoken of here. "वानप्रस्थस्य तावत्-'अहो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा। अर्थस्य निचयं कुर्यात्कृतमाश्वयुजे त्यजेत् ॥' इति वचनाद्धनसंबन्धोस्त्येव । यतेरिप--'कौपीनाच्छादनार्थं वा वासोपि बिभृयाच सः। योगसंभारभेदांश्व गृह्णीयात्पादुके तथा॥' इत्यादिवचनाद् वस्त्रपुस्तक-संबन्धोस्त्येव । नैष्ठिकस्यापि शरीरयात्रार्थं वस्नादिसंबन्धोस्त्येवेति तद्विभागकथनं युक्तमेव।" मिता०.

Page 145, line 15—18. नील॰ says that who-ever takes the wealth of a person deceased (including the king) must perform the funeral rites for the deceased up to the tenth day (after death). In the श्राद्मम्यूख (p. 23 of the Benares edition of 1879) we read "जामात्रभावे स्त्रीहारी तदभावे धनहारी। यद्यपि तयोः क्रमबोधकमधशब्दादि नास्ति तथापि पाठकमादेव पूर्व स्त्रीहारी ततो धनहारी कार्ष्णोजिनिवाक्यात्। यश्चार्थहरः स पिण्डदायीति विष्ण्वापस्तम्बस्मरणाच। धनहारी यदि न करोति तदा राज्ञा कारणीयः सोपि सजातीयः। तदुक्तं मार्कण्डेयपुराणे-सर्वाभावे च नृपितः कारयेत्तस्य रिक्थतः। सजातीयैंनरैः सम्यग्दाहाद्याः सकलाः क्रियाः॥." The द्वैतनिर्णय of शंकरभद्द has a similar passage 'तदभावे स्त्रीहारी धनहारी च क्रमेण। स्त्रीहारी धनहारी च क्रयीत्पिण्डोदकिकयामिति कार्ष्णोजिनिवचनात्' and then विष्णु, आपस्तम्ब and the मार्कण्डेय are quoted.

Page 145, line 19—page 147, line 5. संसर्ग reunion. संस्थिन or संस्थ a re-united coparcener. विभक्तो...

उच्यते that man who being once separated dwells again through affection with his father, brother or paternal uncle is said to be re-united with him. According to the मिता॰ a re-union is possible with one's father, brother and uncle only and with no one else, as no one else is expressly mentioned in the text (वचन of बृहस्पति). 'विभक्तं धनं पुनर्मिश्रीकृतं संसृष्टं तदस्यास्तीति संसृष्टी । संसृष्टित्वं च न येन केनापीति किं तु पित्रा भात्रा पितृव्येण वा। यथाह बृहस्पतिः &c.' मिता॰. नील॰ does not approve of this. He says it is proper to say that the state of re-union is co-extensive with all those who participated in the division. And therefore the words (in बृहस्पति's text) 'father and others' are merely indicative (of a class) like the words अर्धमन्तर्वेदि &c. These words have been explained above (notes p. 191). The दायभाग and the स्मृतिच॰ hold the same opinion as the मिता॰, while the वि. र., वि. चि., वीर॰ hold the same opinion as that of नील॰. अन्यथा वाक्यभेदात्—if the interpretation of the मिता॰ be followed, the fault of वाक्यमेद would arise. For वाक्यमेद see above (notes p. 139). This text of बृहस्पति is intended to lay down the circumstances in which re-union takes place. But if the मिता. be followed, then this text also prescribes that re-union can take place only with three persons. That is, this one text will have to be regarded as laying down two rules (विधिs). As there is the same caserelation (expressed as यः विभक्तः एकत्र स्थितः स संसृष्टः) there can be no re-union of the sons of those brothers who separated. पुनविर्भागाविध up till a fresh partition. बुद्धिः intention or understanding. संस्थाः सह जीवन्तो &c.—occurs in विष्णुध. सू. (18.41). ज्यैष्ट्यं...विद्यते—this is explained by some as follows:—The words समस्तत्र विभागः स्यात् preclude an unequal division (such as उद्धार) and yet the text again says ज्येष्ट्यं...विद्यते. The object is to convey that no unequal division due to a person being the eldest is allowed, but that unequal division will be allowed if

at the time of re-union there was inequality in the wealth put into the common stock by each re-uniting member. अपरार्क, स्मृतिच॰, परा. मा., and वीर॰ (p. 676) hold this opinion. 'अनेन ज्येष्ट्यनिमित्तं विभागवैषम्यं निषिध्यते नान्यनिमित्तं, तेन संसर्गसमये तदीयं यावद्धनं संसृष्टं विभागसमये तदनुसारेणैव भागं लभते।' अपरार्क (p. 748); 'संसृष्टधनविभागे समभागविधानादेव सिद्धे ज्यैष्ट्यनिमित्तकभा-गप्रहणे पुनर्ज्येष्ट्यनिमित्तकवैषम्यनिषेधो बह्वल्पधनसंसर्गनिमित्तकभागवैषम्यानुज्ञानार्थः। तेन संसर्गसमये यदीयं यावत्संसृष्टं तदनुसारेण संसृष्ट्विभागवैषम्यं कल्पनीयम्।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 303). The view of नील॰ is that the words ज्येष्ट्यं...विद्यते merely repeat (in another form) what is prescribed in the words समस्तत्र विभागः स्यात् and therefore they are only an अनुवाद and that even if the wealth brought into the common stock at the time of re-union was unequal, still the division is equal. तेन... न्याय्यम्—when it is possible to base this text on popular usage, it is improper to assume a Vedic text opposed to it. If ज्येष्ठं...विद्यते were interpreted as some do, we shall have to assume a rule opposed to the one laying down equal division in those cases where at the time of re-union there was inequality in the wealth thrown together. But if the words ज्येष्टां...विद्यते were explained as an अनुवाद there is no necessity to assume an opposite text and popular usage is thereby followed. मनु himself declares 'आचारः परमो धर्मः' मनुस्मृति I. 108; so also the मिता॰ quotes the verse 'अखर्ग्य लोकविद्विष्टं धर्म्यमप्या-चरेन तु' (on याज्ञ॰ II. 117). The s'āstra of judicial administration is based upon usage like the science of grammar. Compare what the महाभाष्य says on सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे (vol. I. p. 7 Kielhorn) 'कथं पुनर्ज्ञायते सिद्धः शब्दार्थः संबन्धश्चेति । लोकतः । यह्नोकेर्थमुपादाय शब्दान् प्रयुक्तते नैषां निर्वृत्तौ यह्नं कुर्वन्ति । ये पुनः कार्या भावा निर्वृत्तौ तावत्तेषां यत्नः कियते तद्यथा घटेन कार्य करिष्यन् कुम्भकारकुलं गत्वाह कुरु घटं कार्यमनेन करिष्यामीति। न तद्वच्छब्दान् प्रयोज्यमाणो वैयाकरणकुलं गलाह कुरु शब्दान् प्रयोक्ष्ये। तावत्येवार्थमर्थमुपादाय शब्दान् प्रयुक्षते ।'. संस्रष्टिन....शिनः—नील॰ quotes the opinion

of the मदनरत which is as follows:—from व. ध. सू. (17. 51) 'येन चैषां खयमुपार्जितं द्यंशमेव हरेत्' it follows that the acquirer is entitled to two shares; so it may be argued that there was no necessity to declare expressly 'तस्य दातव्यो द्वयंशः' in the text of बृहस्पति. But the explanation is that the acquirer gets two shares when there is a partition without re-union, provided the acquirer obtained wealth without detriment to the paternal estate, but in a partition among re-united members the acquirer gets two shares though he may acquire property at the cost of the re-united wealth. Therefore this verse of बृहस्पति has a special purpose (and does not merely re-iterate what we know from व. ध. सू.). It will be noticed that the मदनरत starts with a proposition that is not acceptable to नील॰ himself. नील॰ has already said 'पितृद्रव्यविरोधेप्यर्जकस्यां-शद्वयमस्त्येव । येन...हरेदिति वसिष्ठोक्तेः ।'; while the मदनरत्न says 'असं-सृष्टविभागे पितृद्रव्याविरोधेनैवार्जने भागद्वयम्.' The स्मृतिच॰, परा. मा. and वीर॰ explain this verse differently and say that it lays down that even if a man acquires wealth with his own efforts after re-union without detriment to the re-united wealth, all the members get one share therein and he gets only two shares (i. e. the acquirer does not retain the whole as his self-acquisition as he would do in case of partition between undivided coparceners). 'संसष्टद्रव्यानुपरी-धेनार्जितेपि विभाज्यत्वविधानार्थमेतत् ।' स्मृतिच॰ (ब्य. p. 303); 'एतत्संसृ-ष्टद्रव्यानुपरोघेनार्जितेपि विभाज्यत्वप्राप्त्यर्थम् ।' परा. मा.; 'संसृष्टिविभागेप्यविभक्त-विभागवत् संसृष्टद्रव्याविरोधेन विद्यादिलब्धस्याविभाज्यत्वं तु तुल्यमेव प्राप्तमपवदति बृहस्पतिः संसृष्टिनां तु &c' वीर॰ (p. 676).

Page 147, line 6—page 152, line 12. The verse संस्कृतिक्तु follows after the three verses in याज्ञ II. 135–137 (पत्नी दुहितरक्षेव...तीर्थिनः). The word तु shows that in this verse याज्ञ states something different from what precedes, as the मिता remarks 'इदानीं स्वर्धातस्यापुत्रस्य पत्न्यादयो 34 [Notes on Vyavahāramayūkha]

धनभाज इत्यस्यापवादमाह संसृष्टिनस्तु संसृष्टी &c'. नील॰ says that from this fact (viz. that संस्थिनस्तु संस्थी is an exception to पत्नी दुहितरश्रेव &c.) it follows that what determines the right to take the wealth of one re-united is not the relation of being a wife, but that it is the fact of being re-united (with the deceased) that determines the right. For further information as to अवच्छेदक vide Cowell's note (p. 26) to his translation of the न्यायकुसुमाञ्जलि. अपवादस्य... नियमात्—because the general rule is that an exception has the same province as the rule to which it is an exception. पूर्वोक्त...षङ्गाच—in याज्ञ॰ II. 136 we have the words स्वर्गातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः. After this comes the verse वानप्रस्थयति &c., and then we have the exception संस्थिनस्तु संस्थी. Therefore it follows that the two words 'of one dead' and 'of one who is sonless' are to be transferred over as connected with the exception also. एतदपि—the verse संस्थिनस्तु संस्थी. According to the मिता॰, this verse applies to a re-united member who dies without leaving a son, grand-son or great-grand-son and prescribes that the wealth of such a deceased re-united member is taken by another re-united member alone, although a near (sapinda) of the deceased like the wife is in existence, though not re-united with the deceased. 'पुत्राभावे संसृष्ट्येवापहरेत् गृह्णीयात् न पह्यादिः' मिता०. तचिन्त्यम्—नील० does not approve of this interpretation of the मिता. तेन... भावात् when it is possible to explain a text ( without having resort to अनुषद्ध), there is no authority for understanding an अनुषद्ग. अनुषद्ग is a technical term in the पूर्वमीमांसा. It means 'supplying a word or words in one sentence from another'. 'अनुषङ्गो वाक्यसमाप्तिः सर्वेषु तुल्ययोगित्वात्' पू. मी. सू. II. 1. 48. There is a श्रुति passage 'या ते अमेयःशया तन्वीर्षेष्ठा गहरेष्ठोप्रं वचो अपावधीत्त्वेषं वचो अपावधीत् स्वाहा। या ते अमे रजःशया...या ते अमे हरिशया।' वाज. सं. V. 8; the same occurs in तै. सं I. 2. 11.

2 (where the readings are अयाशया, रजाशया and हराशया; vide शतपथना. 3.4.4.23-25 for explanation and आप. श्री. सू. 11. 3. 12). Here as regards the two texts 'या ते अमे रजाशया' and 'या ते अमे हराशया,' a doubt arises whether in them we have to supply some words from ordinary speech or whether the words from 'तन्वेषिष्ठा' in the first part of the passage are to be understood in the two texts. The सिद्धान्त is that the words from तनूर्विषष्ठा are to be understood in the two texts. The शास्त्रदीपिका says 'पुनः पुनर-समाम्नातोप्ययं शेषः सर्वार्थेनैवाम्नात इति युक्तमङ्गीकर्तुम् । एवं वेदसमर्पितेन शेषेण सर्वेषां नैराकाङ्क्ष्यसिद्धेः निष्प्रमाणको लौकिकोध्याहारः । शक्नोति चायं सर्वैः संबद्धम् । प्रथमेन हि संबद्धो द्वितीयस्याप्याकाङ्कावेलायां बुद्धौ विपरिवर्तमानस्तेनापि संबध्यते। तत्संबन्धाच विपरिवृत्त्यभङ्गात्तृतीयेनापि संबन्धसिद्धिः । तुल्यो ह्यस्य सर्वेयोगः कारणाविशेषात् । एतावच शब्दानामन्वये कारणमाकाङ्का संनिधियोग्यत्वं च न त्वनन्तरसमाम्नानम्।'. समान...षयतया when it is said that a rule and its exception have the same province, it is not necessary that the sameness of scope should be complete in every respect; it will do if in some respects they have the same scope. In the present case both the rule (in पन्नी दहितरश्रेव ) and the exception (in संस्रष्टिनस्तु संस्रष्टी) have the same scope in so far as both relate to (the right of succession among) the sapinclas of the deceased. It is not necessary to understand अपुत्रस्य also in the words संस्थिनस्तु संस्थी (from the words in the rule about पन्नी &c). अपुत्रस्येति...न लभ्येति चेत्—One may object that if the word अपुत्रस्य is not to be understood as extended to the verse संस्थिनस्तु &c, then the word स्वर्गतस्य also (which occurs together with अपुत्रस्य in याज्ञ॰ II. 136) cannot be understood in the verse (संस्थिनस्त &c) and the result would be that that verse cannot refer to a re-united member who is deceased. That verse, according to all, refers to one dead. The reply is that it is not necessary to fall back upon यातः (II. 136) to understand the words

संस्थिनस्तु &c. The verse of मनु (9.211) to be cited below contains a reference to one dying and so this text (संस्रिधनस्तु &c) can be connected with that. अनुषक्ते...प्रवृत्ते:— If अपुत्रस्य is to be understood in the verse संस्थिनस्तु, then the result would be that, of two sons or a son and a grandson one of whom is re-united with the father and the other is not, both will be entitled to the same share (on their father's death, though one is re-united and the other is not), since in that case (if अपुत्रस्य be understood) this verse can have no application to a deceased re-united member who dies leaving sons. This result (viz. that a son re-united and one not re-united with the father both share equally their father's wealth) would be opposed to popular usage (व्यवहार) which is the basis of the authority of the science of law and judicial administration. नन्वनु... परिहरिष्यमाणत्वात्—An objection is raised against the view ( of नील॰ ) that the word अपुत्रस्य is not to be understood as extending to the verse संस्थिनस्तु. In that case, this verse applies also to one who dies leaving a son and then the result will be that in a competition (समवाये) between a son who is not re-united (with his deceased father) and a brother who is re-united, the brother alone will take the estate and not the son. The reply is that this objection will be answered while explaining the latter half of this verse (viz. the words दद्याद्प...मृतस्य च). नील॰ construes the words संस्थिन...सोदरः as yielding two propositions; (1) the wealth of one dying re-united is taken by the surviving re-united member or members; (2) if there is a competition between two re-united members, one of whom is a full brother and the other a half brother, then the re-united full brother takes the property of the deceased re-united member. The words सोदरस्य तु सोदरः are an exception to the rule in संस्रष्टिनस्तु संस्रष्टी

and these latter words are to be understood as extended to the clause सोदरस्य &c, the sentence being संस्रष्टिनः सोदरस्य (मृतस्य) संसष्टी सोदरः गुह्णीयात्. The latter half दद्या...मृतस्य च is an independent sentence. नील॰ refers it to a case where, when a re-united member died, his wife was pregnant but there were no visible signs and therefore his estate was divided by the surviving re-united members. In such a case if a son is born, the surviving re-united members (such as the paternal uncle of the posthumous son) should hand over to the posthumous son the share of the deceased re-united member. But if no such son is born then he (the surviving re-united member) should take it himself. अत्र...त्पन्नत्वम् Here the mere fact of being a son determines the right to take the share of the deceased father and not the fact of being born after partition (by the surviving re-united members). To suppose the latter as the determining factor serves no purpose, there is cumbrousness (in that supposition) and it would lead to the result that if a son were born to a re-united member in a distant country even before partition, but that fact was not known to the surviving members, the son would not be entitled to share his father's wealth. Therefore a son, though not re-united with his father and born before partition between the re-united members, will be entitled to receive his father's share from his paternal uncle and others, though re-united with the deceased father.

It will be noticed that नील॰ differs from the interpretation the मिता॰ places on this verse. The मिता॰ understands the words अपुत्रस्य as extended to the verse संस्थिनस्तु from the preceding verse (II. 136), while नील॰ does not accept this. The मिता॰ connects the clauses संस्थिनस्तु संस्थी and सोदरस्य तु सोदरः with the latter half, so

that the construction is संस्रष्टिनः मृतस्य अंशं संस्रष्टी (विभागकाले अविज्ञातगर्भायां भायीयां पश्चात्) जातस्य (संसृष्टिमरणानन्तरं जाताय तत्पुत्राय) दद्यात्, (पुत्राभावे) संसृष्टी अपहरेत्; संसृष्टिनः सोद्रस्य मृतस्य अंशं संसृष्टी सोदरः (विभाग...भार्यायां पश्चात्) जातस्य दद्यात् (अन्यथा पुत्राभावे) अपहरेत्. From this latter the मिता॰ draws by implication another rule 'एवं च सोदरासोदरसंसर्गे सोदरसंसृष्टिनो धनं सोदर एव संसृष्टी गृह्णाति न मिन्नोदरः संसृष्ट्यपीति पूर्वोक्तस्यापवादः ।'. The मयूख on the other hand takes संस्थिनस्तु...च as containing three distinct clauses. The construction according to him is संस्थिनः मृतस्य धनं संस्रष्टी गृह्णीयात् (this does not apply only to the case where the deceased संस्थी died sonless, but applies to every case, whether he died sonless or not); संस्थिनः सोदरस्य मृतस्य धनं सोदरः संसृष्टी (एव) गृह्वीयात् (न तु असोदरः संसृष्ट्यपि); मृतस्य संसृष्टिनो धनं (द्रव्यविभागकाले अस्पष्टगर्भायां भार्यायां पश्चात्) जातस्य पुत्रस्य (तथा विभागात् पूर्वमिप जातस्य पुत्रस्य असंसृष्टस्य अपि) संसृष्टो (अन्यः सर्वोपि) पितृब्यादिः दद्यात् (पुत्राभावे) स्वयं अपहरेत्. The result of the first proposition of the मयुख is that if a man has several sons, whom he separated during his life-time and with some of whom he re-united and then died, the re-united sons will be entitled to share their father's estate and not those who were not re-united. The मिता॰ contains no express rule on such a point; similarly the मिता॰ contains no rule as to a case where a son exists who is separated from the father and there is re-union between the father and his brothers &c and then the father dies. The मयुख makes it clear that the son succeeds though not re-united to the exclusion of the father's brothers, though re-united. असंसृष्टिसोदर...धनप्रहणमाह—this proposition is contained in the latter half of the verse quoted. अन्योदर्यस्तु...हरेत्—add the word असंस्छी from the latter half to the words नान्योदर्यो... हरेत्. The meaning is 'one reunited, though born of another womb, takes (the wealth of the deceased re-united member); one who is born of a

different womb, if not re-united, does not take it'. मिता॰ construes these words as applying to brothers. The idea is 'out of two half brothers, of whom one was re-united and the other not re-united (with the deceased brother), the re-united half brother takes the whole to the exclusion of the half brother not re-united.' 'अन्योदर्यः सापत्नो भ्राता संसृष्टी धनं हरेत् न पुनः अन्योदर्यः धनं हरेदसंसृष्टी । अनेनान्वय-व्यतिरेकाभ्यामन्योदर्यस्य संसृष्टित्वं धनप्रहणे कारणमुक्तं भवति। असंसृष्टीत्येतदुत्तरेणापि संबध्यते।' मिता॰. The मयूख remarks that अन्योदर्य and अन्यमातृज are not restricted to brothers only, but these words refer to a paternal uncle and others also, because the etymological meaning (योग) of the two words equally applies to a brother, paternal uncle and others. A paternal uncle also is born of a mother different from that of the deceased re-united coparcener. अन्यथा...भावात्—We saw above that re-union took place with the father, brother or paternal uncle or others (according to the व्य. म.). Some rule must be laid down for governing the right of succession to a deceased re-united member, when he has some paternal uncles with whom he re-united and other paternal uncles with whom he did not. As among half brothers, re-union is made a ground of preference, the same rule should apply to others like the paternal uncle. Otherwise (i. e. if re-union were not a ground of preference) the paternal uncle stands to gain nothing by re-union and the rule about re-union with paternal uncle would be without any use or purpose. संसृष्टि...भावात्—as there is no other result produced or brought about by being a re-united member. असंस्थापीति...न्वेति—the word असंस्थी is to be understood as connected with the preceding clause (नान्यो... हरेत्) and also with the succeeding one (असंस...दद्यात्). देहलीदीपवत्—like a lamp on a threshold (which casts light both inside the house and also outside

the house or which lights two rooms at the same time). This is a maxim similar to that of काकाक्षिगोलकन्याय which occurs above (p. 135). Compare the भाष्य of शबर on पू. मी. सू. XII. 1. 3 'यथा प्रासादे कृतः प्रदीपः संनिधानाद्राजमार्गेप्युपकरोति ।'. Compare मद. पा. (p. 678) 'असंसृष्ट्यपीत्यनेन वाक्येनैतदुक्तं भवति। सापमभातुः संसृष्टित्वमेव धनग्रहणे हेतुरिति। असंसृष्टीत्येतत्पदं काकाक्षिवदुभयत्रान्वेति।'. The word संस्थ is used in a double sense i.e. to convey one who is related by being born of the same mother or one who is united so far as wealth (इब्ब) is concerned. संसद, therefore, means 'a full brother' and also 'one re-united'. The word अपि is to be understood after संस्ष्ट (when it means 're-united') and एव is to be understood after •मातृजः. Therefore the construction is असंसृष्टी अपि च संसष्टः (सोदरः) मृतस्य संस्रष्टिनः (धनं) आदद्यात्; संसृष्टः (द्रव्यसंसर्गवान्) अपि अन्यमातृजः (एव) न (आद्यात्). This explanation of the half verse given by नील is the same as that of the मिता. "अतश्रासंस्रष्ट्यपि संस्रष्टिनो धनमाददीत । कोसावित्यत आह । संस्रष्ट इति । संस्रष्ट एकोदरसंसृष्टः सोदर इति यावत् । अनेनासंसृष्टस्यापि सोदरस्य धनप्रहणे सोदरत्वं कारणमुक्तम् । संसष्ट इत्युत्तरेणापि संबध्यते । तत्र च संसष्टः संसष्टीत्यर्थः । बान्यमातृजः। अत्रैवशब्दाहारेण व्याख्यानं कार्यम्। संसुष्ट्यप्यन्यमातृज एव संसृष्टिनो धनं नाददीतेति । एवं च 'असंसृष्ट्यपि चादद्यात्' इत्यपिशब्दश्रवणात् 'संसृष्टो नान्यमातृजः' एवेत्यवधारणनिषेधाचासंसृष्टसोदरस्य संसृष्टभिन्नोदरस्य च विभज्य प्रहणं कर्तव्यमित्युक्तं भवति । द्वयोरपि धनप्रहणकारणस्यैकैकस्य सद्भावात् ।" मिता०. If there is a full brother not re-united (with the deceased) and also a person re-united with the deceased, though born of a different mother, then both share the wealth of the deceased, as each has one circumstance in his favour, viz. being of full blood in the case of the full brother not re-united and the fact of re-union in the case of the other. तदेते वाक्यार्थाः—नील॰ here summarises the result of his discussion on the verse अन्योदर्यस्तु...मातृजः.

अन्वयम्यतिरेकान्याम्—by presence and absence. Wherever there is संसर्ग (re-union), those re-united take the wealth

of the deceased member (in case all competing persons are born of a different mother). This is अन्वय. Where there is संसर्ग, those who are not re-united do not take the wealth of the deceased. This is व्यतिरेक. नील extends the last of his rules to the case where the heirs are the son of a full brother not re-united and the son of a re-united member, though the latter was born of a different mother. They take equally. नील॰ supports his interpretation of the words 'असंस्थापि...मातृजः' by reference to मनु. The मिता॰ does the same. The two verses are explained by the मिता॰ 'येषां भ्रातृणां संस्रष्टिनां मध्ये ज्येष्टः कनिष्टो मध्यमो वांशप्रदानतोंशप्रदाने सार्वविभक्तिकस्तिसः विभागकाले इति यावत्। हीयेत खांशाद् भ्रश्येत आश्रमान्तरपरिप्रहेण ब्रह्महत्यादिना वा म्रियेत वा तस्य भागो न छप्यते। अतः पृथगुद्धरणीयो न संसृष्टिन एव गृह्णीयुरित्यर्थः । तस्योद्धृतस्य विनियोगमाह । सोदर्या विभजेयुस्तमिति । तमुद्धृतं भागं सोदर्याः सहोदरा असंस्रष्टा अपि समेला देशान्तरगता अपि समागम्य सहिताः संभूय समं न न्यूनाधिकभावेन ये च भ्रातरो भिन्नोदराः संस्रष्टास्ते च सनाभयो भगिन्यश्व समं विभजेयुः । समं विभज्य यह्रीयुरिति स्पष्टोर्थः।'.

हीयेतांशब्दानतः—As to the circumstances on account of which a man became disqualified to take wealth, see below under the section on अनंशाः. The word सोदर्गः is to be connected with श्रातरः and संस्थाः refers to half brothers according to the मिता॰ and according to नील॰ to all those who, like the wife, father, half brother or uncle, are re-united, but are born of a different mother. भिनन्यश्व सनाभयः—full sisters. 'सनाभयः सोदराः ताश्वाप्रदत्ताः प्रदत्ताः पुनः पतिगोत्र-मासादयन्तीति प्रकाशः' वि. र. p. 601. This verse is variously explained. कुलूक (differing from नील॰ to some extent) remarks 'एतच पुत्रपत्नीपितृमात्रभावे द्रष्टयम् ।'. अपरार्क (p. 749) explains 'तं भागं सोदरा यदि संस्थिनस्तदा त एव गृह्वीयुः। नासंस्थिनः सोदर्गा अपि। संस्थिनां सोदराणामभावे सर्वे सोदराः समेख मिलित्वा सहिताः समं... विभित्तरम् । सोदराणामभावे मिगन्यः सनाभयः सोदर्गा विभित्तरि शेषः। तासामप्यभावेन्योदर्गा भिगन्यो श्रातरश्च ।'. The स्मृतिच० condemns this

interpretation 'तदेतदनेकाध्याहारकरणादत्यन्तासमञ्जसत्वाच उपेक्षणीयम् ।' (व्य. p. 304). The two verses 'येषां...सनाभयः' are attributed to बृहस्पति by अपरार्क (p. 748).

As regards the verses of याज्ञ there is great divergence of views among the commentators and the writers of digests. अपरार्क says ''अतश्च संसृष्टिनोपि यदि पत्थादयः सन्ति तदा पत्नी दुहितर इत्ययमेव क्रमः। यत्र भ्रातृणां रिक्थमाहित्वे प्राप्ते संसृष्टिसोदरत्व-संभवे तद्विशिष्टस्यैव भ्रातुर्धनभाक्त्वं नियम्यते । भगिन्याः सोदरभ्रात्रभावेधिकारिता मन्तव्या । अन्यथा 'तस्मानिरिन्द्रियाः स्त्रियोऽदायादाः' इति श्रुतिविरोधः स्यादिति । उक्तमेतत्संसृष्टिनो मृतकस्यांशं सोद्यः संसृष्टी हरेदिति । एतदेव व्यतिरेकतः स्पष्टियतुमाह । अन्योदर्यस्तु...हरेत् ।...यदा पुनरन्योदर्यः संसृष्टी न सोदरश्चेत्तदा कोंशहर इत्यपेक्षायामाह—असंसुष्ट्यपि...मातृजः । सोदर्यो यद्यप्यसंसुष्टी तथापि स एवाददाति न पुनरन्योद्र्यः संसृष्ट्यपि । अन्योद्र्यस्य संसृष्टित्वं विशेषणमसंसृष्ट्य-पीलपिशब्दाद्रम्यते।". अपरार्क explains that the full brother, though not re-united, takes to the exclusion of a half brother or others born of a different mother, though re-united. The स्मृतिच॰ follows अपरार्क 'यत्र त्वसंसृष्टाः सर्वे सोदरा भिन्नोदरास्तु संस्रष्टास्तत्र सोदरा एवासंस्रष्टा अपि तस्य धनं विभजेरन् न तु भिन्नोदराः संसृष्टाः । असंसृष्ट्यपि चाद्या...मातृज इति याज्ञवल्क्यस्मरणात् । असंसृष्ट्यपीत्यपि-शब्दाद्न्यमातृजस्य संसृष्टित्वविशिष्टस्यादानप्रतिषेधो गम्यते।'. The स्मृतिच॰ criticizes the explanation of the words असंस्रष्ट्यपि...मातृजः given by the मिता॰ 'तदेतदेव व्याख्यातृभ्यस्तेभ्य एव रोचते। न पुनः प्रतिवक्तभ्यो वचनतोत्यन्ताप्रतीतस्यैव खप्रज्ञाबलाद्वचनार्थत्वाङ्गीकरणात् ।'. It must be admitted that the meaning ascribed to the words by the मिता is extremely strained and that the interpretation of अपरार्क is more natural. मेधातिथि read नान्योदर्यधनं हरेत् (vide मनु 9. 212). वि. र. (p. 601) notices that कल्पतरु read नान्योदर्यधनं हरेत् and remarks that the meaning even with that reading is the same (as the मिता॰ gives). वि. चि. remarks (p. 159) 'नान्योदर्यो धनं हरेदिति पाठस्तु सुगमः' and follows the मिता॰. The वीर॰ (p. 678) follows the interpretation of the maio and criticizes the explanations of याज्ञवल्क्य's verse given by श्रीकर, श्रूलपाणि, स्मृतिचिन्द्रका, दायतत्त्व.

The दायभाग gives the same explanation of अन्योदर्य...मातृजः as the मिताक्षरा. श्रीकरमिश्र applying the rule contained in पू. मी. सू. VII. 3. 19-25 held that when there was a competition between the full brother not re-united and the half brother re-united, the full brother, though not re-united, took the estate to the exclusion of the re-united half brother. Vide दायभाग pp. 299-316. 'अन्योदर्यस्तु संसृष्टीत्य-स्यायमर्थः। अन्योदर्यस्तु संसृष्टी यः स नान्योदर्यधनं हरेत् किं त्वसंसृष्ट्यपि सोदरपदानुषङ्गात्सोदर एव गृह्णीयात् संसृष्टोपि नान्यमातृजो गृह्णीयादिति व्याख्यानं तदपि न। पूर्वार्धे एकस्यान्योदर्यपदस्य पुनरुक्तत्वात्। तथोत्तरार्धेपि नान्यमातृज इत्यस्यानर्थक्यापत्तेः । अपिशब्दस्य चैवकारार्थेऽवर्णनात् ।' दाय॰ (p. 315). The स्मृतिच॰ proposes to take the words of मनु (9.211-212) laying down an equal division among re-united and unre-united members as applying to a case where there is both immovable and movable property and holds that the words of याज्ञ apply only to those cases where there is either immovable property or movable property. 'तस्मादत्र मनुयाज्ञवल्क्यवचनयोर्यथाप्रतीयमानार्थयोर्विषयव्यवस्थयवाविरोधो वाच्यः। न पुनरथेंक्याभिधानवशादिति सैवोच्यते । मनुवचनं तावत्स्थावरतदितरधनसद्भाव-विषयम् । प्रजापतिना तत्रैव संसृष्टासंसृष्टानां विभज्य प्रहणाभिधानात् । एवं च पारिशेष्यात्केवलस्थावरसद्भावविषये केवलस्थावरेतरद्रव्यसद्भावविषये वा याज्ञवल्क्य-वचनं द्रष्टव्यम् ।' स्मृतिच॰ (ब्य. p. 305).

अन्तर्धनं concealable wealth. नील explains that concealable wealth (like gold and silver) is taken by the re-united member though born of a different mother; houses and lands are taken by full brothers and cattle, horses &c. are to be divided equally by both full and half brothers. The मदनरत says that a re-united half brother should take also cattle and horses &c. नील remarks that this is not borne out by the text (of प्रजापति). That text is silent as to cattle and horses. अन्तर्धन ... चिन्द्रकायाम्—The स्मृतिच says that the full brother alone, though not re-united, takes when

what is left (by the dying member) is either concealable wealth, or land or cattle. नील॰ remarks against this that the authority for this is questionable. But the printed editions of the स्मृतिच॰ do not contain the view attributed to it by नील॰. 'संस्रष्टानां भिन्नोदरभ्रातृणां यथांशतो गूढधनं जङ्गमं च द्विपदादिरूपं भवेत्। असंसृष्टाः सोदरभ्रातृभगिन्यस्तु गृहं क्षेत्रं यथांशतो गृह्णीयुरित्यर्थः ।' स्मृतिच॰ (ब्य. p. 305). But the वीर॰ (p. 682) attributes the same view to स्मृतिच॰ as नील॰ does 'तस्मात्केवल-स्थावरसद्भावे केवलजङ्गमसद्भावे च योगीश्वरवचनादसंसृष्टोपि सोदरस्तद् गृह्णीयात्र तु संसृष्टोपि भिन्नोदरः। उभयविधधनसद्भावे तु प्रजापतिवचनोक्तव्यवस्थया।'. संसृष्टिनि प्रेते...भाक्—On this हरदत्त comments 'अनपल्यस्येति वर्तते । संसृष्टीत्यनपत्ये (संसृष्टिन्यनपत्ये?) प्रेते तस्य रिक्थं संसृष्टी भजेत् । तत्रापि सोद्र्यणासोद्र्यण च संस्रष्टे सोद्र्या भजेत् । सोद्रस्य तु सोद्र इति याज्ञवल्क्य-दर्शनात् ।'. संस्रष्टी...भागिनौ—those, who have again (after separating) re-united through affection, are entitled to inherit to each other. अत्राय...र्थ:—this is the sense extracted (from the above discussion). संसृष्ट...समवाये when the question is who out of sons and others reunited (with the deceased) is entitled to take. तत्राप्यादी... मदनः—नीलकण्ठ's own opinion would be opposed to this as he prefers the father to the mother. असंसष्ट...विभज्येव when there is a competition between the (full) brother not re-united and paternal uncle, half brother and others that are re-united, they (take and) equally divide among themselves the wealth of the deceased. If there is only a re-united wife (and no one else re-united) she alone takes; but when there are males re-united and also the wife, then the former alone take and not the wife (though re-united). आतृणामप्रजा:—the first two verses are ascribed to शङ्क in the मद. पा. (p. 680) and all to श्रह्म in the वि. चि., वि.र. These verses declare that if one out of several brothers dies sonless or becomes an ascetic, the remaining brothers should divide his wealth among themselves (except the स्रीधन of his wife)

and should maintain his wives (if chaste) till their death and his unmarried daughter till her marriage. These verses are relied upon by नील॰ for the proposition that the wife is excluded as regards inheritance by others re-united (with the deceased). Though the text employs the word आतृणां, still that is only illustrative; the same rule applies when the re-united members are uncles, father &c. These latter also would exclude the wife. The reason is that the topic of discussion opens with the re-united members in general (and not with brothers only). The verse preceding the three is 'संसृष्टानां तु यो भागस्तेषामेव स इष्यते । अनपत्योंशभाग्योपि निर्बीजेष्वितरा-नियात् ॥' नारद (दायभागप्र॰ 24). Therefore from this opening verse (प्रक्रम) we come to know that re-united members are the agents in making a division on the death or entrance into an ascetic order (of one of them) and therefore it follows that the word श्रातृणां is only indicative (of others who are re-united) and is not to be taken literally. It may be urged that the verse संस्थानां...नियात् declares that surviving re-united members are entitled to share the estate of one dying sonless and that, if the verse भ्रातृणां...विभजेरन् lays down the same proposition (viz. that re-united brothers divide the wealth of one of them dying sonless), then the latter verse is superfluous. The reply is that the latter verse declares that the स्त्रीधन of the wife of the coparcener dying sonless is not liable to partition and the next verse lays down that the wives are only entitled to maintenance. नील॰ supports his view that the word आतृणां is not literally intended but is indicative of a larger group by reference to a पूर्वमीमांसान्याय. 'यस्य हविर्निरुप्तं पुरस्ताचन्द्रमा अभ्युदेति स त्रेधा तण्डुलान् विभजेद्ये मध्यमाः स्युस्तानप्तये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेत्। ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधंश्वरुम्। ये क्षोदिष्ठास्तान् विष्णवे शिपिविष्टाय शृते

चरुम्।' तै. सं. II. 5. 5. 1-2. This text refers to a case where a man thinking a particular day to be अमावास्या through miscalculation or through being misled by clouds sets about the दर्शेष्टि and after he has made the preliminary preparations by setting apart some husked rice, the moon rises (it being really the 14th day of the dark half). This text lays down certain expiatory rites by way of प्रायिश्वत in such a case. He is to divide the rice into three classes. From those grains of rice that are of middling size he is to prepare a cake on eight potsherds to be offered to Agni, the giver; from those that are the largest he is to prepare a pap in curds for Indra Pradūtri and from the smallest he is to prepare a pap in boiled fresh milk for Vishņu S'ipivishta. There is a similar passage in the शतपथन्नाह्मण  $XI.\ 1.\ 4.\ 1-2$  तद्वैके दृष्ट्वोपवसन्ति श्वो नोदेतेत्यभ्रस्य वा हेतोरनिर्ज्ञाय वाथातो-पवसन्त्यथैनमुताभ्युदेति स यद्यगृहीतं हविरभ्युदियात्प्रज्ञातमेव तदेषैव व्रतचर्या यत्पूर्वेद्युर्दुग्धं दिध हिवरातञ्चनं तत्कुर्वन्ति प्रतिमुञ्चन्ति वत्सांस्तान्पुनरपाकुर्वन्ति । तानपराहे पर्णशाखयापाकरोति । तद्यथैवादः प्रज्ञातमामावास्यं हविरेवमेव तद्यद्यु व्रतचर्यां वा नोदाशंसेत गृहीतं चा हविरभ्युदियात् इतरथो तर्हि कुर्यादेतानेव तण्डुलान् सुफलीकृतान् कृत्वा येणीयांसस्तानमये दात्रेष्टाकपालं पुरोडाशं श्रपयति। अथ यत्पूर्वेद्युर्दुग्धं दिध तदिन्द्राय प्रदात्रेथ तदानीं दुग्धे विष्णवे शिपिविष्टायै-तांस्तण्डुलाञ् छते चरं श्रपयति।'. On the text of the तै. सं. a doubt arises as follows:—निर्वाप means 'देवतार्थेन पृथक्ररणं निर्वापः'; vide रद्रदत्त on आप. थ्री. सू. I. 17. 10. The अध्वर्य places a handful of grains of rice in the अमिहोत्रहवणी and then throws the grains on to a शूर्प with the अग्निहोत्रहवणी; this is called निर्वाप. In the above passage we are told that a certain प्रायिश्वत is to be performed when the moon rises after a man has gone so far as to make a निर्वाप. The question is whether the expiatory rites prescribed are to be performed if the moon rises after the निर्वाप or if they are to be performed even when there is no निर्वाप but

preparations for दर्शिष्ट are made at an improper time. The पूर्वपक्ष is that, as the rites occur in the text only after the words हविनिरुप्तं, we must strictly adhere to that condition and so there should be no performance of the expiatory rites when there is no हविनिवाप, even though preparations for दर्शेष्ट were made at an improper time. The सिद्धान्त is that इविनिर्वाप is mere indicative, that the rites are also to be performed when the moon rises after preparations are made for द्शेष्टि, although matters may not have gone so far as निर्वाप. The reason is that in another text (the शतपथन्नाह्मण quoted above) the section dealing with these expiatory rites opens with the words अगृहीतं हविरभि उदियात् (if the moon rises even before the material for the हावे: is taken out). Therefore the words हविनिंह सं are not literally intended in the तै. सं. This topic is discussed in पू. मी. सू. VI. 5. 12-15. 'निरुप्ते स्यात्तत्संयोगात्' पू. मी. स्. VI. 5. 12 (भाष्य । किं यदि निरुप्तेभ्युदयोवगम्यते तदाभ्युदितेष्टिः, उत अनिरुप्तेपि, इति । किं प्राप्तम् । निरुप्तेवगतेभ्युदयेष्टिः स्यात् । कुतः तत्संयोगो हि भवति यस्य हविर्निरुप्तमिति। तस्मादनिरुप्ते नैतद्विधानमिति।); 'प्रकृते वा प्रापणा त्रिमित्तस्य ।' पू. मी. सू. VI. 5. 13 (वाशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । अकाले तन्त्रप्रवृत्तिमात्रे स्यात् एतद्विधानं, प्राप्तं हि तावत्यव निमित्तं, यस्य हविः... अभ्युदेतीति । हविर्प्रहणं लक्षणत्वेन यस्य हविः...अभ्युदेति इति । हविर्लक्षित उदयो निमित्तं प्रवृत्तं हविर्रक्षयति नोदासीनम् । तस्माद्धविरभ्युदेति इत्युच्यमाने प्रवृत्तं हविरभ्युदेतीति गम्यते । नहि तत् निरुप्तमित्येतेन शक्यं विशेषयितुम्, भिद्येत हि तदा वाक्यम् । यस्य हविर्निहप्तं न अनिहप्तं—इत्येवमपेक्ष्यमाणे हविः अभ्यदेतीति न शक्यते विधातुम् । तस्मात् अनिरुप्तेपि इष्टिरिति ); 'लक्षणमात्र-मितरत्।' पू. मी. सू. VI. 5. 14 (अथ यदुक्तं निरुप्तसंयोगो भवति यस्य हविर्निरुप्तमिति। कसिंश्वित्पदार्थे तस्य प्रवृत्ते इत्यर्थः।). Compare का. श्रो. स्. 25. 4. 37-40 for a discussion of the same topic. See also आप. श्री. सू. 9. 4. 6 and 12 'यस्य हिवर्निरुप्तं पुरस्ताचन्द्रमा अभ्युदे-तीत्युक्तम् । यस्यागृहीतं हविरभ्युदियाद् व्रतचर्यां वा नोदाशंसीत स त्रेधा तण्डुलानिति पूर्ववत् ।'. Most MSS. and editions read हिवरभिन्न उदियात्, but that is manifestly wrong as the above discussion will show.

शङ्कः खर्यातस्य &c—The मिता॰ remarks that this passage of शक्क refers to the wealth of one re-united. The मदनरन agreeing with the स्मृतिच॰ (except as to father and mother) says that this text lays down a special order of succession (differing from that in पत्नी दुहितरश्चेव) when one, who was re-united with his brother, uncle or nephew, dies after all those re-united with him are dead. In such a case the brother who is not re-united takes the wealth of the deceased, then his parents and then his wife of highest merit. 'स्वर्यातस्यापुत्रस्य पितृव्येण पित्रा भ्रात्रा वा संसृष्टस्य संसृष्टाभावे भिन्नोदरासंसृष्टिश्रातृगामि द्रव्यमित्यर्थः।...ज्येष्ट्रप्रहणं सुसंयतत्वादिगुणवत्याः कथनार्थ न पुनर्मध्यमादिनिवृत्त्यर्थम् । एवं चायं क्रमः । भ्रात्रभावे पिता हरेत् । तदभावे माता । तद्भावे पत्नी । ततश्च विभक्तविषयोक्तपत्नीदुहित्रादिक्रमविरुद्धत्वात्तद्विरोधायै-तत्संसृष्टांशविषयमिति कल्प्यते । विभक्तविषयोक्तनैयायिकपत्नीदुहित्रादिक्रमोस्मिन्विषये शङ्कोक्तवाचनिकक्रमेण बाध्यते । वाचनिक एवायं क्रमः । अस्मिन् क्रमे कस्यचित्रया-यस्याभावात्।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 305). Vide वीर॰ (p. 684) where we read 'मदनरते तु मातापित्रोविंपरीतः क्रमः'. केचित्तु या तस्य दुहितेति—Vide परा. मा. which says 'केचित्तु या तस्य दुहितेति पठित्वा पक्षीनामभावे दुहिता गृह्णीतेत्याहुः । दुहितृभगिन्योरभावे—अनन्तरः सिपण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्—इति उक्तप्रत्यासत्तिकमेण सर्वे सपिण्डादयो धनं गृह्णीयुः।'.

## स्त्रीधनम्.

Page 152, line 13—page 157, line 9. अध्य... कमिण what was given before the (nuptial) fire, what was given on the bridal procession, what was given in token of love. The मिता॰ and the सरस्वतीविलास (text para 261) explain अध्यप्ति as 'यच विवाहकाले अप्ती अधिकृत्य मातुलादिभिर्दत्तम्'; कुह्न says 'विवाहकाले अग्निसंनिधौ यत्पित्रादिदत्तं तदध्यग्नि स्त्रीधनम्।'. On अध्यावाहनिकं the वि. र. (p. 522) remarks 'पतिगृहं नीयमानायाः पृष्ठतो यन्नीयते तत्। भर्तृगृहाद्यदा पितृगृहं वाह्यते तदा श्रशुरादिभिर्दत्तमध्यावाहनिकमिति मेधातिथिः तदपि प्राह्मं न्यायसाम्यात् ।'. The वि. चि. (p. 138) says 'द्विरागमनकाले यत्कुतोप्यवाप्तं तदध्यावाहनिकमित्यर्थः'. षडिति...र्थम्— Compare मिता॰ 'यत्पुनर्मनुनोक्तं...स्त्रीधनस्य षड्विधत्वं तत्र्यूनसंख्याव्यवच्छेदार्थं नाधिकसंख्याव्यवच्छेदाय'. The mention of six kinds does not exclude a larger number, but only serves to indicate that there cannot be less than six kinds. तेन...संगच्छते since this is so (i. e. since there are more than six kinds of स्त्रीधन), the use of the word आदा ('and others') by याज्ञ is easily explained. Besides the six kinds mentioned by मनु॰, याज्ञ॰ enumerates आधिवेदनिक and employs the word आदा, which shows that there are more kinds of स्त्रीधन than six. आधिवेदनिकं—अधिवेदनं निमित्तं यस्य तत्—according to पाणिनि 'तस्य निमित्तं संयोगोत्पत्तो' V. 1. 38. अधिवेदन means 'marrying another wife when the first is living' (i.e. superseding the latter). The grounds on which अधिवेदन was allowed are enumerated by याज्ञ (I. 73) 'सुरापी व्याधिता धूर्ता वन्ध्यार्थद्रयप्रियंवदा । स्त्रीप्रसूश्चाधिवेत्तव्या पुरुषद्वेषिणी तथा ॥'. आधिवेदनिक is explained below in the text by quoting याज्ञ . बन्धुदत्तं—मिता ॰ explains 'कन्याया मातृबन्धुभिः पितृबन्धुभिश्र यद्दतम्'; the दायभाग says 'विष्णुवचने च बन्धुपदं मातुलाद्यभिप्रायम् । पित्रादीनां खपदेनैव निर्दिष्टत्वात्।'; the स्मृतिच॰ says 'बन्धुदत्तमित्यत्र बन्धुशब्दः पूर्वोक्तपित्रादिव्यतिरिक्तबन्धुषु गोबलीवर्दन्यायाद् वर्तते ।', शुल्कं-bride-price. The मिता॰ says 'शुल्कं

36 [Notes on Vyavahāramayūkha]

यद्गहीत्वा कन्या दीयते'; the स्मृतिच॰ says that शुल्क is that wealth which is obtained from the bridegroom as bestowed upon the bride for purchasing house utensils &c. 'गृहो-पस्करादीनां मूल्यं लब्धं कन्याधनत्वेन वरादिसकाशात्कन्यार्पणोपाधितयेति शेषः' स्मृतिच०; 'गृहोपस्करादीनां यन्मूल्यं कन्यार्पणोपाधित्वेन वरादिभ्यः कन्याभरणरूपेण गृह्यते तच्छुल्कमिति मदनरले व्याख्यातम्' वीर० (p. 690). The वीर० remarks 'whatever sense be taken, it is intended that the parents and others must keep it aside as that of the girl' (उभयत्रापि पित्रादीनां कन्याया इदमित्युद्देशो विवक्षितः ). अन्वा-धेयकम्—a gift subsequent to marriage. 'परिणयनादनु पश्चात् आहितं दत्तम्' मिता॰; the दायभाग quotes a verse of काल्यायन ( ऊर्ध्व लब्धं तु यर्तिंचित् संस्कारात् प्रीतितः स्त्रिया । भर्तुः पित्रोः सकाशाद्वा अन्वाधेयं तु तद्भृगुः ॥) and remarks 'मातापितृद्वारेण संबन्धिनां पित्रोश्च सकाशाद्यतु विवाहात्परतो लब्धम्, तथा भर्तुः सकाशाद्भर्तृकुलाच श्रशुरादितो यल्लब्धं तद्धनम-न्वाधेयम् ।' (p. 117). पादवन्दनिकं—received at the time of bowing at the feet of elders. पादवन्दनावसरे दत्तं पाद॰. गृहो... कीर्तितम् that is declared to be शुल्क which is obtained as the price of household utensils, of beasts of burden, of milch cattle and of ornaments. We must take आभरणकर्म as one word. If we read ॰कर्मिणाम्, then कर्मिणां may mean of slaves'. The दायभाग interprets differently 'that wealth which is obtained by a woman as a bribe from artisans for inducing her husband to embark upon building a house &c' or 'what is given to a girl for inducing her to go to her husband's house'. 'गृहादिकर्मिमिः शिल्पिमस्तत्कर्म-करणाय भर्त्रादिप्रेरणार्थं स्त्रिये यदुःकोचदानं तच्छुल्कं तदेव मूल्यं प्रशृत्यर्थत्वात् । व्यासोक्तं वा-यदानीतं भर्तृगृहे शुल्कं तत्परिकीर्तितम्-भर्तृगृहगमनार्थमुत्कोचादि यद्त्तम्' दायभाग (p. 150). अध...समम् he (the husband) should give to a superseded wife a sum ( called आधिवेदनिक ) equal (to the expenses of the second marriage of the husband). अपरार्क explains 'तच समं, केनेत्यपेक्षिते प्रकृतत्वादधुना परिणीतायै यहतं तेनेति गम्यते।'. अर्ध—does not mean an exact half, but as much as will make her स्त्रीधन (already given) equal to the expenses of the second marriage.

'अर्धशब्दश्चात्र समविभागवचनो न भवति, अतश्च यावता तत्पूर्वदत्तमाधिवेद-निकसमं भवति तावदेयमिखर्थः ।' मिता॰. यथा... हते - wealth up to two thousand according to one's means should be given (to a woman) excepting immovable property. नील॰ quotes the explanation of the मदनरल that wealth excluding immovable property up to two thousand panas should be given. The मदनरत further explains that this restriction up to two thousand applies only when the gift is made every year; but if the gift is made once in several years, then more than this (इतोधिकमपि) may be given; similarly if the gift is made only once in several years then even स्थावर may be given to a woman if the donor is able to do so (शक्तो). इत्यपि स एव—refers to the मदनरत. The same explanation is offered by अपरार्क, स्मृतिच॰ and वीर॰ (p. 691). 'प्रत्यब्दं कार्षापणसहस्रद्वयपरिमितो धनस्यैकदेशः परो दायः स्त्रियै देयः। परः परमः। दीयते इति दायः। तिममं दायं भर्तृदत्तं वानिषिद्धेन मार्गेण यथाकामं देवरादेरनुमतिमन्तरेणाप्याप्नुयात्। अतोधिके तु देवराद्यनुमतिरपे-क्षणीयेत्यर्थाद्गम्यते ।' अपरार्क (p. 752); 'एवं च द्विसाहस्रकार्षापणाधिकमूल्यो धनस्य भागो जीवनार्थं न समृद्धानामि देय इत्यवगम्यते । स्त्रिये देय इत्यत्र प्रत्यब्दिमिति विधेयसंख्यायोग्यताबलादवगम्यते । ततश्च प्रत्यब्दमसकृदर्पणे नियमो-यम् । अनेकाब्देषूपजीवनार्थं सक्टदेव दाने तु नायमविधनियमो नापि स्थावर-पर्युदासः ।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 281). तत्र...वा what was given with a fraudulent intent or what was given (for wearing ) on some occasion. The स्मृतिच॰ reads 'यच सोपाधिकं दत्तं' and explains 'यत्तु उत्सवादावेव धार्यमित्येवमाद्युपाधिना अलंकारादि दत्तं यच दायादादिवश्वनार्थं दत्तं तत्स्त्रीधनं न भवतीत्याह कात्यायनः। योगवशेन वश्चनाद्यपा-धितयेत्यर्थः ।.' The परा. मा. and वीर॰ explain in the same way. शिल्प...स एव—the same author (काल्यायन) declares that what is obtained by the mechanical arts and also what is received from a friend and others than the father does not constitute स्त्रीधन (the peculiar property of a woman). अन्यतः from one other than (father or husband &c.). The दायभाग says 'अन्यत इति पितृमातृभर्तृकुलव्य-तिरिक्ताद्यहरूधं शिल्पेन वा यद्जितं तत्र भर्तुः खाम्यं खातच्यमनापद्यपि भर्ता

यहीतुमहिति। तेन स्त्रिया अपि धनं न स्त्रीधनमस्वातन्त्रयात्। एतद्द्वयातिरिक्तधनं तु स्त्रिया एव। यत्र दानविक्रयाद्यधिकारः।' (p. 123). यत्तु...धनपरम्--This text declaring a wife, a son or a slave to be entitled to no wealth is to be taken as referring to wealth acquired by mechanical arts (as declared by काल्यायन above). This is the view of the स्मृतिच॰ and the वीर॰. 'अथवा निर्धनत्वाभिधायकस्मृतिवाक्यस्य शिल्पादिप्राप्तधनविषयत्वं ज्ञेयम् रमृतिच० ( व्य० p. 281). 雲麗本 and other commentators say that the purport of this verse is to declare that these cannot independently dispose of what they acquire. The स्मृतिच॰ also gives this explanation. 'धनव्ययादावस्वात व्यमात्रम् । तेन यस्यै-ते तस्यानु इया स्वधनस्यापि विनियोगं कुर्युरिति स्मृतिवाक्यस्य तात्पर्यमवसेयम् ।' स्मृतिच॰. शबर on पू. मी. सू. VI. 1. 12 quotes the verse as a स्मृति text (with the reading निर्धनाः सर्व एव ते) in the पूर्वपक्ष on the अधिकरण (यागादी स्त्रीपुंसयोरुभयोरिधकारः). जैमिनि declares in the sūtra खवत्तामपि दर्शयति (VI. 1. 16) that women are entitled to some property as their own. The view of नील॰ is that the verse of मनु declares that women have no independent power of disposal (apart from their husbands) over even such स्त्रीधन as आधिवेदनिक. The मिता॰ quotes the verse (on याज्ञ. II. 49) and remarks 'न चानेन वचनेन स्र्यादीनां निर्धनत्वमभिधीयते पारतन्त्रयमात्रप्रतिपादनपरत्वात् ।'. न निर्हारं— Women should not hoard from (the property of the) family which is common to many, nor from their own (husband's) property without the husband's permission. This is the way in which कुबूक explains. नील॰ says that the verse means that women should not spend from common family funds. स्मृतिच॰ explains 'परतन्त्राः स्त्रियः स्त्रीपुंससाधारणवित्तात्मीयवित्ताद्वा त्यागभोगादिकं न कुर्युरित्यर्थः.' नील॰ seems to take खकात् as referring to the woman's own property. वीर॰ does the same 'स्त्राधनेपि भत्रेनुमतिमन्तरेण स्त्रीणां न स्वातन्त्रयमित्याह मनुः न निर्हारं &c.' (p. 691). कात्यायन declares that over सौदायिक स्त्रीधन women have absolute dominion. It is better to read कन्यया वापि. The वि. चि. says 'सार्धमित्यपपाठः' (p. 139).

That is सौदायिक which a woman, whether married or a virgin, receives in her husband's or father's house from her brother or parents (and not from her husband or his relations). वीर॰ remarks that कल्पतर read 'भर्तु: सकाशात्' for भ्रातुः सकाशात्. अपरार्क quotes वृद्धव्यास to the same effect (p. 751) 'यत्कन्यया विवाहे च विवाहात्परतश्च यत्। पितृश्रातृगृहात्प्राप्तं तत्तु सौदायिकं स्मृतम् ॥'. The स्मृतिच॰ attributes this to व्यास and remarks 'एतद्वचनद्वयेनैतदुक्तं भवति । वाग्दानप्रभृतिपतिगृहप्रवेशरूपोत्सवसमा-प्तिपर्यन्तं पितृगृहे पतिगृहे वा पितृपक्षत एव स्त्रिया लब्धं यौतकादिधनं सौदायिक-शब्दाभिधेयमिति' (ब्य. p. 282). The वि. र. (p. 511) explains similarly. The word सौदायिक is derived from सुदाय with the affix ठक् (खार्थिक) according to 'विनयादिभ्यष्ठक्' (पा. V. 4. 34. 'विनय एव वैनयिकः' सि. की ). सुदायः and सौदायिकं mean the same thing. "ननु 'सौदायिकं तु यद्देयं सुदायो भरणं च तत् ' इति निघण्टुपाठात्कथं सादायिकशब्दोत्र प्रयुक्तः । खार्थे तद्धितान्ततयेत्यन-वद्यम् ।" स्मृतिच॰ (व्य. p. 282); the सरखती॰ says नन्वेतदनुपपन्नम् । खार्थिकतिद्वतान्तत्वेन दायमात्रपरत्वेन स्त्रीणां दायानईत्वादिति चेन्मैवं स्त्रीणां भर्तृ-दायाईत्वात्। स्वार्थिकाः प्रत्ययाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते इति न्यायात् सौदायिकशब्दस्य नियतनपुंसकलिङ्गता ।' ( para 255-256 ). यस्मा...जीवनम् since it was given by them (by the paternal kindred) for their support in order that they might not be reduced to a terrible condition. The वि. र. says 'आनृशंस्यमदारणता तेन यस्मादियं वित्ताभावाद्दारुणा न भवत्वेतदर्थम्' (p. 511). The word सदा shows that even during the husband's lifetime women have absolute power of disposal over सौदायिक (including even स्थावर). भर्ता... इते—As regards gifts made through affection by the husband, women have absolute power of disposal except in the case of स्थावर (which they cannot dispose of even after the husband's death). The result is 'एवं च सीदायिके स्थावरेतरपतिदत्ते च स्त्रीणां स्वातऋयम्। अन्यत्र स्त्रीधनेप्य-खातन्त्रयमिति मन्तव्यम् ।' स्मृतिच० (व्य. p. 282). आदाने वा विसर्गे वा as regards taking it or giving it away. न भर्ता &c. These three verses are ascribed to कालायन in the स्मृतिच॰, सरस्वती ॰, परा मा., वि. र., वीर॰, व्यव. मा. सवृद्धिक...दाप्यः he should

be made to pay with interest. मूलमेव...भवेत—this shows that, when the husband takes his wife's स्त्रीधन with her permission and he is poor, he need not pay back even the principal. The स्मृतिच॰ makes the interesting remark 'एवं च विवाहेन भायीया भर्तृधने नित्यपरतन्त्रस्वामित्वं संपाद्यते। न पुनर्भर्तुर्भार्याधने तादृशमपीत्यवगन्तव्यम् ।' ( व्य० p. 282 ). ताञ्छ...दण्डेन (the king) should inflict on them the punishment for thieves. पत्यौ...पतन्ति ते—occurs in विष्णुध. सू. 17. 22. According to কুলুক this verse refers to sons and others separating after the death of the woman's husband and lays down that the ornaments worn by women during their husband's lifetime should not be partitioned. अपरार्क remarks 'सततधृतालंकारविषयमेतत्'. स्मृतिच॰ says 'धृतः स्वातन्त्रयेणेति शेषः'. The वि. चि. says 'पत्युरदत्तोपि तदनुज्ञया परिहितो-लंकारस्तावतैव भार्यायाः स्वीयो भवतीति मेधातिथिः।' (p. 139). वृत्तिः— 'वृद्धिर्वर्धनार्थं पित्रादिना दत्तमिति स्मृतिचिन्द्रकायाम् । मदनरत्ने तु वृत्तिरिति पिठतं वृत्तिर्जीवनार्थं पित्रादिमिर्दत्तमिति व्याख्यातं च' वीर॰ p. 693. नील॰ explains लाभ as 'interest' or 'profits of money-lending'. The स्मृतिच॰ explains 'पार्वत्यादिप्रीत्यर्थ व्रतादौ यत्स्रिया लभ्यते तदिप स्त्रीधनमिति।'. वीर॰ gives the same explanation. वि. र. and वि. चि. explain 'लाभो बन्धुभ्यो लब्धम् । एतत्सर्वं स्त्रीधनम् &c'. भोक्री ...पदि she alone is entitled to enjoy it and the husband is not entitled (to enjoy it) except in the case of distress. 'खयमेवेत्येवकारः खापत्यानां व्युदासार्थः । पत्युव्युदासस्य पतिनीईतीत्यनेन सिद्धत्वात्। पत्युर्व्यदासेन ततो बहिरङ्गभ्रात्रादिव्यदासस्य च दण्डापूपन्यायसिद्धत्वात्। ...पतिर्नाहित्यनापदीति वदन् आपदि तु पतिरेवाहिति स्त्रीधनं भोक्तं नान्य इति दर्शयति। ' स्मृतिच॰. वृथा मोक्षे—'द्यूतगीतादिप्रयोजनो वृथामोक्षः । भोगस्तु रूयन्नपानाद्यपयोगः।' अपरार्क (p. 755); 'तृथा आपदं विनेत्यर्थः। मोक्ष-स्थागः। स्त्रियाननुज्ञातबलात्काररहितत्यागभोगविषयमेतत्।'स्मृतिच०. पुत्रार्ति... ईति—supply पतिः. 'आर्तिर्धनालाभनिमित्ततो दुरपनोदात्र विवक्षिता। तस्य हरणे परिहरणे वाशब्दादन्यत्रापि धनालाभनिमित्ततो दुष्परिहारमहासङ्कटे स्त्रीधनम-ननुज्ञातमपि पतिर्भोक्तुं त्यक्तुं वाईतीत्युक्तम् ।' स्मृतिच०. धर्मकार्थे—indispensable religious acts. But the स्मृतिच॰ goes further

'धर्मकार्ये नित्ये नैमित्तिके वा काम्येपि कचित् शान्तिके गृहयज्ञादी'. संप्रतिरोधके when taken as a captive or imprisoned. 'बन्दिमहणनिम्रहादौ' मिता०; 'धनदानं विना निवारयितुमशक्ये धनिकाद्यासेधादौ' स्मृतिच०; 'दण्डाद्यर्थ राज्ञावरोधे कृते' वीर॰ (p. 694). वि. चि. takes it as an adjective of न्याधौ and explains 'कार्यानुष्ठानबाधके इत्यर्थ:'. नाकामो... हिति the husband is not liable to pay if he is unwilling. अथ चे... रिक्थिनस्तदा—These two verses are ascribed to कात्यायन by the दायभाग, वि. र. and the वीर॰, and अपरार्क and स्मृतिच॰ seem to do the same. अपरार्क (p. 755) adds one more line 'लिखितस्येति धर्मीयं प्राप्ते भर्तृकुले वसेत्,' which is explained as 'लिखितस्य महर्षेर्मतोयं धर्मः । यद्वा भर्तृदेयस्य स्त्रीधनस्य पुत्र (पत्र?) निविष्टस्यायं धर्मः। प्राप्ते च धने स्त्री भर्तृकुले वसेन्नान्यत्र।'. The वि. र. (p. 514) also reads like अपरार्क. The two verses are explained in the दायभाग (p. 125) 'स्त्रिया धनं गृहीत्वा भर्ता यद्यपरभार्यया सह वसति तां चावजानीते तदा गृहीतं धनं राज्ञा बलाद् दाप्यः। भक्ताच्छादनादिकं यदि भर्ता न ददाति तदा तदपि स्त्रिया आकृष्य प्राह्मम्।'. वास means 'residence'. The idea in the last half is 'if the husband does not give a woman food, raiment and residence, she should demand from the coparceners (husband's brother and others) her husband's share (for her own maintenance, residence &c.).' न च साईति—स्मृतिच॰ adds 'खेच्छया विनियोक्तामिति शेषः;' the वीर॰ says 'दुष्टा पुनः किमपि स्त्रीधनं न लभते इत्याह स एव। अपकार॰। नाईतीत्यनेन तया लब्धमप्याच्छिय प्राह्यमिति सूचितम्। अपकारिकयायुक्ता सदा भर्तृप्रतिकूलाचरणपरा । निर्मर्यादार्थनाशिकेत्यपि पाठः ।'. यज्ञार्थे द्रव्यमुत्पन्नं---The मिता॰ does not accept the position that all wealth is intended for sacrifice. If that were the case one cannot make gifts to deserving people. If it were said that यज्ञ is indicative of धर्म and so includes दान and होम, then the result would be that wealth cannot be used for accomplishing अर्थ and काम which are prescribed as human goals (पुरुषार्थ) by such texts as 'धर्मार्थकामान्खे काले यथाशक्ति न हापयेत्' ( याज्ञ • I. 115 ) and 'न पूर्वाह्ममध्यन्दिनापराह्मानफलान्कुर्याद्यथाशक्ति धर्मार्थकामेभ्यः' (गौ. ध. सू. 9. 46). Further Vedic scriptures prescribe that one should wear gold ( सुवर्ण हिरण्यं भार्य ) and

the पूर्वमीमांसा (III. 4. 20-24) holds that this direction is not ऋत्वर्थ but पुरुषार्थ. If all wealth were meant for sacrifice, this सिद्धान्त of the Mīmānsā would be contradicted. Besides women also can practise पूर्त acts ( such as sinking wells &c.) and thus perform धर्म. Then the मिता॰ explains यज्ञार्थं द्रव्यमुत्पन्नं as 'यज्ञार्थमेवार्जितं यद्धनं तद्यज्ञ एव नियोक्तव्यं पुत्रादिभिरपीत्येवंपरं तत् । यज्ञार्थ लब्धमददद्भासः काकोपि वा भवेदिति दोषश्रवणस्य पुत्रादिष्वप्यविशेषात्।'. विधर्मिषु on irreligious persons.

It is to be noted that the मिता॰ says that the word स्त्रीधन is used in its etymological sense and not in a technical sense, since when it is possible to have the etymological sense of a word it is improper to take the technical sense and that स्त्रीधन includes what is acquired by a woman by inheritance, partition, purchase &c. (the modes mentioned by गौतम). 'आद्यशब्देन रिक्थक्रयसंवि-भागपरित्रहाधिगमप्राप्तमेतत्स्त्रीधनं मन्वादिभिरुक्तम् । स्त्रीधनशब्दश्च यौगिको न पारिभाषिकः । योगसंभवे परिभाषाया अयुक्तत्वात् ।' मिता० ( m on याज्ञ. m II. 143). As स्त्रीधन includes wealth obtained by inheritance, it may be argued that what a widow inherits from her husband or what a widow inherits from her husband's collaterals as a yotraja sapinda in the Bombay Presidency is her स्त्रीधन. But it has been held that a widow succeeding to her husband, or a mother or grandmother succeeding to her son or grand-son and widows succeeding to males as gotraja sapindas take only a limitted estate and that the wealth they take does not constitute their स्रोधन and therefore after their death the property inherited by them does not go to their stridhana heirs but to the heirs of the male from whom they inherited. Vide 11. M. I. A. p. 487; I. L. R. 32 Bom. 26 (mother succeeding to her son); I. L. R. 36 Bom. 546 (paternal grand-mother succeeding to her

grand-son); I. L. R. 21 Bom. 739. But the Bombay High Court makes a distinction between women entering a family by marriage (such as widows, mother, paternal grand-mother, widows of gotraja sapindas) and succeeding to a male and women born in the family and succeeding to males (such as daughter, sister, son's daughter, brother's daughter and so on). As regards the former class, the property they inherit from males is not their स्रोधन; while as regards the latter, it has been held that the property inherited is स्त्रीधन, over which they have absolute power of disposal and which passes on their death to their own heirs. Vide I. L. R. 21 Bom. 739 (as regards the former class of female heirs) and 1 Bom. H. C. R. 130 (daughter), I. L. R. 15 Bom. 206 (sister). In all Presidencies other than Bombay it has been held that in property inherited by any female (whether widow, mother or daughter) from a male she has only a limited estate and that on the death of the female the property passes not to her heirs, but to the heirs of the male from whom she inherited. Vide 4 Cal. 744 (P. C.), 3 Mad. 290 (P. C.), 25 Mad. 678 (P. C.). The Privy Council has further laid down that there is no distinction between a female inheriting from a male and one inheriting from a female. In both cases the female inheriting property takes only a limited estate and on her death the property passes to the heirs of the person (male or female) from whom the female inherited. Vide 25 All 468 (P. C.). The Bombay High Court on the other hand holds that property inherited by a female from a female is her स्रोधन over which she has absolute control and which passes on her death to her own heirs. Vide I. L. R. 24 Bom. 192 (F. B.), I. L. R. 46 Bom. 17.

<sup>37 [</sup>Notes on Vyavahāramayūkha]

It will be noticed that the व्यवहारमयूख does not accept the wide definition of स्त्रीधन given by the मिता. It divides स्त्रीधन into two classes, पारिभाषिक and अपारिभाषिक. The former comprises those kinds of स्त्रीधन that are enumerated by such ancient sages as मनु, याज्ञवल्क्य and विष्णु (such as अध्यमि &c.), while the latter embraces all other kinds of wealth that belongs to a woman absolutely. According to the दायभाग, that is स्त्रीधन which a woman is entitled to give, sell or enjoy independently of (the control of) her husband. 'तदेव च स्त्रीधनं यद्भितः खातस्र्येण दानविक्रयभोगान् कर्तुमधिकरोति' (p. 123). The स्मृतिच॰ also gives a restricted meaning to the word and अपरार्क does the same 'अन्यद्पि यत्स्रीखामिकं तत्स्रीधनमिति मन्वादिभिः परिकीर्तितम्' (p. 751). The विवादचिन्तामणि restricts स्त्रीधन to the six kinds enumerated by मनु and to आधिवेदनिक, शुल्क and अन्वाधेयक. The वीर॰ (p. 680) follows the मिता॰ 'स्त्रीधनशब्दश्वायं यौगिकः स्त्रीस्वामिकं धनमिति न तु पारिभाषिकः । योगसंभवे परिभाषाया अन्याम्यत्वात् ।'.

Page 157, line 10—page 158, line 4. स्त्रीमरणो॰—After this the व्यवहारमयूख treats of the succession to स्त्रीधन property. For that purpose it divides स्त्रीधन into five groups and gives different rules for the devolution of each group. The five groups are: (1) अन्वाधिय and भर्तृप्रीति-दत्त; (2) यौतक; (3) पारिभाषिकस्त्रीधन other than अन्वाधिय and भर्तृप्रीतिदत्त; (4) स्त्रीधन which is not पारिभाषिक; (5) ग्रुल्क. अन्वाधिय च...भवेत—The preceding verse is अध्यक्ष्यध्यवहनिकं and therefore कुह्नूक says that the six kinds enumerated in the previous verse as well as अन्वाधिय and the affectionate gift of the husband go to her progeny on her death. वृत्ता=मृता. The व्यवहारमयूख takes the verse अन्वाधियं च &c. as unconnected with the preceding verse and declares that the two kinds of स्त्रीधन descend to her progeny though the husband be living. The next question is

what is meant by अजा. The answer is furnished by the verse जनन्यां &c. When the mother dies, all the full brothers should equally divide the mother's estate and also full sisters. This verse has been interpreted in two ways. According to the मिता, this verse does not lay down that the sons and daughters succeed together to their mother's wealth. What it does is to repeat that sons take equally in those cases where they succeed in the absence of daughters and that, where the daughters of the deceased woman exist (who are, therefore, full sisters of each other), they succeed together and take equally. The object of the text is not to prescribe what is unknown (अत्राप्त) from any other source (viz. the simultaneous succession of sons and daughters to the स्रोधन of their mother) but simply to repeat a wellknown rule (viz. of equal division among sons when there are only sons and among daughters when they succeed in preference to sons). The words of the मिता॰ (on याज्ञ. II. 145) are 'मातृकं रिक्थं सर्वे सहोदराः समं भजेरन् सनाभयः भगिन्यश्व समं भजेरित्रिति संबन्धः । न पुनः सहोदरा भगिन्यश्व संभूय भजेरित्रिति । इतरेतरयोगस्य द्वनद्वं कशेपाभावादप्रतीतेः । विभागकर्तृत्वान्वयेनापि चशब्दोपपत्तः । यथा देवदत्तः कृषिं कुर्याद्यज्ञदत्तश्चेति । समग्रहणमुद्धारविभागनिवृत्त्यर्थम् । सोदरप्रहणं भिन्नोदर्गनवृत्यर्थम् ।'. On the other hand the दायभाग says that both sons and daughters divide equally and that by daughters those that are unmarried are intended. 'द्वनद्वाश्रवणेपि तत्तुल्यार्थकचकारेण श्रातृभगिन्योरितरेतर-युक्तयोर्विभागप्रतिपादनाद्भगिन्यः सोदराश्च विभजेरित्वयमेवास्य वचनस्यार्थः ।... किं तूक्तादेव हेतोः पुत्रकुमारीदुहित्रोस्तुल्यवद्धिकारः । एतयोश्वान्यतराभावेन्यतरस्य तद्धनं द्वयोरप्येतयोरभावे ऊढाया दुद्दितुः पुत्रवत्याः संभावितपुत्रायाश्च तुल्योधिकारः खपुत्रद्वारेण पार्वणपिण्डदानात्।' (pp. 126-129). Similarly the स्मृतिच॰ says 'तत्र स्त्रीपुंसप्रजाया उक्तद्विविधरिक्थग्रहणाधिकारः समसमये जायत इति खत्वापत्तिरिप तदैव न पुनः पूर्व भगिनीनां तदभावे श्रातृणां च भवतीति मन्तव्यम् ।' (व्य. p. 284); the वि. र. remarks 'बृहस्पतिः। स्त्रीधनं स्यादपत्यानां...मानमात्रकम् ।...तेनैतद्वाक्यबलान्मनुवाक्येपि अनुदानामेव आतृभिः

सह समांशित्वमिति बोद्धन्यम् ।' (p. 516). The न्यवहारमयूख sets out the conflicting views, but does not definitely express its own opinion. But from the way in which the views are stated it seems that it favours the latter view that both sons and daughters succeed together. The वीर॰ also (pp. 694–695) holds that sons and unmarried daughters succeed together in the case of अन्वाधेय and भर्तृप्रीतिदत्त. The दायभाग and the वीर॰ rely upon a text of देवल 'सामान्यं पुत्र-कन्यानां मृतायां स्त्रीधनं स्त्रियाम्। अप्रजायां हरेद्धती माता भ्राता पितापि वा।'. उष्ट्रिक also takes भगिन्यः to refer to unmarried daughters.

Page 158, lines 5-18. मनुः स्त्रीधनं स्यादपत्यानां &c—This verse is ascribed to बृहस्पति by the दायभाग, स्मृतिच॰, वि. र., परा. मा., हरदत्त and other writers. It seems that the mss. ascribe it to मनु by oversight, since a little below नीलकण्ठ appears to ascribe the verse to बृहस्पति 'तेन स्त्रीधनं स्यादपत्यानां स्त्रीधनं दुहितृणामित्यादीनि पूर्वोक्तानि स्त्रीधनपदवन्ति बृहस्पति-गौतमादिवचनानि &c'. लभते...मात्रकम्—she receives a little as a token of regard. 'गौरवार्थ तदनुसारेण किमपि लभते न तु पुत्रसमांश-मित्यर्थः'। वीर॰ (695). यथाईतः according as they deserve. 'यथाईतः शीलोपयोगदारिद्याद्यपेक्षयेत्यर्थः' स्मृतिच॰. On the right of daughter's daughters when there are daughters living and on the word प्रीतिपूर्वकं the स्मृतिच॰ remarks ''यथा पैतृके धने कन्यानां दायाईत्वाभावेपि वचनवलात्ताभ्यस्तुरीयांशो भ्रातृभिदीयते तथात्र खामित्वाभाविपि भ्रातृभगिनीभिर्वचनबलात्किचिद्दीयते । इयांस्तु भेदः । तत्र दायानहृत्वेपि जन्मना खाम्यमस्तीत्यभिसंधाय 'पतिताः स्यूरिदत्सवः' इति दोषकीर्तना-दवश्यं दातव्यम् । इह तु स्वामित्वमपि नास्तीत्यभिसंधाय प्रीतिपूर्वकमिति वचनात्प्रीतौ सत्यां देयमसत्यामदेयमिति।'. The वीर॰ (696) has a similar note almost in the same words.

The यौतक, according to मन्, is taken by the unmarried daughters to the exclusion of sons. नील॰ following the मदनरत्न explains यौतक as that wealth which is acquired by a woman at the time of her marriage when

seated with her husband on the same seat. योतक—is derived from युत (joined). The स्मृतिच quotes the निघण्ड and explains योतक as नील does. "योतक समानोपवेशनप्रलासक योर्वधूवरयोर्विवाहादौ येनकेनिक्समिपंतं तद्वधूवरयोर्दियम् । 'युतयोर्थोतकं मतम्' इति निघण्डकारैक्कत्वात् ।...देवस्वामी तु पितृग्रहाह्रव्धं भर्तृग्रहाह्रव्धापेक्षया प्रथम्धनतया योतकं मातृधनं नेत्याह । तिचन्त्यम् । पक्षद्वयस्यापि कल्पनामात्रत्वात्।" (व्य. p. 285). The root यु means both 'joining' and 'severing'. Therefore देवस्वामी took युत in the sense of 'kept separate'. Vide वीर p. 696 for the same remarks. परा. मा. explains यातकं as 'पितृकुल्लव्धम्'. The वि. र. says 'यौतकमत्र परिणयनकाले पित्रादिभिः स्त्रियं दत्तम् । हलायुधस्तु यातकं शाकस्पार्थं स्त्रियं दत्तं तया स्वकौशलेन विशेषितं तत्र न भ्रातृणामृहानां च भागः' ( p. 517 ). The दायभाग explains 'यातकं परिणयनल्व्धं यु मिश्रण इति धातोर्युत इति पदं मिश्रतावचनं मिश्रता च स्त्रीपुरुषयोरेकता । विवाहाच्च तद्भवति । अस्थिभिरस्थीनि मांसमासानि त्वचा त्वचमिति श्रुतेः । अतो विवाहकाले लव्धं योतकम् ।' ( p. 132).

Page 159, lines 1-8. नील॰ now gives the rules about succession to the technical kinds of स्त्रीधन (अध्यप्ति &c.) other than अन्वाधेय and भर्तृत्रीतिदत्त. The heirs to these kinds' of स्त्रोधन are; first unmarried daughters ( to the exclusion of married daughters); then (among married daughters) those who are poor exclude rich married daughters; if there are no poor married daughters, then the well-to-do married daughters take. The मिता॰ explains अप्रतिष्ठिता as 'अनपत्या निर्धना वा,' while अपरार्क explains 'अनपत्या निर्धना दुर्भगा वा'. दुर्भगा means 'a widow'. The स्मृतिच॰ follows अपरार्क 'एवमपरार्कानुसाराद्वीतमवचनं व्याख्यातम्। अस्य विज्ञानेश्वरकृता व्याख्या हेया स्ववुद्धिमात्रेणाध्याहारादिकरणात् ।' (व्य. p. 285). The वि. र. also follows अपरार्क. According to the दायभाग, the words of गौतम (स्त्रीधनं दुहितृणां &c.) and of याज्ञ • (II. 117 मातुर्दुहितरः शेषमृणात्ताभ्य ऋतेन्वयः) refer to यौतकस्त्रीधन only; while according to the स्मृतिच , मदनरत्न ( and नीलकण्ठ ) the text of गौतम applies to all technical स्रोधन (except अन्वाघेय, भर्तृप्रीतिदत्त and यौतक). विज्ञानेश्वर gives only two orders

of succession. Excepting शुल्क, the succession to all स्नीधन is regulated by गौतम's text, the order being daughters (even when there are sons), then daughter's daughters, daughter's sons, then sons. According to the दायभाग, as regards succession to स्नीधन (other than अन्वाधेय, भर्तृदत्त, यौतक and शुल्क) the daughters come first, then sons. Vide वीर॰ (p. 697-701) for a lucid statement of the different views on this point.

ब्राह्मणी कन्या...गृह्णीयात्—the daughter of a wife of the ब्राह्मण caste may take the wealth of even her step-mother. explains that when a ब्राह्मण has wives of different classes and his क्षत्रिया or वैश्या wife dies after him without children, then wealth given even by the father of the क्षत्रिया wife to her is taken by the daughter of the ब्राह्मणी co-wife and not even by the sons or daughters of wives of lower castes and that if the daughter of the बाह्मणी wife be dead, then the issue of the daughter takes it. This seems to be the plain meaning. नीलकण्ठ twists the meaning. He takes वा as meaning 'and' and says that the daughter of the ब्राह्मणी wife divides (equally) with the issue of the deceased co-wife of a lower caste. The मिता॰ says 'अनपल्यहीनजातिस्रीधनं तु भिन्नोदराप्यु-त्तमजातीयसपत्नीदुहिता गृहाति । तदभावे तदपत्यम्'. The स्मृतिच॰ explains similarly. If there be no ब्राह्मणीकन्या or her issue, then the स्रोधन of the childless क्षत्रिया wife of a बाह्मण will go to her husband's सपिण्डs. If there are many wives of the same caste and one of them dies without issue, her स्त्रीधन will go to the husband (and not to the daughter of a cowife). The वीर॰ states (p. 699) 'अत्रानपत्यक्षत्रियादिजातीयस्त्रिया इति विवक्षितम् । ब्राह्मणीपदं चोत्तमजात्युपलक्षणम् । अप्रजःस्रीधनं भर्तुरित्यस्य चायमपवादः । अतश्वानपत्यवैश्याधनं क्षत्रियादुहिता, अनपत्यश्रद्राधनं च वैश्यादुहिता गृहाति तद्भावे तद्पत्यानि तद्भावेऽप्रजःस्त्रीधनमित्यस्य प्रवृत्तिः।'. ब्राह्मणी... केचित्--It is difficult to say who the writers were that

took the word बाह्मणी as indicative of any daughter of a co-wife of the same caste or of a higher caste. The मिताक्षरा and many other works say that the word ब्राह्मणी is indicative of any higher class. 'ब्राह्मणीग्रहणमुत्तमजात्युप-लक्षणम् । अतश्वानपत्यवैश्याधनं क्षत्रिया कन्या गृह्णाति' मिता॰.  $\mathrm{But}$  no author is known to have said that, where the wives are all of the same caste and one of them dies without issue, her स्त्रीधन wealth is taken by the daughter of her co-wife of the same caste. The स्पृतिच॰ distinctly says that in such a case the स्त्रीधन goes to her husband (and his sapindas) when marriage is in the approved forms. मानं...त्यम्—The मयूख does not agree with the मिता॰ in extending the words of मन to the daughter of a क्षत्रिया co-wife when the woman dying (and married to a ब्राह्मण) is of the वैश्य caste. He wants to restrict the rule to the ब्राह्मणी कन्या.

The मदनपारिजात says 'यदा तु सापलदुहिता उत्तमजातीया सापलपुत्रश्च हीनजातीयस्तदोत्तमजातीया दुहितैव गृह्णाति तदभावे ताहिष्वधो दौहित्र एव।' (p. 667).

Page 159, line 9-16. तदन्वयः—the issue of them (daughters). If a woman has स्रोधन and dies leaving grand-daughters (born of different daughters) or grandsons (of different daughters), then their shares are to be allotted according to the daughters, i. e. if there be grand-daughters born of three daughters, then the estate will be divided into three shares, each share being allotted to the daughters (whatever their number) of each daughter of the deceased woman. 'सर्वासां दृहितृणामभावे दृहितृदृहितरो गृह्वित । दुहितृणां प्रस्ता चेदित्यस्माद्रचनात् । तासां भिन्नमातृकाणां विषमाणां समवाये मातृद्वारेण भागकल्पना ।...दौहित्रीणामप्यभावे दौहित्रा धनहारिणः । यथाह नारदः । मातु...तदन्वयः । इति । तच्छक्देन संनिहितदुहितृपरामर्शात् ।' मिता । सातु...न्वयः—the daughters share the residue

of their mother's estate after (paying off her) debts; in the absence of them (daughters), the issue. The मिता॰ explains "मातुर्धनं दुहितरो विभजेरन्। ऋणाच्छेषं मातृकृतर्णापाकर-णाविशिष्टम् । अतश्रर्णसमं न्यूनं वा मातृधनं 'सुता विभजेरन्' इत्यस्य विषयः । एतदुक्तं भवति । मातृकृतमृणं पुत्रैरेवापाकरणीयं न दुहितृभिः । ऋणाविशिष्टं तु धनं दुहितरो गृह्णीयुरिति ।...ताभ्यो दुहितृभ्यो विना दुहितृणामभावे अन्वयः पुत्रादिर्गृ-ह्णीयात्।'. अन्वय...केचित्—अपरार्क explains in this way 'दुहितृणा-मभावे तदन्वयो दुहित्रन्वयः' and so does the स्मृतिच॰ 'अप्रत्तदुहित्रन्वया-संभवात् प्रत्तदुहित्रन्वय इति पारिशेष्यादवगम्यते । स्त्रीगाभिधनत्वात्स्त्रीरूपान्वय इति च गम्यते । प्रतदुहितृणां स्त्रीरूपान्वयाभावे दौहित्राणां यथा स्यादिति सामान्येन तदन्वय इत्युक्तम् ।' (व्य. p. 286). परे...त्याहुः—This refers to the view of the दायभाग. According to the दायभाग in the words of याज्ञवल्क्य (मातु...न्वयः), the word अन्वयः is connected with मातुः (which is in the genitive and not with दुहितरः which is in the nominative case nor with the word ताम्यः which is in the ablative case) and therefore in the text of नारद also (viz. मातुर्दु...तदन्वयः), which is of the same import, deals with the same subject and contains almost the same words, we must take तदन्वयः as मातुरन्वयः, though the word मातुः in the genitive is remote from the word तदन्वयः and though the word दुहिनृणां (also in the genitive) is very near it. 'किं च याज्ञवल्क्यवचने दुहितर इति पदं प्रथमान्तं ताभ्य इति पदं पश्चम्यन्तमन्वयपदेन पष्ट्यन्तान्वययोगेनान्वीयते । किं तु व्यवहितमपि मातुरिलेव पदमन्वयि । तदत्र मातुरन्वये निश्चिते नारदकाल्यायनवाक्येपि मातुरेवान्वयो न्याय्योऽविरोधात्।...ब्राह्मादिषु विवाहेषु यक्रब्धमध्यप्ति धनं स्त्रिया तत्तस्यां मृतायां प्रथमं दुहितृणामेव।...सर्वदुहित्रभावे च पुत्रस्याधिकारः।' दायभाग pp. 136-139. The वीर॰ (p. 701) criticizes this view of the दायभाग. But नीलकण्ठ follows the दायभाग on the ground that that view is in accordance with usage. सांप्रदायिका:-men like the author of the मिता. rule was that sons and grand-sons were to pay off the debts of their father and mother. Vide याज्ञ II. 50 पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयम् &c.

Page 159, line 17—page 160, line 13. मातृ... यर्थम् if this right of the daughters to succeed to their mother's wealth were to extend to all wealth whatever in which the mother has ownership, then the technical terms (अध्यक्षि and others) would be purposeless (i.e. no purpose is served by defining those technical terms). यानि तु...पराण्येव those texts in which the word स्त्रीधन does not occur but which have the same purport (such as 'they should divide the maternal wealth') must be deemed to refer to this (technical स्त्रीधन) alone. एक...लाघवात् there is brevity in assuming that all the texts (having the same import, though a word like स्त्रीधन be absent in some) have one basis (or origin). The मानमेयोदय quotes a verse ascribed to āchāryas on कल्पनालाघव 'कल्पनालाघवं यत्र तं पक्षं रोचयामहे । कल्पनागौरवं यत्र तं पक्षं न सहामहे ॥' (in प्रमेयपरि-च्छेद). यत्तु...परम्—the words of याज्ञ॰ (sons should equally divide the estate and debts &c.) apply to what is acquired by partition or by cutting (i.e. sewing and other mechanical arts), excepting the technical kinds of स्त्रीधन. नील॰ here lays down the rule for the succession to a woman's wealth (such as inherited estate) other than पारिभाषिकस्त्रीधन that it is taken by her sons and others, though there may be daughters existing. अतीतायां=मृतायाम्. अप्रजिस अनपत्यायां दुहितृदौहित्रीपुत्रपौत्ररहितायाम्.

Page 160, line 14—page 162, line 3. अप्रज...
तत्—the estate of a childless woman married in the four forms, viz. Brāhma and the rest, goes to her husband; (if married) in the remaining (four forms) it goes to her parents; but if she has given birth to children, it goes to her daughters (daughter's daughters). भर्तुरभावे &c.—In the absence of the husband, whoever is nearest to her in the husband's family takes the woman's wealth. मन्ना...भिधानात—as Manu declares propinquity with 38 [Notes on Vyavahāramayūkha]

reference to the deceased as the only determining principle with regard to the right to take an estate. The first four forms of marriage are ब्राह्म, दैव, आर्ष and प्राजापत्य. 'ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः । गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोधमः॥' मनु III. 21. मन declares that the first four are recommended for ब्राह्मणंड, while गान्धर्व and राक्षस are specially appropriate to क्षत्रियड. 'चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्प्रशस्तान्कवयो विदुः ।' मनु III. 24; 'गान्धर्वो राक्षसश्चेव धम्यों क्षत्रस्य तौ स्मृतौ।' मनु III. 26. तदूढाधनं the estate of a woman married in that (form). पितृगामि that goes to the parents (i. e. first to the mother and then to the father according to the मिता॰ and in the reverse order according to the मयूख). यत्तु मिताक्षरायां... व्याख्येयम्—The words of the मिता॰ are 'अप्रजसः स्त्रियाः पूर्वोक्ताया ब्राह्मदैवाषेप्राजापत्येषु चतुर्षु विवाहेषु भार्यात्वं प्राप्ताया अतीतायाः पूर्वोक्तं धनं प्रथमं भर्तुर्भवति । तदभावे तत्प्रत्यासन्नानां सिपण्डानां भवति । शेषेष्वासुरराक्षसपैशाचेषु विवाहेषु तत् अप्रजःस्त्रीधनं पितृगामि । माता च पिता च पितरौ तौ गच्छतीति । एकशेषनिर्दिष्टाया अपि मातुः प्रथमं धनप्रहणं पूर्वमेवोक्तम् । तदभावे तत्प्रत्यासन्नानां धनग्रहणम्।'. The मिता॰ says that in the absence of the husband (तदभावे) or father the estate of the woman goes to the sapindas that are तत्प्रसासन. The question is: what is the meaning of the word तत्त्रत्यासन in the मिता. If we look to the context the meaning is 'nearest to him, the husband or father (as the case may be)'. A woman's estate is to go, failing her husband (when married in the approved forms) and her father (when married in an unapproved form), to the nearest sapindas of her husband or father. The मयूल explains the word तत्त्रत्यासन as तेन (भर्त्रा पित्रा वा ) अस्याः प्रत्यासन्नाः and not as तस्य भर्तुः पितुर्वी प्रत्यासन्नाः. The meaning of the words of the मयूख is 'those sapindas who are nearest to her through her husband or father'; while the words of the मिता mean 'nearest to him'. The question is whether there is any conflict between the two explanations and whether the

same heirs are meant by both the authors. It must be borne in mind that a woman when married in an approved form passed into the gotra of her husband and when married in an unapproved form (like आसर) retained the gotra of her father (vide मिता॰ on याज्ञ. I. 254). After her marriage her heirs (gotraja sapindas) would have to be found in her husband's family (or father's family, as the case may be). That is we must look to the husband (or father) to find out the woman's heirs. This is expressed by the मिता॰ by saying that 'in the absence of the husband, the स्त्रीधन goes to the nearest sapinda of the husband'. The person so indicated takes as the heir of the woman (and not as the heir of the husband). But it may be argued that the word तत्त्रत्यासनानां (nearest to the husband) shows that the woman is altogether ignored and the husband as it were becomes the propositus to whom descent is to be traced and not the woman, although it is the woman whose स्त्रीधन is to be inherited. This plea is met by the explanation which the मयुख gives. That explanation distinctly makes the woman the propositus and says that the heir is to be found through the husband or father as the door. Therefore the मिताक्षरा and the मयूख refer to the same heirs and there is really no conflict between the two. Vide Tukaram v Narayan I. L. R. 36 Bom. 339 (F. B.) for a discussion on this point.

It may be argued that तस्त्रत्यासनानां means 'nearest to the woman' (तस्याः प्रत्यासनानां) and not 'nearest to the husband or father'. But this is not right. In तदमाने तत् refers to भर्तृ or पितृ, which is the nearest word (in the मिता॰ 'भर्तुभैनति । तदभाने तत्प्रत्यासनानां). Therefore the pronoun तत् in तत्प्रत्यासनानां must also refer to भर्तृ which is very near it rather than to the word नियाः which

is far removed in the context, on the analogy of the explanation of the मिता॰ (a little below) of the text 'मातुई-हितरोभावे दुहितृणां तदन्वयः' (on which it is said तच्छब्देन संनिहित-दुहितृपरामर्शात्). There is no special reason why the word तत् in तत्त्रत्यासन्नानां should be connected with a remote word (स्त्रियाः) rather than with a near one. The general rule about pronouns is 'सर्वनाम्नामसति बाधके संनिहितपरामर्शकत्वात्' वीर॰ (p. 325). The बालंभद्दी makes it clear that it takes तत् in तत्प्रत्यासनानां as referring to the husband or father ( and not to the woman ) when it says 'उभयाभावे यथाक्रमं उभयप्रत्यासन्नानामित्यर्थः'. The वीर॰ (p. 702) also makes this clear 'ब्राह्मादिविवाहोढाया धनमनपत्याया भर्तुर्भवति । तद्भावे भर्तुः प्रत्यासन्नानाम् । खामित्रत्यासत्तेर्भत्रैवान्तराये भर्तृत्रत्यासत्तेरेव पुरस्करणीयत्वात् ।'. The मद. पा. (p. 666) supports the same explanation 'ब्राह्म-दैवार्षप्राजापत्यविवाहसंस्कृतायां भार्यायां मृतायां तद्धनं भर्ता गृह्णाति तदभावे ये भर्तृकुले प्रत्यासन्नतरास्ते गृह्णीयुः। शेषेषु धनं मातापितरौ गृह्णीतः प्रथमं माता तदभावे पिता तदभावे पितृकुलप्रत्यासन्ना बान्धवास्तदभावे भर्तृकुले प्रत्यासन्नास्त गृह्णीयुः।'.

The दायभाग explains the verse of याज्ञ differently. According to it the verse means that what is acquired by a woman near the nuptial fire when she is married in the approved forms goes to her husband when she dies without issue; the verse does not apply to all kinds of स्त्रीधन as the मिता॰ and others suppose (but only to यौतक). One of the reasons is that in the verses of मनु (9. 196-197) quoted below we have the words असे धनं दत्तं स्यात्. Therefore in order that there may be no conflict between मनु and याज्ञo, we must understand similar words in याज्ञ . 'ब्राह्मादिषु विवाहेषु यह्नब्धमध्यप्रिधनं स्त्रिया तत्तस्यां मृतायां प्रथमं दुहितृणामेव ।...न च यौतकमात्रधनाभिप्रायेण नेदं वचनं किं तु ब्राह्मादिवि-वाहेन विवाहिताया यद्यावद्धनं यौतकमयौतकं वा तदिभप्रायेणेति वाच्यम् । बन्धुदत्त-मिति वचनस्य निर्विषयतापत्तेः । मनुविरोधाच । यदाह मनुः । ब्राह्मदैवा...स्तदिष्यते । अस्याः स्याद्त्तमिति पराचीनं पूर्वत्रानुषज्यते । तेन विवाहेषु यद्धनं दत्तमिति संबन्धाद्वैवाहिकधनमात्रप्रतीतेर्न यावद्धनविषयत्वम् ।' दायभाग (/p. 141). Vide वीर॰ p. 703 for a criticism of this view.

बाह्मदेवा - मनु mentions five forms of marriage, while याज्ञ॰ speaks of four. नील॰ obviates the difficulty by saying that the verse of याज्ञ primarily refers to ब्राह्मणंड and that, गान्धर्व being an approved form for क्षत्रियड, the same rule applies to a क्षत्रिय woman married in that form. The दायभाग, in order to reconcile the two texts, dissolves बाह्यादिषु as 'ब्राह्म आदिर्येषां चतुर्णां ते दैवार्षप्राजापत्यगान्धर्वाश्वत्वारो ब्राह्मेण सह पश्च भवन्ति' i. e. the दायभाग takes ब्राह्मादिषु as an अतद्भणसंविज्ञान बहुवीहि. वीर॰ (p. 702) does the same. The essence of the आधर form is that a bride-price is to be paid to the father or other relative who gives away the bride in consideration of the money. At present the Brāhma and Asura are regarded to be the only forms in vogue. आसां—refers to the female relations enumerated in the preceding verse. पूर्वजपत्नी wife of the eldest brother. यदा...मुद्यः when they have no son of the body, nor (other) son (such as दत्तक), nor daughter's son, nor the son of these (i.e. of औरस or other son), their sister's son and others would inherit their estate. The word खस्रीय corresponds to the first of the series of the females mentioned (viz. मातृष्वसा). The दायभाग comments on these verses at length and says that these verses do not prescribe that the खसीय succeeds to his maternal aunt's स्रीधन as the most preferential heir (after her issue), but that they simply declare that the खसीय is an heir and may take if no nearer heirs like the woman's husband's brother or father-in-law exist. The वीर॰ on the other hand says that on account of these very verses the खसीय would succeed in preference to the husband's brother or father. 'औरसपदेन पुत्रकन्ययोरुपादानम् । तयोः सर्वापवाद-कत्वात् । सुतपदेन सपक्षीपुत्रस्य । सर्वासामेक...मनुः (मनु 9. 183) इति स्मृतेः । न तु सुतपदमौरसविशेषणम् । वैयर्थात् सपलीपुत्रसद्भावेपि खस्नीयाद्यधिका-रापत्तेश्व । औरसपुत्रकन्ययोः सपक्रीपुत्रस्य चाभावे दौहित्रस्याधिकारिता । तत्सुत

इति तच्छब्देन पुत्रसपलीपुत्रयोरुपादानम् । तेन तत्पुत्रयोरिधकारो न तु दौहित्रस्यापि (पुत्रस्य)। तस्य पिण्डदाने बहिर्भावात् ।...स्वस्रीयाद्या इति न क्रमार्थं किं त्वधिकारिमात्रज्ञापनार्थपरम्।' दायभाग p. 154 and p. 159; वीर॰ says 'तदेषामभावे सत्खिपि श्रशुरादिषु सिपण्डेष्वनन्यगतिकैतद्वचनबलाद्भगिनीपुत्राद्यानामेव मातृष्वस्नादिधने प्रत्यासत्तितारतम्येनाधिकारः । स्नुषादीनां तु प्रासाच्छादनमात्र-भाक्त्वम् । वचनविरोधे सपिण्डवतप्रत्यासत्तेरप्रयोजकत्वात् ।' (p. 705). दुहितृ...बोध्यः—नील॰ says that the खसीय and others can take only when there are no daughters or daughter's daughters, (though they are not mentioned in the text along with औरस and others). तदभावे...कारात् because, as we saw above, the son and daughter's son can take (पारिभाषिकस्त्रीधन) only when there are no daughters or daughter's daughters. बन्धुदत्तं—The दायभाग takes it to refer to शुल्क. The स्मृतिच॰ refers it to the स्त्रीधन of a woman married in a form other than the five 'तदुक्तपञ्चविधेतरविवाह-संस्कृतस्त्रीधनविषयम्' (व्य. p. 286).

Page 162, line 4—13. भगिनी...मातु:—these words literally mean 'the sister's fee belongs to the full brothers after mother'. According to हरदत्त (on गौ. ध. सू.) the mother takes first and then the brothers. 'भगिनीप्रदाननिमित्तं पित्रा यद्गृहीतं द्रव्यमासुरार्षविवाहयोस्तिस्मिन्मृते तस्या भगिन्या एव सोद्यी भ्रातरस्तेषां भवति । तच्च मातुरूर्ध्वं जीवन्त्यां मातरि तस्या एव । न तु मृतस्य पितुरेतत्स्वमिति तत्र ये भागिनो मिन्नोदरा भ्रातरो मातृसपत्नी चेति ते सर्वेशं न गृह्णीयुरिति।'. The next sutra of गौतम 'पूर्व चैके' supports the interpretation of हरदत्त. The मिता॰ seems to hold that the brothers take first 'शुल्कं तु सोदर्याणामेव'. The स्मृतिच॰ says 'तेषामभावे मातुर्भवतीत्यर्थः'. The परा. मा. distinctly says 'सोद्यीणामभावे मातुर्भवतीत्यर्थः'. The वि. र. sides with हरदत्त. The सुबोधिनी also says 'मातुरभावे सोदर्था गृह्णीयुरित्यर्थः'. The वीर॰ says 'शुल्कं तु सोदरा-णामेव । भगिनीशुल्कं सोदर्याणामिति गौतमवचनात्सोदराभावे मातुः । ऊर्ध्वं मातुरिति तद्वचनादेव। पूर्व चैके इति तु परमतम्।' (p. 704). शङ्कः--The words of বাস apply to a case where a girl dies before the actual celebration of marriage, although the intended

bridegroom made presents to the father. In such a case the शुल्क is taken by the bridegroom on the death of the intended bride before actual marriage. We are told by the वि. र. that we have to understand the word अहित in the सूत्र of शङ्ख. वोढा means 'bridegroom' (वर:). मृतायां... व्ययम्—The मिता॰ comments 'यदि वाग्दत्ता मृता तदा यत्पूर्वमङ्गलीयकादि शुल्कं वा वरेण दत्तं तद्वर आददीत । परिशोध्योभयव्ययम् । उभयोः आत्मनः कन्यादातुश्च यो व्ययस्तं परिशोध्य विगणय्यावशिष्टमाददीत ।'. This refers to a girl that was betrothed (वाग्दता) but died before marriage. बौधायनः—The मिता • says 'यत्तु कन्याये मातामहादिभिर्दत्तं शिरोभूषणादिकं वा क्रमागतं तत्सहोदरा भ्रातरो गृह्णीयुः । रिक्थं मृतायाः कन्याया गृह्णीयुः सोदरास्तदभावे मातुस्तदभावे पितुरिति बौधायनस्मरणात् ।'. From this it will be seen that the word सांप्रदायिकाः in the मयूख refers to the मिता. The मिता does not quote the text of बौधायन in the form of a verse; but the मद. पा., the वि. र., वि. चि., वीर॰ read it as a verse.

Page 162, line 14—page 165, line 14. अनंशाः persons excluded from inheritance. पतित:—one guilty of Brāhmaṇa murder and other grave sins. 45:-'पादविकलः' मिता०; 'पद्भ्यां न गच्छतीति' दायभाग. उन्मत्तकः---'वातिकपैत्तिकश्लैष्मिकसंनिपातप्रहावेशलक्षणैरुन्मादैरभिभूतः' मिता॰—one who is out of mind owing to one of the three humours or to their combination or through being possessed. जड an idiot. 'विकलान्तः करणः हिताहितावधारणाक्षमः' मिता॰. अचिकित्स्यरोग one suffering from an incurable disease (such as leprosy, consumption ). 'अचिकित्स्यकुष्ठादिमन्तः' वि. चि.; 'अप्रतिसमाधेययक्ष्मा-दिरोगग्रस्तः' मिता॰. भर्तव्याः...शकाः—these are not entitled to a share, but must be maintained. The वीर॰ says that impotency and blindness must be congenital in order to disentitle a man to inherit or share in ancestral property. "क्लीबान्धौ यदि जन्मत आरभ्य तदा विभागानहीवेव यदि त्वन्तरा तदा तदपगमश्रेदौषधादिना तर्हि 'दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्' इति रीत्या विभागाहीं वेवेति ध्येयम्।". तज्जः—the son of a sinful person

became sinful according to वसिष्ठध. सू. 13.51 'पतितेनोत्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र क्षियाः'. The Caste Disabilities Removal Act (XXI of 1850) has totally altered the ancient Hindu Law as regards the पतित and his son. Jaimini (in his पू. मी. सू.) lays down that those who are devoid of a sense organ from birth are not entitled to perform a sacrifice, but those who are not suffering from grave bodily defects may offer sacrifice. 'अङ्गहीनश्व तद्धमी' and 'उत्पत्ती नित्यसंयोगात्' VI. 1. 41-42 (which form two different adhikaranas). विभागो...त्पन्नवत्-If after partition the defect such as impotency is removed by taking medicine and other means, then they do take a share, on the analogy of a son born after partition. The idea is that if at the time of partition a man is suffering from any one of these defects, he gets no share; but if later on he is cured he can demand a share. "एतेषां विभागातप्रागेव दोषप्राप्तावनंशित्वमुपपमं न पुनर्विभक्तस्य । विभागोत्तरकालीनमप्यौषधादिना दोषनिर्हरणे भागप्राप्तिरस्त्येव । 'विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभाक्' (याज्ञ. II. 122) इत्यस्य समानन्यायत्वात् ।'. But this cannot apply to inheritance. Once a person has been excluded from inheritance on the ground of bodily or mental defect and the property has become vested in another person, then that man cannot be divested by subsequent removal of the defect. The grounds of exclusion are applicable to females also. 'पतितादिषु पुँक्षिकत्वमिविक्षितम् । अतश्व पत्नीदुहितृमात्रा-दीनामप्युक्तदोषदुष्टानामनंशित्वं वेदितव्यम् ।' मिता॰. The मिता॰ reads 'रोगाद्याः' and remarks that the word आद्य includes others also (mentioned in other texts such as that of नारद and of मन् ) viz. those who have entered into another order, one who is an enemy of his father, one who is guilty of a lesser sin, the deaf and the dumb, and those void of a sense. 'आधशब्देनाश्रमान्तरगतिपतृद्वेष्युपपातिकबिधरमूकनिरिन्द्रियाणां प्रह-णम्।' मिता॰. क्रीब-कात्यायन quoted in the दायभाग says 'न मूत्रं

फेनिलं यस्य विष्ठा चाप्सु निमज्जित । मेढूं चोन्मादशुक्राभ्यां हीनं क्लीबः स उच्यते ॥' (p. 163). Vide नारद (स्त्रीपुंसयोग verses 10-13) for स्त्रीबंड of various kinds. जात्यन्धबिधरौ born blind or deaf. बालंभट्टी explains जात्यन्धबिधरौ as 'जात्या स्वभावेनान्धबिधरौ'. connects जाति with अन्ध alone; while the दायभाग distinctly says 'जातिपदमन्धबिधराभ्यां संबध्यते' (p. 163). The वि. र. says 'जाल्यन्धेल्यत्र जातित्रहणेनान्धत्वस्याप्रतिसमाधेयतामाह नोत्पत्तिकत्वम्' (p. 488). निरिन्द्रियाः devoid of a sense. 'निर्गतमिन्द्रियं यस्मात् व्याध्यादिना स निरिन्द्रियः' मिता॰. वीर॰ gives the same explanation. इन्द्रियंड are those of action or of sensation (कर्मेन्द्रियं and ज्ञानेन्द्रियं ). 'श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी। पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चैव दशमी स्मृता ॥ बुद्धीन्द्रियाणि पश्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः। कर्मेन्द्रियाणि पश्चेषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥' मनु॰ II. 90-91. Compare (with मनु) 'जडक्कीबो भर्तव्यो' गौ. ध. सू. 28.41; 'जीवन्पुत्रेभ्यो दायं विभजेत्समं क्रीबमुन्मत्तं पतितं च परिहाप्य' आप. ध. सू. II. 6. 14. 1; 'अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः । क्लीबोन्म-त्तपतिताश्च। भरणं क्लीबोन्मत्तानाम्। विसष्टधः सू. 17. 52-54. पितृद्विद्र one who is hostile to his father. वि. र. explains 'द्वेषश्च पितरि जीवति मारणादिफलः, मृते तु तदुद्देशेनोदकाद्यदानरूपः' (p. 489); 'पितरि जीवति तत्ताडनादिकृत्, मृते तच्छ्राद्वादिविमुखः' वि. चि.; the सरखतीविलास ( para 151) says it means "one who goes so far as to say he is not my father''' (पितृद्वेषो नाम असौ मम पिता नेत्येवंरूपः). पतितः one guilty of the five महापातकs, ब्रह्महत्या, सुरापान, स्तेय, गुर्वङ्गनागम, एतत्संसर्ग. Vide मनु 11.54. अपयात्रितः—this is explained by the मदनरत as 'one who is excommunicated by his kinsmen on account of his being guilty of sedition or high treason by the method of breaking a jar.' The दायतत्त्व tells us that the कल्पतर gave the same explanation 'कल्पतरकृता तु औपपातिक इत्यत्र अपपात्रिक इति पठित्वा राजवधादिदोषेण बान्धवैर्यस्य घटापवर्जनं कृतमिति विवृतम् ।'. The मदनरत्न seems to have followed the कल्पतर and the स्मृतिच॰. The सरखती॰ (para 151) explains 'अवपातितो महापराधो बन्धुभिर्बिहिष्कृतः'. The स्मृतिच॰ reads 'अवपातिकः' and explains 'अवपातिकस्य रिक्थपिण्डोदकानि निवर्तन्ते इति शङ्खलिखितस्मरणात् अवपातितस्य महापराधेन बन्धुभिर्बहिष्कृतस्येत्यर्थः'. The वि. र. (p. 489) similarly explains 'अपपात्रितः राजवधादिदोषेण कृतघटापवर्जनः'. In

39 [Notes on Vyavahāramayūkha]

old mss. प and य look alike. If we read अपपात्रित, that word means one with whom his kinsmen have given up intercourse (as to eating &c.) because he is guilty of sin.' 'पतितत्वाज्ज्ञातिभिर्वहिष्कृतोपपात्रितः' अपरार्क p. 720. For अपपात्र in another sense (viz, one who is so low in the caste system that if he uses a vessel for his meals, others cannot use it thereafter) see आप. ध. सू. I. 1. 3. 25 and हरदत्त thereon. The वीर॰ ascribes to आपस्तम्ब the words 'अवपात्रितस्य...निवर्तन्ते (p. 713). The दायभाग (p. 161) seems to do the same. नील॰ does not approve of the interpretation of अपयात्रित given by the मदनरत्न and says that it rather means one who goes to another continent (than जम्बूद्वीप) through mid-ocean by means of vessels for purposes of trade'. नील॰ derives the word from यात्रा (which means also 'a sea voyage') and quotes in support a verse which forbids intercourse in the Kali age with a man of the three higher castes who leads a sea-faring life. हेमादि (चतुर्वर्ग॰ vol. III, part 2, p. 667) cites a long quotation from the आदिखपुराण forbidding certain acts in the कलियुग, where the words द्विजस्या...संप्रहः occur. The passage begins 'विहितान्यपि कर्माणि धर्मलोपभयाद् बुधैः । समयेन निवृत्तानि साक्ष्यभावात्कलौ युगे ॥ विधवायां प्रजोत्पत्तौ देवरस्य नियोजनम्।' &c. It is in this very passage that the words दत्तौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः (quoted above in दत्तकप्रकरण) occur. In the बृहनारदीय quoted in the चतुर्विशतिमतसंत्रह (Benares ed. p. 50) we read 'समुद्रयातुः स्वीकारः कमण्डल्लविधारणम् । द्विजानाम-सवर्णासु कन्यासूपगतं तथा ॥...इमान् धर्मान्कलियुगे वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः ॥'. This text (द्विजस्याच्यो &c.) has given rise to great discussion and it has been argued that the affix तृ (in यातुः gen. sin.) is not the affix तृच् but it is तृन् used in the sense of ताच्छील्य, the result being that it is only one who is constantly undertaking sea voyages that is declared to be unfit for social intercourse though he has taken प्रायश्चित्त (and not one who has only casually undertaken

a sea voyage). राजद्रोहा...धानाच—नील says that the breaking of a jar and excommunication are nowhere prescribed for राजद्रोह. In this assertion नीलकण्ठ seems to be wrong. गौतम declares that one should desert even one's father who is राजधातक and describes a ceremony which resembles घटस्फोट 'त्यजितिपतरं राजधातकं शृद्धयाजकं शृद्धार्थयाजकं वेदविद्रावकं भ्रूणहनं यथान्त्यावसायिभिः सह संवसेदन्त्यावसायिन्यां वा । तस्य विद्यागुरून्योनिसंबन्धांश्र संनिपात्य सर्वाण्युदकादीनि प्रेतकार्याणि कुर्युः । पात्रं चास्य विपर्यस्येयुः । दासः कर्मकरो वाऽवकरादमेध्यपात्रमानीय दासीघटात्पूरियत्वा दक्षिणामुखो यदा विपर्यस्येदमुकमनुदकं करोमीति नामग्राहम् ।' गौ. ध. सू. 20. 1-4. Similarly मनु says about all persons guilty of महापातकs 'दासी घटमपां पूर्ण पर्यस्थेत्रेतवत्पदा । अहोरात्रमुपात्तीरकशौचं बान्धवैः सह ॥ निवर्तेरंश्च तस्मान्तु संभाषणसहासने ।' मनु 11. 183–184. Vide याज्ञ. III. 295.

The मिता॰, the दायभाग, अपरार्क, दायतत्त्व, वीर॰ read औपपा-तिकः for अपयात्रितः. अपरार्क explains 'उपपातकमुपपातः तद्युक्तः' i. e. one guilty of an उपपातक; the दायतत्त्व explains 'उपपातकैः सह संस्थः'. The मनुस्मृति (XI. 59-66) gives a long list of उपपातकs such as गोवध, अयाज्ययाजन, पारदार्थ &c. See also विष्णुध. सू. chap. 37 for उपपातकs. The वि. र. tells us that प्रकाश read 'औपपातकी' and explained as 'उपपातकैर्युक्तः' (p. 489). नैष्ठिक... इत्यर्थ:—As the उपकुर्वाण intends to enter on गृहस्थाश्रम and is only preparing for it while he is a student, he is not excluded. अक्रमोहासुत:—the son of a woman who was not married in the proper order (among her sisters). According to नील॰, when there are several sisters, if the younger is married before her elder sister, both become अक्रमोदा and this text declares that the son of the woman who is married before her elder sister and the son of her who is married later than her younger sister are both excluded from inheritance. नील॰ is here referring to what is called परिवेदन. When a younger

brother married before his elder brother, the former was called परिवेत् and the latter परिवित्त or परिविन्न. परिवेदन was regarded as very sinful. 'परिवित्तः परिवेत्ता या चैनं परिविन्दति । सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपश्चमाः ॥' बौ. ध. सू. II. 1. 39. Compare मनु॰ III. 172 for almost the same words. Most eminent writers however do not give this meaning of अक्रमोढा. मनु॰ says that every one should at first marry a girl of the same caste and then he may marry other girls of lower castes than his own. 'सवर्णांग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि। कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः ऋमशोवराः॥' मनु॰ III. 12. If a ब्राह्मण married a girl of the क्षत्रिय caste first and then one of the ब्राह्मण caste, both became अक्रमोढा. But the son of the क्षत्रिय woman would not be entitled to a share, while the son of the ब्राह्मणी would take a share on account of the words 'अक्रमोहासुतस्त्वकथी सवर्णश्र यदा पितुः' quoted below. But if a ब्राह्मण married a ब्राह्मणी girl and then a girl of the क्षत्रिय caste, then the sons born of both the women would have inherited (according to their proper shares), as there is no fault of अक्रमोढात्व. 'हीनवर्णपरिणयनानन्तरमुत्तमवर्णस्त्रीपरिणयने द्वयोरप्यक्रमोढात्वं तयोः, सगोत्रान्नियुक्तादुत्पन्नः क्षेत्रजः पुत्रो नार्हति धनं, अक्रमोढायामपि सवर्णेन परिणे-त्रोत्पादितः पुत्रो धनाधिकारी । क्रमोढायामसवर्णजातोपि ।' दायभाग (pp. 164-165); 'अक्रमोढासुतोत्र नानावर्णानां कन्यानां विवाहे यः क्रमः शास्त्रीयः तदुल्रङ्घनेन विवाहितायामसवर्णायामुत्पन्नः, अग्रे अनेनैवाक्रमोढासुते सवर्णाजाते अक्रमोढासु-तस्त्वृक्थीत्यनेन भागप्राहकत्वविधेः...अक्रमोढासुतोपि सवर्ण एव स्यात् तदा रिक्थी भागग्राहक एव, एवमसवर्णाप्रसूतोपि कमोढायां जातो भागग्राहक एव' वि. र. (p. 492). अपरार्क and the स्मृतिच॰ appear to mix up the two interpretations 'अक्रमेण वर्णकमजन्मकमातिक्रमेण या ऊढा तस्याः सुतः' अपरार्क p. 750; 'वर्णक्रमजन्मक्रमातिक्रमेण परिणीतायाः सुतो यः' स्मृतिच०. सगो...जायते—The स्मृतिच॰, वि. र., अपरार्क explain that this refers to one born of a woman of the same gotra with her husband 'सगोत्रस्त्रीपरिणेतुः सकाशाद्यः सुतः' स्मृतिच॰; but the दायभाग says that this refers to the क्षेत्रज son due to the practice of नियोग. प्रवज्यावसितः one who falls from the

order of sannyāsins. 'प्रव्रज्यां गृहीत्वा ततो भ्रष्टः' वि. चि; 'स्वीकृत-चतुर्थाश्रमत्यागी' स्मृतिच॰. तस्य पितृसवर्णत्वे—तस्य refers to अक्रमोढासुत. असवर्णा...भवेत्—the son of a woman not of the same caste with her husband (but of a lower caste) and married in the proper order of the varnas is entitled to his father's wealth. This is declared in याज्ञ II. 125 'चतुस्त्रिद्वयेकभागाः 'स्युर्वर्णशो ब्राह्मणात्मजाः' quoted above. प्रति...तायां (the son) of a woman married in the reverse order (i. e. of a woman of a higher caste marrying a man of a lower caste). 'प्रतिलोमप्रसूता या अपकृष्टवर्णनोत्कृष्टवर्णा या परिणीता तत्पुत्रो न रिक्थभाक्' वि. र. अखन्तं=यावज्ञीवम् up to the end (of their lives). The दायभाग and the वि. र. add a verse after प्रतिलोमप्रस्ता॰ viz 'बन्धूनाम-प्यभावे तु पित्र्यं द्रव्यं तदाप्र्यात् । अपित्र्यं तद्धनं प्राप्तं दापनीया न बान्धवाः॥'. सर्व...धनम्—विकर्मस्थाः addicted to vicious acts. 'द्यूतवेश्यासेवादि-विकर्मासक्ताः' कुल्लूकः 'विकर्मस्था बूताद्यासक्ताः । कुटुम्बार्थहानिपरा इत्यन्ये' वि. र.; 'निषिद्धकर्मैकरताः' स्मृतिच॰. Compare आप. ध. सू. II. 6. 14. 14-15 'सर्वे हि धर्मयुक्ता भागिनः । यस्त्वधर्मेण द्रव्याणि प्रतिपादयति ज्येष्ठोपि तमभागं कुर्वीत।': 'सवर्णापुत्रोप्यन्याय्यवृत्तो न लभेतैकेषाम्' गौ. ध. सू. 28. 38. सवर्णाजो...प्रयोजनम्—These verses and two more are cited as बृहस्पति's in the दायभाग, स्मृतिच॰, वि. र., वीर॰. One of these is interesting 'तया गवा किं कियते या न धेनुर्न (v. l. दोग्ध्री न ) गर्भिणी। कोर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान धार्भिकः॥'. उत्त...सुतः—the son saves the father from higher and lower debts. The higher debt is that due to देव, पितृ and ऋषि and the lower is money due to creditors. Vide above p. 168 for the three debts. Sec मनु॰ 9.138 'पुत्राम्रो नरकाद्यसात्रायते पितरं सुतः । &c'.

अपरार्क states that these persons are excluded on the strength of express texts, not because they are incapable of performing religious duties. 'एतेषां च वाचिनकमंशानर्हत्वं न पुनर्धमानिधकारित्वहेतुकं धर्मानिधकारिताया हेत्वभावात् । यद्यपि पतितस्य धर्मानिधकारस्तथापि नान्धपङ्ग्वादीनां, तेषां ह्याज्यावेक्षणाद्यङ्गवत्थेव धर्मविशेषेनिधकारो न सामान्यतो धर्ममात्रे ।...भवतु वा जात्यन्धादीनामुपनयनदारपरिष्रहाभावादिष्टे

धर्मे तेषामनिधकारः पूर्ते तु श्रद्रादिवदस्त्येव । तस्मान्न धर्मानिधकारित्वहेतुकं तेषाम-नंशत्वं किं तु वाचनिकमेव ।' (p. 750).

अत्र...परिसंख्यार्थम्—here the express mention of the maintenance of two serves the purpose of excluding the other two (viz. आश्रमान्तरगत and पतित). 'अत्र विशेषग्रहणं विशेषप्रतिषेधार्थमिति न्यायेन पतिताश्रमान्तरगतविषयस्य भरणस्य प्रतिषेधो गम्यते ।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 272). Vide notes above (p. 165) on परिसंख्या. मृते पितरि—this is only illustrative. Even when the father is living and makes a partition during his lifetime, these persons will be excluded. लिङ्गी is explained as 'प्रविज्ञादिः' (one who has become a संन्यासी) by the दायभाग and वीर॰. वि. र. explains 'अतिशयेन कपटव्रतचारी'. सरखती॰ (153) says 'लिज्ञी नैष्टिकवनस्थादिः क्षपणकपाशुपतादिश्व'. नील explains 'those who wear heretical sect marks'. This is better. मेधातिथि commenting on मनु IV. 30 (पाषण्डिनो विकर्मस्थान् &c.) explains 'पाषण्डिनो वेदबाह्यव्रतलिङ्गधारिणः शाक्यभिक्षक्षपणकादयः' and गोविन्दराज explains it as 'रक्ताम्बरादिलिङ्गधारिणः'. अतीतव्यवहारान्those who are beyond (i.e. incapable of) transacting worldly transactions (either because they are minors, or lunatics or idiots). अकर्मिण:—this is explained by गोविन्दस्वामी (commentator of बौ.) as 'समर्था अपि सन्तो निरुत्साहाः'; 'अकर्मिणः धर्मयागादिषु नाधिकारिणः' वि. रः, 'अकर्म कृष्यादिकं जीविकात्मकं येषां न विद्यते इति' अपरार्क. It seems best to take अकर्मिणः in the sense of 'those who do not perform the prescribed duties (but rather the forbidden ones).' संन्यास...मदना-द्य:—the man who is an apostate from the order of ascetics was called प्रवज्यावसित above. He and his son were not, according to the मदनरत्न and others, entitled to maintenance. The स्मृतिच॰ holds the same view 'आश्र-मान्तरगतिमन्तरेण प्रव्रज्यावसित्त्वाभावात् प्रव्रज्यावसितभरणस्यापि प्रतिषेधोत्रा-वगम्यते ।' (व्य. p. 272).

Page 165, line 15—page 166, line 7. अनंश...

लभन्त एव—the sons of those excluded from a share do get a share if they are themselves without any defect. न तु...प्यर्थे but (the sons) of the sinful person born after the commission of the sin (which excludes their father) do not take a share in the wealth of their paternal grand-father and so those who are born of women of higher castes (than their father) do not take a share, nor their sons (in the paternalgrand-father's wealth). क्षेत्रजा:—this would have reference to the क्लीब in particular. मनु also says 'यद्यर्थिता तु दारैः स्यात्क्रीबादीनां कथंचन । तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमर्हति ॥' 9. 203. The दायभाग remarks 'न चापुंस्त्वात् क्रीवस्य जननासामर्थात्, अध्ययनाभावान्मूकादेरपन-यनाभावेन पतितत्वास्कथं दारसंबन्ध इति वाच्यम् । क्रीबस्य पल्यामन्येन पुत्रोत्पादसंभवात् &c.' (p. 165); but the स्मृतिच॰ says 'क्षेत्रजपु-त्रविषयेप्युक्तं याज्ञवल्क्येन 'औरसाः...हारिणः' तत् द्वापरादिविषयं मन्तव्यम् । कलौ क्षेत्रजपुत्रनिषेधात् ।". The मिता॰ remarks 'औरसक्षेत्रजयोर्प्रहणमितर-पुत्रव्युदासार्थम्' i. e. the express mention of the two shows that other kinds of sons (of those excluded from inheritance) are not entitled to share or inherit. युताः daughters. एषां=क्रीबादीनाम्. They should be maintained till married and their marriage expenses should be defrayed by those who take the wealth. 'चशब्दात्संस्कायीश्व' मिता॰. प्रतिकूला:—As regards these, the मिता॰ says that they may be driven out of the family house, but maintenance must be given to them if they are chaste. 'प्रतिकूलास्तथैव च निर्वास्याः। भरणीयाश्वाव्यभिचारिण्यश्वेत्।न पुनः प्रातिकूल्य-मात्रेण भरणमपि न कर्तव्यम्' मिता॰. The मदनरत्न seems to have followed the मिता. The वि. र. remarks 'प्रातिकूल्यं विषप्रयोग-कारित्वं विवक्षितं न तु कलहमात्रकारित्वम् ।'.

## ९ ऋणादानम्.

Page 166, line 10—page 171, line 8. ऋणादानम् non-payment of debt. There are seven topics to be discussed under ऋणादान, two from the creditor's point of view (viz. the method of lending and the manner of recovering) and five from the debtor's point of view, viz what debts must be paid, what debts need not be paid, who is liable to pay debts, at what time, and in what manner. Compare नारद for the seven. 'ऋणं देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत्। दानप्रहणधर्माभ्यामृणादान-मिति स्मृतम् ॥' (4.1.). परिपूर्णं आधिं pledge of adequate value. 'सवृद्धिकमूलद्रव्यपर्याप्तम्' स्मृतिच॰ (व्य. 135). बन्ध—वन्ध and आधि are often used as synonyms. 'बन्धकं व्यसनं चेतःपीडाधिष्टान-माधयः' अमरः. So वृहस्पति himself says 'आधिर्वन्धः समाख्यातः स च प्रोक्तश्चतुर्विधः। जङ्गमः स्थावरश्चेव गोप्यो भोग्यस्तथैव च ॥' (quoted in the स्मृतिच॰). 'बन्धकं विश्वासार्थं यदाधीयते आधिरिति यावत्।' मिता॰ (on याज्ञ II. 37). आधि is defined as 'what is kept with the creditor by the debtor in order that the former may have confidence about the money lent by him' 'आधिनीम गृहीतस्य द्रव्यस्योपरि विश्वासार्थमधमर्णनोत्तमर्णधिक्रियते आधीयते इत्याधिः' मिता० (on याज्ञ II. 59). According to the मयूख, बन्ध means 'an agreement by the debtor that he would not make a gift, or a sale or a mortgage (आधि) of certain fields or a house till he paid back the debt'. According to नारद, बन्ध is 'a deposit by the debtor made to a friend for inspiring confidence in the creditor'. 'निक्षेपो मित्रहस्तस्थो बन्धो विश्वासकः स्मृतः' (नारद quoted in स्मृतिच॰). वीर॰ says the same (p. 293). According to the वि. चि., आधि is a pledge to be used or enjoyed by the creditor, while बन्ध is a pledge which is not to be enjoyed 'आधिभेरियः, बन्धोत्र

भोगलाभादन्यत्सुवर्णादिः'. साधुलमकम्—a substantial surety. वीर॰ takes साक्षिमत् as an adjective of लेख्याहढं 'साक्षियुक्तं वा पत्रम्'. It may be taken separately in the presence of witnesses.' कुत्सिता...तः स्मृतम्—these words give an etymology of कुसीद (usury). 'This is therefore called कुसीद which is taken fourfold or eightfold without any qualm from a wretched man who is sinking or distressed.' सीदतः is abla. sing. of the pr. p. of सद. वृद्ध (interest) is said to be of four kinds 'कालिका कारिता चैव कायिका च तथापरा। चक्रवृद्धिश्व शास्त्रेस्मिन् वृद्धिर्देष्टा चतुर्विधा ॥ प्रतिमासं स्रवन्ती या वृद्धिः सा कालिका स्मृता । वृद्धिः सा कारिता नाम यर्णिकेन स्वयं कृता ॥ कायाविरोधिनी स्वस्वपणपादादिका क्रमात् । वृद्धेरपि पुनर्वृद्धिश्वकवृद्धिरदाहृता ॥' नारद (4. 102-104). See मनु॰ VIII. 153 for the same four kinds. चक्रवृद्धि is compound interest, कालिका is 'monthly interest'. कायिका is that where a पण or a quarter of a पण is to be paid every day and the principal remains untouched, so that if this goes on for a long time, the creditor gets several times more than the principal. कायिका is also explained as involving bodily labour (by way of interest) or the labour of cattle and other beasts. गोघोटकादेरा-धीकृतस्य दोहनवहनादिकः कायिको व्यापार एव वृद्धित्वेन। कल्पितः सा कायिके-लार्थः । तथा च व्यासः । दोह्यवाह्यकियायुक्ता कायिका समुदाहृता । इति ।'. कारिता is 'stipulated interest which is exorbitant (अधिका), but which the debtor agreed to pay in a time of distress'. बृहस्पति says 'कायिका कर्मसंयुक्ता मासप्राह्या तु कालिका । वृद्धेवृद्धिश्वऋवृद्धिः कारिता ऋणिना कृता ॥' (quoted in the स्मृतिच॰). बृहस्पति speaks of six kinds of वृद्धि 'कायिका कालिका चैव चक्रवृद्धिरथापरा। कारिताथ शिखावृ-द्धिर्भोगलाभस्तथैव च॥' (quoted in the स्मृतिच॰ and वि. र.). In this he seems to follow गौ. ध. सू. XII. 31-32 'चककालवृद्धि:। कारिताकायिकाशिखाधिभोगाश्व ॥'. वीर॰ explains कारिता as उत्तमर्ण-प्रलोभनार्थमापत्काले शास्त्रोक्ताद्धिका खयं कल्पिता या सा वृद्धिर्दातव्या न पुनरेवंविधा धनिकेन कारिता दातव्येत्यर्थः' (p.294); 'ऋणिकेन तु या खका-र्यतया आशीतभागादिकशतादिरूपवृद्धितोधिका' वि. र. शिखावृद्धि—It is so

called because it grows every day like the tuft of hair on one's head. "प्रतिदिनलभ्या तु शिखासाद्द्याच्छिखावृद्धिरिति व्यपदिश्यते । किं पुनः शिखासाद्द्यमित्यपेक्षिते वृहस्पतिरेवाह । शिखेव वर्धते नित्यं शिरारछेदान्निवर्तते । मूले दत्ते तथैवैषा शिखावृद्धिस्तु सा स्मृता ॥" स्मृतिच॰ (व्य. p. 154). वि. चि. adds to this 'प्रत्यहं गृह्यते या तु शिखावृद्धिस्तु सा मता ।'. भोगलाभ is defined by कात्यायन as 'गृहात्तोषः फलं क्षेत्राद्धोगलाभः प्रकीर्तितः' which the वीर॰ explains 'बन्धकीकृतादृहािचवासादिजनितः संतोषाः क्षेत्रात् सस्यादिफलं च भोगलाभाख्यो वृद्धिप्रकार इत्यर्थः ।' (p. 295).

अशीति...न्यथा—an eightieth part (of the principal) shall be the interest every month when money is lent on a pledge, otherwise (when mony is lent without taking a pledge) the interest may be two, three, four or five per cent (per month) in the order of the (four) castes. Supply प्रयोगे after सबन्धके. So when something was pledged, the (proper) interest was fifteen per cent per annum. 'ब्राह्मणेधमर्णे द्विकं शतं क्षत्रिये त्रिकं वैश्ये चतुष्कं श्रद्धे पश्चकं मासि मासीलेव ।' मिता॰ (on याज्ञ. II. 37). द्वित्रिचतुःपश्चकं शतं is explained grammatically as ''द्रौ वा त्रयो वा चत्वारो वा पश्च वा द्वित्रिचतुःपद्याः अस्मिन् शते वृद्धिर्दीयते इति द्वित्रिचतुःपश्चकं शतम् । 'तदस्मिन्तृ-द्धायलाभशुल्कोपदा दीयते' इति (पा. V. 1. 47)। 'संख्याया अति शदन्तायाः कन्' (वा. V. 1.22)। तदन्तविधिश्वात्र द्रष्टव्यः।" मिता॰ (on याज्ञ. II. 37). The last words refer to the sūtra 'येन विधिस्तद-न्तस्य' (पा. I. 1. 72). 'तदस्मिन्' &c. is explained in the सि. की. as 'पञ्चासिन् वृद्धिः आयः लाभः शुल्कं उपदा वा दीयते पश्चकः। शतिकः।'. As the 80th part was to begiven every month, it was कालिका रुद्धि. षाष्टो...लमके sixtieth part is to be taken as interest (every month) when there is a surety (but no pledge). The reading of the वि. र. (साष्टभागः) means 'when there is only a surety, the interest is 80th part of the principal plus an eighth part of the 80th part'. निराधाने when there is no pledge (nor surety). कान्तारगास्तु...शतम्— 'ये वृद्धा धनं गृहीत्वाधिकलाभार्थमतिगहनं प्राणधनविनाशशङ्कास्थानं प्रविशन्ति से

दशकं शतं दद्युः । ये च समुद्रगास्ते विंशकं शतं मासि मासीखेव । एतदुक्तं भवति । कान्तारगेभ्यो दशकं शतं सामुद्रेभ्यश्च विंशकं शतमुत्तमणं आद्द्यात् । मूलनाशस्यापि शङ्कितत्वात् ।' मिता॰. These high monthly rates were allowed because of the risks involved. वीर॰ says 'कान्तारगा दुर्गस्थलगन्तारो वस्नादिऋयकारिणः'. दद्युर्वा...जातिषु—debtors of all castes (whether there is a pledge or not) must give the interest stipulated for by them. This would be कारिता वृद्धि. यो...मुयात्—this refers to a case where a man first borrowed money and agreed to return the amount the next day (or some other fixed day) without interest, but does not return it on the day fixed; the verse declares that from that date (on which money was to be returned) interest (though not agreed upon) will begin to run. The reading ऋणं पूर्व is better. The वैजयन्ती explains 'सर्वमृणं हिरण्यं धान्यादि गृहीत्वा'. सामकम् means the same thing as 'समं' i. e. the same amount that is borrowed). 'सममेव सामकमवृद्धिकमिति यावत्। एतदुक्तं भवति। प्रतिदानकालाविधमङ्गीकृत्य गृहीतमवृद्धिकमपि ऋणमवधेरनन्तरकालादारभ्य वर्धत एवेति ।' स्मृतिच० (व्य. p. 155). 'श्व इति प्रतिश्चतस्य प्रतिदानकालावधेरुपलक्षणम् ।' वीर॰ (p. 301). याचितकं—a loan (for use). दिशं व्रजेत् goes to a distant country. कृत्वो...मुयात्—this refers to a case, where a man borrowed money (उद्धार) without interest, was then asked to return it, but without doing so goes to another country. In such a case interest begins to run after three months. 'उद्धारोर्धप्रयोगस्तु' अमरः. 'प्रतियाचिते याचितकमदत्त्वा यदि देशान्तरं गच्छति तदा विशेषमाह स एव । कृत्वोद्धार...भुयात् । इति । कृत्वा उद्धारं याचितकं गृहीत्वा याचितोपि अदत्त्वेत्यन्वयः ।' वीर॰ (p. 302). 'उद्धारोत्र कलामव्यवस्थाप्य गृहीतं धनम्' वि. र. The preceding verse refers to a case where there was no request to repay made by the lender. खदेशे...दापयेत्—this contemplates a case where the borrower is in his own country and does not return the loan though requested to do so. In such a case the borrower is to be made to pay interest, though none was stipulated (अकारिता), from

the date of demand. 'ततः प्रतियाचनकालादारभ्येत्यर्थः' स्मृतिच॰• The interest would be as laid down in 'वर्णक्रमात् &c.' (याज्ञ॰ II. 37). The वीर॰ (p. 302) says 'एतत्कंचिदविधमपरिकल्प्य याश्वाप्राप्ते श्रेयम् । अवधिं खीकृत्य तदतिकमे त्वतिकमदिनमारभ्य तद्धनस्य वृद्धिर्शेया । तदहा(?)द्रुद्धिमामुयादिति न्यायसाम्यात्।'. न वृद्धि...वर्धते—No interest can ever be claimed on loans given through friendship, unless there be a stipulation to that effect; but even in the absence of stiuplation, after half a year, interest can be claimed. 'अनाकारिता अकृता। प्रीतिदत्तानां प्रतियाचनप्रतिदान-दिननिर्देशशून्यानामिति शेषः ।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 156); 'अनाकारितेत्यादे-रयमर्थः । वृद्धिमकृत्वा गृहीतमपि षण्मासादूर्ध्वं प्रीतिदत्तं वृद्धिं प्राप्नोति ।' वीर० (p. 301). पण्यं गृहीत्वा...शतम्—The स्मृतिच॰ and वीर॰ both remark that this refers to a case where no demand is made for price. Here also the interest would be regulated according to याज्ञ. II. 37 'अशीतिभागो &c'. निक्षिप्तं...शतम्—a deposit, the balance of interest, the price of articles bought and sold, bear interest at five per cent (per month) when they are not returned though a demand is made 'ऋयविक्रयशब्देन पण्यमूल्यं लक्ष्यते' स्मृतिच॰, 'ऋयं क्रयद्रव्यं वस्त्रादि । विक्रयं विक्रयसाधनमूल्यम् । तेन यो मूल्यं गृहीत्वा विक्रीतमपि वस्रादि याचितं न ददाति, केता वा केत्वा कयसाधनमूल्यं याचितं न ददाति' वि. र. p. 15; 'प्रतियाचने त्वेतस्य निक्षिप्तवृद्धिशेषयोश्च तिहनमार्भ्य प्रतिमासं शते पश्चकं वर्धत इत्याह स एव। वीर॰ (p. 302). पण्यमूल्यं...विश्वताः the price of a commodity (sold), wages, deposit, a fine that is inflicted, a promised gift without consideration (or for an improper purpose), a stake in gamblingthese do not carry interest in the absence of an agreement. 'वृथादानं नर्तकादिभ्यः प्रतिश्रुतम्। आक्षिकपणो द्युतद्रव्यम्। उक्तेषु षद्य अकृतवृ-द्धिर्नास्तीत्यर्थः । अत्र पण्यमूल्यस्यावृद्धिः प्रवासप्रतियाचनाभावे । न्यासस्य त्ववृद्धिः प्रतियाचनाभावे यथावस्थितस्येव । अतो न पूर्वोक्तप्रकरणोक्तवचनविरोधापत्तिः ।' स्मृतिच॰ (ब्य. p. 157). This verse is apparently in conflict with कात्यायन's text 'निक्षिप्तं &c. so far as deposit and the price of goods are concerned. But, as the स्मृतिच॰ explains, the verse of नारद applies where there is no demand

while काल्यायन's verse applies where there is a demand. 'अविवक्षिता अनाकारिता इति' मिता॰ (on याज्ञ. II. 38). दीयमानं... परम-if a creditor does not take back money lent out when it is tendered (by the debtor), it carries no interest from that date if it be deposited with a third person. The मिता॰ says 'ततः स्थापनादूर्ध्व न वर्धते। अथ स्थापितमपि याच्यमानो न ददाति ततः पूर्वयद्वर्धत एव।'; वीर॰ (p. 305) 'मध्यस्थ-स्थापितमिति विशेषणेनाधमणी यदि खनिकटे स्थापयति तदा भवत्यव वृद्धिरिति।'. हिरण्ये... वृद्धिः on gold (and silver) the interest allowed is as much as to make the debt double. कुप्यं or कुप्यंक base metals such as copper, tin and lead. शदः fruits and flowers and other produce of land (different from corn). लव wool. 'शदःक्षेत्रफलं तच गोबलीवर्दन्यायाद्धान्यव्यतिरिक्तं पुष्पमूलफलादिकम् । वाह्यो बलीवर्दतुरगादिः लवो मेषलोमचमरीकेशादिः ।' स्मृतिच॰ (ब्य. p. 159) and वीर॰ (p. 298). The idea is that however long these things may be lent the maximum that can be recovered by the creditor is double (of what is lent) in the case of gold, treble in the case of clothes and baser metals &c. It is to be noted that the interest here intended is such that it is not paid in driblets, but accumulates and is to be paid in a lump sum. Compare विष्णुध. सू. VI. 11-14 'हिरण्यस्य परा वृद्धिर्द्विगुणा। &c.' (quoted below) धान्ये... पश्चताम—There is here a conflict between मनु and बृहस्पति. Various explanations are proposed. The मिता॰ says that Manu's text refers to the ability of the debtor and to seasons of famine 'तत्राधमर्णयोग्यतावशेन दुर्भिक्षादिकालवशेन च व्यवस्था द्रष्टव्या i'. The परा. मा. quotes these very words. The स्मृतिच॰ says 'यत्तु मनुनोक्तम्...तत्प्रत्यर्पणसमयसमृद्धाधमर्णविषयम्।'. The वीर॰ repeats the explanation of the स्मृतिच॰ and remarks 'षाइगुणादिनिषेधपरमिति मदनरक्ने' (p. 298). So the मयूख follows the मदनरत. Manu's text must be interpreted as forbidding the taking of six times of the original loan. With the मनुस्मृति compare गाँ. ध. सू. XII. 33 'कुसीदं पशूपजलोमक्षेत्र-शदवाह्येषु नातिपश्चगुणम्'. याज्ञ (II. 39) agrees with बृह . कैद-

produced from insects (i. e. silk). आविक wool (i. e. blankets &c.). रीतिः brass. संततिः स्त्रीपश्चनाम्—the offspring (is the interest) in the case of female beasts (like a she-buffalo). अपरार्क on याज्ञ (II. 39 संततिस्तु पशुस्त्रीणां) says 'पशुस्त्रीणां महिषीप्रभृतीनां वृद्धचर्यं प्रयुक्तानां तदीया संततिरेव वृद्धिः'; the मिता॰ however seems to refer पशुस्त्रीणां to beasts and female slaves. 'पशूनां स्त्रीणां संततिरेव वृद्धिः । पशूनां स्त्रीणां पोषणा-समर्थस्य तत्पुष्टिसंततिकामस्य प्रयोगाः संभवति । ग्रहणं च क्षीरपरिचर्यार्थिनः।'. The सुबोधिनी (on the मिता॰) remarks 'स्त्रीणां दासीनां न कुलस्त्रीणाम्'. This last must be taken to be the meaning in the text of विष्णु. पुष्प...गुणम्—This is really a quotation from वसिष्ठध. सू. II. 46-47. ऋणानां...तिष्ठते—The following verse is 'द्विगुणं त्रिगुणं वापि तथान्यत्र चतुर्गुणम् । तथाष्टगुणमन्यस्मिन् देयं देशेवतिष्ठते ॥'• According to the विष्णुध. सू., where no rule is laid down as to the maximum recoverable by the creditor, he can recover only double of what is lent. 'अनुक्तानां द्विगुणा' विष्णुध. सू. VI. 17.

इदं...योग एव—These rules about the maximum recoverable not being more than double (of what is lent, as in the case of gold) or treble (as in the case of clothes or baser metals) &c. hold good only when there is a single transaction. काल...विज्ञानेश्वरादयः—नील॰ here lays down rather very tersely several rules about the principle of damdupat. The principal text is that of मनु, which is similar to गा. ध. सू. 'चिरस्थाने द्वैगुण्यं प्रयोगस्य' (XII. 28). The text of Manu means that the interest in a money lending business cannot be so much as to make the amount due more than double (of what was lent) if the lending is done only once. The principal rules about damdupat laid down in the मिता. (and repeated by the मयुख ) are:—(I) if money is lent only once (सकृताहिता) to a man and interest is recovered once in a lump, then the maximum amount recoverable (together with interest)

cannot be more than double the sum lent, whatever the length of time may be and whatever the rate of interest may be; (II) if however interest is received by the creditor either every day, or every month or every year and not in a lump sum at one time (सक्दाहता), then the total interest received may be so much that the creditor may in all receive more than double the sum lent; (III) if, after the interest has accumulated for some time, there is a fresh agreement for lending (प्रयोगान्तर) to the same man whereby the sum originally lent together with the interest thereon is taken as the principal sum lent and fresh interest is agreed to be paid on the sum so arrived at, then the total recoverable after this second agreement may exceed more than double the sum originally lent, e. g. if a hundred rupees are lent at twenty per cent per annum and at the end of five years (when the total sum due is two hundred), a fresh agreemet is made so far as the sum of two hundred then due is concerned, then at the end of a further period of five years, rupees four hundred (i. e. more than double the original sum of one hundred) may be recovered by the creditor; (IV) if after the sum due to the creditor has become double the sum lent, the creditor asks the debtor to pay it to another person, who then becomes the debtor, or the creditor accepts another man as the debtor (who takes liability upon himself), then in such a case the creditor may recover from the subsequent debtor after the lapse of years a sum which may be more than double the sum originally lent by the creditor. This last case is referred to as 'पुरुषान्तरेण प्रयोगान्तरे' in the मयूख and 'पुरुषान्तरसंक्रमणेन प्रयोगान्तरकरणे' in the मिता. The third rule is referred to as 'तसिनेव पुरुषे अनेकशः प्रयोगान्तरकरणे' in the मिता॰ and as 'कालान्तरेण प्रयोगा-न्तरे' in the मयूख. It is not necessary in cases falling

under the third rule that the whole sum due (i.e. double of what was originally lent) should be capitalized and again put to interest; it may be that the creditor deducts (रेक) something from the sum due as a concession and capitalises the rest or that he adds (सेक) by a further cash payment to the amount that has become due and the total is then again put to interest. This is referred to as 'तत्रैव रेक्सेकादिना वा प्रयोगान्तरे' in the मयूख. The words 'एकप्रयोग...आधिक्यम्' refer to the second rule. Vide मिता॰ (on याज्ञ. II. 39) "एतच सक्तप्रयोगे सकृदाहरणे च वेदितव्यम्। पुरुषान्तरसंक्रमणेन प्रयोगान्तरकरणे तस्मिन्नेव वा पुरुषे अनेकशः प्रयोगान्तरकरणे सुवर्णादिकं द्वैगुण्याद्यतिक्रम्य वर्धते । सकृत् प्रयोगेपि प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं वा वृध्याहरणेधमर्णे देयस्य द्वेगुण्यसंभवात् पूर्वाहृत-वृध्या सह द्वेगुण्यमतिक्रम्य वर्धत एव। यथाह मनुः 'कुसीज...हिता' इति। सकृदाहृतेत्यपि पाठोस्ति । उपचयार्थं प्रयुक्तं द्रव्यं कुसीदं तस्य वृद्धिः कुसीदवृद्धिः द्वैगुण्यं नात्येति नातिकामति। यदि सकृदाहिता सकृत् प्रयुक्ता। पुरुषान्तरसंक्र-मणादिना प्रयोगान्तरकरणे द्वैगुण्यमत्येति । सकृदाहृतेति पाठे तु शनैः शनैः प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं वाधमणीदाहृता द्वैगुण्यमत्येतीति व्याख्येयम् ।.' अपरार्क says 'द्विगुणापि वृद्धिरधमर्णसंप्रतिपत्त्या मूले निवेशिता पुनर्वर्धत इति सकुद्रहणात्सि-ध्यति । सुवर्णविषयं चैतत् । (p. 643).

It will be noticed that the मिता॰ accepts both the readings सक्रदाहिता and सक्रदाहता and extracts therefrom two different rules. The वि. चि. remarks (p. 8) that सक्रदाहिता is a bad reading. It is worthy of note that the मयूख names विज्ञानेश्वर as the first among सांप्रदायिकड.

Page 171, line 9—page 175, line 17. गोप्य to be kept only (without being used or enjoyed). बृहस्पति's fourfold division is not logical. A जङ्गम pledge may be गोप्य as well as भोग्य. नारद's division is much better. आधि is of two kinds, कृतकालोपनेय (to be redeemed within a certain stipulated time) and याबदेयोद्यत (to be retained

till the debt is paid off). Each of these two नारद again divides into two, गोप्य and भोग्य. Again we may divide these into स्थावर and जङ्गम. अध...धः an ādhi is socalled because it is kept (with the creditor). मिता॰ explains 'कृते काले आधानकाले एवामुष्मिन्काले दीपोत्सवादौ मयायमा-धिर्भोक्तव्योन्यथा तवैवाधिर्भविष्यतीति एवं निरूपिते काले अपनेयः आत्मसमीपं नेतव्यो मोचनीय इत्यर्थः । देयं दानं देयमनतिक्रम्य यावद्वेयमुद्यतो नियतः स्थापित इल्पर्थः । यावदेयमुद्यतो यावदेयोद्यतः गृहीतधनप्रत्यर्पणावधिरनिरूपितकाल इत्यर्थः । गोप्यः रक्षणीयः ।' (on याज्ञ॰ II. 57); 'कृतकालः कृतावधिः उपनेयः खसमीपे नेयः मोचनीय इति यावत्' वीर॰ (p. 306). In यावद्योद्यत, there is no time fixed. बन्धं...कमात् a pledge must be preserved in the same state in which it was deposited; otherwise the pawnee loses his interest and if the pledge were lost (or destroyed) he would lose the principal. 'आधिप्रहणादूर्ध्वमाधेनीशहासविकारासारत्वादयो यथा न भवन्ति तथा धनी प्रत्यर्पणपर्यन्तं प्रयत्नेन पालयेदित्यर्थः' स्मृतिच॰ (व्य. p. 137). गोप्या... हापिते If a pledge that is to be simply kept be used, the creditor shall receive no interest; so also if a pledge that is to be used be damaged (and so became unfit for use). 'किं च गोप्याधेस्ताम्रकटाहादेरुपभोगेन न वृद्धिर्भवति । अल्पेप्युपभोगे महत्यपि वृद्धिर्होतव्या । समयातिक्रमात् । तथा सोपकारे उपकारे उपकारिणि बलीवर्दता-म्रकटाहादौ भोग्याधौ सवृद्धिके हापिते हानिं व्यवहाराक्षमत्वं गमिते नो वृद्धिरिति संबन्धः ।' मिता॰. अकाम...लमेत सः—The स्मृतिच॰ explains that अकामं applies only to such sentient pledges as female slaves 'अकाममिति दास्यादिबुद्धिमदाधिविषयम्'. कर्मफलं wages (in the case of female slaves pledged) or rent (in the case of things like a cart &c.). भोका refers to the pawnee (who is to be made to pay the wages or rent to the pawnor). This verse refers to गोप्याधि. नष्टो... हते a pledge, spoiled or destroyed, except by the act of God or king, must be restored (by the pawnee). If a pledge that is गोप्य, be spoiled (e. g. a copper pan is broken or pierced with holes), the pawnee has to restore it as it was when pledged (and then he may claim the interest also).

41 [Notes on Vyavahāramayūkha]

If the pawnee made use of it, then he loses the interest. If a pledge be भोग्य and be spoilt by use, the pawnee must restore it in the condition it was in, when pledged. If, even when the pledge was भोग्य, interest was agreed upon, the pawnee loses the interest in this case. If the pledge were destroyed, the pawnee must restore a similar thing or its price and will then recover his loan with interest. But if the pledge were destroyed by unforeseen accident like fire or flood or by the king's wrath (against the creditor without any fault), then the loss fell on the pawnor and the pawnee could recover the loan with interest. Compare section 152 of the Indian Contract Act about loss, destruction or deterioration. 'नष्टो विकृतिं गतः ताम्रकटाहादिच्छिद्रभेदनादिना पूर्ववत्कृत्वा देयः। तत्र गोप्याधिनेष्टश्चेत्पूर्ववत्कृत्वा देयः। उपभुक्तोपि चेद्वदिरपि हातव्या। भोग्याधिर्यदि नष्टस्तदा पूर्ववत्कृत्वा देयः। वृद्धिसद्भावे वृद्धिर्द्दातव्या । विनष्टः आत्यन्तिकं नाशं प्राप्तः सोपि देयो मूल्यादिद्वारेण तद्दाने सश्चिद्धकं मूलं लभते। यदा न ददाति तदा मूलनाशः। विनष्टे मूलनाशः स्याद्दैवराजकृतादृते—इति नारदवचनात् । दैवराजकृतादृते । दैवमायुदकदेशोपभ्रवादि । दैवकृताद्विनाशाद्विना । तथा स्वापराधरहिताद्राजकृतात् । दैवराजकृते तु विनाशे सवृद्धिकं मूल्यं दातन्यमधमर्णेनाध्यन्तरं वा ।' मिता॰. भुक्ते...जायते when a pledge has become worthless by being used, the pawnee loses the principal. प्रहीतृदोषात् through the fault of the receiver (i. e. pawnee). ऋणं...द्रनी the pawnee shall recover the loan with interest and pay the price (of the thing pledged). The स्मृतिच॰ says that this refers to a case where the loan with interest exceeds the price of the pledge. But where the pledge is just equal in value to the loan advanced, the pawnee loses the loan, as said by नारद in 'विनष्टे मूल... हते'. Compare विष्णुध. सू. VI. 6 'दैवराजोपघाताहते विनष्टमाधिमुत्तमणी द्यात्।' मूल्येन... भवेत — This is identical with नारद (4.127). According to कुलूक this refers to a case where the pledge is deteriorated by use (in which the pledgee must give as much money as will be required to restore the pledge to its

original condition. According to असहाय, the pawnee must satisfy the pawnor by returning to him the profit made by using the pledge. तत्रा...मृणी in that case the the pawnor should deliver another pledge or pay the loan with interest. निपतेद्वा म्रियेत वा—either sink (in value) or perish. आधिमन्यं...स्यात् refers to the pawnor. ऋणिकः debtor (pawnor). वीर॰ (p. 309) 'निष्पतेत् नश्येत्। म्रियेतेति परवाद्यभिप्रायेण । अदाने तस्मादणान्न मुच्येतेत्यर्थः ।'. आधेः...भवेत् a pledge becomes complete (valid) by acceptance (possession) of the pledge; if a pledge becomes worthless, though proper care be taken, another pledge must be delivered (to the pawnee) or the creditor must receive his dues. Possession is necessary in the case of a pledge to give it validity against subsequent dealings with the thing pledged, the rule being that in the case of a pledge, gift and sale, a prior transaction prevails over a later one (provided the prior one is complete). 'आधेर्भोग्यस्य गोप्यस्य च स्वीकरणादुपभोगादाधिप्रहणसिद्धिः, न साक्षिलेख्यमात्रेण नाप्युद्देशमात्रेण। अस्य च फलम्—आधौ प्रतिष्रहे कीते पूर्वा तु बलवत्तरेति । स्वीकारान्तिकथा पूर्वा बलवती । स्वीकाररहिता तु पूर्वापि न बलवती । रक्ष्यमाणोप्यसारतामिति वदता आधिः प्रयत्नेन रक्षणीयो धनिनेति ज्ञापितम्।' मिता॰. भोगः possession. अन्यथा if there be no possession (but a mere document or witness). 'सिद्धिराधित्वसिद्धिः । अन्यथा विना भोगम् । अधमर्णोद्दिष्ट-स्योत्तमर्णस्वीकारमात्रेणेति यावत् । गोप्याधौ निर्भोगे भोगस्थानीयभाण्डागारान्त-र्निधानादिव्यापारादाधिसिद्धिरवसेया' स्मृतिच॰. In the case of गोप्याधि, the भोग consists in keeping it in one's custody, though one cannot use it or enjoy it. The वीर॰ (p. 311) says 'गोप्याधी भोगः स्वीकारः भोग्याधौ फलभोगः'. तुल्यकाले निसृष्टानां passed or executed at the same time. विष्णु declares that possession is the determining principle in case of a dispute between two pawnees 'ययोर्निक्षिप्त आधिस्तौ विवदेतां यदा नरौ । यस्य भुक्तिः फलं तस्य बलात्कारं विना कृता ॥' विष्णुध. सू. 5. 184 (परा. मा. and वीर॰ read जयसास्य). Compare with the text of Vasishtha a verse from बृहस्पति 'क्षेत्रमेकं द्वयोर्बन्धे यहतं समकालिकम् । येन भुक्तं भवेतपूर्व तस्य

तिसिद्धिमामुयात् ॥' (quoted in the परा. मा. and वीर॰). यद्येक... निश्चय:—this applies to a case where the owner of a thing agrees to pledge it to two persons on the same day, but no one gets possession and both apply for possession. The words तं प्रति यद्भवेत् hardly make any sense. The reading of the स्मृतिच॰, वि. र. and वीर॰ yields a good sense. का... भवेत् what should be the decision or what should be the first (and therefore preferable)? 'ऋणप्रहणोपक्रमत्वादाधिकिया प्रतिपदित्युच्यते । पूर्वकृतं पूर्वमुपादानादिना सिद्धम् ।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 144) and वीर॰ (p. 312); 'प्रतिपद् व्यवस्था, पूर्वमाधानं प्राह्ममित्यर्थः' वि. र. (p. 35); 'प्रतिपदिति प्रतिपत्तिरित्यर्थः' परा. मा. विष्णु prescribes a special punishment in the case of the hypothecation of land of a particular extent. 'गोचर्ममात्राधिकां भुवमन्यस्याधीकृतां तस्मादनिर्मी-च्यान्यस्य यः प्रयच्छेत्स वध्यः । ऊनां चेत्षोडश सुवर्णान्दण्ड्यः । एकोश्नीया-बदुत्पन्नं नरः संवत्सरं फलम् । गोचर्ममात्रा सा क्षोणी स्तोका वा यदि वा बहु: ।' विष्णुध. सू. V. 181-183. आधि:...मोच्यते—a pledge is forfeited (or lost) if it is not redeemed before the loan has become double (with interest). कालकृत:—is equal to कृतकालः on the analogy of words like आहितामि (पा. II. 2. 37). आधि...मोच्यते—the result is that the thing pledged goes to the pawnee and the money lent to the pawnor. काले...नर्येत्—this happens whether the loan has been doubled or not. 'कृतकालस्य गोप्यस्य भोग्यस्य च तत्कालातिक्रमे नाश उक्तः काले कालकृतो नश्येदिति । अकृतकालस्य भोग्यस्य नाशाभाव उक्तः फलभोग्यो न नर्यतीति । पारिशेष्यादाधिः प्रणर्येदित्येतदकृतकालगोप्याधिविषयमव-तिष्ठते ।' मिता॰. हिरण्ये...प्रतीक्ष्य तु—This is ascribed to व्यास by the वि. र., अपरार्क, परा. मा.; to बृहस्पति by the मिता॰ and to व्यास and बृहस्पति by the वीर॰. The verse allows a period of grace viz. fourteen days, even after the pledge has become liable to be forfeited. बन्धकस्य...स्वामी—the creditor becomes the owner of the pledge. This verse prescribes two points of time when the pawnee becomes the owner, viz. when the gold has been doubled (with interest) and when the time stipulated has passed. गोप्याधिः &c.—

This is ascribed to बृहस्पति by अपरार्क. A गोप्याधि may be enjoyed (as owner) when the loan has become double or a गोप्याधि with a fixed period may be enjoyed when the period has elapsed, after informing the family of the debtor. Understand ऊर्घ after कृतावधेः. This allows enjoyment of a गोप्याधि after a certain period but does not say anything about ownership. नष्टे not heard of for a long time. द्रव्यं—the thing pledged. The परा. मा. remarks 'आधिकृतं द्रव्यं ससाक्षिकं विक्रीय ऋणानुरूपं द्विगुणीभूतद्रव्यपर्याप्तं गृह्णीत । ततोविष्येष्टं वर्जयेत् । राज्ञे समर्पयेदित्यर्थः ।'. चरित्र...दापयेत् this is an exception to the rule 'आधिः प्रणश्येद् द्विगुणे' &c. The मिता॰ offers two explanations of चरित्रबन्धक and सत्यङ्कार. 'चरित्रं शोभनचरितं चरित्रेण बन्धकं...। धनिनः खच्छाशयत्वेन बहुमूल्यमपि द्रव्यमाधीकृत्याधमर्णेनाल्पमेव द्रव्यमात्मसात्कृतं, यदि वाधमर्णस्य खच्छाशयत्वे-नाल्पमूल्याधि गृहीत्वा बहु द्रव्यमेव धनिनाधमणीधीनं कृतमिति । तद्धनं नृपो वृद्धा सह दापयेत्। अयमाशयः। एवंरूपं बन्धकं द्विगुणीभूतेपि द्रव्ये न नश्यति । किं तु द्रव्यमेव द्विगुणं दातव्यमिति ।...अन्योर्थः । चरित्रमेव बन्धकं चरित्रबन्धकम् । चरित्रशब्देन गङ्गास्नानामिहोत्रादिजनितमपूर्वमुच्यते । यत्र तदेवाधीकृत्य यद् द्रव्य-मात्मसात्कृतं तदा तत्र तदेव द्विगुणीभूतं दातव्यं नाधिनाश इति।'. सत्यङ्कार— सत्यस्य कारः (करणं) सत्यङ्कारः, according to 'कारे सत्यागदस्य' पा. VI. 3. 70. ( मुम् स्यात् । सत्यङ्कारः सि. कौ. ). ''यदा बन्धकार्पणसमय एवेत्थं परिभाषितं 'द्विगुणीभूतेपि द्रव्ये मया द्विगुणं द्रव्यमेव दातव्यं नाधिनाशः' इति तदा तद् द्विगुणं दापयेदिति।". This is one meaning. The other is 'आधिप्रसङ्गादन्यदुच्यते । सत्यङ्कारकृतमिति । ऋयविऋयादिव्यवस्था-निर्वाहाय यदङ्कलीयकादि परहस्ते कृतं तद् व्यवस्थातिक्रमे द्विगुणं दातव्यम् । तत्रापि येनाङ्क्षलीयकाद्यर्पितं स एव चेद्व्यवस्थातिवर्ती तेन तदेव दातव्यम् । इतरश्चेद्वव्यव-स्थातिवर्ती तदेवाङ्गलीयकादि द्विगुणं प्रतिदापयेदिति ।'. In this latter sense सत्यद्वारकृत means 'what is given as an earnest' (in case of sale or purchase). अपरार्क gives this latter meaning only. In this case the meaning is that double the earnest is forfeited if the sale goes off through the default of the seller (who hands over the earnest). According to the मिता. whoever gives an earnest (like a ring) forfeits it if he breaks the contract and that

if the other side breaks the contract, it has to pay double the earnest to the person who first offered the ring &c. as an earnest. उप...भवेत्—'धनदानेनाधिमोक्षणाय उपस्थितस्य आधिर्मो-क्तव्यो धनिना न वृद्धिलोमेन स्थापयितव्यः । अन्यथा अमोक्षणे स्तेनः चोरवद्दण्ड्यो भवति ।' मिता॰. प्रयोजके...मुयात् if the pawnee (प्रयोजकः lender) is not present (is dead or gone abroad), (the debtor) may get back his pledge after keeping with some other person in the family of the creditor the money (due to the creditor). Read •केसति. The मयूख seems to have separated as कुले and अन्यस्य. But the मिता o and अपरार्क take कुले न्यस्य (i.e. निक्षिप्य or निधाय). The वीर॰ (p. 319) notices a reading 'प्रयोजको सति धनं &c.' where प्रयोजक will have to be interpreted as 'debtor'. तत्काल... वृद्धिक: —According to the मिता॰, this is concerned with cases where the creditor is absent and there are no near relatives to whom the debt can be returned or where the creditor being absent, the debtor wants to pay off the debt by selling the pledge. This verse declares that in such cases the price of the pledge should be settled (probably with the help of panchas) and the pledge may be left with the creditor, but interest shall cease from that date. 'अथ प्रयोक्ताप्यसंनि-हितस्तदाप्ताश्व धनस्य प्रहीतारो न सन्ति यदि वा असंनिहिते प्रयोक्तर्याधिविक्रयेण धनदित्साधमणस्य तत्र किं कर्तव्यमित्यपेक्षित आह—तत्काल ... शृद्धिकः । तस्मिन्काले यत्तस्याधेर्मूल्यं तत्परिकल्प्य तत्रैव धनिनि तमाधि बृद्धिरहितं स्थापयेन तत ऊर्ध्व विवर्धते यावद्भनी धनं गृहीत्वा तमाधि मुखति यावद्वा तन्मूल्यद्रव्यमृणिने प्रवेश-यति।' मिता॰. The मयूख takes only the latter of the two cases suggested by the मिता. तत्र=उत्तमर्णे तत्कुले वा. तिष्ठेत् supply आधिः. क्षेत्रादिकं... हणी—This applies to भोग्याधि. The agreement with reference to a भोग्याधि may be of two kinds viz. that the income derived from the enjoyment of the pledge should be taken in lieu of interest or that a portion of the income may be taken in lieu of interest and the residue of the income be applied towards reduction of the principal. In this latter case the creditor

will have to keep an account of the income and the expenditure. 'फलं भोग्यं यस्यासौ फलभोग्यः बन्धकः आधिः । स च द्विविधः । सवृद्धिकमूल्यापाकरणार्थो वृद्धिमात्रापाकरणार्थश्च । मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 64). क्षेत्रा...हणी when land or other property has been enjoyed (by the creditor as a pledge) and from that property (तत:) large income (in comparison with the principal) has accrued so that it is sufficient to cover the principal and interest, then the debtor shall recover his pledge. मूलं उदयश्च तयोः समाहारः मूलोदयम्. अधिकं is variously explained 'अधिकं मूलापेक्षयाधिकं क्षेत्राद्यर्थव्ययद्रव्यम्' वीर॰ (p. 320); 'अधिकं सन्नद्धिकम् एतदेवाियमखण्डे मूलोदयमित्युक्तम्' वि. र. (p. 29); 'अधिकं क्षेत्रार्थव्ययादभ्यधिकं मूलोदयतुल्यम्' स्मृतिच॰ The स्मृतिच॰, परा. मा. and वीर॰ cite two more verses which explain the circumstances in which the verse quoted by the मयूख applies. The verses are 'परिभाष्य यदा क्षेत्रं प्रद्याद्धनिके ऋणी। त्वयैतच्छान्तलामेथे मोक्तव्यमिति निश्चयः॥ प्रविष्टे सोदये द्रव्ये प्रदातव्यं त्वया मम ।'. The वीर॰ explains 'उपभोगेन च सबृद्धिकधने प्रविष्टे त्वयैतत्क्षेत्रं मोक्तव्यमिति परिभाष्य यदा क्षेत्रादिकं बन्धकीकुर्यात्तदा क्षेत्रादिफलभोगेन क्षेत्राद्यर्थव्ययसहिते सबृद्धिके धने प्रविष्टे ऋणी किमप्यदत्त्वा तमाधि प्राप्त्यादित्यर्थः।' वीर॰ (p. 320). यदा...धने—This applies to a case where a debt has risen to double the sum lent and then a pledge is made, out of the income of which it is agreed that the accumulated amount is to be paid off. In such a case when the accumulated amount is paid off from the income the pledge must be allowed to be redeemed. According to the मिता॰, this verse may also apply where a pledge is made when a debt is taken, but the agreement is that the pledge is to be enjoyed only after the debt rises to double the original sum lent or the creditor could not enjoy the income of the pledge from the beginning for some other reason (such as राजदैवोपघात) till the debt became double. Whatever case be taken as referred to, this verse applies only where the income of the pledge is to be taken in lieu of interest and also

in reduction of the principal. According to the मिता॰ and अपरार्क such an आधि is called क्षयाधि. This verse and the verse आधि: प्रणर्थेत् (याज्ञ॰ II. 58) apply to different matters. The latter verse applies where the agreement is to return the principal with interest and a pledge is given to be retained till payment by the debtor.

If the agreement is to take the income in lieu of interest only, then the creditor can take the income till the principal is actually returned by the debtor. In such a case the total income received (by way interest) may be so much as to exceed the double of the original sum lent (as it is taken every year and not at one time). 'यत्र तु बृद्धवर्थ एवाधिभोग इति परिभाषा तत्र देगुण्यातिक्रमेपि यावन्मूल्यदानं तावदुपभुष्ण एवाधिम् ।' मिता.

Page 175, line 18—page 178, line 8. दर्शने... घीयते suretyship is ordained for appearance, trust and for repayment (of debt). The मिता॰ explains the three 'द्र्शने द्र्शनापेक्षायां एनं द्र्शयिष्यामीति । प्रत्यये विश्वासे मत्प्रत्ययेनास्य धनं प्रयच्छ नायं त्वां वश्वयिष्यते यतोमुकस्य पुत्रोयमुर्वराप्रायभूरस्य प्रामवरोस्तीति । दाने यद्ययं न ददाति तदानीमहमेव दास्यामीति।'. The four kinds of प्रतिभू according to बृहस्पति are 'दर्शने प्रत्यये दाने ऋणिद्रव्यार्पणे तथा। चतुष्प्रकारः प्रतिभूः शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः ॥' (quoted by अपरार्क, स्मृतिच॰ and वीर॰). आहेको...चापर:—the four pādas of this verse contain the promises which the four kinds of sureties respectively make. 'एको दर्शनप्रतिभूरहमेनं पलायनप्रकृतं दर्शयामीति प्रातिभाव्यं भजन्नाह । अपरः प्रत्ययप्रतिभूरेष साधुरवश्वको मत्प्रत्ययेनास्य धनं देहीति ब्रुते । दानप्रतिभूर्यदायं न ददाति द्रविणं गृहीतं सन्नृद्धिकं तदा तस्य द्रविणस्याहमेव दातेति वदति । अपरः ऋणिद्रव्यार्पणप्रतिभूर्यदायं गृहीतं धनं न ददाति तदाहमेतदीयं धनमर्पयामीति ब्रवीति ।' स्मृतिच॰ ( व्य॰ p. 148 ). The वीर॰ explains the last 'तदाहमेतदीयगृहोपकरणादिकमर्पयिष्यामीति कथयतीत्यर्थः' (p. 321). This last promises to deliver to the creditor the property of the debtor (such as furniture &c.) in case the latter does

not pay. काल्यायन summarises the cases in which a surety may be taken 'दानोपस्थानविश्वासविवादशपथाय च। लग्नकं दापयेदेव यथायोगं विपर्यये ॥' (quoted by अपरार्क on याज्ञ. II. 53). उपस्थान means दर्शन and विवाद means व्यवहार (a surety was taken from the litigants for carrying out the decretal order). याज्ञ॰ includes the fourth (viz. ऋणिद्रव्यार्पण॰) under दानप्रतिभू. हारीत speaks of five kinds 'अभये प्रत्यये दाने उपस्थाने प्रदर्शने । पश्चस्वेषु प्रकारेषु प्राह्मो हि प्रतिभूर्बुधैः ॥' (quoted in the स्मृतिच॰ and वीर॰). मनु says about दर्शनप्रतिभू 'यो यस्य प्रतिभू स्तिष्टेद्दर्शनायेह मानवः । अदर्शयन्स तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनादणम् ॥ 8. 158. नष्टस्या...परम्—three fortnights at the most should be allowed for finding out the absconding (debtor). The स्मृतिच॰ says that according to कात्यायन a month and a half is the maximum period allowable for such a purpose; it may be less but not more. निबन्धमावहेत्तत्र in that case he should pay to the creditor-the money due to the latter. 'निबन्धं देयद्रव्यं आवहेत् धनिने प्रापयेत्। दैवकृतं दीर्घरोगज्ञातिमरणादि । राजकृतमासेधनबन्ध-नादि ।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 149). आद्यौ...धनम् the first two (viz. दर्शनप्रतिभू and प्रत्ययप्रतिभू, but not their sons) must be made to pay the sum that may be declared to be due at the time (when the principal should have paid), if (the debtor) fails (to appear or to carry out his promise). उत्तरौ...तथा the last two (दानप्रतिभू and ऋणिद्रव्यप्रत्यर्पणप्रतिभू) should be made to pay when (the debtor) fails (to keep his word) and in default of them their sons also (are liable); compare याज्ञ॰ II. 53 'आद्यौ तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥'. The मिता • says 'इतरस्य दानप्रतिभुवः सुता अपि दाप्याः । वितथे इत्येव शाख्येन निर्धनत्वेन वाधमणेऽप्रतिकुर्वति । इतरस्य सुता अपीति वदता पूर्वयोः सुता न दाप्या इत्युक्तम् । सुता इति वदता न पौत्रा दाप्या इति दर्शितम् ।'. प्राति...पैतृकम्—connect सर्वत्र with प्रातिभाव्यागतम्. पुत्रेणा...देयम् even the son should pay only the principal (and not the interest). ऋणं...निश्चयः—A grandson must pay the debt of his grand-father except suretyship debts, but he has to pay only the principal and not interest; the

42 [Notes on Vyavahāramayūkha]

son has to pay the suretyship debt of his father, but not the interest; but the son need not pay his father's suretyship debt as a दर्शनप्रतिभू or प्रत्ययप्रतिभू. तत्स्रतौ refers to the son of the grand-son and of the son i. e. the great-grandson need pay no debt of his great-grand-father and the grand-son need not pay the suretyship debt of his grandfather. इदं...कारे—this text of न्यास applies when a man stands surety without receiving any monetary consideration. गृहीत्वा...सुत:— the reading of the मिता॰ 'विना पित्रा' is better. With 'विना पितृधनात्' we must understand पित्रा after विना. This verse applies to प्रत्ययप्रतिभू also. 'यत्र दर्शनप्रतिभूः प्रत्यप्रतिभूवी बन्धकं पर्याप्तं गृहीत्वा अतिभूजीतस्तत्र तत्पुत्रा अपि तस्मादेव बन्धकात् प्रातिभाव्यायातमृणं दद्युरेव । यथाह कात्यायनः । गृहीत्वा...सुतः । इति । दर्शनप्रहणं प्रत्ययस्योपलक्षणम् । विना पित्रा पितरि प्रेते दूरदेशं गते वेति ।' मिता ० (on याज्ञ II. 54). बहवः...रुचि if there are many surcties they should pay (the debt due from their principal) in accordance with their shares (i. e. equally or in the proportion agreed upon); but when each of them has bound himself to the same extent (as the principal), then any one of them will have to pay the whole at the pleasure of the creditor. The मिता॰ says 'एकस्याधमर्णस्य च्छाया साद्द्यं तामाश्रिताः एकच्छायाश्रिताः। अधमर्णो यथा कृत्स्रद्रव्यदानाय स्थितस्तथा दाने प्रतिभुवोपि प्रत्येकं कृत्स्नदानाय स्थिताः ।...तेष्वेकच्छायाथितेषु कश्चिद्देशान्तरं गतस्तत्पुत्रश्च संनिहितस्तदा धनिकेच्छया सर्व दाप्यः। मृते तु कस्मिश्चित् तत्सुतः खपित्रंशमरृद्धिकं दाप्यः । यथाद्द कात्यायनः । एकच्छाया...मृते सममिति ।' मिता. If the father has undertaken as a surety to pay the whole debt and goes abroad, then the son must pay the whole with interest (if the creditor chooses to recover from him alone). If the father dies then the son should be made to pay what would fall to his father's share (if the debt were distributed among all the sureties) and the son has to pay no interest according to the मिता. The वीर॰ (p. 327) seems to say that the son will have to pay interest 'मृते तु पितुरंशं सवृद्धिकं द्यादित्यर्थः'. The

स्मृतिच॰ reads differently 'एकच्छायाश्रिते सर्वं दद्यात्त प्रोषिते सुतः। मृते पितरि पित्रंशं परर्णं न बृहस्पतिः ॥' which is explained as 'सर्व पर्णमपि न पित्रंशमात्रमित्यर्थः । न तु सबृद्धिकमिति व्याख्येयम्।' (व्य. p. 152). प्रकाशं सर्वजनसमक्षम्. प्रतिभृ:—the surety (or his son). This applies only to a case where the surety is pressed by the creditor and therefore he pays. The surety would not have been entitled to double of what he pays if he pays without pressure (out of greed for demanding twice as much). 'न पुनर्द्वेगुण्यलोभेन स्वयमुपेत्य दत्तम्। यथाह नारदः। यं चार्थ प्रतिभूर्दद्याद्धनिकेनोपपीडितः। ऋणिकस्तं प्रतिभुवे द्विगुणं प्रतिदापयेत्॥ (नारद 4. 121) इति ।' मिता॰. It is to be noted that this applies to a debt of money or gold (where the highest वृद्धि is द्विगुणा). प्रातिभाव्यं...मर्हति—This is attributed to काल्यायन by स्मृतिच॰, परा. मा., अपरार्क and to काल्यायन and बृहस्पति by the वीर॰. प्रतिभावितः—प्रतिभृत्वं कारितः. The स्मृतिच॰ remarks that before three fortnights have elapsed the surety is entitled to receive from his principal the same sum that he has to pay 'त्रिपक्षात्प्राक्त सममेव लब्धुमईती त्यर्थोपि गम्यते'.

Page 178, line 9—page 184, line 13. प्रतिपन्नं—which is not disputed (by the debtor). उपक्रमेः means, expedients. सामादिभिः—by साम, दान, दण्ड and भेद. गृहसंरोधनेन by confining him in his house. संदिष्टेः by the words of advice or messages. सामोक्सा by coaxing words. अनुगमेन by (persistently) following him. प्रायेण—by importunate entreaties. 'प्रायेण प्रार्थनावाहुल्येन' स्मृतिच॰ and वीर॰. छन्नना... द्वनी—when the creditor by an artful design borrows from the debtor some ornament for wearing on a festive occasion (and then refuses to return it unless the debt is paid off). अन्वाहितं—is what the debtor hands over to the creditor for being delivered to a third person. The creditor retains such a deposit and thereby compels payment. 'अन्वाहितं अन्यस्मै दातुमितम्' स्मृतिच॰. पुत्र...वेशनम् confining the wife, sons and beasts of the debtor and

by watching at his door. प्रायोपवेशन is 'fasting at a debtor's door and threatening to starve oneself if the debt be not paid.' This mode of recovering a debt was called आचरित. मनु says 'धर्मण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च । प्रयुक्तं साधयेदर्थं पश्चमेन बलेन च॥ 8. 49. धर्माद्य...माह—these modes were not to be employed promiscuously, but each was appropriate to particular persons only. सान्त्वेन—साम्रा धर्माख्येनोपायेन. वणिजः कर्षकाश्चेव - connect with देशाचारेण दाप्याः स्यः. संपीड्य refers to the modes of बलात्कार and आचरित. 'संपीड्यशब्देन बलात्काराचरिताख्योपाययोर्घहणम्' स्मृतिच. (व्य. p. 165). अबवीत् भृगु:—This is the opinion of भृगु. कात्यायन very frequently cites the opinions of भुगु, some of which are found in the extant Manusmriti. धार्योवरुद्ध:-This illustrates the local customs referred to in the preceding verse. The debtor should be kept openly in restraint before an assembly of people according to the dictates of local usage; whatever he gives may be taken. The reading of the स्मृतिच॰ and वि. र. is better. 'यत्र देशे धनी स्वयमेवाव्रध्य धारयति तत्र तथैव धार्यः । यत्र पुनरधमर्णसकाशाद्वेतनार्थिना निर्धृणेन पुरुषान्तरेणावरुध्य ध्रियते तत्र तथा पुरुषान्तरद्वारा धार्य इति देशाचारस्थितिर्यथेत्य-स्यार्थः । एवं चावरुध्य धारणमेव देशाचारानुरोधित्वादेशाचार इत्युच्यते ।' स्मृतिच० ( व्य. p. 165 ). निबन्धं ... तस्जेत् he should furnish (another person) as a hostage. The reading निबद्धं वा समुत्स्जेत् means 'he should be let out with fetters'. The वि. र. (p. 70) explains निबन्धं as 'निगडादिना बन्धं'. The स्मृतिच॰ says that this latter treatment should be meted out to a very bad debtor; while others should simply be watched. सः—refers to the debtor who is restrained. कृतप्रतिभूः means one who has furnished a surety (for appearance). निबन्धे...स्थित:—while the surety remains confined; or the words may mean 'the surety undertakes to prevent the debtor from absconding'. 'पलायनप्रतिबन्धे प्रतिभूर्यतः स्थित इल्पर्थः' स्मृतिच॰. यो...श्रयेत् who cannot secure or does not tender a surety for appearance. स्थाप्यो...रक्षिणः should be

placed in the presence of guards. 'यदा तु प्रतिभून लभ्यते लब्धं वा प्रतिभुवं न ददाति तदाधमाधमणीविषये पुनः पक्षान्तराभिधानार्थमाह । यो... रक्षिणः । चारके सञ्चारके चरण इति यावत् । आद्यः पक्षः प्रतिभूलाभेपि यो न ददाति तद्विषयः तस्यातिदौष्ट्यात् । अलब्धप्रतिभूविषयो द्वितीयः पक्षः । तस्यातिदोध्याभावात् ।' स्मृतिच॰ ( व्य. p. 165). प्रात्ययिकः trustworthy. 'अपलायित्वेन विश्वासी' स्मृतिच०. अनिबद्धः—'रक्षकेणासंबद्ध इत्यर्थः' स्मृतिच॰; 'रक्षकशून्यः' वीर॰. पूर्णा...द्धनी—when the period has elapsed, the creditor should recover the debt on which interest has ceased to run. कारये...व्यवस्थया or the debtor should execute a writing by the mode of compound interest (i. e. the principal with interest should be capitalised and interest agreed to be paid on both). यथोदयम्—as he happens to acquire (money). 'यथोदयं यथा धनोत्पत्तिम्' वीर॰ p. 338; 'अथ कदाचिहणी अन्यमथाधि कर्तुमशक्तः, धनमपि दातुमशक्तः, ततो यथाशक्यनुसारेण स्कन्धकस्थित्या (१) काले काले यथोदयं यथालाभं धनं दाप्य इति' असहाय. कर्मणा...जाति:-Even by (doing) work (suited to his caste) should the debtor make himself equal to the creditor (i.e. he should be free from being indebted to him), if the debtor be of the same caste (as the creditor) or a lower one. In these words we must understand that the debtor is of the क्षत्रिय, वैश्य or হার caste and the creditor belongs to the same caste as the debtor or to a higher one, because as regards a ब्राह्मण debtor the rule is contained in द्या...तच्छनैः. श्रेयान्= उत्तमणीपेक्षया उत्कृष्टजातिः अधमर्णः. The मिता॰ explains समं कुर्यात् as 'उत्तमेन समं निवृत्तोत्तमणीधमर्णव्यवदेशमात्मानमधमर्णः कर्मणा कुर्यादित्यर्थः' (on याज्ञ. II. 43). Compare a similar rule about fines imposed by the king 'क्षत्रविद्शूद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्त्वन् । आनृण्यं कर्मणा गच्छेद्विप्रो दद्याच्छनैः शनैः ॥'मनु. १. 229. हीनजातिं...यथोदयम्— To bring this rule in a line with that of मनु, we must understand that हीन॰ indicates समजाति also. 'ब्राह्मणादिरुत्तमणी हीनजातिं क्षत्रियादिजातिं परिक्षीणं निर्धनमृणार्थं ऋणनिवृत्त्यर्थं कर्म स्वकर्म खजात्यनुरूपं कारयेत् तत्कुदुम्बाविरोधेन । ब्राह्मणः पुनः...यथोदयं यथासंभव-मृणं दाप्यः। अत्र च हीनजातिप्रहणं, समजातेरप्युपलक्षणम्। अतश्च समानजातिमपि

परिक्षीणं यथोचितं कर्म कारयेत् । ब्राह्मणग्रहणं च श्रेष्ठजातेरुपलक्षणम् । अतश्च क्षत्रियादिरपि परिक्षीणो वैश्यादेः शनैः शनैर्दाप्यो यथोदयम् ।' मिता०. प्रपन्न... भेवेत् (a creditor) recovering his admitted debt (by the expedients of धर्म, छल, आचरित &c.) will not be liable to be censured by the king. साध्यमानः (a debtor) from whom a debt is being recovered (by the means stated above). 'प्रपन्नमभ्युपगतमधमर्णेन धनम् । साक्ष्यादिभिभीवितं वा ।' मिता०. As regards fine विष्णु says 'साध्यमानश्रेद्राजानमभिगच्छेत्तत्समं दण्ड्यः ।' विष्णु-ध. सू. VI. 19. मनु॰ lays down a lesser fine (in the case of a poor debtor or a ब्राह्मण ) 'यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे। स राज्ञा तच्चतुभार्ग दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥' मनु. VIII. 176. प्रतिपन्न... दाप्यते—This is the rule where the debt is admitted (by the debtor); but when a man repudiates a debt, he shall be made to pay after the debt is proved in an assembly by means of a document or witnesses. न रोद्ध... कथंचन a debtor who claims proof (of a debt) in a doubtful case shall never be put under restraint (by the creditor). बृहस्पति himself explains the meaning of संदिग्धार्थ 'रूपसंख्यादिलाभेषु यत्र भ्रान्तिर्द्धयोभवेत् । देयानादेययोर्वापि संदिग्धोर्थः स कीर्तितः॥' (quoted in the स्मृतिच॰, वीर॰ p. 336, वि. र. p. 75). पीडयेत्तु... इमम्— From this it is clear that when there is a bona fide dispute about a debt, the creditor's only remedy was a suit. 'तेन विप्रतिपन्ने विप्रतिपत्तिनिवृत्तये व्यवहाराख्य एवोपाये प्रवृत्तिः कार्येत्यभिप्रायः ।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 166). ततः=अधमर्णात्. राज्ञा... शतम्—the debtor should be made by the king to pay (to himself) ten per cent of the claim (of the creditor) that has been recovered by him. This refers to a case where the debtor does not dispute the debt. पश्चकं... र्णिक:—the creditor had to pay five per cent to the king (as commission or in modern language 'court fee') when the creditor succeeded in his claim. This also refers to a case where the debt is not disputed. 'प्रतिपन्नस्य साधितार्थस्य दशममंशं राजाधमणिकादृण्डरूपेण गृह्णीयादित्यर्थः । उत्तमर्णस्तु प्राप्तार्थः पश्चकं शतं भृतिरूपेण दाप्यः। साधितार्थस्य विंशतितमं भागमुत्तमणीदाजा भृत्यर्थ

गृह्णीयादित्यर्थः ।' मिता॰. Where the debt itself is repudiated, then the rule is laid down by the verse of याज्ञ (II. 11) 'निह्नवे भावितो द्याद्धनं राज्ञे च तत्समम्। मिथ्यामियोगी द्विगुणमभियोगाद्धनं वहेत् ॥'. गृहीत्वांशं तु विंशकम्—these words on the analogy of पश्चकं शतं may mean 'twenty per cent'. But the परा. मा. and वीर॰ interpret this verse differently, viz in the sense of 'a twentieth part'. 'यस्तु प्रभुत्वाद्यवलेपादुत्तमर्णेन याचितस्तदाऽसं-प्रतिपद्य राजसभायामानीतः स्वयमेव संप्रतिपद्यते सोभियुक्तार्थस्य विंशतितममंशं दण्डनीय इत्याह नारदः । ऋणिकः...विंशकम् । इति ।' वीर॰ p. 359. Compare मनु॰ 'ऋणे देये प्रतिज्ञाते पश्चकं शतमहिति । अपह्रवे ति इगुणं तन्मनोरनुशासनम् ॥' VIII. 139 '( मयोत्तमर्णस्य ऋणं देयमिति सभाया-मधमर्णेनोक्ते' कुळूक ). Vide विष्णुध. सृ. 'उत्तमर्णश्चेद्राजानमियात्तद्विभावितो-धमणी राज्ञे धनदशभागसंमितं दण्डं दद्यात् । प्राप्तार्थश्चोत्तमणी विंशतितममंशम् ।' VI. 20-21. गृही...मर्णिक:—when the creditors were of the same caste and all approached the king for recovery, the debts were paid in the order in which they were contracted (i. e. the first in time prevailed over the rest). But if the creditors were of different castes, then the creditors had precedence according to their castes (i.e. the नाह्मण creditor was paid first, though his debt was later in date than that of a क्षत्रिय creditor). नृपते:= क्षत्रियस्य. 'विप्रनृपग्रहणं वैश्यश्रद्भयोः प्रदर्शनार्थम्' अपरार्क. विवाद...यनः— In the printed edition of the विवादरलाकर, these three verses occur (on p. 79) but they are not ascribed to कात्यायन. The स्मृतिच॰ (व्य. p. 167) ascribes them to काल्यायन and the last two of them are ascribed to काल्यायन by अपरार्क also. काल्यायन simply paraphrases the rule of याज्ञ . 'श्रोत्रियोत्र ब्राह्मणजातिमात्रशाली न श्रुताध्ययनशाली त्रैवर्णिकः । राजजात्यपेक्षयोत्कृष्ट-जातिपरत्वेनात्र श्रोत्रियपद्रप्रयोगात् । गृहीतजातिक्रमयोर्विरोधे जातिक्रमो प्राह्यः । ब्राह्मणस्य पूज्यतयानुप्राह्मत्वात् । एवं क्षत्रियवैश्ययोः वैश्यशूद्रयोर्वा युगपदुपस्थाने वर्णक्रमेण दातव्यम् 1' स्मृतिच॰. The verse एकाहे...क्रमम् states a special rule when several debts were contracted by a debtor on the same day from several creditors. In such a case if the debtor is unable to pay all the debts

in full, his assets were to be distributed among all the creditors in proportion to the debts due to each. The same rule (viz. rateable distribution) applies to a pledge, to the preservation of it (i. e. expenses of preservation) and to the interest or enjoyment (of the pledge). 'एकदिनकृतनानर्णसमवाये तु न पूर्वोक्तो दापनक्रमः । किं तु युगपदेव प्रतिदापनमृणिकस्य धनबाहुल्ये। धनाल्पत्वे तु तत्तदृणानुसारेण विभज्य युगपदंश-दापनम् ।...ग्रहणमाधिधनम् । रक्षणं तस्यैव पालनम् । लाभं भोगरूपलाभं च सममेव कुर्यात् । अन्यथा त्वहर्भेदे लिखितक्रमेण वर्णक्रमेण वा ऋणप्रतिदानम्।' स्मृतिच॰ (ब्य. p. 167). यस्य द्रव्येण &c—This states an exception to the rule of rateable distribution. 'अनेकर्ण-समवायेपि अधमणीं यद्क्तमणीद् द्रव्यं गृहीत्वा यद्व्यवहारादिकं करोति तस्मात्प्राप्तं धनं तदुत्तमणीयैव दद्यात्रान्येषाम् । वीर॰ p. 340. एव-should be connected with तस्य. दत्त्वा दत्त्वा—having paid by instalments. धनी वा उपगतं दद्यात् or the creditor shall pass a receipt. 'एतावदनेन प्रतिदत्तमिति लिखितान्तरमुपगतमित्युच्यते ।' अपरार्कः 'उत्तमणीं वा उपगतं प्राप्तं धनं तस्यैव लेख्यस्य पृष्ठे दद्यादिभिलिखेत्। एतावन्मया लब्धमिति ।...यद्वोपगतं प्रवेशपत्रं खहस्तलिखितचिह्नितमधमणीयोत्तमणी द्यात्।' मिता॰. Compare नारद (4.114) 'गृहीत्वोपगतं दद्यादृणिकायोद्यं धनी । अदद्याच्यमानस्तु शेषहानिमवामुयात् ॥'. तदभावे प्रतिश्रवः—'हृतप्रणष्टाद्यपाय-बाहुल्यात्तदभावे लेख्याभावे धनी ऋणिकस्य प्रतिश्रयं विशुद्धिपत्रं दद्यात्' असहाय; 'प्रतिश्रवं प्रतिदत्तमित्यस्मिन्नर्थे साक्षिसिद्धे श्रोत्रियादिश्रावणम् ।' स्मृतिच० (व्य. p. 162). 'प्रतिश्रवशब्देन साक्षिश्रवणं विवक्षितम्' अपरार्क. 'प्रतिश्रवः लोके दत्तमनेनेति ख्यापनम्' वि. र. (p. 81). This meaning given by अपरार्क and वि. र. viz. 'a public acknowledgment (or before witnesses) of the repayment of a debt' seems to be the proper meaning of प्रतिश्रव. 'अङ्गीकाराभ्युपगमप्रतिश्रवसमाधयः' अमरः. The meaning 'a document of receipt' seems rather forced. याज्ञ (II. 94) says 'दत्त्वर्ण पाटयेक्षेख्यं शुद्धे वान्यत्तु कारयेत्'. If the bond evidencing the debt be missing or deposited in some distant or inaccessible place, the creditor should pass another document (of receipt). For गंभेदास see above (p. 133). मूल्योपात्तः who is employed for wages. 'उद्धारादिकं दातुः यद्देयतया स्थितम्' परा. मा.; 'उद्घारादिकं प्रतिदेयतयैव स्थितम्' स्मृतिच॰.

Compare the vernacular word udhar. प्रतिप्रहं—here means 'what is promised as a gift'. याच्यमानं न &c—It is not to be supposed that the debtor incurred the heavy penalties mentioned herein only if he did not pay after demand; he incurred them if he did not return the debt whether demanded or not. 'अत्र याच्यमानप्रहणं याच्यमानस्य ऋणादेरप्रतिदाने क्रेशातिशयप्रदर्शनार्थम् न तु याच्यमानस्येवाप्रतिदाने क्रेशो नान्यस्येत्यभिधानार्थमिति मन्तव्यम् ।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 162). तपस्वी चामि॰—This verse is found in नारद, though it is ascribed to व्यास by the वीर॰ and the मयूख and to a पुराण by the स्मृतिच॰ (व्य. p. 161).

Page 184, line 14—page 186, line 9. ऋण... विभावितम्—the father's debt, when proved, must be repaid by the sons as if it were their own (i.e. with interest). समं—equal (to the principal lent) i. e. without interest. न...तत्म्रतस्य च—the son of the grandson need not pay the debt (of his great-grand-father). The वीर॰ adds that the प्रपोत्र need not pay the debt of the प्रपितामह if he has not taken any estate of the latter 'पुत्रेण रिक्थमहणामहणयोः सवृद्धिकमेव देयम् । पुत्राभावे पौत्रेण रिक्थग्रहणे सोदयं देयम् । अग्रहणे मूलमेव । प्रपौत्रेण तु रिक्थाग्रहणे मूलमि न देयम्।' p. 341; 'तत्सुतस्य प्रपौत्रस्यादेयम-गृहीतधनस्य' मिता॰ (on याज्ञ. II. 50). व्यसनाभिष्ठते—'अचिकित्सनीय-व्याध्याद्यभिभूते' मिता॰. But अपरार्क says 'पानादिव्यसनासक्ते वा'. The son and the grandson were under a liability to pay the father's or grandfather's debt even when he left no wealth. Among sons and grandsons, the sons were the first to pay. 'तत्र क्रमोप्ययमेव पित्रभावे पुत्रः पुत्राभावे पौत्र इति।' मिता॰. निह्नवे...वितम् if they (sons and grandsons) repudiated the debt, they had to pay it when it was proved by witnesses (and other means of proof). नार्वाक्...यथापि वा the father, uncle or elder brother having gone abroad, the son (or nephew or younger brother) is not bound to pay the debt (of the father, uncle or elder brother) 43 [Notes on Vyavahāramayūkha]

before the lapse of twenty years. नील॰ thinks that the son and others need not pay till their twentieth year the debt of the father and others when the latter are gone abroad. But other writers interpret this verse differently. They say that till twenty years have elapsed after the father goes abroad, the son need not pay. 'विशात्संवत्सरात्प्र-वासादारभ्येति शेषः' स्मृतिच॰; 'प्रोषिते यत्प्रतिदानं तत् प्रवासादारभ्य विंशतिवर्षादूर्ध्व मन्तव्यम्' वीर॰ (p. 342). A text of विष्णुध. सू. quoted below (VI. 27) supports this latter interpretation. The मिता॰ seems to support the वीर॰ 'अत्र पितरि प्रोषित इत्येतावदुक्तम् । कालविशेषस्तु नारदेनोक्तो द्रष्टव्यः'. विद्यमानेपि &c.--According to the वि. र., this applies when the father's disease is curable and when the father is expected to return from abroad. 'एतच रोगार्तस्य शक्यप्रतिकियत्वसंभावनायां प्रोषितस्य पुनरागमनसंभावनायां च ज्ञेयम् । यदि त्वसाध्यत्वेनैव रोगावधारणं प्रवासिनश्व पुनरागमनव्यतिरेकावधारणं भवति तदा जीवतोपि बृद्धस्य पितुः पुत्रस्तत्काल एव ऋणं दातुमहीति।' (p. 50). On द्विदशाः समाः the वि. र. (p. 50) says 'द्विदशाः समा इति प्रवसित इत्यनेन संबध्यते'. यथांशतः according to their shares (of inheritance). 'यथांशत इति विषमांशविधायकशास्त्रानुसारेण विभक्तपुत्रविषयम् । समभागतया समानमेव धनं दद्यः । अविभक्तास्तु समप्रधानतया वर्तमानाः संभूयसमुत्थानेन द्युः ।' स्मृतिच॰ ( व्य. p. 169 ); 'अत्रैतदुक्तं भवति । यदि ज्येष्ठः सुचिरदू-रमवसितो ( सुचिरं दूरमवस्थितो ? ) भवति कुष्टक्षयपातकादिभिरयोग्यो भवति तदा यः कोपि पितृधनभारस्य धुरमुद्धरेत् स कनिष्ठोपि पितृकृतमृणं दद्यादित्यर्थः ।' असहाय. अविभक्ता वा...द्भरम् If they are undivided, then he who bears the responsibility (i.e. who manages the family affairs) should pay the debt. पित्रणें...दाप्यते while the father's debt remains (unpaid), the son shall not take the father's wealth, which should be given to the creditor; even without (receiving paternal wealth) the son is made to pay (the father's debt). According to the परा. मा. and the वीर॰ this verse refers to the debts contracted by the father after he separates from his sons. 'विभागोत्तरकालं पित्रा यहणं कृतं तत्केन देयमित्यपेक्षित आह कात्यायनः—पित्रणें ॰ परा. मा.: 'विभक्ते

पुत्रे विभागानन्तरं पितृकृते ऋणे तिष्ठति तस्मिन्मृते तद्धनं न गृह्णीयात्वि तु धनिकाय दद्यात्। यदि किंचित्ततोवशिष्टं भवति तर्हि गृहीयात् । पितृधनाभावे रिक्थप्र-हणराहिलेपि खधनं दद्यादिलार्थः ।' वीर॰ p. 344. सुराकाम...पैतृकम्— This verse states an exception to the rule पुत्रपौनैर्ऋणं देयं which occurs above. The son (and so also the grandson) was not bound to pay the father's debts contracted for wines, women and gambling, or the fine or toll left unpaid (by the father), a promise (made by the father) to worthless men like singers, dancers &c. 'कामकृतं स्त्रीव्यसनेन निर्वृत्तम् । द्यूते पराजयनिर्वृत्तम् । दण्डशुल्कयोरवशिष्टम् । वृथादानं धूर्तबन्दिमल्लादिभ्यो यत्प्रतिज्ञातम् । 'धूर्ते वन्दिनि मल्ले च कुवैद्ये कितवे शठे । चाटचारणचौरेषु दत्तं भवति निष्फलम् ॥' इति स्मरणात् । एतदृणं पित्रा कृतं पुत्रादिः शौण्डिकादिभ्यो न दद्यात्।" मिता . According to कालायन, कामकृत is what is promised orally or in writing to a woman who is another's wife or who is not married to the father (i.e. an immoral debt) 'लिखितं मुक्तकं चापि देयं यत्तु प्रतिश्रुतम् । परपूर्वास्त्रिये तत्तु विद्यात्कामकृतं नृणाम् ॥' (quoted by अपरार्क, स्मृतिच॰, वि. र.). मुक्तकं means लेखनरहितम्. 'परपूर्वाशब्दश्चापरिणीतस्त्रीमात्रपरः' वि. र. वृथादान has been explained by the मिता॰ above. 'वृथादानं, परिहासनिमित्त-पण्डादिभ्यो देयत्वेन पित्राङ्गीकृतम्' कुल्लूक. सौरं च आक्षिकं च debts contracted for drinking wine (ध्रा) and on account of losses in gambling (अक्ष). काम...श्रुतम् promises made under the influence of lust or wrath. क्रोधकृत is defined by काल्यायन as 'यत्र हिंसां समुत्पाद्य कोधाद् द्रव्यं विनाश्य तु। उक्तं तुष्टिकरं यत्तु विद्यात्कोधकृतं तु तत् ॥' (quoted by अपरार्क, स्मृतिच॰, वि. र. and वीर॰). 'हिंसां धनविनाशं वा क्रोधात्कृत्वा तत्तुष्टये यद्रव्यं दास्यामीति प्रतिश्रुतं तदणं क्रोधकृतमिति' स्मृतिच॰ (व्य. p. 170). प्रातिभाव्यं suretyship debt (for दर्शन and प्रत्यय). Compare मनु 'प्रातिभाव्यं वृथादान-माक्षिकं सौरिकं च यत् । दण्डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमहिति ॥ दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधि: स्यात् पूर्वचोदितः। दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानिप दापयेत्॥' (8. 159-160); 'रिक्थभाज ऋणं प्रतिकुर्युः । प्रातिभाव्यवणिक्शुल्कमद्यद्यूतदण्डाः पुत्रान्नाभ्याभवेयुः ।' गौ. ध. सू. 12. 37-38. दण्ड—हरदत्त explains 'ब्यवहारे पराजितो राझे दण्डमदत्त्वेव यदि म्रियते तदा न सोपि दण्डः पुत्रानभ्या-भवति'. शुल्क—is explained by कुह्र्क as घट्टादिदेय (what is to

be given at a toll-gate); while हरदत्त explains it as 'the bride-price' (तथा शुल्कं प्रतिश्रुत्य विवाहं कृत्वा मृते तत्पुत्रं न तच्छुल्कमभ्या-भवति ). The बालंभट्टी explains शुल्क here as 'रक्षानिर्वेशो राजभागः शुल्कमिति'. The word अवशिष्टकं is only illustrative. The son need not pay the whole fine or toll (to be paid by the father) or any portion of it left unpaid. "अत्र दण्डशुल्का-विशिष्टकमित्यविशिष्टग्रहणात्सर्वे दातव्यमिति न मन्तव्यम्। 'दण्डं वा दण्ड... व्यावहारिकम् ॥' इति औशनसस्मरणात् ।" मिता ः; 'अवशिष्टमित्यविवक्षितम्' अपरार्क. दण्डं वा...वहारिकम्—This is ascribed to व्यास by the वि. र. and the वि. चि. (both read दण्डो वा दण्डशेषो वा...तच्छेष एव वा). यच न व्यावहारिकम्—This has been variously explained in modern decisions. अपरार्क explains it as 'न न्याय्यमित्यर्थः' (what is not righteous or proper). The स्मृतिच॰ explains it as 'सौरिकम्' (i. e. incurred for drinking). The same explanation is offered by the वीर॰ 'न व्यावहारिकं सुरापानादिनि-मित्तम्'. The बालंभद्दी explains it as 'न कुटुम्बोपयोगीत्यर्थः'. The वि. चि. explains as 'व्यवहारबहिष्कृतं' (i. e. what is beyond the ordinary conduct of a person). The Bombay High Court interpreted अञ्यावहारिक as such debts which no decent and respectable man would incur; vide I. L. R. 32 Bom. 348. But this opinion has been dissented from in I. L. R. 37 Mad. 458, 39 Cal. 862 (which explains अन्यावहारिक as 'not lawful, usual or customary or which is a debt for a cause repugnant to good morals'), 33 All 472.

Page 186, line 10—page 190, line 5. ইব্যসাই...

Rিক্ষন:—This verse has given rise to great difficulties to all commentators. The plain meaning of this verse is:—The debt of a man deceased must be paid first of all by him who takes his wealth; then by one who takes his wife; then by his son who has not taken the wealth (of his father); the debt of one dying without sons (or grandsons) must be paid by those who take his wealth.

ऋणं दाप्य:—is to be connected with रिक्थग्राहः, योषिद्राहः and पुत्रः and after रिक्थिनः (nom. plu.) we have to understand ऋणं दाप्याः. 'अन्यदीयं द्रव्यमन्यस्य ऋयादिव्यतिरेकेण यत्स्वीयं भवति तदिक्थम् । विभागद्वारेण रिक्थं गृह्णातीति रिक्थग्राहः। स ऋणं दाप्यः। एतदुक्तं भवति। यो यदीयं द्रव्यं रिक्थरूपेण गृह्णाति स तत्कृतमृणं दाप्यो न चौरादिरिति । योषितं भार्यो गृह्णातीति योषिद्याहः ।...योषितोऽविभाज्यद्रव्यत्वेन रिकथव्यपदेशानईत्वा-द्भेदेन निर्देशः ।' मिता॰. अनन्याश्रितद्रव्यः is explained by the मिता॰ as 'अन्यमाश्रितमन्याश्रितं, अन्याश्रितं मातापितृसंवनिध द्रव्यं यस्यासौ अन्याश्रित-द्रव्यः न अन्याभितद्रव्यः अनन्याभितद्रव्यः'. If there are three classes of persons, viz रिकथमाह, योषिद्माह and अनन्याधितद्रव्य पुत्र, then the order of words (पाठकम) in the text conveys the order in which these classes of persons are to repay the debt of the deceased. 'एतेषां समवाये क्रमश्च पाठकम एव। रिक्थप्राह ऋणं दाप्यः, तदभावे योषिद्राहः, तदभावे पुत्र इति।' मिता०. The first rule is that whoever takes the estate of the deceased should pay his debts. If a son or grandson takes the estate, he pays off the debts of the deceased. But even when a son or grandson is living, another person (such as a brother) may take the wealth of the deceased, if the son or grandson is suffering from a mental or bodily defect (like congenital blindness). In such a case the rule is that the person taking the wealth of the deceased must preferably pay the debts of the deceased and not the son excluded from inheritance (in spite of another rule पुत्रपौत्रेर्कणं देयम्). If there is no wealth of the deceased, the person who takes his wife must pay his debts. According to the मिता॰ (quoted above) the wife is द्रव्य belonging to the deceased; but as a wife is द्रव्य which cannot be called रिक्थ she is separately mentioned. The present text does not encourage the re-marriage of women once married. Re-marriages are prohibited by मनु 'न द्वितीयश्व साध्वीनां क्रिचिद्भतोपदिश्यते।' (5. 162). But if in spite of this s'astric injunction a man takes the widow of the deceased,

then he had to pay the debts of the deceased (in the absence of रिक्थप्राह). Although the rule is that sons must pay the debts of the father, the present text again says पुत्रः ऋणं दाप्यः in order to lay down the order in which several persons (including the son) are to pay the debts of the deceased. If there is no रिक्थमाह of the deceased and there is no योषिद्याह, then the son, who, owing to defects such as impotence, blindness &c., is not entitled to succeed, should pay the debt of the deceased. अनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रः may occur in either of two ways. A man may leave no property whatever, when his son, though free from defects, can take no wealth (because there is none to take). Such a son may be called अनन्याधितद्रव्य. Such a son, though he may inherit no wealth, would have been called upon to pay his father's debt (as a pious obligation), if there were no योषिद्राह. The योषिद्राह would have had to pay the debts before the son who took no wealth. In this case there is an absence (अभाव) of wealth (इन्य) belonging to the father (अन्याभित). A father may have left property and a son suffering from congenital blindness or other disqualifying defect. In that case also the son is अनन्याश्रितद्रव्य. But here there is no lack of wealth (इब्य). इब्य exists, but it cannot belong to the disqualified son. Both these meanings are referred to by the मयूख in the highly technical language 'अनन्याश्रित...भावाच'. द्रव्य is a विशेषण (an attribute or adjunct of a person). When we predicate अनन्याभितद्र-च्यत्व of a person, it is possible to do so because there is no इब्य belonging to his father and therefore he could inherit nothing from him or because he could not inherit, from his father on account of bodily or mental defect though the father had wealth. In the language of Sanskrit logic घर is the प्रतियोगी (counter entity) of घराभाव. द्रव्यरूपं विशेषणमात्रं प्रतियोगी यस्य सः द्रव्य...योगिकः अभावः तस्मात्.

अन्याश्रितत्वरूपविशिष्टः प्रतियोगी यस्य सः अन्याश्रित...योगिकः अभावः तस्मात्. In अनन्याश्रितद्रव्यत्व there are two constituent ideas, that of अन्याश्रित and that of द्रव्य. अनन्याश्रितद्रव्यत्व may be due to the absence of both or to the absence of द्रव्य alone (in the son owing to some defect), although there is अन्याश्रितत्व. The case is similar to that of the definition of पक्षता as सिषाधयिषाविरहसहकृतसिद्धाभाव.

An objection may be raised that the word अनन्याश्रि-तद्रव्यः is purposeless. When there is a son, the property cannot go to any one else; and so the words अनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रः are a contradiction in terms. If it be said that when the son is disqualified, he does not take the wealth, but some one else takes, then it may still be argued that that case (where some one other than the son takes the wealth) is provided for by the words रिक्थमाह ऋणं दाप्य:. The answer is that the word अनन्याश्रितद्रव्यः has a special purpose. When there are several sons some of whom are free from disqualifying defects and others are not (and there is no paternal wealth) those who are free from defects (and so capable of inheriting) are liable to pay the debts of their father and not those who have defects. 'पुत्रस्य पुनर्वचनं क्रमार्थम्। अनन्याश्रितद्रव्य इति बहुषु पुत्रेषु रिक्थाभावेप्यंशप्रहणयोग्यस्यैव ऋणापाकरणेधिकारो गम्यते नायोग्यस्यान्धादेरित्ये-वमर्थम् ।' मिता०.

An objector might urge that the words पुत्रहीनस्य रिन्थिन: are unnecessary. Even when there is a son (who is disqualified) those who take the wealth have to pay the debts of the deceased (as laid down in रिन्थामह ऋणं दाप्य:); much more therefore does it follow that those who take the wealth in the absence of sons should pay the debts of the deceased. The reply is that these words convey that persons other than sons (and grand-sons) are liable to pay the debts of the deceased only if they take his estate. A अपैत्र, a daughter and other heirs

need pay no debts if they do not take the estate. But sons and grand-sons had to pay debts even if they took no estate. रित्यं...नियम:— नीलकण्ट says that there is no rule that in order that a person may be liable to pay all the debts of the deceased, he should take assets of the deceased equal in value to the debts or exceeding the debts and that, if a man inherits even some property of small value, he may be called upon to pay debts however large they may be. It must be said that this remark of नील is not supported by the मिता and other authoritative works.

The words पुत्रहीनस्य रिक्थिनः are explained in other ways also. रिक्थ may mean 'the wife' (in the case of one who dies without any estate), as नारद says 'अधनस्य ह्यपुत्रस्य मृतस्योपैति यः स्त्रियम् । स आभजेदणं वोद्धः सैच तस्य धनं यतः ॥' (4.22). So पुत्रहीनस्य रिक्थिनः would mean 'पुत्राभावे योषिद्राहः दाप्यः'. An objection may be raised:—it is said that in the absence of योषिद्राह, the son should be made to pay the debts and it is now said that in the absence of the son, the योषिद्राह should pay the debts. Is it meant that, when there are both योषिद्राह and पुत्र, no one is to pay the debt? The answer is that one who takes the last of the four kinds of स्वेरिणींs and the first of the three kinds of पुनर्भूड or a widow with abundant wealth, must pay the debts of the husband of the woman; in the absence of such a person, the son must pay the debts; in the absence of the son, one who takes the widow of a man who dies childless and without wealth must pay the debts. नारद (स्त्रीपुंसयोगप्र. 45-53) describes three kinds of पुनर्भू and four kinds of स्वेरिणी. 'कन्यैवाक्षतयोनिर्या पाणिप्रहणदू-षिता । पुनर्भः प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारमहिति ॥ प्राप्ता देशाद्धनकीता क्षुत्पिपासातुरा च या। तवाहमित्युपगता सा चतुर्थी प्रकीर्तिता॥' (quoted in the मिता॰ and अपराक, नारद's verse being quite different in the printed text).

Another meaning of पुत्रहीनस्य रिक्थिनः is as follows:—
the रिक्थन्राह, योषिहाह, or the son (who is अनन्याधितहब्य)
should be made to pay the debt to (the creditor or his
son and the like or) those who take his (the creditor's)
wealth when the creditor dies sonless. This explanation
is referred to by the मयुख in the words 'पुत्रहीनस्योत्त...पादार्थः'.

अपराके gives an alternative explanation of योषिद्राह that the word refers to wine-sellers and similar people 'योषिद्राहरतथैव चेति शौण्डकादिविषयं वा यथाह कात्यायनः—निर्धनैरनपत्यैस्तु यत्कृतं शौण्डिकादिभिः। तत्स्रीणामुपभोक्ता तु द्यात्तदृणमेव हि ॥'. अपरार्क explains अनन्याश्रितद्रव्यः in another manner also 'यः पुत्रोनन्या-श्रितद्रव्यः खाधीनधनः स पित्र्यमृणं दाप्यः । अन्याश्रितमन्याधीनं द्रव्यं धनं यस्य सोन्याश्रितद्रव्यः स न भवतीत्यनन्याश्रितद्रव्यः । ततस्य ये भ्रातरो भातृविशेषाधीन-धना न ते दाप्याः । किं तु यस्तेषु खातऋयेण वर्तते स एव दाप्यः ।'. अपरार्क explains पुत्रहीनस्य रिक्थिनः in a different way altogether 'पुत्रहीनस्य रिक्थिनः इति पौत्ररूपरिक्थिविषयम् । तेषां हि पुत्रवतोपि पितामहस्य रिक्थप्रहणयोग्यतास्ति नान्येषां भ्रात्रादीनाम् ।...तत्र पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयमिति पुत्रवतोपि पितामहस्य पौत्रैर्ऋणमपाकरणीयमित्यतिप्रसङ्गं निवारियतुमिदमुच्यते पुत्रहीनस्य रिक्थिन इति । अत्र रिक्थिशब्दो रिक्थमहणयोग्ये वर्तते न गृहीतरिक्थ एव । तेन निर्धनस्य पितामहस्य पुत्राभाव एव पौत्रा ऋणापाकरणेधिकियन्ते न पुत्रसद्भावे। गृहीतरि-क्यास्त पुत्रसद्भावेपि पैतामहमृणं देयं यथांशमपाकुर्युः'. स्नीहारी...हारिणः-the first half is 'ऋणभाग्द्रव्यहारी च यदि सोपद्रवः सुतः' (वि. र. p. 64). ऋणभाक् is the predicate of स्नीहारी. The वि. र. remarks 'भनयोः (i. e. of द्रव्यहारी and स्त्रीहारी) अभावे सोपद्रवोपि पुत्र ऋणभागिति नारदेन बोधितमेवेल्यवधेयम्'. निरुपद्रवः free from calamity. द्रविणार्हः capable of taking the estate (i. e. free from such defects as blindness &c.). धुर्यः able to shoulder the debt. पूर्व द्या...निर्धने—There is some apparent conflict between this and the verse of याज्ञ 'रिक्थमाह ऋणं दाप्यो योषिद्राहस्तथैव च'. It is explained away by taking काल्यायन's text to apply where, as compared with the योषिब्राइ, the son who is disqualified from taking the estate, possesses a large fortune. 'यत्पुनस्तेनैवोक्तं—पूर्व द्या...निर्धन इति तद्योषिद्राद्दापेक्षयात्यन्त-

बहुधनो यः पुत्रस्तस्य धनप्राहानन्तर्यार्थमिति सर्वमविरुद्धम्।' स्मृतिच. (व्य. p. 172); 'दायभागानईस्यापि भूयिष्ठधनवन्त्वे योषिद्राहो न दाप्य इत्याह कात्यायनः । पूर्व द्या...निर्धनमिति।' वीर॰ p. 351. सप्रधना who has plenty of wealth. 'प्रकृष्टेन धनेन सह वर्तते इति सप्रधना बहुधनेति यावत्' मिता . तथैव together with her wealth and son. Construe सः अस्याः भर्तः ऋणं दद्यात्. The मिता॰, अपरार्क, वीर॰, वि. र. take this verse as referring to one who gives shelter (as his wife) to the widow of another. But the स्मृतिच॰ explains differently. 'या स्त्री सधना सतनया च रक्षार्थं मातुलादिकमाश्रयेत् स चाश्रयभूतो मातुलादिर्भर्तृ-कृतर्ण दापयेत्। यदि तु सा दातुं नेच्छति तदा सधनां सतनयां त्यजेदिति' स्मृतिच॰ (व्य. p. 173). धन... हरेत् Among the three, viz the taker of the assets (of the deceased), one who takes his widow, and his son, he is liable for the debt who takes the wealth. पुत्रो...धिननोः—'स्त्री च धनं च स्त्रीधने ते विद्येते ययोस्तौ स्त्रीधनिनौ तयोः स्त्रीधनिनोरसतोः पुत्र एव ऋणभाक् भवति।' मिता०; 'यस्य तु सऋणस्य मृतस्य पुरुषस्य धनस्याभावान धनहारी कश्विजातः स्त्रिया अप्यभावान स्त्रीहारी कश्चिदस्ति पितृमातृधनवर्जितः पुत्रः केवलस्तिष्ठति । तदा असतोः स्त्रीधन-हारिणोः पुत्र एव बीजसंभवसंबन्धात्पितृकृतमृणं प्रयच्छति । यस्य तु धनस्य हारी न कश्चिद्स्ति न पुत्रो विद्यते पक्ष्येव धनपुत्रविहीनान्यस्य गृहे प्रविष्टा तदा धनहारि-पुत्रयोरसतोरविद्यमानयोः स्नीहारी ऋणं दद्यादिति ।' असहाय. अपरार्क says that the words पुत्रोसतोः स्त्रीधनिनोः refer to a son disqualified from taking. 'एषामयमर्थः सिद्धः । रिक्थप्राहः पुत्रादिर्दाप्यः । तद्भावे योषिद्राहस्तस्याप्यभावे दायानर्हः पुत्र इति । तथाह नारदः । धनस्री ...पुत्रयोः । अत्र स्त्रीहारि-धनहारिणोरभावे पुत्र ऋणप्रद इति अभिधायोक्तं धनिपुत्रयोरभावे स्त्रीहारी ऋणप्रद इति। तत्र पूर्वोक्तस्त्रीहारी पुत्रसङ्गावे ऋणभाक् । अन्यस्त्रीहारी तु पुत्राभाव इति व्यवस्था।' अपरार्क. In order to prevent a conflict we must take the words पुत्रोऽसतोः स्त्रीधनिनोः as referring to the words of याज्ञ॰ 'पुत्रोऽनन्याश्रितद्रव्यः' (i. e. to a son who is दायानई). But the words स्नीहारी...पुत्रयोः seem to conflict with the order as presented by याज्ञवल्क्य (viz. first रिक्थप्राह, then योषिद्राह and then पुत्र). Therefore these words must be taken as referring to a case where there is no son richer than the paramour of the widow, as

follows from the words of कालायन above 'पूर्व द्याद्धनप्राहः' &c. Supply असतोः after धनिपुत्रयोः. If a poor man dies indebted leaving a son and a wife, who takes shelter with another, then असहाय says that if she is handsome and highly honoured by her paramour, the latter must pay her deceased husband's debt and if she is kept merely as a maid and given bare maintenance, then the son must pay the debts. 'यदि रूपयौवनसंपना काममदोद्धता प्रधानाभिमता च स्नी तस्य तदा स्नीहारी ऋणं दद्यात्। यतस्तदेव तस्य धनमित्युक्तमेव। अथवा सापि स्नी कर्मकारित्वप्रासमात्रभोजना ततः पुत्रोऽसतोः स्नीधनिनोरिति न्यायात् पुत्र एव ऋणं दद्यात्'। असहाय. प्रोषित...भगुः—नारद has a similar verse शिष्यान्तेवासिदासस्त्रीप्रेष्यकृत्यकरैश्च यत् । कुटुम्बहेतोरु क्षिप्तं दातव्यं तत्कुदुम्बिना। (ऋणादान 12). न...तथा—the words ऋते कुदुम्बार्थात् are to be understood with each clause. न...पुत्राभ्यां a woman was not bound to pay a debt contracted by her husband or son. 'अतश्च कुदुम्बार्थ येन केनापि कृतं तत् कुदुम्बिना देयम्।' मिता॰. अनुमोदितं ratified (subsequently to contracting the debt). कृच्छे in distress or serious difficulty. 'प्राणान्तिक-कुच्छे' असहाय. शैलूष actor or dancer. यसाद्र...श्रया because their livelihood depends upon them. 'यसाद्वतिस्तदाश्रयेति हेतुव्यपदेशादन्येपि ये योषिदधीनजीवनास्तेपि योषित्कृतमृणं दद्युरिति गम्यते ।' मिता . Compare नारद (ऋणादान 18-19) 'न च भायीकृतमृणं पत्युर्वापि कथं भवेत्। आपत्कृतादते पुंसां कुटुम्बार्थो हि दुस्तरः ॥ अन्यत्र रजकव्याधगोपशौण्डिकयोषिताम् । तेषां तत्प्रत्यया यृत्तिः कुटुम्बं च तदाश्रयम् ॥'. For the wives of actors compare the महाभाष्य 'नटानां स्त्रियो रङ्गं गता यो यः प्रच्छिति कस्य यूर्यं कस्य यूयमिति तं तं तव तवेत्याहुः' (Kielhorn vol. III. p. 7.). प्रतिपन्नं...मईति— This states exceptions to the rule contained in the verse 'न योषित् पतिपुत्राभ्यां' (याज्ञ II. 46) quoted above. प्रतिपन्नं what has been agreed to (by her). The मिता adds that this refers to a promise made by a wife to her husband when on the point of death or when he goes abroad that she would pay his debts. अपरार्क adds that she has to pay such debts even though they may not be

for the purposes of the family. पत्या...कृतम्—the wife has to pay such a debt on her husband's death without sons. खयं...मणं—it is not necessary to say that a debt contracted by a woman herself must be paid by her. That is a self-evident proposition. The other two propositions also are evident. The मिता explains that these words are put in specially for the purpose of dispelling a doubt that a woman need not pay or cannot pay a debt because of the verse 'भायी पुत्रश्च दासश्च' (मनु. 8. 416) quoted above (text p. 154). "ननु प्रतिपनादित्रयं स्त्रिया देयमिति न वक्तव्यम् । संदेहाभावात् । उच्यते । 'भार्या पुत्रश्च...तस्य तद्धनम्' इति वचनान्निर्धनत्वेन प्रतिपन्नादिष्वदानाशङ्कायामिदमुच्यते प्रतिपन्नं स्त्रिया देयमित्यादि । न चानेन वचनेन इयादीनां निर्धनत्वमभिधीयते पारतन्त्रयमात्रप्रतिपाद-नपरत्वात् ।'. अपरार्क explains the necessity of the words खयंकृतं ऋणं differently 'खयंकृतमिति वचनं कुटुम्बानुपयोगि मातृकं ऋणं पुत्रेण देयमित्येतदर्थम् । अन्यथा हि वचनमनर्थकं स्यात् । ज्ञातमेवैतद्देतिप वचनात्स्वयं-कृतमृणं खयं देयमिति।'. The मिता॰ says that the words 'नान्य... ईति' are put in to convey that a debt contracted by her husband for wine, or lust or gambling and such other purposes (mentioned in the verse सुराकामयूतकृतं) need not be paid by the wife even if she agreed to pay it or associated with the husband in contracting it. 'नान्यत्की षातुमईतीत्येतत्तर्हि न वक्तव्यं विधानेनैवान्यत्र प्रतिषेधसिद्धेः । उच्यते । 'प्रतिपन्नं... यत्कृतम्' इत्येतयोरपवादार्थमुच्यते । अन्यत्सुराकामादिवचनोपात्तं प्रतिपन्नमपि पत्या सह कृतमपि न देयमिति ।". भर्तु...स्त्रिया—This says that when a dying husband commands a wife to pay his debts, she should be made to pay them if she takes his estate, although she may not have consented (to pay them). The reading in the text धनं दद्यात्...स्रिया is not so good as that of the वीर • धनं=भर्तृधनम्. The वि. र. (p. 60) remarks that this rule holds good in the case of a husband about to go on a journey. पुत्रिणी...एव तु—असहाय reads द्रव्यं for ऋणं and explains 'तस्या यत्स्रीधनं तत्सोऽन्य एव

भर्ता गृह्णीयाच पुत्राः । या पुनर्निःस्वा स्त्री धनरहिता भर्तृधनसहितान्यं याति तद्धनमन्यो भर्ता न लभते तस्य पितृधनस्य पुत्रः स्वामीति ।'. Here the word ब्रव्यं is once taken in the sense of स्त्रीधन and then in the sense of 'the husband's wealth' with ya va. वीर॰ (p. 355) says that the son should pay the debts of his poor mother (although she forsakes him) 'भातुर्दैध्येपि (?) निर्धनायास्तस्या ऋणं पुत्रेण दातव्यमित्याह नारदः । 'पुत्रिणी तु...पुत्र एव तु ॥' इति । अन्यं भर्तारमिति शेषः ।". The वि. र. (p. 65) takes this verse as meaning that the son should pay her husband's debts if she is penniless 'यदि पुत्रं परित्यज्य समस्तपूर्व-धनशून्या पुरुषान्तरमाश्रयेत् तत्पतिकृतमृणं पुत्र एव दद्यादित्यर्थः'. The स्मृतिच॰ (ब्य. p. 174) takes अन्यं to refer not to another husband but to some relative (such as the maternal uncle). The मयुख thinks that this verse applies to a son who takes the estate (of the deceased husband, the woman herself being referred to as निःख in the verse). If the son inherits his father's wealth, he should also pay off his mother's debts, if she is poor, although she may have gone to another husband. पितृब्ये...रिक्थिन:—Compare याश॰ II. 45 'अविभक्तैः कुदुम्बार्थे यहणं तु कृतं भवेत् । दद्युस्तद्रिक्थिनः प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥'. ब्राह्मणस्य...बन्धुषु—Whatever is to be paid to a Brāhmana (creditor) who is no more together with his progeny (i. e. neither he nor his children are alive) should be given to his kinsmen and in their absence to his bandhus. 'कुल्यान्यस्थीन्युच्यन्ते । तानि एकानि समानि येषां ते सकुल्याः पितृपितृव्यतत्सुतादयः। ...तदभावे बन्धुषु मातृभगिनीभागिनेया-दिष्वित । असहायः 'एतच ऋणप्रतिदानमुत्तमणीभावे तत्पुत्रादिषु कर्तव्यं तेषामभावे तत्सगोत्रेषु तेषामभावे तद्बन्धुषु मातुलादिष्वित्याह नारदः। ब्राह्मणस्य...बन्धुषु । इति । बाह्मणप्रहणमुत्तमणीपलक्षणार्थम् । अन्वयः पुत्रसंततिः दुहितृसंततिश्च ।' बीर० (p. 356); the स्मृतिच॰ (ब्य. p. 177) explains similarly. If the creditor is not a ब्राह्मण but a क्षत्रिय, then instead of throwing the debt into water, the king should take it. Vide वि. चि. (p. 20) 'क्षत्रियादेस्तु राजैव गृहीयात्। ब्राह्मणधनवर्ज

हि राजगामीति दर्शितम्।'. अमी—we have to understand हुतं after this. पारलेकिकं—this is explained by the स्मृतिच॰ as 'आनृण्या-पादनेन परलोकहितं जलादौ प्रक्षिप्तं धनं भवतीत्युत्तरार्धस्यार्थः'. The स्मृतिच॰ quotes from the संप्रहकार the following 'द्रव्यं यत्त्वधमर्णस्थं क्विद् ब्राह्मणगं भवेत् । सुतादिब्राह्मणान्तानां रिक्थभाजामसंभवे ॥ पलाशस्य पलाशेन जुहुयान्माध्यमेन तु । यत्क्रसीदमिति प्रास्येदथवाप्खेव तद्धनम् ॥'.

<sup>1</sup> यत्कुसीदमप्रतीत्तं मिय येन यमस्य बिलना चरामि। इहैव सिन्नखद्ये तदेतत्तद्रश्चे अनुणो भवामि॥ तै. सं. 3. 3. 8 1.

## १० निक्षेपः (deposit).

Page 190, line 6—page 195, line 4. The words न्यास, निक्षेप and उपनिधि are very similar in meaning, though they are to be differentiated. निश्चेप is a deposit entrusted to a man in his presence after counting before him the coins &c; while an उपनिधि is the deposit of articles enclosed in a sealed box (the articles not being counted in the presence of the depositee). A न्यास is a deposit not made in the presence of the depositee, but handed over to persons in his household for being given into his custody. These three words, especially न्यास and निश्लेप, are often used as synonyms. 'न्यासो नाम गृहस्वामिनेऽदर्शयित्वा तत्परोक्षमेव गृहजनहस्ते प्रक्षेपो गृहस्वामिने समर्पणीयमिति । समक्षं तु समर्पणं निक्षेपः ।' मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 67); 'प्राह्कस्य समक्षं गणयित्वा स्थापितं निक्षेपः। गृहस्वामिनोऽसमक्षं गणितं बा तस्मिन्नागते एतद्दातव्यमिति चक्त्वान्यस्य तत्पुत्रादेईस्ते दत्तं न्यासः । मुद्राक्कितं समक्ष(म?)गणितं स्थापितमुपनिधिरिति ।' वीर॰ p. 361. असं...धीयते—what is deposited under seal without being counted, or without being shown. This verse is ascribed to नारद in the मिता॰, परा. मा॰, वीर॰, but it is not found in the printed नारदस्मृति. Compare याज्ञ॰ II. 65 'वासनस्थमना-इयाय हस्तेन्यस्य यदर्प्यते । द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथैव तत् ॥'. व्यास says 'स्थानत्यागाद्राजभयाद्दायादानां च वश्वनात् । खद्रव्यमर्प्यतेन्यस्य इस्ते निक्षेपमाह तम् ॥' (quoted in the स्मृतिच॰); 'राजचौरारातिभयाद् दायादानां च वश्वनात् । स्थाप्यतेन्यगृहे द्रव्यं न्यासस्तत्परिकीर्तितम् ॥' बृहस्पति (quoted by अपरार्क on याज्ञ II. 65). प्रत्यनन्तर:—the nearest relative of the depositor (such as his son). The स्मृतिच॰ explains 'स्थापकेतरस्य यस्य स्थापितद्रव्ये स्वाम्यमस्ति स इह प्रत्यनन्तर इत्युच्यते' (व्य. p. 181); the वीर॰ says that the कल्पतर explained प्रत्यनन्तर as पुत्रादि (p. 367). कुल्रक (on मनु. 8. 185 निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे ) explains 'निक्षेप्तरि उपनिधातरि जीवति त्रस्यनन्तरे तदीयपुत्रादौ तदनन्तरे तद्धनाधिकारिणि'. यो...याचते he who

does not return a deposit or demands what he never deposited. चोरवच्छास्यौ—according to कुहूक this applies to a deposit of valuables like gold and pearls, while दाप्यो... समम् refers to deposits of small value. मेदे...नाशयेत् if the depositary (or bailee) were to allow the deposit to perish after accepting it by making a distinction (in the care bestowed upon it and on his own property) or by his indifference. सोदयं together with interest. 'भेदेन खद्रव्यबहि-भीवेण उपेक्षया' वि. र. (p. 90); 'नाशे मूल्यद्वारेण दाप्यः । अदाने तु स्वरूपत एव।' स्मृतिच॰. आजी...सोदयम्-'यः खेच्छया खाम्यननुज्ञया उपनिहितं द्रव्यमाजी-वति उपभुद्गे व्यवहरति वा प्रयोगादिना लाभार्थम्, असावुपभोगानुसारेण लाभानुसारेण च दण्ड्यः, तं चोपनिधिं सोदयमुपभोगे सन्नृद्धिकं व्यवहारे सलाभं धनिने दाप्यः' मिता. If the depositary enjoys or uses the deposit, he was to be made to give interest; if he made profit out of it by using it in trade &c, he had to return the profit. The interest would be five per cent per month according to काल्यायन. This rule applies when the thing deposited perished by use. But if it were lost through indifference or ignorance a different rule was laid down by कात्यायन 'भिक्षतं सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षितम् । किंचिष्यूनं प्रदाप्यः स्याद् द्रव्यमज्ञान-नाशितम् ॥ (quoted in the मिता॰, which says 'किंचिक्यूनमिति चतुर्थाशहीनम् ). दैवराजो०—the वीर० remarks 'दैवराजप्रहणमसमाघेय-निमित्तोपलक्षणार्थम्'. स्वयमे...बन्धुभिः—A depositary who of his own accord returns (the deposit) to the nearest (relative) of the deceased (depositor) should not be proceeded against (or harassed) by the king nor by the relatives of the depositor. The harassment would consist in saying that more was deposited with him. This should not be done without clear evidence. 'अन्यदिप त्विय निक्षिप्तमस्तीति नाक्षेप्तव्यः' कुल्लूक. 'अनेन वचनेन वचोभन्न्या स्थापके मृते प्रत्यनन्तरे प्रत्यर्पणं प्राहकेण कार्यमित्युक्तम् । ख्यमेव याचनमन्तरेणेत्यर्थः । याचनमन्तरेण दानं भयादिकालोपाये मन्तव्यमन्यथा दोषापत्तः । प्रत्यनन्तरबहुत्वे तु नैकस्मिन् प्रत्यनन्तरे देयं किं तु सर्वप्रत्यनन्तरसंनिधाविति न निक्षेप्त्रबन्धुभिरभियो-क्तव्य इलनेन सूचयांबभूव ।' वीर॰ (p. 368). अन्वाहितं bailment

for delivery to another. Where A makes a deposit with B and B hands it over to C for being delivered to A, this is अन्वाहित. याचितकं a loan (of ornaments &c.) for use. सबन्धके—what is given as a pledge. विवाहाद्युत्सवेषु वस्रालंकारादि याचित्वा नीतं याचितम्। यदेकस्य हस्ते निहितं द्रव्यं तेनाप्यनु पश्चादन्यहस्ते खामिने देहीति निहितं तदन्वाहितम्।...आदिशब्देन सुवर्णकारादिहस्ते कटकादिनिर्माणाय न्यस्तस्य सुवर्णादेः प्रतिन्यासस्य च परस्परप्रयोजनापेक्षायां त्वयेदं मदीयं रक्षणीयं मयेदं त्वदीयं रक्ष्यते इति न्यस्तस्य ग्रहणम् ।' मिता॰ ( on याज्ञ॰ II. 67). A प्रतिन्यास is a mutual deposit, both sides delivering articles as occasion arises. नील॰ explains it differently as meaning 'a re-deposit'. नारद extends the rules about the return of a निक्षेप to याचित and the rest. Compare याज्ञ॰ II. 67 'याचितान्वाहितन्यासनिक्षेपादिष्वयं विधिः', where he extends the rules about उपनिधि to याचित and the rest. From this it follows that a goldsmith or other artisan cannot be asked to pay the price of the gold or other thing which he is to work up if it perishes through ill luck or the king's wrath (as said by याज्ञ॰ about उपनिधि 'न दाप्योपहृतं तं तु राजदैविकतस्करैः ). But कात्यायन states an exception to this. यश्र...तम् if an artisan agrees to work up a thing deposited with him in a definite number of days and keeps it with him beyond those days, he would be made to pay for it, even if it were lost through the act of God. If clothes are given to a washerman for being washed and he spoils them entirely or they are torn by him, नारद lays down rules as to what compensation should be demanded from him. If clothes are washed only once and then spoilt by the washerman, he has to pay their price minus one-eighth of it; if they were washed twice, then the price minus one-fourth of it and so on. Supply धौतस्य after द्विः (twice) and त्रिः (thrice). अर्थक्षया...कमात् after half the value is lost, one fourth of the value will be reduced in order (for each further washing). 'ततः परं प्रतिनिर्णजनमविशिष्टं मूल्यं पाद्यपचयेन देयम्' मिता॰ 45 [Notes on Vyavahāramayūkha]

(on याज्ञ॰ II. 238). वसानः wearing it himself. नेजकः washerman. पण is explained as 'कार्षिकस्ताम्रिकः पणः' (याज्ञ • I. 395). A पण is also called कार्षापण; it weighed a कर्ष i. e. a fourth part of a पल. अवक्रयः giving it out for hire (भाटक). आधान pledging. याचित lending for use (without hire). 'एतावत्कालमुपभोगार्थं वस्त्रं दीयते मह्ममेतावद्धनं देयमित्येवं भाटकेन यो ददाति । खसुहृद्धो याचितं वा ददाति' मिता॰ ( on याज्ञ॰ II. 238 ). अमा...यसि gold remains unreduced (in weight) when heated in fire; in the case of silver, (the reduction) is two palas in a hundred (palas); in the case of tin and lead, eight (palas in a hundred), five in the case of copper and ten in the case of iron. क...विशेषमाह स एव the same author gives a special rule about increase of weight when yarn is given for being woven into cloth. शते...सौत्रिके in the case of woollen and cotton yarn the increase (of weight in the cloth woven) is ten palas in one hundred (palas). This is so when the yarn is coarse. On शते दशपला &c. the मिता॰ remarks 'एतचाप्रक्षालितवासोविषयम्'. कार्मिके...मतः a reduction of the thirtieth part is allowed in the case of cloth on which figures are drawn and of cloth embroidered with hair. 'कार्मिकं कर्मणा चित्रेण निर्मितम् । यत्र निष्पन्ने पष्टे चक्रस्वस्तिकादिकं चित्रं सूत्रैः क्रियते तत्कार्मिकमुच्यते । यत्र प्रावारादौ रोमाणि बध्यन्ते स रोमबद्धः ।' मिता ०; 'यत्र तान्तवे कर्मवशाद् वस्त्रे स्त्रीपुरुषादीनि रूपाणि संपद्यन्ते तत्कार्मिकम्। यत्र रोमाणि बध्यन्ते तद्रोमबद्धम्' अपरार्क. कार्मिके...निर्माणे in working figures of the svastika &c. with fine silken thread on cloth already woven. नियता...भावमाह—If something was delivered to an artisan for being worked up into a finished article and a time was fixed ( नियतावधिक ) at the end of which the finished product was to be delivered, and the owner (of the raw material) made a demand before the time fixed had elapsed, the artisan would not be held liable even though he did not return on demand. Read याचितेदत्ते. यदि...दाप्यते if an artisan, after the owner (of raw materials) made them over to him for a particular

purpose or after fixing a time (when the finished article was to be delivered), were requested (to return the thing entrusted to him for being worked up) when the article was only half-finished (and the artisan refused), then he is not to be made to deliver the article or its price.

But if, after the article is finished and there is a demand made, the artisan does not deliver it and then the article is lost, the artisan will have to pay the price, even though the loss may be due to no fault of his. The general rule is 'यस्य दोषेण यत्किचिद्विनर्येत हियेत वा । तद्रव्यं सोदयं दाप्यो दैवराजकृताद्विना ॥' (काल्यायन quoted by अपरार्क on याज्ञ॰ II. 66). But the verse प्राप्तकाले...वहेत् contains an exception to it. It is to be noted that this verse is ascribed to कात्यायन by the स्मृतिच॰, परा. मा., वीर॰ and referred by them to याचितक and not to शिल्पिन्यास and explained somewhat differently. They say that the rule enunciated by बृहस्पति (याच्यमानो न दद्याद्वा दाप्यं तत्सोदयं भवेत्) quoted above does not apply to याचितक in certain cases. When a person makes a loan of an article to a friend for a definite purpose (कार्य) or for a certain period (e.g. a year) and then demands it back before the purpose is completely fulfilled or the period fixed expires, the friend, if he refuses to deliver in such a case, is not liable to pay with interest (as बृह॰ declares); but after the purpose is fulfilled or the period elapses, the friend should return what he took as a loan and if he does not give even then and there is loss of the thing then the person taking the loan was to pay the price, even if the loss was due to inevitable accident. ''एवं शिल्पिन्यासे विशेषमुक्त्वा याचितविषयेप्याह स एव। 'यदि तत्का...दाप्यते'॥ तात्पर्यं तावदुच्यते । 'याच्यमाने न द्याद्वा ... भवेत्' इत्ययं धर्मोतिदेशाद्याचितके प्राप्तोनेन प्रतिषिध्यते । प्रतिषेधवचनस्यायमर्थः । यत्कार्यं दीर्घकालसाध्यं तत्कार्यमध्ये यदि याचितः यदि वा संवत्सरपर्यन्तं दीयतामित्येवं कालं परिनियम्य याचितः

तस्मन्कार्यमध्ये परिनियतकालमध्ये वा प्रतियाच्यमानो याचितकं यो न ददाति असो न सोदयं दाप्य इति । याचितकमात्रमेवास्मै कृते कार्ये परिनियतकालाखये वा दद्यात् । यदि तदापि न ददाति तदा दैवादितो विनाशे हरणे वा जाते मूल्यं देयमित्याह स एव । 'प्राप्तकाले...वहेत्।' इति ।'' स्मृतिच॰ (व्य. p. 183); vide वीर॰ p. 371 for the same explanation (almost word for word). प्राप्तकाले...वहेत्—This is ascribed to कात्यायन by the स्मृतिच॰, परा. मा. and वीर॰. स निगृह्य...यः—'निगृह्य बलादुपवासादि कारयित्वा स्थापकेन दाप्यो दानोन्मुखं कृत्वा प्राह्मम् । एवमपि यदि न ददाति तदा स राज्ञा दाप्यो दण्ड्यश्चेत्यर्थः ।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 184).

## ११ अस्वामिविक्रयः (sale without ownership).

Page 195, line 5—page 200, line 7. याचिता... स्वाम्यभावे When the wealth of another is stolen or when what is borrowed (for use) or is entrusted for being delivered to another or is a deposit is sold behind the back of the owner. खाम्यभावे means खाम्यसंनिधाने. word विक्रीयते suggests a mortgage and a gift also. These latter two when made without title are as invalid as a sale. अस्वामि...विनिवर्तयेत्—we must supply राजा (or judge) before विनिवर्तयेत्—a sale, gift or mortgage made without ownership must be rescinded (or cancelled). remarks अखाम is an adverb and a separate word. अविद्यमानः खामी यस्मिन् कर्मणि यथा स्यादिति अखामि. वीर॰ takes अखामिविकयं as one word 'अखामिना कृतं विकयम् । अखामिकृतत्वं दानाध्योरिप तत्साहचर्यात् ।' (p. 374). प्रकाशतः...कयात् a purchase made openly is blameless, but the purchaser is liable to the charge of theft if he buys clandestinely. अखाम्य...गभवेत् if a man buys from a slave who is not authorised (by the master to sell), or from a bad man, or in secret or for a very low price or at an improper time, he incurs the guilt of a thief. Most mss. and editions read दासाद्वसतश्च, which makes no sense. वीर॰ explains 'असतो जनात् चाण्डालादेरित्यर्थः । दासग्रहणं समानन्यायत्वादस्वतन्त्राणां बालादीनामुपलक्षणार्थम् ।' ( p. 375-376 ); 'असती जनात् असाधुत्वेन ज्ञातात्' वि. र. (p. 107). Compare विष्णुध. सू. 'अजानानः प्रकाशं यः परद्रव्यं कीणीयात्तत्र तस्यादोषः । खामी द्रव्यमाप्रुयात् । यद्यप्रकाशं हीनमूल्यं च कीणीयात्तदा विकेता केता च चौरवच्छास्यौ ।' ( V. 164-166). आगमेनो...विभाविते—This applies to a case where a man claims a thing as his own which another person has sold to a third man, but which he says he had lost. A person claiming a thing as his own and lost by him must prove that it was his by title (such as purchase, partition &c.) or by possession. But if he failed to prove this he

had to pay to the king a fine equal to a fifth part of the value of the thing. नाष्टिक means 'नष्टद्रव्यखामी'—a person claiming to be the owner of a thing lost by him. Some of the ways in which title arises are 'लब्धं दानकयप्राप्तं शौर्यं वैवाहिकं तथा। बान्धवादप्रजाज्ञातं षड्विधस्तु धनागमः॥' ( quoted in the स्मृतिच॰ ). वादी...विभावयेत् if the claimant (i.e. one who claims a thing to be his, which is sold by another to a third man) is not able to establish by means of witnesses that the thing sought (मार्गित ) by him (is his). 'साक्षिप्रहणं प्रमाणान्तरोपलक्षणार्थ-मिति केचित् । यत्त्रंत साक्षिप्रहणं अस्वामिविकयविवादे स्वत्वसाधनप्रमाणान्तर-निवृत्त्यर्थमिति मदनरते तद्युक्तम् ।' वीर॰ p. 377. दाप्यः स्याद्विगुणं दण्डं— Here a heavy penalty is laid down, while in the words पश्चबन्धो दमस्तस्य we have a light fine. On this conflict of texts about fine वीर॰ says 'अत्र दण्डविप्रतिपत्तिरपराधाल्पत्वमहत्त्वानुसारेण व्यवस्थापनीया 1' (p. 378). मूले...विधीयते—when the original (person from whom the purchaser bought) is produced (or brought forward), the purchaser (of a thing claimed by a man as his own) should not be proceeded against; but it is ordained that there should be a litigation between the original (seller) and the man claiming the thing as his own (and lost by him). मूले समाहते &c-This is referred to बृहस्पति by the मिता॰, but to व्यास by अपरार्क, स्मृतिच०, परा. मा., वीर०. 'मूलमत्र यस्मात्कीतमसावुच्यते ।...समाहृते अस्मा-न्मया कीतमिति निर्दिष्टे ।' वीर॰ (p. 379). विकेता...धनम् where the seller pointed out (by the buyer) is defeated in the law-suit, he should give to the buyer and the king the price (of the thing sold) and a fine respectively and the thing (in dispute) to its owner. Compare 'विके-तुर्दर्शनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम्। केता मूल्यमवाप्रोति तस्माद्यस्तस्य विकयी॥' याज्ञ॰ II. 170. मूला...संख्यया—time should be allowed (to the buyer) for producing the original (seller) having regard to the distance. If the original seller cannot be produced (because it is not known where he is gone) the purchaser should establish his purchase (as actually

made). The स्मृतिच॰ reads 'देयो योजनसंख्यया' and वीर॰ does the same and remarks 'तत्र देयोध्वसंख्ययेति मदनरत्ने पाठः' (p. 179). नील • seems to have followed the मदनरतन. 'तदा केता आत्मदोष-परिहारार्थं स्वबन्धुभिः साक्षिभूतैः ऋयं साधयेत्' अपरार्क ( on याज्ञ II. 371 ); 'अविज्ञातदेशतया मूलमाहर्तु न शक्नोति तदा ऋयं शोधयित्वैव शुद्धो भवति ।' मिता ०. अभियोक्ता... खकम्—the claimant (i.e. one who claims a thing as his and as lost by him, though sold by another to a third person) should first establish by means of his kinsmen (as witnesses) that the thing (in dispute) is his. 'अभियोक्ता नाष्टिकः नष्टधनस्यैवात्राभियोक्तृत्वात् । सोन्यहस्ते दृष्टधनं खज्ञातिभिः साक्षिभूतैः खकं खकीयं यथा भवति तथा तावत्साधयेदित्यर्थः।' स्मृतिच० (व्य. p. 214). केत्रा...लभते though the buyer may establish that he purchased the thing, the thing in dispute belongs to the claimant (who claims it as his, though it was lost). The only benefit derived by the purchaser who proves his purchase is that he escapes punishment and gets back the money paid by him to the seller as the price. अथ... धनम् if the original seller cannot be produced, (the purchaser) is let off by the king without a fine and the person claiming the thing (as his lost chattel) gets it when it is established to have been purchased openly. We must take प्रकाश...शोधितं with धनम्. The printed editions of मनु read °शोधितः, which is better. °शोधितः would refer to the purchaser. नील॰ seems to have read मूलमनाहार्थ. This will mean 'on not producing the original seller the purchaser will be let off &c.' गोविन्दराज takes मूल in the sense of 'price' (मूल्य). 'अनाहार्यः अनानीयः (नेयः?)। प्रकाशकय-शोधितं नाष्टिको लभते केता त्वदण्ड्यो भूत्वा राज्ञोपराधान्मुच्यते इत्यर्थः।' वीर० (p. 380). कुंह्रक quoting two verses from बृहस्पति (वणिग्वीथी &c. that occur below) says that in such a case the real owner should pay half the price to the buyer and then take his chattel. यथा...दाप्यः (the purchaser) should be made to deliver to the real owner the chattel in accordance with the (owner's) plaint. वणिग्वीथी...वहार्तः—

When a purchase has been made before a row of traders to the knowledge of the king's officers, but the purchase is from one whose habitation is not known, or where the vendor is dead, the real owner (of the thing thus sold away and purchased without title) will recover his own chattel after paying half the price (to the purchaser); in such a case both (the real owner and the purchaser) lose a half on account of the popular usage (on such a point). Each is guilty to some extent; the purchaser bought from a man whose habitation was not known; the real owner was careless enough to lose his property. The reason is furnished by the verse 'अविज्ञातकयो दोषस्तथा चापरिपालनम् । एतद् द्वयं समाख्यातं द्रव्यहानिकरं बुधैः ॥' (quoted by अपरार्क, the स्मृतिच॰, वीर॰). वणिग्वीथी &c.—These verses are ascribed to बृहस्पति by कुहूक, वि. र., अपरार्क and to कात्यायन by the स्मृतिच०, परा. मा., वीर०. 'वणिग्वीथीपरिगतं वणिग्वीथ्यां प्राप्तम् । अनेन रहःकयो नास्तीति दर्शितम् । विज्ञातं राजपुरुषैरित्यनेनाप्रकाशकयो नास्तीति दर्शितम् । अविज्ञाताश्रयात् अविज्ञातस्थानकात् । यद्रहः कयादिरहितं सद्विज्ञाताश्रयात् कीतं मृतविकेतृकं वा' वोर॰ (p. 380). मूलं=विकेता. उद्दिष्टमेव &c—The वीर॰ remarks 'अखामिविकेतुरिव अखाम्यदत्तं खाम्यनुमतिमन्तरेणोपभुज्ञानस्य दण्ड्यतामाह नारदः'. शौिल्ककैः...नृपः The owner of a thing, that was lost or stolen and was brought to the king by the toll-gate officers or by guards (of a city &c), shall recover it (from the king) within one year; after that the king shall take it. Compare गौ. ध. स्. 'प्रनष्टस्वामिकमधिगम्य राज्ञे प्रब्रुयुः । विख्याप्य संवत्सरं राज्ञा रक्ष्यम् । ऊर्ध्वमधिगन्तुश्चतुर्धं राज्ञः शेषः ।' (X. 36-38). The king had to proclaim that he had received a lost chattel. प्रणष्टः खामी यस्य—the owner of which is not forthcoming or has disappeared. तच्छोत्रिय...विषयम्—The मिता॰ says 'तच्छ्रतवृत्तसंपन्नबाह्मणविषयम्'. (on याज्ञ॰ II. 173). आददीताथ षद्भागं &c—Various explanations are given by the commentators of Manu as to the grounds on which a sixth, tenth or twelfth share was to be taken by the king. According to कुछूक it depended on the worth of

the owner 'धनस्वामिनो निर्गुणसगुणत्वापेक्षश्चायं षड्भागादिग्रहणविकल्पः'. The मिताक्षरा (on याज्ञ॰ II. 33) following मेधातिथि places it on the ground of length of time. 'तत्र वर्षत्रयपर्यन्तमवश्यं रक्षणीयम् । तत्र यदि संवत्सरादर्वाक् स्वाम्यागच्छेत्तदा कृत्स्नमेव द्यात् । यदा पुनः संवत्सरादूर्ध्वमागच्छति तदा किंचिद्भागं रक्षणमूल्यं गृहीत्वावशेषं स्वामिने दद्यात् । यथाह । आददीताथ...स्मरन् । इति । तत्र प्रथमे वर्षे कृत्स्नमेव दद्यात् । द्वितीये द्वादशं भागं तृतीये दशमं चतुर्थादिषु षष्टं भागं गृहीत्वा शेषं दद्यात् । राजभागस्य चतुर्थीशोधिगन्त्रे दातव्यः । स्वाम्यनागमने तु कृत्स्नस्य धनस्य चतुर्थमंशमधिगन्त्रे दत्त्वा शेषं राजा गृह्णीयात् ।...हरेत परतो नृप इति एतदपि स्वामिन्यनागते त्र्यब्दादूर्धं व्ययीकरणाभ्यनुज्ञा । ततः परमागते तु स्वामिनि व्ययीभूतेपि द्रव्ये राजा खांशमवतार्य तत्समं द्यात् । एतच हिरण्यादिविषयम् । मिता ०. इदं .... ज्ञाने these rules hold good only when the owner of the thing (found and kept in the king's custody) is not known. अवधारणं certain knowledge. भागं a share (for his trouble in guarding it). परः खामी येषां ते परखामिकाः; नष्टलब्धाः (आदौ नष्टाः पश्चात् लब्धाः ) पश्चवः तेषाम् भृतिः remuneration or wages. पणाने... मानुषे the owner of stray one-hoofed animals (like horses) should pay four panas and five for human beings (as remuneration for one day's custody by the king). पादं... के only a fourth (pana) for each goat or sheep. verse contains, according to the मिता॰, an exception to the rule of मनु stated in आददीताथ षड्भागं &c. अपरार्क says that this verse states what the finder of stray animals is to get as reward. The स्मृतिच॰ refers to both these views 'तदेकशफादौ विशेषशास्त्रं मनूक्तषङ्भागाद्यादानविधेर्बाधकमिति कैश्चिद् व्याख्यातृभि-रुक्तम् । अन्यैस्त्वेकशफादौ अधिगन्त्रे देयं निरूपयितुमेतदित्युक्तम् ।' (व्य. p. 133). भक्षितं तु देयमेव—the owner must pay to the keeper of stray cattle the price of what they are up (in addition to the above amounts for custody). निधिः treasure (buried in the earth). If a king himself found treasure, he was to retain half for himself and distribute the rest among ब्राह्मणं ; if a learned ब्राह्मण found treasure ( to which no one else could establish a claim), the बाह्मण was to take the whole; if any one else (other than the king or a learned नाह्मण) found

buried treasure, the king was to give a sixth part to the finder and should take the rest; if the finder of treasuretrove did not inform the king, he was to be made to pay the whole treasure to the king and also a fine (according to his ability). Compare the Indian Treasure Trove Act (VI of 1878) sections 4, 10, 11, 12, 20 (as to penalties) with these rules. For विद्या...र्यतः, compare मनु (8. 37) 'विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्ट्वा पूर्वीपनिहितं निधिम्। अशेषतोप्याददीत सर्वस्याधिपतिर्हि सः॥'. अनिवेदितं विज्ञानं येन—the finder (of treasure) who does not communicate his knowledge (to the king). reading of the printed editions अनिवेदितविज्ञातः means 'अनि-वेदितश्वासौ विज्ञातश्व'-who did not inform the king (अनिवेदितवान्), and was found out by the king. The words 'राजा षष्ठांशमाहरेत्' are explained by अपरार्क as 'षष्ठमंशं राजा जनपदपालक आहरेत् अधि-गच्छेत्', while the मिता॰ explains 'राजा षष्ठांशमधिगन्त्रे दत्त्वा शेषं निधिं खयमेवाहरेत्।'. The explanation of अपरार्क appears natural; but the मिता • is supported by वसिष्ठ and गौतम. 'अप्रज्ञायमानं वित्तं योधिगच्छेद्राजा तद्धरेदधिगन्त्रे षष्ठमंशं प्रदाय' व. ध. सू. III. 13; 'निध्यधिगमो राजधनम् । न ब्राह्मणस्याभिरूपस्य । अब्राह्मणोप्याख्याता षष्ठं रुभेतेत्येके' गौ. ध. सू. X. 43-45. यदा...भावयति but when a person establishes that a treasure (found by another or by himself) is his by means of some signs or by proof (मान). मान may also mean 'weight'. ममा...मानवः when a man declares truthfully (i.e. by his oath and other means of proof) 'this treasure is mine'. The natural interpretation is that the king should take the sixth or twelfth (according to the caste of the claimant, time and place &c). This is the explanation given by the मिता. मेधातिथि explains 'तत्र प्रथमे वर्षे द्वादशो भागो द्वितीये दशमस्तृतीये षष्ठ इति । अथवा रक्षाक्रेशक्षयापेक्षो भागविकल्पः'. कुलूक says that the sixth or twelfth part depends upon the virtues (of the claimant). So says the बि. र. also. नील॰ takes the 6th part to refer to the king and the twelfth to the finder. दातव्यं...धनम् property stolen by thieves must be restored to men of all castes by the king (if he recovers it). Compare याज्ञ II. 36 'देयं चौरहतं इव्यं राज्ञा जानपदाय तु। अदद्धि समाप्रोति किल्बिषं यस्य तस्य तत्।।' on which the मिता comments 'यदि चौरहस्तादादाय स्वयमुपभुद्धे तदा चौरस्य किल्बिष-माप्रोति। अथ चौरहृतमुपेक्षते तदा जानपदस्य किल्बिषम्। अथ चौरहृताहरणाय यतमानोपि न शक्नुयादाहर्तुं तदा ताबद्धनं स्वकोशाद् दद्यात्।". Compare 'चौरहृतमपजित्य यथास्थानं गमयेत्। कोशाद्वा दद्यात्।' गौ. ध. स्. X. 46-47; 'चौरहृतं धनमवाप्य सर्वमेव सर्ववर्णभ्यो दद्यात्। अनवाप्य च स्वकोशादेव दद्यात्।' विष्णुध. स्. III. 66-67. प्रत्याहर्तुमशक्तस्तु &c.—This verse is ascribed to कृष्णद्वैपायन by the मिता and to व्यास by अपरार्क, स्मृतिच .

### १२ संभूयसमुत्थानम् (partnership concerns)

Page 200, line 8—page 202, line 4. वण...कुर्वते where merchants and others carry on an undertaking jointly. संभूय ind. past part.—coming together, joining together (either funds or labour). समुत्थानं undertaking. बहुनां...भवेत् If one out of many ( partners ), being approved by all (or authorised by all), gives property (i. e. enters into sales and other transactions with the world) or causes a document to be executed, it will be regarded as done by all. Compare with this rule the Indian Contract Act, section 251. 'करणं लेख्यादि' वि. र. परीक्षका:...युता:—this verse states the way in which the partners should act if there is a difference of view among them. 'In case of doubt and in case of (the discovery of) fraud they are declared to be the judges and witnesses among themselves, provided there does not exist an enmity among them. If there is enmity among them, then the verse यः...विधिः lays down the procedure. When any one of them (partners) is found out to have practised fraud in sales or purchases (for the partnerhip), he must be cleared of guilt by oaths (ordeals and other means of proof). 'विशोध्यः सभ्यैरिति शेषः । सर्ववादेपि वश्चनेतर्विवादेपीत्यर्थः' स्मृतिच० (व्य. p. 185); 'शपथैरिति प्रमाणोपलक्षणम्' वि. चि. (p. 30). जिह्यं...कारयेत् they should expel a fraudulent partner without giving him any profit; one (partner) who is unable (personally to look after the partnership business) may cause (the work) to be done by another (by his agent or representative). 'जिहां वश्वकं निलाभं मूलमात्रं दत्त्वा बहिः कुर्युः' वि. र. p. 115. प्रतिषिद्ध...भाक् if a loss be caused (to the partnership) because one did what was forbidden or did something without being asked to do so (or without being approved)

or through one's negligence (प्रमादः carelessness), he should make good the loss; that partner who saves (partnership property) from destruction is entitled to (an additional) tenth part (as his reward). 'चौरराजादिजनिताद् व्यसनात्पण्यं पालयति स तस्माद्रक्षितात् पण्याद्शममंशं छभते ।' मिता॰. Compare कात्यायन 'चौरतः सिललादग्नेईव्यं यस्तु समाहरेत्। तस्यांशो दशमो देयः सर्वद्रव्येष्वयं विधिः॥' (quoted in the स्मृतिच. व्य. p. 186). शिष्य...त्तरम् If there are artisans (employed in a work) such as mere learners, advanced students, experts and those who are masters in their craft, then these four classes take respectively one after another, one, two, three and four shares (of the total payment or profit). 'अत्र शिक्षकाभिज्ञकुशलाचार्याश्रत्वारो यथोत्तरं घटनाज्ञानोत्कर्षेण भिद्यन्ते' वि. र. p. 125. This is somewhat similar to the distribution among the sixteen priests of one hundred cows prescribed as the दक्षिण in the ज्योतिष्टोम. The question arises whether these cows are to be distributed equally among the four principal priests (होता, अध्वर्धः, उद्गाता and ब्रह्मा) and their twelve assistants or in any other manner. The पूर्वपक्ष is that there should be equal distribution ('समं स्यादश्रुतित्वात्' पू. मी. सू. X. 3. 53) or that whoever does more work should get more ('अपि वा कर्भवैषम्यात्' पू. मी. सू. X. 3. 54). The orthodox conclusion is (पू. मी. सू. X. 3. 55) that, in accordance with a passage occurring in the द्वादशाह section, the distribution is unequal and is in conformity with the words अधिनः, तृतीयिनः and पादिनः used in that passage. That is, the four principal priests get forty-eight cows in all, then the first batch of their assistants (मैत्रावरुण, प्रतिप्रस्थातृ, ब्राह्मणाच्छंसिन्, प्रस्तोतृ) gets twenty-four, the second batch (अच्छावाक, नेष्ट्र, आमीध्र and प्रतिहत् ) gets a third of what the principal priests get, viz. sixteen cows, and the third batch (प्रावस्तुत्, उन्नेतृ, पोतृ, सुब्रह्मण्य ) get a fourth i.e. twelve cows. Vide मनु. 8. 210 'सर्वेषामर्धिनो मुख्यास्तद्र्धनार्धिनोऽपरे। तृतीयिनस्तृतीयांशाश्वतुर्थाशाश्व पादिनः॥' and मिता॰ on याज्ञ. II. 265 for the application of this dis-

cussion. धार्मिकोपस्कराणि—Utensils required for religious worship. The reading चार्मिकोपस्कराणि (articles of leather) is bad, when placed in juxtaposition to देवगृह. नर्तकानामेष एव धर्म:—The same rule applies to dancers i.e. the chief dancer gets two shares (as the chief builder gets two shares). বালয়: one who beats the time (while others sing). The reading अध्यर्ध (a share and a half) is better, being supported by most of the principal nibandhas. परा. मा. reads 'लभते हार्धम्.' गायनाः—singers. तेषां चेत्... यथांशत:--नील॰ introduces this verse rather abruptly. The verses preceding this are 'परराष्ट्राद्धनं यत्स्याचोरैः स्वाम्याज्ञया हतम्। राज्ञो दशांशमुत्स्उय विभजेरन् यथाविधि॥ चोराणां मुख्यभूतस्तु चतुरोंशांस्ततो हरेत्। श्ररोंशांस्रीन् समर्थो द्वौ शेषास्त्वेकैकमेव च ॥' (quoted in the स्मृतिच॰, वि. र., परा. मा., and वीर॰). If certain adventurous spirits pillage the territory of an enemy at the bidding of their king and some of them are caught in the venture and are released after paying a ransom, then the verse 'तेषां चेत्' declares that the members of the pillaging party have to contribute to the ransom in proportion to the share of the booty they were in the habit of taking. 'प्रसतानां चोरयितुमितस्ततो गतानां यः कश्चिद् प्रहणमवरोधनं प्राप्तः सन् धनं दत्त्वात्मानं मोक्षयति तद्धनं सर्वेरेव विभज्य शोधनीयमित्यर्थः' वि. र. (p. 126). अनिय...कर्नृणाम् who enter upon an undertaking without fixing the share of each. एष निर्णय:—the rule propounded by काल्यायन, viz. the chief one gets four shares and so on, is the one applicable when there is no agreement made as to shares.

# १३ द्त्ताप्रदानिकम् (resumption of gift).

Page 202, line 5—page 206, line 6. असम्यक् in an improper or prohibited manner. This is to be connected with दत्त्वा. अथ...दत्तमेव च—What may be given and what may not be given, valid gifts and invalid gifts. On these four नारद says 'तत्रेहाष्टावदेयानि देयमेकविधं स्मृतम् । दत्तं सप्तविधं ज्ञेयमदत्तं षोडशात्मकम् ॥' (दत्ताप्रदानिकप्रकरण  $v.\ 3$ ). The words अन्वाहितं...श्रुतम् contain the eight kinds of objects that cannot be given away (पुत्रदाराः being taken as one). अन्वाहित, याचित, आधि and निक्षेप have been already explained. साधारणं jointly owned (with other members). सर्वसं ... सति one's whole property, when one has offspring. omits a half line 'आपत्खिप च कष्टामु वर्तमानेन देहिना' after 'चान्वये सति'. अत्र...मात्रम्—It will be noticed that there is no ownership in a man as regards a thing that is अन्वाहित, याचित, a pledge or a deposit. So also नील॰ has established above in the section on ownership that there is no ownership over sons and wives. What one does not own cannot be given away. Hence the prohibition contained in the word अदेयानि with reference to the first six things (अन्वाहितं to पुत्रदाराः ) is not really a निषेध properly so called but merely an अनुवाद. A prohibition is made about something that might, in the absence of the prohibition, follow as a matter of course. 'प्राप्तिसापेक्षत्वात् प्रतिषेधस्य' मीमांसान्यायप्रकाश. In the present text, there being no ownership in the six things and it being well known that a gift can be made of that alone which is one's own, it is not necessary to say that these six should not be given. Therefore this is not a proper निषेध. These words only repeat what is already well known. That is they are mere अनुवाद (a variety जी अर्थवाद). ावरोध गुल्हार.

स्यादनुवादोवधारिते । भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादिश्रधा मतः ॥'. A proper example of निषेध is 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः'. Here it is possible that a man may set about to kill a ब्राह्मण when his passions are roused (i. e. there is प्राप्ति of ब्राह्मणहनन). This is forbidden by the words ब्राह्मणो न हन्तव्यः. Therefore this is a proper निषेध. Another example of निषेध is न कलर्ज भक्षयेत्. नान्तरिक्षे न दिवीतिवत्—About अग्निचयन the rule laid down is that fire should be kindled on gold and not on bare ground. There is a further passage which runs 'न पृथिव्यामग्निश्चेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि'. This is तै. सं. V. 2. 7. 1, where the reading is न पृथिव्यां नान्तिरक्षे न दिव्यप्तिश्चेतव्यः. It is not possible to kindle fire in the air or in the sky. Therefore this निषेध (in नान्तरिक्षे न दिवि) does not forbid what might possibly be done. Therefore it is not a proper निषेध. Then it may be asked:—what do these words convey? The reply is that these words contain a mere अर्थवाद. They extol the vidhi about the placing of gold as a seat in अप्रिचयन by censuring the placing of fire on bare ground &c. Compare the भाष्य of शबर on 'अन्त्ययोर्थथोक्तम्' (पू. मी. सू. I. 2. 18). "'अभागिप्रतिषेधात्' (पू. मी. सू. I. 2. 5) इत्यादावुदाहृतं 'न पृथिव्यामिश्चेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि' इति, 'हिरण्यं निधाय चेतव्यम्' इत्या-काङ्कितत्वात् अस्य विधेः शेषः । पृथिव्यादीनां निन्दा हिरण्यस्तुत्यर्था । असति प्रसङ्गे प्रतिषेधो नित्यानुवादः।". The तन्त्रवार्तिक says "यथैव वाङ्मनसयोर्निन्दा हिरण्यस्तुत्यर्था तथा शुद्धपृथिवीनिषेधः 'प्रक्रुप्तावर्थवादः स्यात्' (पू. मी. सू. X. 8.7) इत्येवं हिरण्यनिधानस्तुत्यर्थो न प्रतिषेधमात्रफलः। नान्तरिक्षे न दिवीति औचित्येन पृथिवीसमर्थनायेव । यथान्तरिक्षे दिवि वा चयनं न प्रसिद्धं तथा हिरण्य-रहितायां पृथिव्यामिति स्तवनम्।'. The मीमांसान्यायप्रकाश says 'अत एव नान्तरिक्षे न दिवीलस्य न प्रतिषेधकत्वम् । अन्तरिक्षे चयनाप्राप्तेः ।'.

एतेन...च्याख्यात:—The words of याज्ञ according to the मिता and अपरार्क are सं कुदु...हते—a man may make a gift of what belongs to him except wife and son in such a way as not to cause detriment to his family. पश्चिस means 'a proviso or an exception'. In passages where

the negative न (नज्) occurs, the question often arises as to the exact import of न. In some cases न has the sense of प्रतिषेध. In the Vedic sentence नातिरात्रे षोडशिनं गृहाति ( which is opposed to another Vedic sentence अतिरात्रे षोडिबानं एकाति), न must be taken in the sense of प्रतिषेध and therefore there is an option (विकल्प) as to the taking of the Shodas'i cup in the Atirātra sacrifice. But a विकल्प should not be resorted to as long as it is possible to explain the sentences in a different manner, as it is liable to eight faults. Therefore in many passages containing 7, the attempt is to show that they simply extol something other than what is negatived by them (i.e. those passages are mere अर्थवादs). An example is offered by नान्तरिक्षे न दिवि. In other cases न has the sense of पर्युदास. There is a Vedic passage नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्. The question is whether it forbids the looking at the rising sun. The passage is preceded by the words 'तस्य व्रतम्'. A व्रत is something positive to be done by a man (in this case by the स्नातक). Therefore in the words 'नेक्षेतो...त्यम्' it must be supposed that the स्नातक is called upon to do something positive. Therefore the meaning here apprehended on account of the opening words तस्य व्रतम् is that he should resolve in his mind that he would not see the rising sun i.e. here there is no prohibition of seeing the sun, but there is a positive injunction about a resolve ( उद्यन्तमादित्यं नेक्षिष्ये इति संकल्पः अनुष्ठेयत्वेन विधीयते ). We have a Vedic sentence यजतिषु येयजामहं करोति and then another नानुयाजेषु येयजामहं करोति. The question is whether this is a विकल्प or पर्युदास. A case for विकल्प has to be avoided as far as possible, as then the two Vedic passages render each other nugatory. Therefore the न in नानु... करोति is not to be connected with करोति, but with the noun अनुयाजेषु and the meaning of the two sentences is अनुयाज-वर्जितेषु यजतिषु येयजामहं करोति. See the भाष्य of शबर on 'अपि तु

वाक्यशेषः स्यादन्याय्यत्वाद्विकल्पस्य विधीनामेकदेशः स्यात्' (पू. मी. सू. X. 8. 4) 'नैवमिसंबन्धः-अनुयाजेषु येयजामहो न कर्तव्य इति, कथं तर्हि, नानुयाजेष्विति नशब्दोनुयाजशब्देन संबध्यते न करोतिना। किमतो यद्येवम्। नानुयाजेष्वित्येता-वदपरिपूर्ण वाक्यं तत्साकाङ्कं पूर्ववाक्यैकदेशेन संभन्तस्यते, यदेतद् येयजामहं करोतीत्युक्तं तत् न अनुयाजेषु, यावदुक्तं स्यात्, अनुयाजवर्जितेषु यजतिषु येयजामहं करोतीति । तस्माद् विधिरेव पर्युदस्तानुयाजकः, नास्ति प्रतिषेध इति न विकल्पो भविष्यति ।'. For passages containing न as being अर्थवादs vide पू. मी. सू. X. 8. 7; for विकल्प videपू. मी. सू. X. 8. 6 and for पर्युदास vide पू. मी. सू. X. 8. 1-4 and 12-15. In याज्ञवल्क्य's verse the words दारसुताहते constitute an exception to the rule contained in the words स्वं देयम्. The rule is स्वं देयं, from which sons and wives are excepted. Just as in the verses 'अन्वाहितं...श्रुतम्', there are several things declared to be अदेय, though there is no ownership over them, so याज्ञवल्क्य excludes sons and wives from देय things, though they (sons and wives) are not of the same nature as other things (expressed by सं, over which there is ownership). This is the idea conveyed by the words एतेन...व्याख्यातः. It is probable that नील॰ purposely read खकुदुम्बाविरोधेन for खं कुदुम्बाविरोधेन; for, the latter reading would suggest that there was ownership in sons and wives inasmuch as they were excepted from सं so far as a gift was concerned. The मिता॰ holds a view opposed to that of the मयूख. It says that पुत्र and दार are spoken of in the same breath with deposits and pledges merely for the purpose of laying down that they are not proper subjects of gift and that it is not intended to convey that there is no ownership in sons and wives (as there is none in deposits and pledges, mentioned along with them). 'एतददेयत्वमात्राभिप्रायेण न पुनः खत्वाभावाभिप्रायेण । पुत्रदारसर्वखप्रतिश्चतेषु खत्वस्य सद्भावात् । मिता॰'.

एतद्दाने...श्रित्तमपि—When a man professes to make a gift of these (eight things mentioned), not only is there

no valid transaction effected but the man is liable to a प्रायित (for doing what is forbidden by the S'astras). इलाह एतानि प्रकृत्य दक्षः—The words of दक्ष are 'सामान्यं याचितं न्यास आधिर्दाराश्च तद्धनम् । अन्वाहितं च निक्षेपः सर्वस्वं चान्वये सति ॥ आपत्खपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डितैः। यो ददाति &c' (quoted by हेमाद्रि in चतुर्वर्ग॰ vol. I. p. 50, स्मृतिचिन्द्रका व्य. p. 190 and by the वीर॰ p. 393). In the दक्षस्मृति (Anandās'rama edition 3. 20) these verses occur with variations viz. सुहृद्धनं for तद्धनं, भयार्दितं for अन्वाहितं, सर्वदा for पण्डितैः. अदेयं...साहसम्—This verse is ascribed to मनु by the परा. मा. and the वीर॰ (p. 393) but is not found in the printed editions. For उत्तमसाहस see याज्ञ I. 366 and मनु 8. 138. कुटुम्ब...रिच्यते whatever remains after (providing for ) the food and clothing of the family may be given. But बृहस्पति himself says that there were exceptions to this. 'सप्तारामगृहक्षेत्राचचत्क्षेत्रं प्रचीयते । पित्र्यं वाथ खयं प्राप्तं तद्दातव्यं विवक्षितम् ॥' (quoted in the स्मृतिच॰, which explains 'सप्तभ्य आरामादिभ्यो यत्प्रचीयते अधिकं स्यात् तद्दातव्यमिति स्मृतिशास्त्रे विवक्षितमित्यर्थः'). अपरार्क (p. 780) quotes this verse. प्रतिश्रुत्या...दद्यात्—on this हरदत्त says 'दास्यामीति प्रतिश्रुत्यापि अधर्मसंयुक्तविषये न दद्यात्। यदि तेन द्रव्येणाधर्मसंयुक्तं वेश्यागमनाद्यसौ करिष्यतीति विजानीयात् । अधर्मसंयुक्त इति वचनादन्यत्र प्रतिश्रुतमददत् प्रत्यवेयादिति दर्शयति'. वृत्ति means 'means of livelihood'. ये जाता...विक्रय:—this verse is quoted by the मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 114) after 'स्थावरं द्विपदं चैव यद्यपि खयमर्जितम् । असंभूय सुतान्सर्वान दानं न च विक्रयः'॥. Therefore the words ये जाता...विक्रयः mean that there should be no sale or gift of such property as will be the means of livelihood for sons already living and yet unborn. It is not necessary to take vritti in the modern sense 'the office of a village priest' as Mandlik seems to do. इत-valid gift. 'यत्पुनः प्रकृतिस्थेन दत्तमव्यावर्तनीयं तद्दत्तमुच्यते' मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 175). Those gifts are called दत्त that cannot be resumed, being made by a man in full possession of all his faculties. पण्य... थीय—the price paid for goods, wages, (what is paid) for pleasure (derived from dancers, bards &c), a gift

through affection, a gift from gratitude, money (paid to a bride's kinsmen) and gifts for charitable or spiritual purposes. 'तुष्ट्या बन्दिचारणादिभ्यो दत्तम्। स्नेहाद् दुहितृपुत्रादिभ्यो दत्तम्।... स्रीशुल्कं परिणयनार्थं कन्याज्ञातिभ्यो यद् दत्तम् । यच अनुप्रहार्थमदृष्टार्थं दत्तम् ।' मिता. If we read स्रीभक्ति, that would mean for the devotion shown by the wife' or possibly 'for sexual intercourse'. About प्रत्युपकारतः, कात्यायन says 'भयत्राणाय रक्षार्थं तथा कार्यप्रसाधनात् । अनेन विधिना लब्धं विद्यात्प्रत्युपकारतः॥' (quoted in the स्मृतिच. व्य. p. 193 and अपरार्क p. 781). अपरार्क explains अनुप्रहार्थ as 'दीनानाथादिभ्यः दत्तम्'. Compare the eight kinds of valid gifts mentioned by बृहस्पति 'भृत्या तुष्ट्या पण्यमूल्यं स्त्रीशुल्कसुपकारिणे । श्रद्धानुप्रहणं श्रीला दत्तमष्टविधं विदुः ॥' (quoted in the स्मृतिच॰). Supply दत्तं after ॰ निवतैः and ॰ योगतः. We must take शोकवेग as one word or वेग may be connected with भय, क्रोध, शोक. If we read •कोधदेष &c, then कोधदेष must be regarded as one. भय... न्विते: (gifts made) by a man under the influence of fear, or through anger, sorrow or disease. 'दुष्टेन साधुरटव्यां प्राप्तोभि-हितः द्रम्माणां शतं ददासि ततो जीवसि अन्यथा म्रियसे। सोपि भयाद्वदति दास्यामीति । एतद्भयप्रतिश्रुतमदत्तमिति विज्ञेयम्' असहाय. 'क्रोधेन पुत्रादिभ्यो वैरनिर्यातनायान्यसम दत्तम्' मिता॰. नील॰ connects रक् with भय, कोध and शोक and takes it to mean 'pressure or trouble'. उत्कोच bribe (offered to officers). परीहासः jest. व्यत्यास is explained as 'exchange' in the मिता॰ and the वीर॰. 'एकोपि खं द्रव्यमन्यसै ददाति अन्योपि तस्मै ददातीति दानव्यत्यासः' मिता॰. The वि. र. (p. 135) explains it as 'अन्यसी दातव्यस्यान्यसी दानं, अन्यस्मिन्दातव्ये अन्यस्य वा यहानम्' i. e. giving a gift to A when it was to be made to B or giving x to A when y was intended to be given. This seems to be the correct meaning. नील॰ follows this explanation. वि. चि. simply says 'व्यत्यासो भ्रमः'. The स्मृतिच॰ takes व्यत्यासच्छलयोगतः as one word 'व्यत्यासच्छलयोगतः प्रचछन्नतया प्रहीतुं परप्रतारणार्थं जनसमक्षं दत्तम्'. So also असहाय says 'व्यत्यासो न्यपदेशः तत्सहितं छलमिति'. But this is wrong. कात्यायन as quoted by the स्मृतिच॰ gives व्यत्यास as a separate ground for making a gift invalid 'कामकोधाखतन्त्रातंत्रीबोन्मसप्रमोहितैः । व्यत्यासपरिहासान

यहर्तं तत्युनहरेत् ॥'. छछं—fraud. 'शतदानमभिसंधाय सहस्रमिति परिभाष्य ददाति' मिता॰, 'छलं बहु परिभाष्याल्पदानं छलं प्रसाद इति प्रकाशकारादयः' वि. र. (p. 135). ৰাজ—one who is not sixteen or one who is incapable of deciding for himself the nature and effect of transactions he enters into. সন্তাম—one who is not his own master (like a son or a slave). आर्त is well explained by असहाय as 'नदीपूरनीयमान आर्तो यद्वदति यो मां म्रियमाणं रक्षयति तस्याहं सुवर्णशतं दास्यामीति'. मत्त intoxicated. उन्मत्त insane. अपवर्जितं= दत्तम्.—वि. र. reads ॰वर्जितैः and explains अपवर्जित as बन्धुबहिष्कृत. कर्ता...यत् what is given from the desire of a reward, thinking 'this man will do me some good turn'. The स्मृतिच॰ seems to make two grounds of invalidity out of 'कर्ता...या च यत्'. 'कर्मकरणार्थं सत्काररूपेणाकर्मकराय दत्तम्। प्रतिलामेच्छया प्रतिलाभम-कुर्वाणाय दत्तम्' स्मृतिच॰. अपात्रे...के what is given through ignorance to an undeserving person, because he proclaimed that he was a worthy person. 'अचतुर्वेदाय चतुर्वेदोहमित्युक्तवते दत्तम्' मिता॰; 'अयोग्याय योग्योक्तिमात्रेण दत्तम्'. कार्ये...सं क्षिते what is given for a purpose which is really sinful (though it was thought to be meritorious). 'यज्ञं करिष्यामीति धनं लब्ध्वा द्यूतादौ विनियुज्ञानाय दत्तम्' मिता॰. The sixteen grounds of invalid gifts are suggested by the sixteen words भय, क्रोध, शोक, रगन्वित, उत्कोच, परीहास, व्यत्यास, छल, बाल, मूढ, अखतन्त्र, आर्त, मत्त, उन्मत्त, प्रतिलामेच्छया, अपात्रे...संज्ञिते. अविज्ञानात् is to be taken with the preceding half verse. अपात्रे पात्रमित्युक्ते and कार्ये वाधर्मसंज्ञिते are aspects of the same ground. For this last compare मनु 'धर्मार्थ येन दत्तं स्यात्कस्मैचिद्याचते धनम्। पश्चाच न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत् ॥' (8.212). एतानि परावर्तन्ते these (gifts) return (to the donor). व्यत्यास...यद्तं what was given for avoiding (the results of) lapses (from the right path) i.e. a bribe. But the readings of अपरार्क, स्मृतिच॰ and others are better. तसिन्नपि...कथंचन even when the object (for which the bribe was promised) has been accomplished, it should be never given. अथ...बलात् if the bribe were already given (before the object is accomplished) it should be

returned by force (to the giver). स्तेय...दुच्यते that is called a bribe which is obtained by these, viz. giving information about a thief (i.e. either suppressing information about a person who is really a thief or threatening a person that he would be reported as a thief), about a felon, about one who breaks the rules of correct conduct, about an adulterer or one who is of an abandoned character, or by threatening to spread false reports about a man (or by offering to suborn witnesess). The स्मृतिच॰ explains 'यदि मह्यं न प्रयच्छिस तदा त्वत्कृतं कथयामीति भीतिमुत्पाद्य स्तेनादिसकाशाद् यत्किचिद्धनमाद्ते, तथा यदि मह्यं न प्रयच्छिसि तदा त्वां वारकस्य दर्शयामीति भीतिमुत्पाद्य पलायितस-काशायित्किचिदादत्ते, तथा यदि मह्यं प्रयच्छिस तदा सत्यं कृतमिति खामिनः पुरस्तादसत्यमपि सत्यतया वच्मीति अनुकूलमुक्त्वा दासादिसकाशाद्यर्तिकिचत् आदत्ते' (न्य. p. 194). The वि. र. explains 'स्तेयं च साहसं च स्तेयसाहसे ते यस्य स्तः स स्तेयसाहसिकः वृत्तनष्टो वृत्तच्युतः तेन स्तेयसाहसिकोद्वतपारदारि-कृषत्तनष्टानां दर्शयित्रे साक्ष्यादीनामसत्ये प्रवर्तयित्रे वा यद्धनं स्वीकृतं' (p. 137-138). Vide वीर॰ (p. 400). नील॰ omits a half verse which is important 'न दाता तत्र दण्ड्यः स्यान्मध्यस्थश्चेव दोषभाक्' which lays down that the person offering the bribe is not punished and gets his money back; but the intermediatory (who approaches the person to be bribed) and the person accepting the bribe are to be punished. 'तद्राज्ञा दात्रे दाप्यमुत्कोचकस्य संपादकमाहकौ च दण्डनीयावित्यर्थः' अपरार्क (p. 783). योगाध...वर्तयेत् a fraudulent mortgage or sale, a fraudulent gift or acceptance and everything else where he (the king or judge) finds deceit, all these he (the judge) shall declare to be void. उपधिः deceit, fraud. उपध्यपगमे when the fraud vanishes i. e. is detected. It was said above that a gift made by one distressed (आर्त) is void; an exception to that rule is stated in the words खस्थेन &c. When the gift is made or promised for a religious purpose, even though made by one who is आर्त, it should be upheld and if the man dies without completing it, his son should be made to complete it.

'आर्तदत्तस्यादत्तत्वं धर्मकार्यव्यतिरिक्तविषयम्' मिता॰. अत्र...द्रष्टव्यः—In the द्वैतनिर्णय there is a long discussion on this verse of काल्यायन, the main purport of which is that the word मुतः stands for all heirs. ''वयं तु बूमः । अत्र पूर्वाघें 'श्रावितं धर्मकारणात्' इत्युक्तिर्धर्मार्थं प्रतिश्रुतं चैवेति सामान्यप्रवृत्तस्य प्रतिश्रुतदानविधेरपसंहारार्थमेतद्वाक्य-मिल्यभ्युपगतं सर्वनिबन्धकारैः । ततश्च पुनः मुतविषयत्वेनाप्युपसंहाराभ्युपगमे तात्पर्यमेदाद दुष्परिहरो वाक्यमेदः प्रसञ्यतेति । न चात्र विनिगमनाविरहो येन श्रावितं धर्मकारणादिलेतदेवोपलक्षणं स्यादिति शक्काते ।...श्रावितं धर्मकारणादिति एतद्यथाश्रुतमेव प्राद्यं नोपलक्षणं युक्तमिति पूर्वत्रैवोपसंहारार्थता युक्ता नोत्तरत्र मुतप्रहण इति विनिगमकमिति युक्तमुत्परयामः । अत एवापराकें 'स्वस्थेन व्याध्यार्तेन वा यहानं संप्रदानं बाह्यणं प्रत्येतावन्मया तुभ्यं देयमिति श्रावयित्वा दानमकृत्वेव मृतस्तदा तद्दायादादीनां तद्देयम् । अप्रयच्छन्तो राज्ञा दाप्याः' इत्यन्तेन प्रन्थेन दायाग्रुपलक्ष-णार्थतयैव व्याख्यातमिति" (MS. No. 109 of 1895–1902 folios 165–167).

# १४ अभ्युपेत्याश्रूषा (breach of a contract of service).

Page 206, line 7—page 211, line 7. अभ्युपेल शुश्रुषां having made an agreement as to service. न प्रतिपद्यते does not carry it out. भारवाहः a porter. गृहकर्मकृत् a menial servant. नारद says 'शुश्रूषकः पश्चविधः शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः। चतुर्विधः कर्मकरस्तेषां दासास्त्रिपश्चकाः ॥ विष्यान्तेवासिभृतकाश्चतुर्थस्त्वधिकर्मकृत् । एते कर्मकरा होया दासास्तु गृहजादयः ॥' (अभ्युपेत्याग्रुश्रूषात्र. 2-3). बिष्य a pupil learning the Vedas. अन्तेवासि an apprentice learning some art or craft. भृतक a hired servant. अधिकर्मकृत् one who supervises workmen. With the verse of बृहस्पति compare ्नारद 'उत्तमस्त्वायुधीयोत्र मध्यमस्तु कृषीवलः । अधमो भारवाहः स्यादिखेष त्रिविधो मृतः ॥' ( अभ्यु. प्र. verse 23). सर्वेष्व...स्मृतः He who is appointed over all (servants) and (to supervise) over the household is also a labourer and he is termed kautumbika (the general family servant). The स्मृतिच॰ remarks 'अर्थेष्वधिकृत इति केचित्पठन्ति । तथा चायमर्थः । अर्थेषु क्षेत्रहिरण्या-दिष्वधिकृतः पालकत्वेन नियुक्त इति । कुटुम्बस्योपरीत्यत्र कृत इत्यध्याहार्यम् । कुटुम्बस्योपरिकरणमायव्ययकर्तृत्वेन नियोग एव ।' (व्य॰ p. 197). स्वतन्त्र-स्या...द्भृगुः--'यथा भर्तुः संभोगार्थं स्वशरीरदानाद् दारत्वं तथा स्वतन्त्रस्यात्मनः परार्थत्वेन दानाद् दासत्वमिति भृगुराचार्यो मन्यते सोत्यर्थः' स्मृतिच० (व्य० p. 197). One difference between a कर्मकर and a दास is that the latter is extremely dependent upon another (अत्यन्तं पारार्थ्य तस्य ), while the former is not so. वणीनां...लोमत:--for the same words see याज्ञ II. 183. Any one of the three-क्षत्रिय, वैश्य and श्रद्ध—can be a दास of a ब्राह्मण; a क्षत्रिय, वैश्य or शूइ can be a दास of a क्षत्रिय and so on; but a क्षत्रिय could not be the दास of a वैश्य or ग्रह and a वैश्य could not be a दास of a श्रद्र. वर्णानां...विधीयते—the other half of the verse is 'खधर्मत्यागिनोन्यत्र दारवद्दासता मता।' on which the स्मृतिच॰ observes 'यथोत्तमवर्ण प्रति हीनवर्णा सवर्णा वा भार्या भवति न पुनर्हीनवर्णं प्रति उत्तमवर्णा तथैव दासोपि भवेदिलार्थः'. If even a क्षत्रिय or वैश्य forsook his

religious duties (or rather forsakes the duties of the order of ascetics after having entered it) he could be made a दास of a श्रद्ध, but if a ब्राह्मण did so he was to be banished from the country by the king. प्रवज्यावसित (प्रवज्या + अवसित past pass. p. of सो with अव) fallen from the order of ascetics. Supply राजा after कारयेत्. दासत्वं...भृगुः Bhṛgu says that a क्षत्रिय (fallen from प्रत्रज्या) is to be made a slave (of the king). Compare 'प्रव्रज्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिकम् ।' याज्ञ $\circ$  II. 183, on which the मिता॰ says 'प्रव्रज्या संन्यासस्ततोवसितः प्रच्युतः अनभ्युपगत-प्रायश्वित्तश्वेद्राज्ञ एव दासो भवति । मरणमेव तद्दासत्वस्यान्तोन्यस्मिन्काले न मोक्षोस्ति.' क्षत्रिये—this word stands for वैश्य also, to whom the same rule applies. Some digests expressly mention विद् (i. e. वैश्य). क्षत्रप्रहणं...लक्षणम्—नील॰ does not seem to be right here in saying that a शूद्र could enter the order of samnyāsins and could be punished if he became an apostate. According to the धर्मसूत्रs, a ब्रह्मचारी after finishing vedic studies could enter upon the fourth stage (if he were विरक्त) or could become a गृहस्थ, then a वानप्रस्थ and then a परिवाजक. But ब्रह्मचर्य which consisted in the study of the Vedas was not prescribed for the श्रूड. So it follows that the ancient authorities did not contemplate that a श्रद्र could be a परिवाजक. Compare व. ध. सू. VII. 1-3. परिवर्गं...वासयेत्—this is ascribed to नारद by the स्मृतिच॰ and परा. मा., to दक्ष by अपरार्क, वि. र.; and to दक्ष and नारद by the वीर०. खधर्मे—परिव्राजकधर्मे. श्वपदेनाङ्कयित्वा having branded on his skin the mark of a dog's foot. 'श्वपदेन शुनः पादसद्दशतप्तायसेन' स्मृतिच॰. Some thought that as regards a Brāhmaṇa who was प्रवज्यावसित there was an option on account of the words of नारद 'राज्ञामेव तु दासः स्था-त्प्रव्रज्यावसितो नरः' (अभ्यु. प्र. 35). The वीर॰ negatives the option 'केचित्तु प्रव्रज्यावसितस्य ब्राह्मणस्य दासत्वनिर्वासनयोविकल्पमाहुस्तन्न पूर्वोक्तप्रकारेण संभवन्तां गतौ अष्टदोषदुष्टविकल्पाङ्गीकरणास्यान्याय्यत्वात् । दास्यं विप्रस्य न क्कचिदिति निषेधाच ।' (p. 407). सवर्ण...कारयेत् a Brāhmaṇa should not be made a slave even to a Brāhmaṇa. शीला...

<sup>48 [</sup>Notes on Vyavahāramayūkha]

कामतः (कारयेत्) but a Brāhmaṇa may, if he so chooses, do work for another ब्राह्मण who is possessed of character and learning. तद्नं (विप्रं) may mean 'who is inferior than the ब्राह्मण who is शीलाध्ययनसंपन्न' or it may mean 'actions inferior to those (of the learned बाह्मण of character)'. The स्मृतिच॰ explains 'खकीयेच्छया विशिष्टपुरुषोपकारार्थं तत्कर्म कुर्वन्निप ब्राह्मणो नाशुमं कर्म कुर्यादित्याह स एव-शीला...द्विजोत्तमः। यस्मात्परो-पकारः कर्तव्यस्तस्मादूनं कर्म मध्यमोत्तमकर्मव्यतिरिक्तमपि कर्म कामतो वेतनमन्तरेण खेच्छया परहितार्थमपरः कुर्यादिति पूर्वार्थस्यार्थः' (व्य॰ p. 108); compare वीर॰ 'यदि ब्राह्मणः खेच्छया दास्यं भजते तदासौ अशुभं कर्म न कुर्यादित्याह स एव' (p. 407). नारद divides कर्म into ग्रुम and अशुभ; the four kinds of persons who waited upon others (viz. शिष्य, अन्तेवासिन्, भृतक and अधिकर्मकृत्) were to be employed in शुभ actions and slaves in अशुभ actions. 'कर्मापि द्विविधं ज्ञेयं अशुभं शुभमेव च । अशुभं दासकर्मोक्तं शुभं कर्मकृतां स्मृतम् ॥ गृहद्वाराशुचिस्थानरथ्यावस्कर-शोधनम् । गुह्याङ्गस्पर्शनोच्छिष्टविण्मूत्रग्रहणोज्झनम् ॥ इष्टतः (च्छतः ?) खामिनश्राङ्गेरु-पस्थानमथोन्ततः । अशुभं कर्म विज्ञेयं शुभमन्यदतः परम् ॥' (अभ्यु. प्र. 5-7). 'Sweeping the gateway, the privy, the road, the place for rubbish; touching the private parts of his master's body; gathering and throwing away the leavings of food, ordure and urine; and lastly waiting on the master when he so desires with one's limbs (i. e. either shampooing his body with one's hands or allowing him to make use of one's hands for cleansing his body)—this is impure work.' वृत्तिकर्शितौ distressed for their livelihood. विभृयादानृशंस्थेन should support without harshness (i. e. kindly). खामिकर्म तु कारयेत् he should cause them to do work befitting them if they were their own masters. The reading खानि कमीण is much better, the meaning then being 'he should make them perform work suited to their caste' (such as keeping watch for a क्षत्रिय and agriculture for a वैश्य). 'वृत्तिकर्शितावित्यनेन गत्यन्तराभावे एव क्षत्रियवैश्ययोर्दासलाङ्गीकारः कार्यो न तु गत्यन्तरसंभवे इति दर्शयति ।' वीर॰ (p. 408). राज्ञा...कार्य the king should make that transac-

tion null and void. कामात्तु...न्यत्र he who enslaves a woman of a respectable family that took shelter with him at her pleasure or who transfers her to another (as a slave). 'यस्त्विच्छयोपगतामि कुलिश्चयं दासीकुर्यात् अन्यसम वा समर्पयेत्' वि. र. (p. 154). बालधात्रीं the nurse of his child. 'बालधात्रीं बालस्य स्तन्यदानेन पोषणं कुर्वाणाम्, अदासीं निक्षिप्तां शरणागतां वा, परिचारकः सेवकः' वि. र. (p. 155). दासीमिव भुनक्ति यः who enjoys her as if she were a slave. यस्तूत्तमं वर्ण—उत्तमं वर्णं refers to a ब्राह्मण or it may refer to one of a lower caste employing as a slave a man of a higher caste. See वि. चि. (p. 47) for the first explanation and स्मृतिच॰ (व्य. p. 198) for the second. विकोशमानां—नाहं विकेतव्येति वदन्तीम्. भक्तां faithful (to her master). गृहजात...स्मृता:—the मिता॰ explains 'गृहे दास्यां जातो गृहदासः । कीतो मूल्येन । लब्धः प्रतिप्रहादिना । दायादुपागतः पित्रादिदासः । अनाकालभृतः दुर्भिक्षे यो दासत्वाय मरणाद्रक्षितः । आहितः खामिना धनप्रहणेनाधित नीतः। ऋणमोचनेन दासत्वमभ्युपगतः ऋणदासः। युद्धप्राप्तः समरे विजित्य गृहीतः। पणे जितः यद्यस्मिन् विवादे पराजितोहं तदा त्वद्दासो भवामीति परिभाष्य जितः। तवाहमित्युपगतः तवाहं दास इति स्वयं संप्रतिपन्नः । प्रव्रज्यावसितः प्रव्रज्यातश्युतः । कृतः एतावत्कालं त्वद्दास इत्यभ्यपगिमतः । भक्तदासः सर्वकालं भक्तार्थमेव दासत्वम-भ्युपगम्य यः प्रविष्टः । वडवाहृतः वडवा गृहदासी तया हृतः तल्लोभेन तामुद्राह्य दासत्वेन प्रविष्टः । य आत्मानं विकीणीते असावात्मविकेतेत्येवं पश्चदश प्रकाराः ।'. The स्मृतिच॰ explains भक्तदास (the slave for food) as भिक्षतं भक्तं मूल्यद्वारेण यावते ददामि तावदहं ते दास इत्यभ्यूपगतः ।'; but 'भक्षयितुं भक्तं यावन्मे ददासि तावदहं ते दासः' अपरार्क. पूर्वश्चतुर्वर्गः—the first four viz. गृहजात, कीत, लब्ध and दायागत. These four can be freed from slavery only by the favour of their master. सोपि दास्यान मुच्यते—we have to understand प्रसादात्स्वामिनोन्यत्र here also. So these five become free through स्वामित्रसाद only. This means that the other ten also can become free in the same way (and also in other ways). यो...लभेत This declares another mode of becoming free in the case of all kinds of दासs. If the slave saved the life of his master from danger (such as being attacked by robbers or a tiger) by imperilling his own life, he became

free. 'चौरव्याघ्राद्यवरुद्धस्य स्वामिनः प्राणान्यः प्रददाति रक्षत्यसावपि मोचयितव्यः' मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 182). प्रव्रज्या...न्तिकम्—the slave called प्रविज्यावित could not become free from slavery even through खामित्रसाद or by endangering his life for his master. अनाकाल...वडवाह्तः—these verses contain special modes in which the different kinds of slaves (from अनाकालभृत) would become free (except प्रविच्यावसित). आहितो... द्वरेत् a slave who is pledged becomes free (from the pledgee's slavery) when his master redeems him by paying off the debt. प्रतिशीर्ष a substitute. तुल्यकर्मणा is a better reading (who will do as much work). तुल्यं कर्म यस्य. अल्पकर्मणा by doing some work. कृतकालव्यपगमात् by the lapse of the time originally fixed. भक्तस्योपे...मुच्यते—'भक्तदासस्तु भक्तस्योत्क्षेपणात् भक्षितभक्तमूल्यसमर्पणाद्विमुच्यते' वीर॰; भक्तमनं तस्योपयुक्तस्य प्रतिपादनमुत्क्षेपणम्' अपरार्कः भक्तस्योपेक्षणात् may mean 'from the moment the master ceases to give the food' निम्रहः—लागः. 'गृहदासीलोभेन दासत्वमापन्नस्तत्संभोगलागाद्विमुच्यते' स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 200). बला...मुच्यते one who is made a slave by force and one who is (kidnapped and) sold away by thieves are released from slavery (at once). The word 'sold' also suggests 'one gifted away by thieves or pledged by them'. 'यदि खामी न मुश्चति तर्हि राज्ञा मोचियतव्यः । उक्तं च नारदेन—चौरापहृतविक्रीता ये च दासीकृता बलात् । राज्ञा मोचियतव्यास्ते दास्यं तेषु हि नेष्यते ॥ (अभ्यु. प्र. 38) इति'. तवाह...तम्--If the slave of A goes to B and agrees to serve the latter as his slave, B would not indeed secure (ownership over) him; but the former master may recover the slave. न...त्कामं—these words may mean 'the slave would not secure his desire'. 'अखतन्त्रः परदासत्वेनाखतन्त्रः। कामं नूतनखामिनि दास्यं पुरातनस्वामिदासेन काम्यमानत्वात्' स्मृतिच॰ (व्य० p. 200). अवेक्ष्य ...सा—the स्मृतिच॰ explains 'खकृतगर्भाधानमनुसंधाय खामिना खदासी संतानसहिता दासत्वविमोचकविधिना स्वकृतगर्भादेदीसत्वपरिहारार्थमदासीत्वेन कार्या स्यादित्यर्थः।'. The वि. र. says that this was so when the master had no other son. 'अवेक्य बीजं खामिना तस्यां जिनतं पुत्रं सान्वया तत्पुत्रसहिता, सा अदासी कार्या अन्यपुत्राभावे, अन्यथा त्वन्य एव

पुत्रस्तदर्थिकियायामिति न सान्वया अदासी कार्येति । एवमेव प्रकाशपारिजातौ ।' वि. र. (p. 149). ततः प्रमृति...सताम्—this verse is not found in the printed नारदरमृति, but it is ascribed to नारद by the स्मृतिच॰, वि. र. and वीर॰. वक्तव्यः he becomes fit to be addressed (as an equal) by (his former) master. The वि. र. explains 'खाम्यनुप्रहपालित इति संज्ञया वक्तव्यः'. 'खाम्यनुप्रहेण कष्टतरदशापा-करणरूपेण पालितः निजस्वरूपं नीतः, संभाषणादियोग्यो भवति तदानीमेव' स्मृतिच०. भोज्यं अन्नं यस्य—the master may partake of food cooked by him. प्रतिप्राह्यः to whom presents may be made. दासस्य... र्मतः—Compare 'भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम् ॥' मनु ८. 416 (नारद अभ्यु. प्र. 41). नील॰ omits a half verse which is found in अपरार्क 'प्रकाशं विकयाचे तु न खामी धनमहिति' after 'दासस्य...मितः'. The वि. र. reads it as प्रकाशं विकयाद्यत्त and वि. चि. as 'प्रसादविकयाद्यत्तु'. This last is the best reading and means 'the price which the slave gets on selling himself and whatever he gets through the favour of his master (as a gift) does not belong to the master'. 'खामिप्रसादाच आत्मविक्रयाच यहब्धं दासेन तद्दासधनं खामी नाईति' वि. वि. (p. 46).

# १५ वेतनादानम् (non-payment of wages).

Page 211, line 8—page 214, line 11. भृतानां of those who are paid wages for their labour. दाना...कमः a series of rules for payment and non-payment. अनपाकर्म is explained by the स्मृतिच॰ and वीर॰ as 'मृत्याय समर्पणम्, समर्पितस्य वा परावर्तनम्'. दाप्यस्तु...महीक्षिता—this verse states the rule about wages, when there is no definite agreement about them and when the labour is not great. 'यस्तु स्वामी विणग्गोमी क्षेत्रिको वा अपरिच्छिन्नवेतनमेव भृत्यं कर्म कारयति तस्माद्वाणिज्यपशुसस्यलक्षणा-त्कर्मणो यल्लब्धं' मिता॰. त्रिभागं पश्चभागं वा—This refers to a labourer working on a field which is tilled with great labour. भक्ताच्छादभृतः if he is provided with food and clothing. Separate as अथ अभृतः. 'लाङ्गलिवकृष्टक्षेत्रजातसस्यात् पश्चमं भागं गृह्णीयात् ताभ्यामभृतस्तु तृतीयं भागमित्यर्थः' स्मृतिच॰. कार्यो ... बलात् he should be forced to do it after paying him the wages. द्विगुणां सृतिमा-म्रयात्—This must be taken to mean that he (labourer) would have to give twice the wages. Therefore the reading 'मृतिमावहेत्' of the नारदस्मृति is better. Compare याज्ञ॰ II. 193 'गृहीतवेतनः कर्म त्यजन् द्विगुणमावहेत् ।'. भृतोनार्तः a hired workman who without being ill (or distressed). स दण्ड्य: ... हो—the स्मृतिच॰ remarks that this verse refers to a case where only a part is left unperformed, as the fine mentioned is light. कुल्क explains that the कृष्णलंड may be of gold or other metal (i. e. silver or copper) according to the importance of the work to be done 'स कमीनुरूपेण सुवर्णादिकृष्णलान्यष्टौ दण्डनीयः'. A कृष्णल (otherwise called रिक्तका or guñjā berry) is a little less than two grains. Five कृष्णलंड made one माष and sixteen माषड made a सुवर्ण. But two कृष्णलंड made a माष (of silver). Vide मनु॰ 8. 134-135 and याज्ञ I. 362-363. न देयं...तनम्—he was not to be given wages even for work done. यथोक्त...कारयेत् who would not (himself perform or) cause to be performed the work as

agreed upon, whether he be well or ill. ट्राल्पो...मेणः even if the work be only slightly incomplete. आर्त...दित: but if a (labourer) being ill performs, after recovering from the illness, his work as originally agreed upon. अपूर्ण काले before the stipulated period expires. अन्यत्र...दोषात् except in cases where the servant is to blame. The स्मृतिच॰ remarks 'दोषोत्र चौर्यादरभिप्रेतः, न बह्वाशित्वादिः' (व्य॰ p. 204). प्रमादा... शितम् (a servant) should be made to pay the value of what he lost through carelessness, and twice the value of what he lost through hatred (of the master). प्रस्थानविव्रकृत् who causes an obstacle (by refusing to work) just at the moment of starting (on an auspicious occasion like marriage). प्रकान्ते सप्तमं भागं when (the servant causes obstacle by refusing to work) after a start is made he should be fined a seventh part of the wages agreed upon. "प्रकान्ते अध्यवसिते प्रस्थाने खाङ्गीकृतं कर्म यस्त्यजति असौ भृतेः सप्तमं भागं दाप्यः । नन्वत्रैव विषये प्रस्थानविघ्नकृदित्यादिना द्विगुणभृतिदानमुक्तं, इदानीं सप्तमो भाग इति विरोधः । उच्यते । मृत्यन्तरोपादानावसरसंभवे खाङ्गीकृतं कर्म यस्त्यजति तस्य सप्तमो भागः । यस्तु प्रस्थानलग्नसमय एव त्यजति तस्य द्विगुणभृतिदानमित्यविरोधः । यः पुनः पिथ प्रकान्ते गमने वर्तमाने त्यजति स भृतेश्वतुर्थं भागं दाप्यः' मिता ०; 'अत्र च प्रकान्ते पथि अर्धपथे इति पदैः सुलभान्यभृत्योपादानदुर्लभान्यभृत्योपादानसमया विवक्षिताः, तेषु यथायथं सप्तमं चतुर्थं भागं सर्वा भृतिं वाह्का दापियतव्याः' वि. र. (p. 163). All these rules apply only if the servant is not ill. पथि... चिंद if a merchant (who has made a contract with a servant for a certain distance) dismisses the servant on part of the journey after selling his merchandise on the way. तस्यापि = तस्मै अपि (to the servant). सः servant. यथा...वा if the goods be detained or seized on the way. 'शौल्किकादीनामासेधेन प्रतिबद्धभाण्डस्वामिविषये चाह कात्यायनः । यदा तु...भृतिम्। गतसरण्यनुसारेण खामी भृतिं प्रागदत्तां दद्यात् । प्राग्दत्तायास्तु स्तेरिधकमाददीतेत्यर्थः' स्मृतिच॰ (व्य. p. 204); 'भाण्डस्य चौरादिभिः प्रतिरोधे राजादिभिरपहृते' वीर॰ (p. 419). य:-refers to the master. मामे...पालयन् if the master does not wait for three days in the village (after the servant is taken ill). प्रभुणा...ध्रयात्

if a servant being ordered by his master does any wrong (such as a theft) for the benefit of his master, the master should be regarded as guilty. 'अशुभं कर्म सीमोल्रङ्घनाद्यन्यायेन क्षेत्रकर्षणादिकं, स्वाम्यनुज्ञया भृत्येनाशुभकर्मकरणे स्वामिनो दण्ड इति वक्तमिदमु-क्तम्।' स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 204). The reading विनयं for वेतनं is better, the meaning being 'that the master should be made to pay the wages and also a fine'. अनयन् ...वाहने (a merchant) who hires vehicles and beasts of burden but does not carry his goods by them. With the reading in the text, we must connect भाण्डं with अनयन् and ॰ वाहने with भाटियत्वा. The reading भाण्डवान्यान • is much better. भाण्डवान् a merchant. सर्वाम्—Supply भृतिम्. तावद् दाप्यः स भाटकम्—he should be made to pay the hire so long (as he does not return them). तृण...दिकम् the thatch, the timber and the bricks and other (building materials). अनिश्वितः without settling any agreement with the landlord. 'अनिश्चित इति वदंस्तृणकाष्ट्रादिग्रहणाग्रहणपरिभाषाविहीनविषयमेतदिति दर्शयति । परिभाषितविषये तु यथा परिभाषा कृता तथैव ।' स्मृतिच० (व्य० p. 205). If we read अनिच्छतः the meaning would be 'without the consent of the owner of the land.' The नारदस्मृति, अपरार्क, स्मृतिच०, परा. मा., वीर० read 'निर्गच्छंस्तृणकाष्ठादि न गृह्णीयात्कथंचन' after 'परभूमावनिश्चितः'. The words यान्येव...वेदयेत् do not occur in the printed नारदस्पृति, though they are ascribed to नारद by अपरार्क, स्मृतिच॰, परा. मा., वीर॰. खामिनि वेदयेत्—'खामिनीति चतुर्थ्यर्थे सप्तमी' अपरार्कः, 'खामिने निवेदयेदिखर्थः' वीर० (p. 421). Compare व्यास 'स्नेहेन तु चिरं कालं मन्दिरं कुरुते तु यः। निर्गच्छतस्तस्य दारु दत्तस्तोमस्य नान्यथा ॥' (quoted by अपरार्क and स्मृतिच०).

# १६ संविद्व्यतिक्रम (transgression of conventions)

Page 214, line 12—page 216, line 5. title संविद्व्यतिक्रम was also spoken of under the name समयानपाकर्म (which means 'non-violation of a convention or usage', which gave rise to litigation when the समय was transgressed). स्थितिः established rules or conventions. 'पारिभाषिकैर्धमैंर्ब्यवहारः' वि. र. पाखिण्ड (or पाषिण्ड) is explained by मेधातिथि (on मनु॰ IV. 30) as 'बाह्मलिङ्गिनो रक्तपटनमचरकादयः' (i. e. those who wear marks of heretic sects, such as the Bauddhas, the naked Jainas). The मिता • explains 'पाखण्डिनो ये वेदस्य प्रामाण्यमेव नेच्छन्ति नमाः सौगतादयः'. नैगमा:—are such followers of the Vedas as the Pās'upatas (who do not accept all the dogmas of orthodox Brahmanism) 'नैगमाः ये वेदस्याप्तप्रणीतत्वेन प्रामाण्यमिच्छन्ति पाशुपता-द्यः' मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 192); नील॰ follows this. तद्विरोधिनः वेदमार्गाविरोधनः. The वि. र. explains नैगमाः as पौराः or पौरसमूहः (p. 177); it quotes कात्यायन's words 'नानापौरसमूहस्तु नैगमस्तु प्रकीर्तितः' (p. 668); according to the मदनरत्न, नैगमाः means 'merchants who form a caravan.' 'नैगमाः सार्थिका वणिज इति मदनरत्ने' वीर॰ (p. 423). The स्मृतिच॰ explains 'नैगमाः सार्थक-विषयप्रमृतयः'. तेषां...कल्पयेत् he should assign to them means of livelihood. अना...कराः from which taxes are not to be levied. गृहभूमय:—the nom. stands for the accusative. Therefore अपरार्क reads 'गृहभूमिकाः'. मुक्त...शासने the king, having declared in a grant that they would be free from the liability to pay (the king's dues for the lands cultivated) in future. 'मुक्तभाव्याः त्यक्तराजदेयाः' वि. र.; 'अनाच्छेद्यकराः अप्राह्मकराः अप्राह्मराजभागधेयका इति यावत्। एतदुक्तं भवति। आगामिनृपति-भिरप्राह्मकराः खेन विसृष्टकराश्च प्रहभूमीः प्रदद्यादिति खशासने लेखनप्रकारो लेख्य-प्रकरणोक्तोनुसंधेयः।' स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 222). निज...यः whatever rules are established by the king or by local conventions should 49 [Notes on Vyavahāramayūkha]

be assiduously observed (by the learned Brāhmaṇas and others) so far as they are not opposed to their (Vedic) duties. 'निजधर्मी वर्णाश्रमादिधर्मः' स्मृतिच॰; 'श्रौतसार्तधर्मा-नुपमर्देन' मिता॰. अपरार्क and स्मृतिच॰ give some examples of सामयिकधर्म. 'व्याध्याद्यपद्रवसमये प्रतिक्षेत्रं प्रतिगृहं वा धनमेतावद्गृहयज्ञादिशा-न्तिकसिद्धये देयम् । यथा वा सर्वैर्जनपदैः स्वव्यापारपरिहारेणामुत्र स्थानविशेष आगन्तव्यं यो नागच्छेत्तस्यायं दण्ड इति । यद्वा सभाप्रपादेवकुलतडागादीनां जीर्णानामुद्धारो दीनानाथादीनां च संस्कारो यज्ञभिक्षादिनिमित्तं च दानं साधारणधनेनानया व्यवस्थयैतत्कर्तव्यमिति ।' अपरार्कः 'तथा चौरोपद्रवे प्रतिगृहमैकैकः श्रेष्ठ आगन्तव्य इति ।' स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 223). On निजधर्माविरोधेन the स्मृतिच॰ remarks 'यः पुनर्निजधर्मविरोधी सामयिको धर्मः, यथा संध्यावन्दनवेलायां सर्वेरेव खव्यापारपरिहारेण राजभवनं प्रत्यागन्तव्यं यो नागच्छेत्तस्य प्रथमसाहसो दण्ड इति नासौ रक्ष्य इत्यर्थाद्रम्यते ।' स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 224). On राजकृतः the मिता॰ remarks "राज्ञा च निजधर्माविरोधेनैव यः सामियको धर्मः 'यावत्पथिकं भोजनं देयं, अस्मद्रातिमण्डले तुरंगादयो न प्रस्थापनीयाः' इत्येवंरूपः सोपि रक्षणीयः". पाखण्ड and नैगम have been explained above. For श्रेणि, see above (notes p. 12). पूग has been variously explained. नील॰ explains it as 'a community of members of different castes carrying on different occupations'. The स्मृतिच॰ explains हस्त्यश्वारोहकादयः and वीर॰ explains it as 'horse-riders and elephant-riders', while the वि. र. explains 'पूगोत्र वणिगादिसमूहो नानाजातीयानियतवृत्तिसमूह इत्यन्ये।' कात्यायन (quoted in the वि. र. p. 669) explains these terms; vide notes above (p. 13). The स्मृतिचन्द्रिका mentions some of the conventions prevalent among these 'पाषण्डा:...तेषु मठादिहिताचरणाद्याः समयाः सन्ति । नैगमाः...तेषु सकञ्चकसंदेशहरपुरुषतिरस्कारिणो दण्ड्या इत्येवमादयो बहवः समयाः विद्यन्ते । श्रेणयः...तासु इदमनयैव श्रेण्या विक्रेयमित्यादिकाः समयाः सन्ति । ...पूगवाते चान्योन्यमुत्सुज्य समरे न गन्तव्यमित्यादयः सन्ति समयाः। गणे तु पश्चमेह्नि पश्चमे वाब्दे कर्णवेधः कर्तव्य इत्येवमादिरस्ति समयः। गणादिष्वित्यत्रादि-ब्रह्मपुरीमहाजनः परिगृहीतः । तत्र गुरुदक्षिणाद्यर्थमागतो माननीय इत्यादिसमयोस्ति। दुर्गे तु धान्यादिकं गृहीत्वान्यत्र यास्यतो न तद्विकेयमित्यस्ति समयः । जनपदे तु कचिद्विकेतृहस्ते दशबन्धग्रहणं कार्यं कचित्केतृहस्ते इत्यादिकोस्त्यनेकविधः। जनपदे तथेत्यत्र तथाशब्दोनुक्तग्रामघोषपुरादीनां प्रदर्शनार्थः। 387 conventions of countries, forts &c. [P. 215, §16, ll. 13-17]

तत्र न गोप्रचारस्थाने खातव्यमिखादिकोस्ति मामे समयः। आभीरस्नीपुरुषव्यभिचारे न दण्ड इलादिकोस्ति घोषसमयः।" (व्य० p. 223). Vide वीर० (pp. 425-26) for the same. संविदं=समयम्. This punishment was to be awarded only when the offence was great or there was great persistence therein. As regards lighter offences मनु says 'निगृह्य दापयेचैनं समयव्यभिचारिणम्। चतुः सुवर्णान् षिण्नष्कान् शतमानं च राजतम्॥' (8. 220).

#### १७ क्रीतानुशयः (repentance or rescission of purchase)

Page 216, line 6—page 217, line 12. केता...मन्यते the purchaser does not approve of it (i.e. repents of it). त्र्यहाद्दोह्यं परीक्षेत one should examine milch cattle within three days (from the date of purchase). नारद states the general rule as follows 'केता पण्यं परीक्षेत प्राक् खयं गुणदोषतः। परीक्ष्याभिमतं कीतं विकेतुर्न भवेत्पुनः ॥' (क्रीतानुशय verse 4). This applies where the purchaser examined the thing to be bought and made no agreement for return if a defect were discovered. The two verses allow a period in which certain things may be returned by the purchaser if a defect is discovered. वज्र diamond. पुंसां and स्त्रियः refer to male and female slaves. तिद्वगुणं double of that i. e. of a fortnight. We may connect पुंसां with अर्धमासं and तद्दिगुणं with स्त्रिया: only. These rules can only apply if the thing were purchased without being examined. Compare 'दशक-पश्चसप्ताहमासच्यहार्घमासिकम् । बीजायोवाह्यरत्नस्रीदोह्यपुंसां परीक्षणम् ॥ याज्ञ० II. 177 on which the मिता • says 'सर्व चैतदपरीक्षितकीतविषयम्। यत्पुनः परीक्ष्य न पुनः प्रत्यर्पणीयमिति समयं कृत्वा क्रीतं तद्विकेत्रे न प्रत्यर्पणीयम् ।'. अतोर्वाक् before (or within) the periods (mentioned in the two verses above). पण्यदोषस्तु यदि संजायते—this means 'if a defect be discovered by examination'. अविज्ञातं तु &— 'अविज्ञातं परीक्षाशैथिल्यात्तत्त्वतोऽपरिज्ञातम् । काले यस्य द्रव्यस्य यावान्परीक्षाकाल उक्तस्तिसिन्नित्यर्थः। अन्यथा तत्कालात्यये दुष्टतया विभावितमपि क्रीतं न तत्स्वामिने देयम्।' स्मृतिच॰ (ब्य॰ p. 221). अवीक्षितम् without looking at it (or examining it). The reading वीक्षितम् would mean 'after examining it'. The reading अविक्षतम् (without any loss or damage) is much better. 'अविक्षतं अविकृतं विकृतं चेद्वैकृत्यसमाधानार्थं मध्यस्थजनकल्पितद्रव्यसहितमेव ऋयदिनेपि प्रतिदेयम्' स्मृतिच०. मूल्या...वहेत् he shall lose a thirtieth part of the price (paid). This seems to be the natural meaning. But the चि. र.

explains 'मूल्यात्रिंशांशं मूल्यादिधकं त्रिंशत्तमभागमित्यर्थः'. द्विगुणं double of the thirtieth part (i. e. fifteenth part). परतः...तत् after the third day it belongs to the purchaser only (i. e. he cannot return it). परिभुक्तं worn. कृष्णहपं dark. सदोष...त्पुनः when it was purchased with all these faults, it cannot be returned to the seller. The वि. र. remarks 'सदोषमपि ज्ञात्वेति शेषः। एतत्तु ज्ञातदोषकीतवस्त्वन्तरेपि द्रष्टव्यं न्यायतौल्यात्।' (p. 200).

#### १८ विकीयासंप्रदानम् (non-delivery of a sold chattel)

Page 217, line 13—page 219, line 6. सोदयं तस्य दाप्योसौ—the मिता॰ explains that this applies where the seller and the buyer are in the same place and that if the article sold depreciates in price, then the king should make the seller deliver the article and also the difference between the price agreed upon and the price at the date of demand. If the price remains the same, the seller should be made to pay interest. 'गृहीतमूल्यं तद्यदि विकेता प्रार्थयमानाय खदेशवणिजे केत्रे न समर्पयति तच पण्यं यदि क्रयकाले बहुमूल्यं सत्कालान्तरेल्प-मूल्येनैव लभ्यते तदार्घहासकृतो य उदयो वृद्धिः पण्यस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य तेन सहितं पण्यं विकेता केत्रे दापनीयः। यदा मूल्यहासकृतः पण्यस्योदयो नास्ति किंतु क्रयकाले यावदेव यतो मूल्यस्येयत्पण्यमिति प्रतिपन्नं तावदेव तदा तत्पण्यमादाय तस्मिन्देशे विक्रीणानस्य यो लाभस्तेन उद्येन सहितं द्विकं त्रिकमित्यादिप्रतिपादितृद्धि-रूपोदयेन वा सहितं केतुर्वाञ्छावशाद्दापनीयः।'. दिग्लाभं...गते If the purchaser comes from a different land, then the seller should be made to deliver the chattel together with the profit which the buyer would have made by selling the chattel in his own country. 'यत्पण्यं यस्मिन्दिगन्तरे विकेतुं कीतं तत्पण्यं तस्मिन्दिगन्तरे विक्रीणानस्य यो लाभस्तेन सहितं देयमित्यर्थः ।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 218). हानि...भवेत् if loss of the thing sold arises through the default of the purchaser, the loss falls on him. 'तम पण्यं राजदैविकेनोपहतं तदा केतुरेवासौ हानिर्भवेत्। पण्याग्रहणरूपेण केतृदोषेण नाद्यितत्वात्।' मिता॰. ऋयी—'जातानुशय इति शेषः' वीर॰ (p. 440). Compare section 107 of the Indian Contract Act. मत्तोन्मत्तेन &c.—the स्पृतिच॰, वि. र., परा. मा., वीर॰ ascribe this verse to बृहस्पति. मत्तो...भवेत् what has been sold by one intoxicated or insane or for a low price or by one not his own master or by an idiot should be relinquished (by the purchaser); it would still belong to the seller. तस्य refers to the seller or we may construe 'तस्य (केतु:) लाज्यं भवेत्—i. e. the purchaser will have to relinquish

it to the seller. अयं...विधि: all these rules (about the delivery of the article sold with compensation or interest &c.). अदत्ते...कमः where the price has not been paid, the seller, in the absence of a special agreement, is not guilty (if he retains the article or disposes of it to another). When there is a mere verbal agreement for sale without any payment and there is no special stipulation (e.g. that the sale should not be rescinded or that the price may be paid after a month), then the seller was not guilty if he did not abide by the agreement. 'अदत्तमूल्ये पण्ये च वाझात्रेण ऋये कृते न परावर्तितव्यमित्येव-मादिसमयाभावे सति प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा न कश्चिद्दोषः।' स्मृतिच० (व्य० p. 220). ज्ञात्वा...तथा that clever man, who knowing his chattel to be full of defects sells it, should be made to pay double its price and a fine equal to that (i. e. double the price). The reading विकीणीताविचक्षणः is bad. This verse provides for a case where a man knowingly sells a defective chattel. Where he does so unknowingly the sale is simply rescinded. This verse is ascribed to बृहस्पति by the स्मृतिच॰, परा. मा. and वीर॰. Compare याज्ञ॰ II. 257 'अन्यहस्ते च विकीतं दुष्टं वादुष्टवद्यदि । विकीणीते दमस्तत्र मूल्यात्तु द्विगुणो भवेत्'॥; 'निर्दोषं दर्शयित्वा तु सदोषं यः प्रयच्छति। स मूल्याद् द्विगुणं दाप्यो विनयं तावदेव तु ॥' नारद (विक्रीया॰ verse 7).

#### १९ स्वामिपालावेवादः

#### (dispute between master and herdsman).

Page 219, line 7—page 221, line 9. सार्ध...पणः the मिता॰, अपरार्क, स्मृतिच॰ take this as equal to  $13\frac{1}{2}$  panas; but the परा. मा and the वीर॰ interpret it to mean 12½ paṇas'. 'अर्धत्रयोदशपणः अर्धरहितत्रयोदशपणः। सार्धद्वादशपण इति यावत्। तास्तृतीयपूर्वपदाः समानाधिकरणेन समस्यन्ते उत्तरपदलोपश्चेति वार्तिकादुत्तरपदलोपी कर्मधारयः। यत्तु केनचिद्धीधिकत्रयोदशपणो दण्ड इति व्याख्यातं तत्साधिद्विमात्रादिषु अर्धत्रिमात्रादिमहाभाष्यकारशब्दप्रयोगदर्शनादुपेक्ष्यम् ।' वीर॰ p. 445. द्रव्य-मेव—also the price (of the animal that perished). नील॰ seems to hold that a similar animal should be restored. बालांश्व tails. बस्ति bladder. रोचना yellow bile. मृतेषु—when cattle die 'खयं मृतेषु पशुषु' कुहूक. अङ्गाभिदर्शने in order to show (to the master) the signs (for recognising his deceased cattle). The reading अङ्कांश्व दर्शयेत् is better. कुछूक explains 'अन्यानि च चिह्नानि राङ्गखरादीनि दर्शयेत्'. The मिता॰ reads मृतेष्वङ्गानि दर्शयेत् and so do the परा. मा., वि. र. and वीर॰. The मिता॰ explains that this verse applies when cattle die through the act of God or the king. The स्मृतिच॰ explains 'कालवशा-दप्यरण्ये मृतेषु पशुष्वपहारशङ्कानिवृत्त्यर्थं बालशृङ्गादिपश्ववयवभूतं पालको दर्शयेदि-खर्थः।'. धनुःशतं...भवेत् a vacant space (for grazing cattle) of one hundred bows should be left between one village and another. खर्वेट is a large-sized village (a country town) containing various kinds of artisans and agriculturists. क्षीरखामी explains खर्वेट as 'चतुःशतप्रामाणां संप्रह-स्थानम्'; अपरार्क explains 'प्रामादिधको नगरान्यूनः गृहसमूहः खर्वटः'. The मिता॰ explains खर्वेट as a village full of thorny bushes 'खर्वटस्य प्रचुरकण्टकसन्तानस्य'; the वीर॰ says 'खर्वटः अनेककारकृषीवलयुक्तो प्राम इति मदनरते' (p. 446). नील॰ refers to the मिता॰ in the words बहु...केचित् and follows the मदनरत्न. The reading of

<sup>1</sup> This seems to be the वार्तिक 'सिद्धं तु समानाधिकरणाधिकारे क्तरतियापूर्वपद उत्तरपदलोपश्च' on पा. II. 1. 34 'अन्नेन व्यञ्जनम्'. The महाभाष्य cites दध्योदन and गुडधाना as examples 'दभा उपसिक्तो दध्युपसिक्त ओदनः'.

the printed text of याज्ञवल्क्य 'प्रामक्षेत्रान्तरं' is better. It means 'a vacant space of a hundred bows should be left between a village and fields' (for grazing cattle). विश्वरूप reads कर्पटस्य and explains 'प्रामनगरोभयधर्मयुक्तं कर्पटम्'. परीणाह is the same as the word परीहार in the मनुस्पृति. The idea is that round the cottages in a village there should be a space for pasturing the village cattle and the fields should be beyond the pasture-land. A धनुः was often taken as equal to four cubits (इस्तड). For the length of धनुः, note नारद (quoted above in text p. 76) 'कूरं धनुः सप्तरातं... होयो धनुर्विधिः ॥' (ऋणादान verse 307). महिषी... दण्डनीया---'महिष्यादीनां धनसंबन्धाभावात्तत्स्वामी पुरुषो लक्ष्यते' मिता॰. माषान्—The मिता॰ and अपरार्क say that a माप is the twentieth part of a कार्षापण or पण (of copper). 'माषो विंशतिभागस्तु होयः कार्षापणस्य तु' नारद (परिशिष्ट verse 58). मनु 8. 136 shows that कार्षापण or पण was of copper and was equal to a कर्ष in weight, which was a fourth of a पल. A कर्ष was equal to 80 guñjas according to भास्कराचार्य 'दशार्धगुझं प्रवदन्ति माषं माषाह्वयैः षोडशभिश्व कर्षम् । कर्षेश्वतुर्भिश्व पलं तुलाज्ञाः कर्षं सुवर्णस्य सुवर्णसंज्ञम् ॥' (लीलावती 4). माषानष्टी...विकम्—This applies where the master was ignorant of the damage caused by his cattle. According to the मिता॰, the fine was higher when the owner of cattle knowingly allowed them to graze in another's field. सममेषां विवीतेपि the same fine is levied in the case of विवीत when these (buffaloes and others) trespass and cause damage. विवीतः is an enclosure in which grass is allowed to grow and wood is stored. 'विवीतः प्रचुरतृणकाष्ठो रक्ष्यमाणः परिगृहीतो भूप्रदेशः' मिता०, 'तृणाद्यर्थमावृतो भूभागो विवीतम्' अपरार्क. खरो... समम् asses and camels are equal to she-buffaloes (as regards fine). The वीर॰ says 'अत्र पशुस्वामिनो दण्ड इत्यभिधातव्ये महिष्यादिप्रहणं प्रतिपशु दण्डप्राप्त्यर्थम्' (p. 447). यावत्स...फलम् as much crop as may be destroyed (by straying cattle) shall be paid to the owner of the field. गोमी the owner of cattle. If it was through the fault of the cowherd 50 [Notes on Vyavahāramayūkha]

employed by the owner of cattle that the crop was damaged, then the owner had to make good the damage and to pay a fine and the cowherd was whipped. If the owner himself was at fault, there was no whipping; but he had to pay damages and fine. 'गोमी पुनः स्वापराधेन सस्यनारो पूर्वोक्तं दण्डमेवाईति न ताडनम् । फलदानं पुनः सर्वत्र गोसामिन एव । तत्फलपुष्टमहिष्यादिक्षीरेणोपभोगद्वारेण तत्क्षेत्रफलभागित्वात् ।' मिता•. आकम्य having committed a trespass or forcible entry. वाजपेय—one of the seven Soma sacrifices. Vide गौ. घ. स्. 8. 21. The वीर• says 'गोभिः श्राद्धकालादौ भुक्तमतिश्रेयस्करमित्याशयेनाह व्यासः'. गोभिर्वि...कसः—अपरार्क remarks that this is true only about cows ( on याज्ञ• II. 161 ); while the परा. मा. says 'यस्तूशनसा शदयाचननिषेधोऽर्थात्कृतः गोभि...कस इति स ग्रामादिसमीपस्थानावृतक्षेत्रविषयः' and the वीर• says 'श्राद्धकालादौ गोमिक्षितविषयमिति मदनरलकृतः' (p. 451 ).

### २० सीमाविवादः (boundary disputes)

Page 221, line 10—page 226, line 14. सीमा is of four kinds जनपदसीमा, प्रामसीमा, क्षेत्रसीमा and गृहसीमा. Each of these may be settled in five ways 'ध्वजिनी मित्स्यनी चैव नैधानी भयवर्जिता। राजशासननीता च सीमा पञ्चविधा स्मृता ॥' नारद (quoted in the मिता॰). The मिता॰ explains these 'ध्वजिनी वृक्षादिलक्षिता वृक्षादीनां प्रकाशत्वेन ध्वजतुल्यत्वात् । मत्स्यनी सलिलवती ।...नैधानी निखाततु-षाङ्गारादिमती । तेषां निखातत्वेन निधानतुल्यत्वात् । भयवर्जिता अर्थिप्रत्यर्थिपरस्प-रसंप्रतिपत्तिनिर्मिता । राजशासननीता ज्ञातृचिह्नाभावे राजेच्छया निर्मिता ।'. The marks of boundaries are either patent (प्रकाश ) or concealed ( उपांशु or उपच्छन ). Vide मनु 8.249. बृहस्पति says 'वापीकूपतटाकानि चैत्यारामसुरालयाः । स्थलनिम्ननदीस्रोतःशरगुल्मनगाद्यः ॥ प्रकाशचिह्नान्येतानि सीमायां कारयेत्सदा । करीषास्थि &c.' ( quoted in the स्मृतिच॰). करीष dry cowdung. तुष chaff. शर्करा gravel. अर्मकपालिकाः pieces of stones hollowed out. कार्पासास्थि cotton seeds. Compare मनु 8. 250-251 'अइमनोस्थीनि गोबालांस्तुषान्भस्म-कपालिकाः । करीषमिष्टकाङ्गारांश्छर्करा वालुकास्तथा ॥ यानि चैवंप्रकाराणि कालादु भूमिर्न भक्षयेत्। तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्॥'. If a doubt still remained in spite of patent or invisible signs, the boundary was to be settled by the evidence of witnesses. 'यदि संशय एव स्याक्षिङ्गानामपि दर्शने । साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमावाद्विनिर्णयः॥' मनु 8. 253. The मिता॰ says 'सामन्ता वेति विकल्पाभिधानं स्मृत्यन्त-रोक्तसाक्ष्यभित्रायम् । यथाह मनुः । साक्षि...र्णयः ॥ इति । तत्र च साक्षिणां निर्णेतृत्वं मुख्यं तदभावे सामन्तानाम्।'. If no witnesses were available, then सामन्ताः (persons from the neighbouring villages) should settle the boundary. साक्ष्यभावे तु चत्वारो प्रामाः सामन्त-वासिनः । सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजसंनिधौ ॥ मनु० 8. 258. सामन्ताः (from समन्त)—men from neighbouring villages. 'समन्तात् परितोऽनन्तरग्रामादिभोक्तारः' अपरार्कः; 'विप्रतिपन्नसीमाकस्य ग्रामादेश्वतसृषु दिक्षु अनन्तरप्रामादिभोक्तारः संसक्तकाः ते एव सामन्ता ज्ञेया इत्यर्थः' स्मृतिच • समप्रामाः villages even in number. The मिता॰ explains सामन्ताः

समग्रामाः as 'समसंख्याः प्रत्यासन्नग्रामीणाः'; 'समग्रामाः समाः समसंख्याः प्रामाः प्राम्याः तेन समसंख्या प्राम्या इत्युक्तं भवति। एतदेव विवृतं चत्वार इत्यादिना' वि. र. p. 206. The words चत्वारोष्टी दशापि वा indicate that two or six will not do (according to अपरार्क). अपरार्क reads समा प्रामाः and takes सामन्ताः (समन्तात् सर्वतो वर्तमानाः) as qualifying प्रामाः (प्रामादिस्थाः पुरुषाः ). सीमां नयेयुः they should trace (point out) the boundary. क्षितिधारिणः carrying on their heads clods of earth. Compare मनु 8. 256 'शिरोभिस्ते गृहीत्वोर्वी स्रग्विणो रक्तवाससः । सुकृतैः शापिताः खैः खैर्नयेयुस्ते समझसम् ॥'. प्रत्ययवानपि although he may be confident (about his knowledge of the boundary). This applies to a case where the single man is not approved of as arbiter by both sides. 'योयं नैकः...स्थितेति निषेधः स उभयानुमतधर्मविद्व्यतिरिक्तविषय इत्यविरोधः' मिता॰. ज्ञातृचिहैर्विना in the absence of witnesses and marks. सीमा...कमिष्यते—In the case of settling the boundary by walking, in the ordeal by holy water and in swearing by the feet (of idols or Brāhmaņas or parents &c.), the (visitation of) divine disfavour or royal disfavour is to be expected within three fortnights, one fortnight and a week respectively. The idea is that the boundary as settled by witnesses should not be regarded as final for three fortnights; if within that period the persons settling it are visited by divine or royal displeasure, then it is to be inferred that they decided falsely. 'एतेषां साक्षिसामन्तप्रभृतीनां सीमाचङ्क्रमणदिनादारभ्य यावित्रपक्षं राजदैविकं व्यसनं चेन्नोत्पद्यते तदा तत्प्रदर्शनात्सीमानिर्णयः। अयं च राजदैविकव्यसनावधिः कात्यायनेनोक्तः' मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 152). यथोक्तेन—Supply विधिना after this. अथ चेदनृतं...साहसम्—मध्यम-साहस was a fine of 500 papas. The सामन्तड that falsely decided were to be fined 500 panas, while others such as witnesses were to be fined 200 panas. The falsity could be proved by the visitation of divine or royal displeasure within three fortnights or by other modes. Compare मनु 8. 263 and याज्ञ II. 153. बहुनां गृहीतानां of the

several persons gathered together (for settling the सीमा). 'सीमासाक्षित्वेन परिकीर्तितानामशेषाणां साक्ष्यवादार्थमेलने कृते ते सर्वे यदि भयादिना साक्ष्यवादं न ब्र्युस्तदा ते प्रत्येकमुत्तमसाहसं दाप्या इत्यर्थः।' स्मृतिच० (व्य० p. 233). अपरार्क remarks that the high fine was to be imposed only if their fault was great 'तदाशयदोषगौरवे सति द्रष्टन्यम्' (on याज्ञ॰ II. 153). ज्ञातृचिह्नानां=ज्ञातृणां सामन्तप्रभृतीनां चिह्नानां च. प्रवर्तिता=प्रवर्तियता. Compare नारद 'यदि च न स्युर्जातारः सीमायाश्व न लक्षणम् । तदा राजा द्वयोः सीमामुत्रयेदिष्टतः स्वयम् ॥' (सीमा० verse 11). When there were no witnesses nor signs, the king was allowed to decide the boundary according as he thought fit. 'प्रामद्वयवर्तिनीं विवादास्पदीभूतां भुवं समं विभज्य अस्येयं भूरस्येयमित्युभयोः समर्प्य तन्मध्ये सीमालिङ्गानि कुर्यात् ।' मिता०. But the words सीमायामवि॰ state an exception to this rule. If the strip in dispute is very useful (उपकारात्) to one village and not so useful to another, the king should assign it to that village which would benefit the most. अविषद्यायाम्—अपरार्क and स्मृतिच॰ explain अविषद्या as 'ज्ञातृज्ञापकशून्या'; कुष्टूक explains 'परिच्छेत्तुमशक्या'; वि. र. as 'निश्चेतुमशक्या' and वीर॰ as 'ज्ञातृचिह्नरहिता'. उपकारात्=उपकारहेतोः. 'यदा पुनर्विवादविषयीभूता सीमाभूमिरेकस्य प्रामस्य क्षेत्रादेरत्यन्तोपकारिका तया विना तद्प्रामादि न भवत्येव इतरस्य न तथा' अपरार्क (on याज्ञ II.~153). निवेश...चालयेत् one should not disturb a man in the manner and extent of the enjoyment of a house, of access through a door or of a market, which he had from the time of its foundation. This is attributed to बृहस्पति by अपरार्क, स्मृतिच॰, परा. मा॰, वीर॰ and other works. 'प्रामादिप्रवेशकालादारभ्य गृहादिकं तत्स्वामिना येन यावत्प्रचारभूम्याद्युपेतं यथा यस्यां दिशि द्वारादिमद्भुक्तं तस्य तन्न विचालयेत् । प्रातिवेश्यादिजन इत्यर्थः । निवेशकालादारभ्येति वदन् कालान्तरादारभ्य भुक्तं विप्रतिपन्नं चेद्विचालयेदिति दर्शयति ।' स्मृतिच० (व्य० p. 234). मेखला--the base of a wall (or plinth). अम a drain or water-spout. निष्कास a balcony. प्रणाली a water-course 'मेखला कुड्यमूलबन्धः। अमो जलनिर्गमः । निष्कासो हर्म्यादिभित्तिनिर्गतं काष्ट्रादिनिर्मितमस्पृष्टभूमिकमुपवे-शनस्थानम् । गृहवास्तुर्वासभूमिः ।' अपरार्क. It will be noticed that the explanation of the मदनरल is the same as that of अपरार्क.

धूमनिष्कास would mean 'a chimney'. निवेश...कदाचन these are not to be added to one's house after the foundation (i. e. after one's house is built, so as to cause obstruction or annoyance or trouble to another). दृष्टि...वेरमसु one should not open a window commanding the inside of another's house nor should construct a water-course (that will flow on or drain off rain-water to another's house). This refers to the right of privacy recognised even now in Gujarat. 'दृष्टिपातः गवाक्षः' अपरार्क. वर्चः...सेचनम् a privy, fire place, a pit, a receptacle for throwing in leavings of food and dirty water. वहि...वेशनम् the construction of a fire place or pit. The reading ॰दकचकं च is explained by the वि. र. as 'चकं तैलादियन्त्रम्'. अरिल—the hand from the elbow to the tip of the little finger. न रोइव्यं should not be obstructed (by keeping cars for a long time). अवस्करः 'ordure' or 'a heap of dust for plastering the house'. 'अवस्करः विष्ठा गृहादिशोधनार्थं पांशुनिचय इति हरिहरादयः' वि. र. ( p. 220 ). स्थल a raised platform. स्यन्दिनका is explained as परलप्रान्त by अपरार्क, बि. र., वीर०. The वि. चि. says 'स्यन्दिनका गृहपटलप्रान्तः तुहारीति प्रसिद्धा'. It means 'the eaves of a house.' सुरस्थानa temple. चतुष्पथ and राजमार्ग are defined below. अनिषिद्धाः is to be connected with the first half. यथाकालं...उच्यते that is called राजमार्ग by which men come and go at fixed times. 'अवेलायां यत्र मार्गे राजकीयैश्रङ्कमणं निषिध्यते स राजमार्ग इत्यर्थः' स्मृतिच० ( •य • p. 235 ). यस्तत्र...माषक:—this is attributed to बृहस्पति by अपरार्क, स्मृतिच॰, परा. मा., वीर॰; वि. र. ascribes it to कालायन and says that हरिहर ascribed the verse to प्रजापति (p. 221). अपराक and परा. मा. read it after the words defining संसरण. संकर:—obstruction (by keeping carts &c.). 'संकरो द्रव्यान्तरेण संकीर्णता' अपरार्कः; 'संकरः संकीर्णता अवरोध इति यावत्' स्मृतिच०ः; संकरोत्र शकटादिसंकीर्णता' वीर॰. कामात् पुरीषं कुर्यात् wilfully voids excrement. For माष see above. समुत्स ... शोधयेत्—higher fine is imposed on those who void excrement on a राजमार्ग than on those who do so in a चतुष्पथ or संसरण. अनापदि when

there is no calamity or extreme pressure. But there was more leniency shown to old men, pregnant women, children &c. 'आपद्भतोथवा वृद्धा गर्भिणी बाल एव वा । परिभाषणमर्हन्ति तच शोध्यमिति स्थितिः ॥' मनु॰ १. 283. अमेध्यं शोधियत्वा—'अमेध्यशो-धनममेध्यकर्तृद्वारा कारियत्वेत्यर्थः' वि. र. (p. 222). मर्यादायाः प्रमेदे for destroying boundary marks. 'अनेकक्षेत्रव्यवच्छेदिका साधारणा भूर्मर्यादा । तस्याः प्रकर्षेण भेदने सीमातिक्रमणे सीमानमतिलङ्घय कर्षणे क्षेत्रस्य च भयादिप्रदर्शनेन हरणे यथाक्रमेण अधमोत्तममध्यमसाहसा दण्डा वेदितव्याः । क्षेत्रप्रहणं चात्र गृहारामाद्युपलक्षणार्थम्' मिता०. सामान्यं=साधारणम्. अन्यक्षेत्रे &c.—'येषां तु वृक्षादीनामेकस्य क्षेत्रे मूलप्रदेशा वर्तन्ते अन्यस्य क्षेत्रोपरि शाखाप्रदेशास्तद्विषयेप्याह' स्मृतिच०. Supply शाखाः after संस्थिताः. संस्थिताः spread over. Mark the antithesis between जातानां and अन्यत्र संस्थिताः. A सेतु does not mean 'a bridge' here. It means 'a dike' or 'watercourse'. A सेन्र is of two kinds, खेय (to be dug i. e. that carries off surplus water from one field to another) and बन्ध्य (to be stopped i.e. that prevents water running down from a field). 'सेतुस्तु द्विविधः प्रोक्तः खेयो बन्ध्यस्तथैव च । तोयप्रवर्तनात्खेयो बन्ध्यः स्यात्तन्निवर्तनात् ॥' नारद (सीमा० verse 18). खामिनेऽनिवेद्य without informing the owner of a field (i.e. without his permission). क्षेत्रे...प्रवर्तयेत् who makes a water-course in another's field. उत्पन्न ... पतेः the owner (of the field in which the सेंद्र is made) is entitled to the profit arising therefrom or in his absence the king. अपरार्क explains 'स तस्य फलोपभोगं दष्टमदृष्टं वा न लभते किं तु क्षेत्रस्वाम्येव लभते।'. If A makes a water-course in B's land and the latter's land thereby yields more crops, it follows as a matter of course that B is entitled to it. Hence if the verse of याज्ञ is intended to lay down that the owner reaps the profit due to irrigation, it tells us nothing new and is therefore superfluous. Therefore the purport of the verse is that a सेन should not be made in another's field without his permission or without paying him some consideration. 'यत्पुनस्तेनोक्तं—स्वामिने...पतेः इति तस्य सति संभवे क्षेत्रस्वामिनं तदभावे राजानं वानुज्ञाप्यैव परेण परक्षेत्रे सेत्वादिः प्रवर्तनीय इत्यत्र

तात्पर्यम् । न पुनरनिवेदने सेत्वादिवशादुत्पन्नपरक्षेत्रफलनिरूपणे । वचनवैयर्थात् । न हि सेत्वादिप्रवर्तनमात्रेण परः परक्षेत्रफलभोक्ततां प्रतिपद्यते । येन तिभवारणार्थ वचनमर्थवर् भवेत्। केचित्तु सेत्वादिनिर्माणोत्पन्नदृष्टादृष्टफलभोक्तृनिरूपणार्थं वचन-मेतदिति वदन्ति ।' स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 237). अल्पा बाधा यस्मात्. &c.—'कूपश्चाल्पक्षेत्रव्यापित्वेनाल्पबाधो बहुदकत्वेन कल्याणकारकश्चातो बहुदको नैव निवारणीयः । कूपग्रहणं च वापीपुष्करिण्याद्युपलक्षणार्थम् । यदा पुनरसौ सर्वक्षेत्रवर्तितया बहुबाधो नद्यादिसमीपक्षेत्रवर्तितया अल्पोपकारकस्तदासौ निषेध्य इत्यर्थादुक्तं भवति ।' मिता॰. न निषेध्यः—this has to be understood after कूप:. वृद्धि...सति (large) increase (of crops) is desirable even when there is (slight) loss (of land). 'यस्मादल्पक्षेत्रक्षये सत्यपि समृद्धिरिष्टेति' स्मृतिच॰. पूर्व...गभवेत्—this verse extends the rule laid down above about permission of the owner of a field to the repair of an old watercourse. उत्सन्न dilapidated. न कुर्यात् shall not till it himself. शदः crop. तत्समं तस्य क्षेत्रशदस्यानुरूपम्. क्षेत्रो...फलं as much crop as it is possible to raise from the field. Compare याज्ञ॰ II. 158 फालाहतमपि क्षेत्रं न कुर्याचो न कार्येत्। स प्रदाप्यः कृष्टफलं क्षेत्रमन्येन कार्येत्॥'.

### २१ वाक्पारुष्यम् (abuse)

Page 227, line 1—page 229, line 14. देश... दुच्यते that is said to be the abuse of the first (i. e. lowest) degree when the country, village or family of a man is abused or sinfulness is ascribed without specifying any definite act or object. 'द्रव्यं विनेत्यत्र द्रव्यशब्दोभिषेयपरः' अपरार्क (on याज्ञ II. 204); 'द्रव्यं विना पदार्थं विना। तेनासत्यम्। इदं तु सर्वान्वयि। तेनासत्यं पापाभिधानं प्रथमं, असल्यमुपपातकाभिधानं द्वितीयं, असल्यं महापातकाभिशंसनमुत्तमं वाक्पारुष्यमित्यर्थः' वि. चि. (p. 70). 'तत्र कलहित्रयाः खलु गौडाः' इति देशाकोशः। 'नितान्तं खळु लोळपा विप्राः' इति जात्याकोशः। 'ऋरचरिता ननु वैश्वा-मित्राः' इति कुलाक्षेपः । आदिमहणात्स्वविद्याशिल्पादिनिन्दया विद्वचिछल्पादिपरुषा-क्षेपो गृह्यते ।' मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 204). Compare नारद 'देशजा-तिकुलादीनामाकोशं न्यङ्गसंयुतम् । यद्वचः प्रतिकूलार्थं वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥ निष्ट्रराश्वीलतीत्रत्वात्तदिप त्रिविधं स्मृतम् ।' नारद (पारुष्यप्रकरण verses 1-2). भगिनी...शंसनम् speaking of one's (the abuser's) connection with the sister or mother (of the abused) or ascription of minor sins. 'भगिनी तव माता मया प्राह्मेत्यभिकीर्तनम्' वि. र. (p. 244). For उपपातकs see above. तीत्र... घट्टनम् mercilessly exposing a man's weakest point (a point on which he is most touchy). समवर्णाक्रोशने &c.—The वीर॰ adds 'परस्परमिति शेषः' i. e. when two men of the same caste abuse each other. पारुष्यदोषा - this is नारद (पारुष्य • verse 8). परा. मा. attributes it to नारद. The स्मृतिच॰ also speaks of it as समृत्यन्तर. युग...बृत्तयोः who began to abuse each other simultaneously. विशेषः difference. आक्षारयेत् who offers insult. पश्चा...गुरुः he who returns the insult is also a wrong-doer; but the one who began suffers heavier punishment. 'आक्षारितः क्षारितोभिशस्ते' अमरः on which क्षीरखामी remarks 'आक्षार्यते खरूपाचाल्यते आक्षारितः अलीकोत्पन्नपातकब्यपदेशः'. शतं ब्राह्मणमाक्कश्य &c-This is also नारद (पारुष्य • verse 15). आक्रुश्य defaming. 'चौरेत्याक्षेपरूपं परुषमुक्त्वा' कुळूक; 'आक्रुश्य मध्यमेन वाक्पारुष्येणेति शेष इति पारिजातः' वि. र. (p. 250).

51 [Notes on Vyavahāramayūkha]

वधम् corporal punishment. 'ताडनादिरूपं वधं' कुल्लूकः, 'वधोत्र जिह्वाच्छेदः' अपरार्क, who cites मनु 8. 270 in support 'एकजातिर्द्विजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन् । जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥'. विश्रे...शंसने— In the case of a Brāhmaṇa, for abusing a क्षत्रिय the fine shall be half of a hundred (paṇas). विश... चारात् (a बाह्मण abusing) a वैश्य should be fined half of fifty (paṇas). Compare गौ. ध. सू. 'ब्राह्मणस्तु क्षत्रिये पञ्चाशत्। तदर्ध वैश्ये। न श्रूदे किंचित्।' XII. 8-10. विश...त्रयोदश—on account of the fact that each is half of the preceding, it appears that अर्ध-त्रयोदश must be taken to mean 12 and not 13 as मिता॰ does on याज्ञ॰ II. 204. वेदोदाहरण loudly uttering the Veda. Compare 'शूद्रो द्विजातीनभिसंधायाभिहत्य च वाग्दण्डपारुष्याभ्यामङ्गमोच्यो येनोपहन्यात् । अथ हास्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणमुदाहरणे जिह्नाच्छेदो धारणे शरीरमेदः ।' गौ. ध. सृ. XII. 1, 4; 'जिह्वाच्छेदनं शृद्रस्यार्थ धार्मिकमाक्रोशतः' आप. ध. सू. II. 10. 27. 14. आक्षारयन्—accusing them of sins. कुछूक says that मेधातिथि explained आक्षारयन् as 'causing dissension between mother, father and the son or between brothers &c'. 'मेधातिथिस्तु आक्षारणं भेदनमित्युक्त्वा मातृपुत्रपित्रादीनां परस्परभेदनकर्तुरयं दण्डविधिरिति व्याख्यातवान्' मेधातिथि says 'आक्षारणं भेदनमनृतेन। एषा ते माता न स्नेहवती द्वितीये पुत्रेत्यन्ततृष्णावती कनकमयमङ्कुलीयकं रहिस तस्म दत्तवतीत्येवमासुक्त्वा भेदयति। एवं पितापुत्रौ जायापती भ्रातृन् गुरुशिष्यौ।...अन्ये तु चित्तकदर्थनोत्पादनमाक्षारण-माहुः। प्रवक्ष्यामि धनं श्रुतं वार्जयितुं तीर्थान्युपसेवितुं तत्प्रवासशङ्कया च मानसी तृष्णया पीडा भवति तथा न कर्तव्यम्।'. मात्रादीनां...मिताक्षरादिषु—Vide मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 204) 'एतच सापराधेषु मात्रादिषु गुरुषु निरपराधायां च जायायां द्रष्टव्यम्।'. विनाशे वाचिके when the injury to the arms is threatened in words. संकिथ thigh. 'वाह्वादीनां प्रत्येकं विनाशे वाचिके वाचा प्रतिपादिते तव बाहू छिनद्मीत्येवंरूपे शत्यः शतपरिमितो दण्डो वेदितव्यः ।...तदर्धिकः तस्य शतस्यार्धं तद्धं तद्यसार्त्यसौ तद्धिकः पञ्चाशत्पणिको दण्डो वेदितव्यः ।' मिता ०. अशक्तः not able to carry out the threat (owing to his weakness or to his suffering from fever or other disease). त्रैविद्य...साहसः the highest fine shall be awarded in the case of him who abuses a Brāhmaņa learned in the three Vedas, the king or the

gods. पतितं ... बजेत्—this verse occurs also in the विराध स. XX. 30. This verse lays down that even if the imputation made be true it is no answer; the man who makes the imputation is liable to be punished on account of the texts (वचनात्) laying down punishment for abuse. Or वचनात् may mean 'even if he simply says what is true'. सत्यवादित्वेपि वाक्पारुष्यदण्डो नापैत्याह वचोभक्त्या नारदः— पतितं...व्रजेत्। तथ्यवचनात्।' स्मृतिच॰ ( व्य. p. 327 ); 'वचनात् शास्त्ररूपात्' वि. र. (p. 258). मिथ्या... बजेत् but if he falsely accuses a man (of theft or mortal sin) his offence is double. Compare मनु 8. 274 'काणं वाप्यथवा खन्नमन्यं वापि तथाविधम् । तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम् ॥'. कात्यायन states an exception to the rule contained in पतितं पतितेत्युक्त्वा. 'यत्र स्यात्परिहारार्थं पतितस्तेन (पतितत्वेन ?) कीर्तनम् । वचनात्तत्र न स्यात्तु दोषो यत्र विभावयेत् ॥ अन्यथा तुत्यदोषः स्यान्मिथ्योक्तो तूत्तमः स्मृतः ॥' ( quoted in the स्मृतिच॰ and वि. र.). Where a man truthfully speaks of a man as a thief or as a sinner in order to avoid contact with him, he is not guilty of वाक्पारुष्य. सत्यासत्या...करोति चेत् if a man insults those who are wanting in a limb or sense or those who are diseased (such as lepers) by true, untrue or ironical statements. 'अङ्गानि कर्मेन्द्रियाणि जिह्नादीनि । इन्द्रियाणि पुनः श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि । रोगाः कुष्टादयः ।...तेषां क्षेपमप्रियोक्तिं सत्येनासत्येन विपरीतस्तुत्या वा यः करोति... । तत्र सत्येनाङ्गहीनक्षेपो यथा पादहीनं प्रति कुण्ठस्त्वमित्यादिः । असत्येन यथा सकलाङ्गं प्रति विकलाङ्गस्त्वमिति विकलाङ्गं प्रति सकलाङ्गस्त्वमिति । विपरीतस्तुत्या यथा-हस्तहीनं प्रति सुवाहुर्महाबाहुर्वेति ।' अपरार्क. संघर्षात् through envy or rivalry. श्रीत्या through familiarity or friendship.

### २२ दण्डपारुष्यम् (assault).

Page 229, line 15—page 232 line 14. पर... दिभि:—injuring the limbs of another with the hand, foot, weapon or other means (such as stones). The मिता • explains परगात्रेषु 'स्थावरजङ्गमात्मकद्रव्येषु'. The स्थावर things here intended seem to be trees and shrubs. Vide the last verse cited in this section on दण्डपारुष्य. अभिद्रोहः हिंसनं दुःखोत्पादनं तथा भस्मना आदिप्रहणात् रजःपङ्कपुरीषाद्यैश्व य उपघातः संस्पर्शनरूपं मनोदुःखोत्पादनम्' मिता० (on याज्ञ० II. 212). आक्रुष्ट...भवेन्नरः—this seems to be in conflict with the words of नारद (पारुष्य॰ verse9) 'पूर्वमा...गुरः' quoted above (p. 227, ll. 15-16). But बृहस्पति does not mean that the man who returns an abuse or a blow is not guilty at all; but the meaning is that he is not equally guilty with him who begins the abuse &c. Compare बृहस्पति 'द्वयोः प्रहरतोर्दण्डः समयोस्तु समः स्मृतः । आरम्भकोनुबन्धी च दाप्यः स्यादिधकं दमम् ॥' (quoted by अपरार्क on याज्ञ II. 212). छेदन cutting off. मेदन wounding. अमेध्य...स्पर्शने if one throws on another's body impure things (like tears, phlegm &c), or strikes him with his heels, or touches him with spittle. 'अमेध्यमिति अश्रुश्लेष्मनखकेशकर्णविददूषिकाभुक्तोच्छिष्टादिकं च गृह्यते' मिता. समेष्व...दमः this is the case as regards offenders who are of the same class (with those whom they offend); against the wives of others (without distinction of caste) or one of higher merit, the fine shall be double (i. e. 20 or 40 paṇas). मोह...दण्डनम् no fine is to be levied if the offence (of दण्डपाह्न्य) be committed through insanity or drunkenness and other (similar) causes. 'उत्तमेषु खापेक्षयाधिकश्रुतवृत्तेषु' मिता॰. छिं: matter vomited. आपाद्य: would mean 'it should be raised to'. 'आपाद्यप्रहणाद्वसाशुक्रास्टब्बजानो गृह्यन्ते' मिता॰. 'आपाद्यः स चतुर्गुणः कायमध्यशिरोव्यतिरिक्तसर्वाङ्गस्पर्शने चतुर्गुण इत्यर्थः' वि. र. (p. 262).

उद्गे raised up. When the hand was raised to strike another, the fine would be ten panas, but if the foot was raised then twenty panas. परस्परं...साहसः the middle scale of punishment is prescribed for all (castes) when weapons are raised to strike each other. पादके... हुधनेषु for violently pulling the foot, hair, garment, or hand. पीडा...ध्यासे—'पीडा च कर्षश्च अंशुकावेष्टश्च पादाध्यासश्च पीडा... ध्यासं तस्मिन् समुचिते शतं दण्ड्यः । एतदुक्तं भवति । अंशुकेनावेष्ट्य गाढमापीड्य आकृष्य च यः पादेन घष्टयति' मिता॰. पीडा...ध्यासे for violently pulling a man after covering him with a garment and tightly tying him with it and then trampling him under the feet. The reading शोणितेन समं is bad though supported by almost all the mss. शोणितं विना alone yields a good sense. When no blood comes out, though a man is belaboured with sticks, the fine is half of that which is awarded when blood comes out. त्रणोद्धेदे for opening up a sore that was healed up. 'रूढवणस्योद्भेदने' मिता॰. मृतकल्पहते when a man is so (severely) beaten as to be almost dead. विप्र... g the limb with which any one who is not a Brāhmaṇa causes injury to a Brāhmaṇa should be cut off. The मिता॰ remarks 'क्षत्रियवैश्ययोरिप पीडां कुर्वतः शूद्रस्याङ्गच्छेदनमेव'. उद्गूर्णे when a weapon (or stick) is raised (for striking) then there is the lowest punishment; when (a weapon or stick) is merely touched, the fine is half ( of पूर्वसाहस). अपरार्क says 'अयं च दण्डः क्षत्रियवैश्ययोः'. As regards a शूद्र, the verses of मन cited immediately after this lay down the rule. श्रेयांसम्—a man of the three higher castes. अन्त्यजः— श्रद्धः. हिंस्यात्—प्रहरेत्. पाणि...दण्डं वा (if a श्रूद्र) raises his hand or a stick (to strike one of a higher caste). एकं...द्विगुण: where many attack a single man, the punishment for each shall be double of that which is prescribed for (attack by) a single person. Compare याज्ञ II. 221 'एकं घ्रतां बहूनां तु यथोक्ताद् द्विगुणो दमः।'. देहेन्द्रियविनाशे for injury to the organs of the body. तथा...पण्डितैः so also something

must be given for appeasing (the man injured) and also for curing him (as may be fixed) by experts. Compare याज्ञ॰ II. 222 'दुःखमुत्पादयेद्यस्तु स समुत्थानजं व्ययम्। दाप्यो दण्डं च यो यस्मिन्कलहे समुदाहृतः।' (whereon the मिता॰ says 'समुत्थानं व्रणरोपणं ); 'अङ्गावमेदने चैव पीडने छेदने तथा। समुत्थानव्ययं दाप्यः कलहापहृतं च यत् ॥' बृहस्पति ( quoted by अपरार्क). 'समुत्थानव्ययं भिषाभेषजपथ्यपानाद्यर्थं क्रियमाणं व्ययम्' स्मृतिच. (व्य० p. 329). दुः खे=ताडने. शाखाङ्गच्छेदने for cutting off the horns and limbs (feet &c). क्षुद्रपश्चनां — अजाविकहरिणप्रायाणाम् . द्विपण ... कमात् — this means, according to अपरार्क, two panas for beating, four panas for drawing blood, eight for cutting off the horns, 16 for cutting off a limb; while the मिता॰ says that it is respectively 2, 4, 6, 8. 'द्वी पणी यस्य दण्डस्य स द्विपणः । द्विपणः प्रभृतिः आदिर्यस्य दण्डगणस्यासौ द्विपणप्रभृतिः । स च दण्डगणो द्विपणश्चतुःपणः षद्पणोष्टपण इत्येवंरूपो न पुनर्द्विपणिस्त्रपणश्चतुष्पणः पञ्चपण इति । कथमिति चेदुच्यते । अपराधगुरुत्वात्तावतप्रथमदण्डाद्वरुतरमुपरितनदण्डत्रयमवगम्यते । तत्र चाश्रुतत्रित्वादि-संख्याश्रयणाद्वरं श्रुतद्विसंख्याया एवाभ्यासाश्रयणेन गुरुत्वसंपाद्नमिति निर्वद्यम् ।' मिता. महापशुषु in the case of bulls, horses, elephants &c. एतेषु स्थानेषु ताडनलोहितस्रावणादिनिमित्तेषु. वनस्पती...धारणा—the settled rule is that a fine must be inflicted for injuring trees according to the usefulness of the (several kinds of) trees. The स्मृतिच॰ explains 'फलभोगार्थेषु पनसादिषु महाभोगकारणेषु उत्तमसाहसं दण्डः। पुष्पभोगार्थेषु चम्पकादिषु पकापक्रफलभोगापेक्षयाल्पभोगकारणेषु मध्यमसाहसं दण्डः। पुष्पभोगापेक्षया खल्पभोगकारणेषु वल्लीगुल्मलतादिषु प्राणिषु कार्षापणशतम् । अत्यल्प-भोगार्थेषु तृणेष्वेकः कार्षापण इत्युपभोगानुसारेण दमोवगन्तव्यः।' व्य० p. 330; vide वीर॰ p. 478. Compare विष्णुध. सू. 'फलोपगमद्रमच्छेदी तूत्तम-साहसम् । पुष्पोपगमद्वमच्छेदी मध्यमम् । वल्लीगुल्मलताच्छेदी कार्षापणशतम् । तृणच्छेचेकम् । सर्वे च तत्स्वामिनां तदुत्पत्तिम् ।' ( V. 55-59 ). Those who cut such trees have to pay the price to the owner. Vide याज्ञ॰ II. 228 about higher fine as regards trees near temples and boundaries.

# २३ स्तयम् (theft).

Page 232, line 15—page 238 line 10. स्तेय must be clearly distinguished from साहस. साहस comprehends many offences in all of which the use of force or threat of the use of force is an essential element; in theft (स्तेय) there is no use of force or threat of using it; it consists in depriving a man of movable property without his consent by deceit, tricks or when he is asleep &c. Compare नारद 'सहसा कियते कमें यिक्तिचह्नलदिपतेः । तत्साहसमिति श्रोक्तं सहो चल्लिमहोच्यते ॥ उपायैविविधः सबैंः कल्पयित्वापकर्षणम् । सुप्तप्रमत्तमस्यः स्तेयमाहुमेनीिषणः ॥' नारद (साहस verses 1 and 17); 'स्यात्साहसं त्वन्वयवत्प्रसमं कमें यत्कृतम् । निरन्वयं भवेत्स्तेयं हत्वापहुवते च यत् ॥' मनु ८. 332 ('अन्वयवद् द्रव्यरक्षिराजाध्यक्षादिसमक्षम् । प्रसमं बलावष्टम्मेन यत्परधनहरणादिकं कियते तत्साहसम् । स्तेयं तु तिहलक्षणं निरन्वयं द्रव्यस्वाम्याद्यसम् वश्चित्वा यत्परधनहरणां तदुच्यते । यच सान्वयमि कृत्वा न मयेदं कृतिमिति भयात्रिह्नते तदिप स्तेयम् ।' मिता॰ ).

मृद्भाण्ड earthenware. आसन seat. खङ्गा cot, couch. शमीधान्यं—'कोशवेष्टितं माषमुद्गादि' स्मृतिच॰—corn that grows in pods, leguminous corn. 'माषादयः शमीधान्ये ग्रकधान्ये यवादयः' अमर. वासः...वर्जं clothes other than those of silk. लोह is used here in the sense of 'any metal'. अपराके says हिरण्य stands for both gold and silver. याज्ञ॰ alludes to these three classes of movable things, the subjects of theft. 'श्रुद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दमः। देशकालवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकमिणि ॥' II. 275. मनु divides thieves into two varieties, प्रकाशवश्रक and अप्रकाशवश्रक or प्रच्छन्नवश्रक 'द्विविधांस्तस्करान् विद्यात्परद्व्यापहारकान्। प्रकाशांश्राप्रकाशांश्र चारचक्षमेहीपितः ॥ प्रकाशवश्रकारतेषां नानापण्योपजीविनः। प्रच्छन्नवश्रकारतेषे ये स्तेनाटविकादयः॥' 9. 256–257. नैगमा...जीविनः— these verses are attributed to वृहस्पति by the स्मृतिच॰, परा. मा. and वीर॰. नैगमाः merchants (they are said to be प्रकाशतस्कर because they employ false weights and thus cheat a man

to his face). वैद्या:—they may purposely aggravate the disease to induce the patient to give them more money. कितवाः gamblers. 'कितवाः कूटदेवनद्वारा अर्थहारिणः। सभ्याः पार्षदाः अर्थलोभेनान्यायवादिनः । उत्कोचकाः कार्याधिकृताः सन्तः उत्कोचप्राहृकाः । वश्वकाः संभूयोद्यतानां प्रच्छाद्येतरार्थप्राहिणः। दैवं भाग्यमुत्पातोद्भतं तद्विदो मिथ्योत्तयार्थहराः। भद्राः शान्तिनियुक्ताः शान्तिमकृत्वैवार्थहराः । शिल्पज्ञाः कूटशिल्पेनार्थहराः । प्रतिरूपकाः कूटशिवाङ्कादिद्वारार्थहराः । अक्रियाकारिणो भृतका भृतिं गृहीत्वा अक्रियाकारिणः । मध्यस्थाः मूल्यव्यवस्थापकाः मूल्यव्यवस्थापनेनार्थहराः ।...कुहकजीविन इन्द्रजालादिनार्थहारिणो विवक्षिताः ।' वि. र. (p. 290). सभ्याः—assessors (who are to help the judge) give wrong advice through greed for money. वश्वकाः—a partner may deceive his copartners. दैवोत्पातकराः those who foretell portents and fortune. The reading भुद्राः may mean 'prostitutes or nautch girls'. 'भुद्रा व्यङ्गा नटी वेर्या' अमरः. प्रतिरूपकाः those who sell imitations (such as imitation pearls and jewels). मध्यस्थाः who profess to be arbitrators (and make money by favouring one side or the other).प्रकाश...भुवि—These verses are ascribed to नारद by the स्मृतिच॰, परा. मा. and वीर॰. कूट...श्रिताः who employ false measures and weights (lit. balance). सोपधिकाः those who are full of tricks. 'सोपधिका ये भयमाशां वा दर्शयित्वा परस्य धनम-पहरन्ति' वि. र. (p. 290). प्रतिरूपकराः 'those who walk in disguise' (Dr. Jolly). But it seems that प्रतिरूपकराः means the same thing as प्रतिरूपकाः above (which is explained by परा. मा. and वीर॰ as प्रतिरूपकाराः and by the स्मृतिच॰ as प्रतिरूपकराः ). मङ्गला...त्तयः those who make their livelihood by declaring how a person may bring about his welfare (such as persons who sell amulets &c.). Dr. Jolly translates 'those who live by teaching the performances of auspicious ceremonies.' कुल्लक explains मङ्गलादेशवृत्ताः as 'धनपुत्रलाभादिमङ्गलमादिश्य ये वर्तन्ते ते मङ्गलादेशवृत्ताः'. Compare मनु 9. 258-260 'उत्कोचका-श्रीपिका वश्वकाः कितवास्तथा । मङ्गलादेशवृत्ताश्च भद्राश्रीक्षणिकैः सह ॥ असम्यका-रिणश्चैव महामात्राश्चिकित्सकाः । शिल्पोपचार्युक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ एवमा-दीन्विजानीयात्प्रकाशाँ होककण्डकान् । निगृहचारिणश्चान्याननार्यानार्यालिक्किनः ॥'. मेधा० explains 'मङ्गलादेशवृत्ता ज्योतिषिकादयः, अथवा एतां देवतां त्वदर्थेनाहं

प्रीणयामि दुर्गा मार्तण्डं चेति तथाख्यानां धनमुपजीवन्ति । अथवा मङ्गलं तथास्त्विति वादिनः ।'. प्रच्छाद्य &c.—connect विणक् and पण्यं with विक्रयी. प्रच्छाद्य...तत्समम्—a merchant, who sells goods concealing their defects or after mixing (good and bad ones) or sells old articles after repairing them (so as to make them look like new ones), should be made to pay double the quality of the goods and a fine equal (in value) to the article. कूटाक्षदेविनः gamblers playing with false dice. राजभाव्यहराः those who appropriate to themselves royal taxes. For भाज्य compare the expression आभाज्य in 'सर्वराजकुलाभाव्यप्रत्यायसमेतः' ( प्रामः) in the Madhuban copperplate inscription of Harsha (E. I. vol. I p. 67 and vol. VII p. 155). विश्वस्तवश्वकाः those who deceive persons that trust them. दण्डाजिनादिभिर्युक्तं—this refers to the outward signs of one belonging to the order of samnyāsins. Compare बौ. ध. सू. II. 10. 12 'यप्टयः शिक्यं जलपवित्रं कमण्डलुं पात्रमिति' (on which the com. quotes the verse 'पादुकामिजिनं छत्रं तथा सूत्रमुपा-नहीं । सूचीपल्लववल्कं च त्रिविष्टब्धं कमण्डलुम् ॥'; 'कृप्तकेशनखरमश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान् ।' मनु VI.52. द्विगुणं दमम्—fine double of the price of the article (of gold &c.) that they professed to sell. 'द्विगुणं विकीततादद्रव्यमूल्यापेक्षया' वि. र. (p. 311). साधना...निवासाश्च those who stealthily move about at night furnished with tools (for theft) and whose places of residence are not known. उत्थापक:-The मिता॰ explains it as 'one who steals the wearing apparel of a person' वस्त्राद्युतिक्षपति अपहरति' (on याज्ञ II. 274); the स्मृतिच॰ and परा. मा. explain it as one 'who quietly steals money lying near a person when the latter is inattentive or attending to something else.' 'उत्क्षेपको धनिनामनवधानमवधार्यान्तिकस्थं धनमुद्धृत्य प्राहकः' स्मृतिच॰; अपरार्क says 'योङ्गुष्ठाङ्गुलिभ्यां परस्वत्वमपहरति'. संधिमेत्ता a housebreaker. 'गृहयोः संधौ स्थित्वा तत्रत्यभित्तिभेत्ता' परा. मा. पान्थमुद् a highway robber (who robs travellers of their money). 'उत्कटकान्तारादौ पथिकानां धनापहारकः' स्मृतिच०. ग्रन्थिमोचकः—'वस्नादिबद्धं स्वर्णादिकं विस्नस्य उत्कृत्य वा यो अपहरत्यसौ ग्रन्थिभेदकः' मिता • — a cut-purse.

स्त्री...स्तेयी who steals women, men, cows, horses and other beasts (here five kinds of thieves are enumerated). करसंदंशहीनकी deprived of their two fingers (viz. the thumb and the index finger). The मिता॰ says that the उत्शेपक should have his hand cut off and the प्रनिथमेदक should have his two fingers (that resemble संदंश—tongs) cut off. 'तौ यथाक्रमं करेण संदंशसदशेन तर्जन्यङ्गष्ठेन च हीनौ कार्यौ ।' मिता०; 'तौ करसंदंशेन अङ्गुष्ठाङ्गुलिभ्यामपराधहेतुभूताभ्यां हीनौ कार्यौ' अपरार्क. The स्मृतिच॰ remarks that the thumb and the forefinger are to be cut off because they are most useful in untying a knot. 'अङ्गली तर्जन्यङ्गली प्रनिथमेदने तयोः साधकतमत्वात्' स्मृतिच॰. When he was found guilty a second time, one foot and one hand was to be cut off. 'करश्व पादश्व करपादं तच्च तदेकं च करपादैकं तद्धीनं ययोस्तौ...हीनकौ कार्यौ । उत्क्षेपकप्रन्थिभेदयोरेकमेकं करं पादं च छिन्दादित्यर्थः ।'. वि. र. (p. 321) reads करसंदंशभेदकौ and explains 'करसंदंशस्य मेदो ययोस्तौ तथेति व्यधिकरणेपि बहुव्रीहिः'. गोचरे...निर्गतम् in whosesoever land (range or circle) a theft takes place should try to catch the thief or he should be made to pay (the price of) the thing stolen, unless the footmarks (of the thief) are found to go out (from that land). बि. र. explains 'गोचरे विषये'. निर्गते...दापयेत् when the footmarks are not seen anywhere else after leaving the place where the theft was committed, the king shall make the neighbours, the guardians of the marches (roads) and the governors of that district to pay (for the stolen goods). The reading of अपरार्क and परा. मा. is easier. 'पदे चौरमार्गे तस्माद् प्रामान्निर्गते, तद्यदि न यामान्तरे पातितं चौरेण तदा सामन्तादीन् दापयेत्।' अपरार्क ( on याज्ञ • II. 271). These verses do not clearly explain what the rules about making good the loss caused by a theft were. The परा. मा. explains 'विवीते त्वपहारे विवीतस्वामिन एव दोषः । यदा तु अध्वन्येव तद्धृतं भवति अविवीतके वा विवीतादन्यक्षेत्रे तदा चोरोद्धर्तुर्मार्गपालस्य दिक्पालस्य चापराधः। यदा पुनर्श्रामाद्बहिः सीमान्तपर्यन्ते क्षेत्रे दोषो जायते तदा तदुग्रामवासिन एव दद्युर्यदि सीम्रो बहिश्वोरपदं न निर्गतम् । निर्गते पुनर्यत्र तत्त्रविश्वति स एव प्रामश्चोरार्पणादिकं कुर्यात् ।'. Vide याज्ञ II. 271

'घातितेपहृते दोषो प्रामभर्तुरिनर्गते । विवीतभर्तुस्तु पथि चौरोद्धर्तुरवीतके ॥'. खरीत्रि...पुनः—the village shall make good (the things stolen) when the theft took place on its border (provided the footmarks of the thief are not seen to go out of that village), or (that village should make good) to which the footmarks are traced (from the village where the theft was committed). (If the theft was committed) beyond one  $kros'\alpha$  (from a village), then the five surrounding villages or ten villages should make good (the thing stolen). वि. र. explains ग्रामः as ग्रामाध्यक्षः, while the मिता॰ explains प्रामः as प्रामवासिनः; the first seems to be better, looking to the word श्रामभर्तुः occurring in the previous verse quoted above. 'यदा त्वनेकग्राममध्ये क्रोशमात्राद्वहिः प्रदेशे घातितो मुषितो वा चौरपदं च जनसंमदीदिना ममं तदा पञ्चानां यामाणां समाहारः पञ्चयामी दशप्रामसमाहारो दशप्रामी वा द्यात् विकल्पवचनं तु यथा तत्प्रत्यासत्त्यपहृतध-नप्रत्यर्पणादिकं कुर्यादित्येवमर्थम्' मिता०; 'यदा तु क्रोशमात्रव्यवस्थितानामनेकेषां प्रामाणां मध्ये चौर्य भवति तदा तुल्याध्वानः पश्च ग्रामाः समाहृता मोषं द्युः।' अपरार्क. कटामिना—with the fire of grass or weeds. सर्वखं... बृहस्पति:—these words are attributed to व्यास in the वि. र. (p. 318); while the वीर॰ (p. 494) attributes both halves to नारद (just as नील॰ does). सर्वस्वं... बृहस्पति:—If a man kidnapped a married woman his whole wealth (should be confiscated by the king); but if he kidnapped a maiden he should be killed; for a theft of horses, elephants and metals, the king should take (the whole wealth of the thief). This is the view of बृहस्पति. Compare मनु 8. 323 'पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः । मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमहिति ॥'. On this conflict about punishments the वि. र. remarks 'अत्र चैकवस्तुहरणे परस्परविरुद्धशारीरार्थदण्डानां हारकोत्कृष्टापकृष्टजातीयत्वधनवत्त्वा-धनवत्त्वकार्योत्कर्षापकर्षेर्व्यवस्था कार्या' (p. 318). मध्यमं and पूर्व stand for मध्यमसाहस and प्रथमसाहस. धान्यं...वधः on him who steals more than ten kumbhas of corn corporal punishment (shall be inflicted). शेषे...तद्धनम् in other cases (i. e. in a theft of from one to ten क्रम्भs) he should be fined eleven

times as much and shall pay (to the owner) the price (of the corn stolen). कुलूक says that वध may consist in flogging, mutilation or even capital punishment according to the qualities of the person robbed and the status of the thief 'हर्तृस्वामिगुणवत्तापेक्षया ताडनाङ्गच्छेदमारणात्मको ज्ञेयः'. कुहूक says that a कुम्भ is equal to twenty द्रोणs and a द्रोण is equal to 200 पलंड. The मिता॰ says 'विंशतिद्रोणकः कुम्भः'. The वि. र. says that a कुम्भ is equal to 20 प्रस्थां अपरार्क says 'कुम्भो द्रोणद्वयम्'. The स्मृतिच॰ says that कुम्भ is the same as खारी and quotes the following from a स्मृति, where each succeeding measure is four times the preceding one 'अङ्गल्यमत्रयमाह्या शाणमित्यभिधीयते। शाणं पाणितलं मुष्टिः प्रसृतिश्व तथाञ्जलिः ॥ कुडवश्व तथा प्रस्थ आढको द्रोण एव च । मानी खारी च विज्ञेयाः संख्यायाश्चतुरुत्तराः ॥' (व्य० p. 319). But अपरार्क quotes two verses which differ as regards these measures (on याज्ञ॰ II. 275) 'पलद्वयं तु प्रसृतं द्विगुणं कुडवं मतम् । चतुर्भिः कुडवैः प्रस्थः प्रस्थाश्वत्वार आढकः । आढकैस्तैश्वतुर्भिश्व द्रोणस्तु कथितो वुधैः । कुम्भो द्रोणद्वयं ग्रूर्पः खारी द्रोणास्त षोडश ॥'. The truth seems to be that these measures differed in different countries. The शुक्रनीतिसार (chap. II. 385-387) says 'गुजा माषस्तथा कर्षः पदार्घः प्रस्थ एव हि । यथोत्तरा दशगुणाः पश्चप्रस्थस्य चाढकाः ॥ ततश्चाष्टाढकः प्रोक्तो ह्यर्मणस्ते तु विंशतिः । खारिका स्याद् भिद्यते तद्देशे देशे प्रमाणकम्॥ पश्चाङ्गलावटं पात्रं चतुरङ्गलविस्तृतम्। प्रस्थपादं तु तज्ज्ञेयं परिमाणे सदा बुधैः ॥'. The वि. चि. says 'प्रमाणस्य पुरुषस्य प्रमाणस्थकरचरणस्य द्वादशिमः प्रसृतिभिः कुडवो भवति । चतुर्भिः कुडवैः प्रस्थः विंशत्या प्रस्थैः कुम्भ इति रत्नाकरादयः । तादशकुम्भाः पुरुषाहारमानेन खारीति मैथिलाः । अन्ये तु पलं च कुडवः प्रस्थ आढको द्रोण एव च । धान्यमानेषु बोद्धव्याः क्रमशोमी चतुर्गुणाः ॥ द्रोणैः षोडशिमः खारी विंशत्या कुम्भ उच्यते ।' p. 88. The लीलावती says 'हस्तोन्मितैर्विस्तृतिदैर्घिपिण्डेर्यद्द्वादशास्रं घनहस्तसंज्ञम् । धान्यादिके यद्धनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागधखारिका सा ॥ द्रोणस्तु खार्या खछु षोडु-शांशः स्यादाढको द्रोणचतुर्थभागः । प्रस्थश्वतुर्थाश इहाढकस्य प्रस्थाङ्किराद्यैः कुडवः प्रदिष्टः ॥' (verses 7-8). शतादभ्यधिके—for stealing more than a hundred (palas). पञ्चाशतस्त्वभ्यधिके—According to कुछूक this means 'for theft of these above fifty palas up to one hundred palas'. शेषेषु—for theft of these in other cases (from one pala to fifty). सचिहं—branded with the mark

of a dog's feet. Vide मनु 9.237 'गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः। स्तेये च श्वपदं कार्य ब्रह्महण्यशिराः पुमान् ॥'. If the ब्राह्मण did not perform the प्रायिश्वत prescribed for theft then only he was to be branded. For the प्रायिश्वतं about theft, see मनु II. 162-168 and याज्ञ III. 257-258. पूर्व वर्णाः the first (three) varnas. A ब्राह्मण offender was to be killed on no account. Compare नारद (साहस 8-10) quoted below (text p. 240). चौरं...वधैः the king should make the thief restore the thing stolen (or its price) and should inflict on him various kinds of corporal punishments. The मिता॰ remarks 'एतच्चोत्तमसाहसदण्डप्राप्तियोग्योत्तमद्रव्यविषयम्। न पुनः पुष्पवस्त्रा-दिक्षुद्रमध्यमद्रव्यापहारविषयम्'. भक्ता...दातारः those who give food or shelter. प्रसर्पताम् running about (to avoid punishment). शक्ता...न्ते who, though able to catch them, allow them to escape. Compare याज्ञ II. 276 'भक्तावकाशाम्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान्। दत्त्वा चौरस्य वा हन्तुर्जानतो दम उत्तमः ॥'; also मनु IX. 278.

### २४ साहसम् (violent or heinous deeds).

Page 238, line 11—page 245, line 6. सहसा with force. 'राजदण्डं जनाकोशं वोल्रङ्घच राजपुरुषेतरजनसमक्षं यत्किचिन्मारणपरदा-रप्रहर्षणादिकं कियते तत्सर्वं साहसमिति साहसलक्षणम्। अतः साधारणधनपरधन-योर्हरणस्यापि बलावष्टम्भेन कियमाणत्वात्साहसत्वमिति ।' मिता० ( m on याज्ञ $m o \ II$  m on230). साहस included all heinous offences in which violence entered, such as homicide, rape, robbery, dacoity, mischief &c. The province of साहस overlapped that of स्तेय, वाक्पारुष्य, दण्डपारुष्य, स्त्रीसंप्रहण, but as violence was an additional circumstance in it, it is separately treated of in order to lay down heavier punishments for the offences included in it. क्षेत्रोपकरण implements of husbandry, such as ploughs. भजाक्षे...चैः by destroying, reviling, disfiguring or other means. 'भङ्गो भञ्जनम् । आक्षेपो दोषोत्पादः । उपमर्दो म्लानतापादनम् । आदिशब्दाच्छेदनादिकं गृह्यते ।' सुबोधिनी (on याज्ञ० II. 230). अवमर्द or उपमर्द means 'so handling as not to destroy them altogether but to make them lose their value; trampling upon' 'आक्षेपः आक्रोशः फलमूलादेर्वाचा न्यग्भावकरणमिति यावत् । अवमर्दः खरूपावशेषेण पीडनम् । आद्यशब्देनामेध्यादिनोपघातादि गृह्यते ।' स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 323). आक्षेप should rather mean 'throwing away'. गृहोपकरणस्य—household utensils such as mortar and pestle. एतेनैव प्रकारेण—This refers to भङ्गा...चैः. परदारा-भिमर्शनम् indecent assault on another's wife. प्राणो...यत् whatever else endangers life. बन्दिमाहान्—those who make others captive (i. e. those guilty of wrongful confinement). प्रसह्यघातिनः who kill others by force 'प्रसह्यघातिनः जनसमक्षं मनुष्यादिहन्तारः' अपरार्कः; compare मनु 9. 280 'कोष्ठागारायुधागा-रदेवतागारभेदकान् । हस्त्यश्वरथहर्तृश्च हन्यादेवाविचारयन् ॥'. उपांशुघातकाः those who kill secretly. धनं हत्वा confiscating their property. The स्मृतिच॰ says that this verse of बृहस्पति applies only where a ब्राह्मण is killed by a क्षत्रिय, वैश्य or शूद्र and refers to बौ. ध. सू. (I. 10. 19-20) in support of its remarks 'क्षत्रियादीनां

ब्राह्मणवधे वधः सर्वस्वहरणं च । तेषामेव तुल्यापकृष्टवधे यथाबलमनुरूपान्दण्डान् प्रकल्पयेत्।'. Vide वीर॰ p. 501 for the same. मर्मप्रहारकः who strikes a vital part i.e. who deals the fatal blow or stroke. चातकः...हतः—that man will have to suffer the punishment prescribed for घातकs in the above verse. आर-म्भकृत् who commences a साहस. मार्गा...कः who gives advice as to the way (in which a साहस may be committed). 'तस्य तत्कर्मानुकूलधर्मोपदेशं वा करोति' वि. चि. p. 107. आश्रयः whogives refuge or asylum (to the person guilty of साहस). विकर्मिणाम् to wrongdoers. The reading of the वि. चि. 'युक्त्योपदेशकः' is better. It is explained as 'कृतापकर्मणस्राणाय तस्मै युक्तोपदेशं वा करोति'. तद्धि...र्तकः who incites others for the destruction of the person (killed &c.). 'युद्धोपदेशं विनेव विषा-दिना नाशप्रवर्तकः' वि. र. (p. 375). उपेक्षा...युक्तः who connives at (the commission of an offence). This man is not able to prevent the offence, but he does not raise even a vain protest or does not inform others of the intended साहस. 'साहसिकादिना जने पीड्यमाने स्वयमक्षमोपि यः परद्वारापि न प्रतिकरोति' वि. चि. (p. 107). We may separate as उपेक्षाकारी and अयुक्तः. 'अयुक्तः राज्ञानियुक्तः संनियुक्तवत्पीडयति' वि. चि. वि. र. says अयुक्त means 'not related to the offender' (and yet conniving at its commission). सर्वे...कारिणः All these are perpetrators of the deed (the offence). अनुरूपं=दोषानुरूपम्. अपरार्क makes some very sensible remarks on this passage (याज्ञ III. 227) 'भक्तादिदायकादयः परमरणमभिसंधाय यदि भक्तादि प्रयच्छन्ति तदा वधहेतवो न भक्तादिदानमात्रेण। यदि तन्मात्रेणापि होडता स्यात्तदा पित्रोरपि पुत्रं जनयतोस्तत्कर्तृकासु कुशलाकुशलिकयासु हेतुता स्यात् । धर्मार्थनिर्मितकूपादौ च प्रमाद्पातिब्राह्मणमृत्युहेतुता कूपकर्तुरापचेत। न चैवमस्ति कारणकारणत्वेनाकारणलात्।'. वधादते ब्राह्मणस्य (these punishments may be inflicted) on a ब्राह्मण except (the sentence of) death. तस्य=ब्राह्मणस्य. वध stands for death as well as other corporal punishments (such as mutilation). 'वधाहत इत्यङ्गच्छेदस्याप्युपलक्षणार्थम्' स्मृतिच॰ (व्य p. 125). ललारे...इ: branding him on the forehead with the mark appropriate to the crime committed. Vide

मनु 9. 237 quoted above as to the marks branded respectively for the महापातकs. Compare बौ. ध. सू. (I. 10. 17-18) 'अवध्यो वै ब्राह्मणः सर्वापराधेषु । ब्रह्महत्यागुरुतल्पगमनस्वर्णस्तेयसुरापानेषु कुसि-न्धभगस्गालसुराध्वजांस्तप्तेनायसा ललाटेङ्कयित्वा विषयान्निर्धनम् ।'; 'न शारीरो ब्राह्मणदण्डः । कर्मवियोगविख्यापनविवासनाङ्ककरणानि' गौ. ध. सू. XII. 43-44; 'मौण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते। इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत् ॥ न जातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापेष्वपि स्थितम् । राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्समप्रधनमक्षतम् ॥' मनु ८. 379–380. आतताय्यपि although he is a felon (bent upon homicide, arson or a similar heinous crime). The स्मृतिच॰ reads the text of सुमन्तु as 'आततायिवधे न दोषोन्यत्र गोब्राह्मणाद्यदा हतः प्रायश्चित्तं स्यात्।'. Videवीर॰ p. 22 for another interpretation of Sumantu's text. पापे...भगुः The view of भृगु is that (punishment of) death is prescribed for a sinner of a lower class. उद्यताः असिविषामयः यस्य. आथ...हन्ता who kills by the use of the incantations contained in the अथवेंवेद. There are numerous hymns in the अथर्ववेद which were employed against enemies; e.g. I. 19, II. 19, III. 1 and 2 (which hymns are styled मोहनानि in the कौशिकसूत्र), VII. 108 &c. पिशुन back-biter, informant. 'यदिभधानेनावर्यं प्राणात्ययो भवतीति तादृशपैशुन्यस्य राजगामिनः कर्ता' वीर॰ p. 19. भार्या...कारी who violates or assaults another's wife. एवमाद्यान्—this shows that the enumeration of आततायिन्ड is not exhaustive. गरदः विषदः. षडेते त्वाततायिनः—on this the स्मृतिच॰ observes 'उदाहरणभूतानां षड्विधानामत्यन्तप्रसिद्धानां षड्विधत्वादु-भयत्र षड्प्रहणं न पुनः परिसंख्यार्थम् । विधान्तरेणाततायिनां लोके विद्यमानत्वात् ।' ( व्य॰ p. 315). आयान्तं—approaching (with a murderous or other felonious intent). आतता...भवेत्—this verse is attributed to व्यास by अपराके, who also notices the reading भ्रणहा for ब्रह्महा. जिघांसीयात् is equal to जिघांसी इयात्. तद्यपि... मिताक्षरायाम्—these two verses have exercised the minds of many ancient commentators. Another verse of मनु says that if a man intentionally kills a ब्राह्मण, there is no expiation. 'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम् । कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥' XI. 89. The view of the मिता॰ is that

there is really no conflict between the verse गुरं वा on the one hand and the verse इयं विशुद्धिः. The verse गुरुं वा is a mere अर्थवाद. In मनु 8. 348-349 it is laid down that any man of the three higher castes may take up arms when there is hindrance to dharma or in self-defence or for protecting women and Brāhmaņas and that if he kills any one in such a case he incurs no guilt. The verse गुरं वा then says that one may kill an ātatāyin, whether he is one's teacher, or a child, or an old man, or a learned ब्राह्मण. These words do not contain a विधि that a ut and others may be killed, but these words convey that even a guru (who is to be highly honoured) or even a child or an old man (who are both objects of compassion) may have to be killed; what of others who approach as ātatāyins? Similarly in the verse आततायि... भवेत् we have merely an अर्थवाद, as the word अपि (वेदान्तपार-गमपि) indicates. The words of the मिता॰ (on याज्ञ॰ II. 21) are "'शस्त्रं द्विजाति ... रुध्यते' इत्युपक्रम्य (मनु 8. 248) 'आत्मनश्च... झन्धर्मेण न दण्डभाक्' (मनु 8. 249) इत्यात्मरक्षणे...स्रीबाह्मणहिंसायां चाततायिनमकूटशस्त्रेण झन्न दण्डभागित्युक्तवा तस्यार्थवादार्थमिदमुच्यते गुरुं वा बालवृद्धौ वेसादि । गुर्वादीनसन्तावध्यानप्याततायिनो हन्यात् किमुतान्यानिति । वाशब्दश्रवणात् 'अपि वेदान्तगम्' इत्यत्रापिशब्दश्रवणात्र गुर्वादीनां वध्यत्वप्रतीतिः।." Further, if it were held that the two verses prescribe the killing of an ātatāyi Brāhmaņa, then they would be opposed to the text of Sumantu quoted above, which says that there is दोष in killing an ātatāyi ब्राह्मण or cow; besides such a view would be opposed to the text of मनु himself 'आचार्य च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम् । न हिंस्याद् ब्राह्मणानगाश्व सर्वाञ्चेष तपिखनः ॥' मनु 4. 162. In the Vedic passage न हिंस्यात्सर्वाणि भूतानि' there is a general prohibition against killing any being. Therefore the verse आचार्य च would be superfluous, unless it were taken to mean that these should not be killed whatever they may do (i. e. even when they are ātatāyins). Therefore the view of the मिता is that the

<sup>53 [</sup>Notes on Vyavahāramayūkha]

two verses गुरुं वा and आततायिनमायान्तं, as also the verse नाततायिवधे दोषः (मनु 8. 351), refer to an ātatāyin who is not a ब्राह्मण. In this the मिता॰ follows मेधातिथि who says "गुर्वादिप्रहणमर्थवादः । एतेपि हन्तव्याः किमुतान्य इति । एतेषामाततायित्वेपि वधो नास्ति । 'आचार्यं च प्रवक्तारं' इत्यनेनापकारिणामपि वधो निषिद्धः । ".

On the words वाराज्दश्रवणात् and अपिराज्दश्रवणात्, सुबोधिनी observes "यथा लोके 'अत्र पिराञ्चोस्ति' इत्युक्ते 'पिराञ्चो वा भवतु राक्षसो वा भवतु भूतमपि भवतु प्रेतोपि भवतु' इत्युक्तरे प्रौढिप्रतिपाद्ने तात्पर्यम्, तथात्रापि वाराज्दापिराज्दयोः प्रौढिप्रकर्षे तात्पर्यमिति तद्विशिष्टवाक्यजातस्य गुर्वादिहनने न तात्पर्यम्". In such Vedic passages as 'वायव्यं श्वेतमालमेत भूतिकामः, वायुके क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव खेन भागघेयोनोपधावति' the words वायुके क्षेपिष्ठा देवता are regarded as अर्थवाद and as intended to extol the विधि in the words वायव्य...कामः Vide पू. मी. सू. I. 2. 7 'विधिना त्वेकवाक्यत्वात्त्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः' and the शाबरभाष्य thereon and also I. 2. 26–27. In such sentences we have words like वै, हि, whish suggest that those sentences are अर्थवाद्द. The same holds good about वा or अपि.

कुन्न interprets the verse गुरं वा as meaning that these may be killed when it is impossible to save oneself even by flight. मेधातिथि and गोविन्दराज take this verse as being a mere अर्थवाद. Vide the quotation from मेधातिथि cited above. अपरार्क is of opinion that an ātatāyi ब्राह्मण is to be killed only when he is about to kill another or is in the act of killing but not afterwards (as we have the present participle आयान्तं in मनु and काल्यायन) and that, when it is possible to ward him off by a mere blow (i. e. without actually killing him), a man will incur the sin of ब्रह्महत्या, if he kills an ātatāyi ब्राह्मण. ''अत्र च वर्तमानामिदानादिव्यापार एवात-तायिन उच्यन्ते । तद्व्यापारिनवारणं च यत्र वधमन्तरेण न संभवति तत्रैव तद्वधानुज्ञा । यत्र तु दण्डशस्त्रादिप्रहारमात्रेणैव शक्यो निवारियतुं तत्र तु तद्वधो दोषनिमित्तमेव।...एतदेव मत्वा सुमन्तुनाप्युक्तम्—'नाततायि...ब्राह्मणात्' इति । एवं च सति यत्र गोब्राह्मणवधादते तत्प्रहारमात्रादिना शक्य आत्मा त्रातुं तत्र तद्वधकारी बहाहत्यादिपातकवानभवत्येव । ततश्च या आसतायिवधे दोषस्मृतयः प्रायश्वित्त-

स्मृतयश्व ताः सर्वाः पूर्वोक्तविषया होयाः ।" अपरार्क (on याज्ञ III. 227). मेधातिथि did not hold the view that an ātatāyi might be killed only when he was actually engaged in his heinous deed; but he was of opinion that he could be killed even afterwards. Vide स्मृतिच० (व्य० p. 314) for the conflict of views on this point.

कैमृतिकन्याय—The word कैमृतिक is derived from किमृत (किम्+उत). Such sentences as the following will illustrate the application of the maxim 'गर्भश्चरत्वमभिनवयौवनत्वमप्रतिमहप्रव-ममानुषशक्तित्वं चेति महतीयं खल्वनर्थपरंपरा। सर्वाविनयानामेकैकमप्येषामायतनं किमृत समवायः' (कादम्बरी para 103). This maxim is used where a conclusion will a fortiori follow as regards certain matters when it is conceded that it does follow in certain other (less important or less obvious) matters.

The conclusion of the मिता about killing an आततायिब्राह्मण is 'अतश्च ब्राह्मणादय आततायिनश्च आत्मादित्राणार्थ हिंसानभिसंधिना निवार्यमाणाः प्रमादाद्यदि विपद्येरन् तत्र लघुप्रायश्चित्तं राजदण्डाभावश्चेति निश्चयः ।' (on याज्ञ II. 21).

उद्यम्य...भवेत्—This is ascribed to देवल in the स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 315) and the वीर॰ (p. 27). The word भ्रूण ordinarily means 'a child in the womb, embryo'; but the स्मृतिच॰ explains भ्रूण as ब्राह्मण and the वीर॰ as 'उत्तमब्राह्मणविशेषः'. The बौ. गृ. सू. says 'उपनीतमात्रो व्रतानुचारी वेदानां किंचिदधील ब्राह्मणः। एकां शाखामधील श्रोत्रियः। अङ्गाध्यायी अन्त्चानः। सूत्रप्रवचनाध्यायी भ्रूणः।' I. 7. 2-4, 8. अहत्वा...भवेत् if one does not kill (such an ātatāyi Brāhmaṇa) one would be guilty of the murder of a Brāhmaṇa. स्वाध्यायिनं...भवेत्—the first half of the verse is the same as वसिष्ठध. सू. III. 18, the latter half in वसिष्ठ being न तेन भ्रूणहा स स्यान्मन्युस्तन्मन्युम्च्छिति.

स्ववधार्थ...चिन्द्रकाशयः—The स्मृतिच॰, after quoting the verse उद्यम्य...भवेत् remarks 'भ्रूणमपि ब्राह्मणमपि दण्डापूपन्यायाद्वामप्यात-ताणिनमात्मपरित्राणायावश्यं हन्यादित्यर्थः।'. Then after quoting the

text of कालायन 'आततायिनि चोत्कृष्टे...भृगुः' and a similar text of बृहस्पति (आततायिन...फलं लमेत् cited below in the text), it remarks 'तदेतद्वचनद्वयं पूर्वोक्तात्मत्राणव्यतिरिक्तविषये ब्राह्मणाततायिनि द्रष्ट-व्यम्'. युक्तश्रायम्—नील॰ approves of the three propositions of the स्मृतिच॰, but it will be seen later on that he adds a qualification to the first, viz, though an आततायिविप्र may be killed in self-defence, that holds good as regards past ages, whereas in the Kali age an ātatāyi Brāhmaņa cannot be killed even in self-defence. It is noteworthy that नीलकण्ठ approves of the views of the स्मृतिचन्द्रिका on this point in the नीतिमयुख but does not add that qualification to them that he adds here. 'अत्र ब्राह्मणवर्ज हन्यात्। ब्राह्मणं तु खस्य वधार्थमायान्तं निवारयेत्। यदा निवारणमपि कर्तुमशक्ततदा हन्यादेव। यथा मनुः-गुरं वा बालवृद्धौ...विचारयन् ॥ नाततायि...कश्चन ॥ इति । कात्याय-नोपि । आततायिनमायान्तं ... भवेत् ॥ इति । अतो जिघांसत एव विप्रस्य मारणं न सुप्तादेः । अत्र विज्ञानेश्वरः—मनुवाक्ये वाशब्दात्कात्यायनवाक्ये अपिशब्दात् न ब्राह्मणवधे तात्पर्यं किं तु एतादशो ब्राह्मणोपि वध्यः किमुतान्य इति कैमुतिकन्यायेनैताद-शान्यवधपरमित्याह । वस्तुतस्तु स्ववधोद्यतो ब्राह्मणोपि वध्य एव । पूर्वोक्तवचनयोः खार्थलागेऽसाधारणमानाभावात्। गालवस्तु अहनने दोषमाह उद्यम्य...भ्रूणहा भवेत्॥ इति। आत्मघाती भवेदित्यर्थः। बृहस्पतिरिप खाध्यायिन...भ्रूणहा भवेत्॥ इति। सर्वत आत्मानं गोपायेत्—इति श्रुतिरपि । अतः स्ववधार्थमागच्छन् ब्राह्मणो वध्यः परवधार्थ गच्छन् स्वयं न वध्य इति तात्पर्यम् । एतत्परमेव बाईस्पत्यम् । आततायिन...फलं लभेत् ॥ इति । एवमेव चन्द्रिकाशयः ।' (नीतिमयूख Benares ed. of 1880, pp. 76-77). मनु...चितत्वात्—नील॰ assigns his reason for approving of the three propositions of the स्मृतिचन्द्रिका. The texts of सुमन्तु (नाततायि...गोब्राह्मणात्) and कात्यायन (आततायिनि...भृगुः) lay down a general proposition that a बाह्मण though an ātatāyi should not be killed. The texts of मनु (गुरं वा... विचारयन् ), कात्यायन (आततायिन...ब्रह्महा भवेत् ), of गालव and of बृहस्पति (खाध्यायिनं...भवेत्) have a special purpose viz. that they refer to an ātatāyi ब्राह्मण who approaches for killing a man. Therefore these four texts are in the nature of an exception to the rule that a नाहाण, though an आततायी, should not be killed. The general rule is सामान्यं विशेषेण बाध्यते or उत्सर्गाः

अपवादैर्बाध्यन्ते. Vide तन्त्रवार्तिक p. 879 for numerous बाधs of which one is 'सामान्यविहितं विशेषविहितेन बाध्यते'. उत्कृष्टं—supply ब्राह्मणम्. तदपि...परम्—this is the view of the स्मृतिच॰ (quoted above). आततायि...हिंसनम्—this occurs in हेमाद्रि's चतुर्वर्ग (vol. III. part 2 p. 667) where a long quotation is cited from the आदिलापुराण (about matters prohibited in the Kali age though prevalent in former ages). Vide notes above (p. 160). तस्य...व्यर्थः स्यात्—In explaining निषेध, we saw above (p. 367) that a निषेध only prohibits what would otherwise follow as a matter of course. The texts about कलिनिषेध distinctly say that certain matters were proper for former ages (the word धर्म is applied to them) and then they are forbidden in the Kali age. सर्व...स्थापितत्वात् since all the digests establish that the prohibition of certain acts in the Kali age came within the purview of enjoined acts (as regards former ages) on account of the proper significance of the word धर्म occurring in the text 'इमान्... षिणः'.

The बीर॰ discusses at great length the topic of आततायिवध (pp. 19-27). Its own view seems to be that the verse of मन् (गुरं वा...विचारथन्) is a प्रतिप्रसव (a counter exception) and not an अर्थवाद as the मिता॰ holds. The general rule is न हिंसात्सवीण भूतानि. If this injunction were broken, the man would be liable to punishment at the king's hand and to प्रायश्चित. An exception is stated in the two verses of मन् (8.348-349) calling upon even Brāhmaṇas to take up arms in self-defence and for other purposes and to kill offenders, if necessary. In cases covered by the exception the man who killed another would neither be liable to punishment nor to प्रायश्चित. Then the verse गुरं वा बालगृद्धों states an exception to the preceding exception, that if a man killed a guru or a child or a learned Brāhmaṇa, though an ātatāyi, he

would be liable to प्रायिश्वत and punishment, except when he killed in mere self-defence 'वस्तुतस्तु शस्त्रं द्विजातिभिर्प्राद्यामि- त्येनेनोक्तस्याततायिवधे दोषाभावस्य प्रायिश्वत्तराजदण्डाभावयोश्वाचार्यादिविषयेपवादार्थं मानवम् ।' वीर॰ (p. 21) and again 'मम तु प्रतिभाति सत्यपि गुरं वेत्यादीनां प्रतिप्रसविधित्वेन तेषामर्थशास्त्रत्वम् ।'.

विनाशयन् हरन् who either destroys or seizes. दण्ड्य...स्मतः should be fined at least a hundred (i. e. hundred or more) according to the nature (of the property destroyed or stolen). शतं आद्यं (अवरं) यस्य. 'शताद्यं शतावरं द्विशतान्तः' वि. र. (p. 350). This means a hundred or more up to two hundred'. The स्मृतिच॰ remarks on these four verses 'अत्र विनाशयन् हरन् हिंसयन् चोरयन् हन्ता वेति च वदन् इदं दण्डशास्त्रं साहसस्ते-यकर्तृविषयमिति दर्शयति । कोधलोभवस्वेन हननोपेतस्तेयकारित्वात्।' (व्य॰ p. 316). On अनुरूपतः and पुरुषापेक्षया (in the last verse) the वि. र. ८८ ४८ 'अनुरूपतः विनाशितापहृतमूल्यानुसारेण । पुरुषापेक्षया आद्यद-रिद्रपुरुषापेक्षया। अत्र यस्य मूल्यमात्रं संभवति तस्य तन्मात्रं, यस्य त्वधिकं तस्य द्विगुणो दण्डः । यस्य तु न मूल्यमात्रमपि अतिप्रसिङ्गचौर्ये तस्य वध इति व्यवस्था ।' (p. 350). प्रसङ्ग ... ये for preventing a repetition (of the offence). यौषेयं—from योषा. अत्र विनाशयन्...मदनः—vide the quotation from the स्पृतिच॰ which the मदनरत्न seems to have followed. If the proper significance of the words विनाशयन् and हती is borne in mind these verses apply to साहसस्तेय (i. e. theft with violence such as robbery, dacoity). The words हर्ता... घातनीयः can only refer to an offender who is not a Brāhmaṇa. यः साहसं कारयति who incites a man to a violent deed saying 'do this'. Such a man was to be fined double of what the actual offender was fined. यश्चे... कारयेत who incites another to commit a violent deed saying 'do this, I shall pay you money (or the fine imposed on you)'. बलात् against her will. गुप्तां guarded 'भर्त्रादिभिः रक्षिताम्' कुलूक (on मनु 8. 374); 'गुप्तां स्वनियमेन रक्षिताम्' स्मृतिच॰. सहसा—by force. सहसा...गर्दभेन तु—according to the स्मृतिच॰ and the वीर॰ (p. 463) this verse

applies to an offender other than a जाराण guilty of rape on a woman of his own caste; the परा. मा. holds that this text applies to a S'ūdra guilty of rape against a ब्राह्मणी and refers to गी. ध. सू. XII. 2 'आर्यक्र्यभिगमने लिक्नोद्धारः खहरणं च' (about a श्रूह्र). क्षत्रिया...गमने as regards rape of a woman of the same caste in the case of क्षत्रियंड, rape by persons who are the offspring of an अनुलोम marriage (the marriage of a woman to a man of a higher caste) and by persons who are the offspring of a प्रतिलोम marriage (i.e. of a woman with a man of a lower caste). The स्मृतिच॰ and वीर॰ remark that this verse applies when the offender is a man of no merit. The वि. र. refers this to one who forcibly enjoys a woman of a higher caste (p. 390). अनिच्छन्ती...जीविनीम्—this is ascribed to बृहस्पति by the स्मृतिच॰. 'गुप्तां पुनः संभोगरहितां वासयेद्विशुद्धिपर्यन्तिमिति शेषः' स्मृतिच० (व्य० 320). हीन...भवेत्—this is ascribed to बृहस्पति by the स्मृतिच॰. इच्छ-न्यां—if she was a consenting party. इच्छन्यां—would also mean 'if she desired' (that punishment, viz. death). तस्य प्रथमस्य—supply साहसस्य. तस्य...शतावरः—the punishment for a साहस of the lowest degree must be a hundred (paṇas) at the least in proportion to the act (the gravity of the offence committed). The three kinds of साहस have already been defined. तदझच्छेदः amputation of the limb with which the offence was committed. 'शतावरः शतमविधर्यत्र तत् शतावरं शताधिकमित्यर्थः' वि. र. (p. 351). According to मनु (VII. 138) the fine for प्रथमसाहस is 250 panas, for मध्यमसाहस five hundred and for उत्तमसाहस a thousand; while according to याज्ञ॰ (I. 366) the figures respectively are 270, 540 and 1080. The मिता॰ remarks on this difference that the scale of Manu applies to an offence committed unintentionally. वधच्छेदना...कारात्—नील॰ simply echoes the words of the मिता॰ "अयं च वधाद्यपदेशो राज्ञ एव तस्यैव पालनाधिकाराज द्विजाति-मात्रस्य । तस्य 'ब्राह्मणः परीक्षार्थमपि शस्त्रं नाददीत' (आप. ध. सू. I. 10. 29.

6) इति शस्त्रप्रहणनिषेधात्।" (on याज्ञः II. 286). But the मिताः adds a significant comment which नीलः omits "यदा तु राज्ञो निवेदने कालविलम्बेन कार्यातिपातशङ्का तदा स्वयमेव जारादीन् हन्यात्। 'शस्त्रं द्विजातिभिर्माद्यं...ध्यते' (मनु 8. 348), 'नाततायिवधे दोषो...मृच्छति' (मनु 8. 351) इति शस्त्रप्रहणाभ्यनुज्ञानाच ।". Vide वीरः p. 508 for similar remarks.

### २५ स्त्रीसंग्रहणम् (adultery).

Page 245, line 7—page 251, line 3. संप्रहणम्— 'स्त्रीपुंसयोर्मिथुनीभावः संप्रहणम्' मिता॰ on याज्ञ॰ (II. 283). 'नदीनां संगमे तीर्थे आरामेषु वनेषु च । स्त्रीपुंसौ यत्समेयातां तच संग्रहणं स्मृतम् ॥' नारद (quoted in the वि. र. p. 380). छलेन by fraud or deceitful tricks. बृहस्पति (quoted by अपरार्क on याज्ञ॰ II. 283) speaks of three kinds of संग्रहण 'पापमूलं संग्रहणं त्रिप्रकारं निबोधत । बलोपा-धिकृते दे तु तृतीयमनुरागजम् । अनिच्छन्या यत्क्रियते सुप्तोनमत्तप्रमत्तया । प्रलपन्या वा रहिस बलात्कारकृतं तु तत् ॥ छद्मना गृहमानीय दत्त्वा वा मद्यका-र्मणम् । संयोगः क्रियते यस्यास्तदुपाधिकृतं विदुः ॥ अन्योन्यचक्षरागेण दूतीसंप्रेषणेन च । कृतं रूपार्थलोभेन ज्ञेयं तदनुरागजम् ॥'. कार्मण means वशीकरण. Vide स्मृतिच॰ ( व्य॰ p. 8 ) and वीर॰ ( p. 504 ). कामयेत्—परपत्नी गच्छेत्. अयं... समायाम् this fine is to be imposed when the woman is of the same caste as that of her paramour. दमो नेयः...स्ततः—half of the fine to be imposed for enjoying a woman of the same caste is to be imposed when the woman is of a lower caste than the man. This reading is supported by the स्मृतिच॰ (व्य॰ p. 320) and वीर॰ (p. 506). But the स्मृतिच॰ says that the words दमो नेयः refer to the punishment contained in the words सहसा कामयेयस्त (quoted above under साहस). We shall then have to suppose that the same punishment that is provided for forcible enjoyment is prescribed for enjoyment in which there is no force or fraud. This would be against the general principle of the writers of nibandhas who always prescribe heavier punishment for every offence attended with force. Therefore the reading of the वि. र. 'दमोन्तिमः समायां तु' is better; that reading means 'when there is no force nor fraud in enjoying a woman the fine will be the highest (viz. 1000 panas), half of that when the woman is of a lower caste'. संत्रमापणम्=मारणम्. This verse lays down the punishment for the paramour in case of 54 [Notes on Vyavahāramayūkha]

adultery, but does not lay down the punishment for the offending woman. हीन...त्रिविधस्त्रीसंप्रहणे—The reference here is to the three varieties of अनुरागज संप्रहण. 'तत्पुनिस्नविधं प्रोक्तं प्रथमं मध्यमोत्तमम् । अपाङ्गप्रेक्षणं हास्यं दूतीसंप्रेषणं तथा । स्पर्शो भूषणवस्त्राणां प्रथमः संप्रहः स्मृतः ॥ प्रेषणं गन्धमाल्यानां धूपमध्वन्नवाससाम् । संभाषणं रहसि च मध्यमं संग्रहं विदुः ॥ एकशय्यासनं क्रीडा चुम्बनालिङ्गने तथा । एतत्संप्रहणं प्रोक्तमुत्तमं शास्त्रवेदिभिः॥' बृहस्पति quoted in the स्मृतिच॰ ( व्य॰ p. 8), अपरार्क (on याज्ञ॰ II. 284) and वि. र. (pp. 279-280). Vide a similar quotation from न्यास in the मिता॰ on याज्ञ॰ II. 283, अधिकोपि बलाद्रहः would mean 'even higher punishment may be awarded for enjoyment by force in a lonely place'. But this would be irrelevant, as the threefold division is that of अनुरागजसंत्रहण. Therefore the reading of अपरार्क and others is better. अधिको द्रविणाधिके means 'a higher fine than प्रथमसाहस, मध्यमसाहस and उत्तमसाहस may be inflicted if the paramour is a wealthy man'. परस्य...साइसम्—connect सह with पत्न्या. संभाषं=संलापम्. पूर्व...दोषैः if formerly (i.e. already) he was accused of (similar) offences. 'तस्त्रीप्रार्थ-नादिदोषैः पूर्वमुत्पन्नाभिरपवादप्रार्थनाभिशापादिभिः' कुल्लूकः 'दोषैस्तत्स्त्रीप्रार्थनादि-भिरभिशस्तः' अपरार्कः 'पूर्वमाक्षारितः पूर्वमेव तत्स्त्रीप्रार्थनादिभिरभिशस्तः' वि. र. (p. 384). The वीर॰ remarks 'पापबुद्धा यः संभाषणं करोति तद्विषयमेतत्. But मनु says about one not suspected or accused before that he is not guilty if he talks with another's wife for some (reasonable) cause 'यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमिभाषेत कारणात् । न दोषं प्राप्त्रयात्किचित्र हि तस्य व्यतिक्रमः ॥' 8. 355. स्री निषेधे...तथा—The मिता॰ comments 'पतिपित्रादिभिर्येन सह संभा-षणादिकं निषिद्धं तत्र प्रवर्तमाना स्त्री शतपणं दण्डं दद्यात्। पुरुषः पुनरेवं निषिद्धे प्रवर्तमानः द्विशतं द्यात्।'. मनु says that this rule (against speaking with another's wife) does not apply to the wives of चारणs, actors &c. (VIII. 361-362). सजातावृत्तमो... कर्तनम्—The मयूख seems to be right in holding that this verse prescribes punishment where the woman is a consenting party. If this verse referred to the enjoyment of a woman of higher caste by a man of a lower

caste against her will or by fraud, then it would be cruel to cut off her ears when she is not to blame. No text lays down a punishment for a woman on whom rape has been committed. The वि. र. quotes the मत्स्यपुराण 'बलात्संदूषयेद्यस्तु परभार्यां नरः क्वचित् । वधदण्डो भवेत्तस्य नापराधो भवेत्स्रियाः ॥' (p. 400). The स्मृतिच॰ supports the view of नील॰ 'अत्र नार्या अपि दण्डाभिधानात् अन्योन्यानुरागजोपभोगविषयं वचनमिति गम्यते' (व्य. p. 321). The मिता॰ on the other hand construes the words सजा : दण्ड: as applying to a man who enjoys a guarded woman of his own caste against her will, the words आनु... मध्यमः to refer to a woman of a lower caste who is not guarded, the words प्रातिलोम्ये...पुंसः to a woman of higher caste who is guarded and the last पाद to a woman who consents to connection with a man of a lower caste. 'चतुर्णामपि वर्णानां बलात्कारेण सजातीयगुप्तपरदाराभिगमने साशीतिपणसहस्रं दण्डनीयः। यदा त्वानुलोम्येन हीनवर्णा स्त्रियमगुप्तामभिगच्छति तदा मध्यमसाहसं दण्डनीयः। यदा पुनः सवर्णामगुप्तामानुलोम्येन गुप्तां वा व्रजति तदा मानवे विशेष उक्तः (मनु॰ 8. 378 and 383)...प्रातिलोम्ये उत्कृष्टवर्णस्त्रीगमने क्षत्रियादेः पुरुषस्य वधः । एतच गुप्ताविषयमन्यत्र तु धनदण्डः । नार्याः पुनर्हीनवर्णं व्रजन्त्याः कर्णयोः आदिप्रहणान्नासादेश्व कर्तनम् । आनुलोम्ये सवर्णं वा व्रजन्त्या दण्डः कल्प्यः।'. The वीर॰ supports the मयूख 'एतचानुरागजं ग्रहणविषयं स्त्रिया अपि दण्डाभिधानात्। बलात्कारोपधिकृतयोस्तु स्त्रिया अनपराधित्वेन दण्डाभावात्।' (p. 507). वधे कर्तनम् when the punishment is death in the case of males, (the punishment for women) would be cutting off a limb. अन्खजिबयम् is explained by कुब्रुक as 'अन्ते भवः अन्यजः यस्मादधमो नास्ति चाण्डालादिस्तस्य स्त्रियं गच्छन्'. The स्मृतिच॰ explains 'अन्त्यजः प्रसिद्धश्वर्मकारादिः'. The प्रायिश्वत्तमयूख (Benares edition of 1879) quotes a verse ascribed to आपस्तम्ब which enumerates seven classes of अन्यज 'रजकश्रमंकारश्र नटो बुरुड एव च । कैवर्तमेदभिल्लाश्च सप्तेते त्वन्खजाः स्मृताः ॥'. But it is not these अन्यजं that are intended here. The अन्यजं meant are चाण्डाल and others, as the मदनपारिजात says 'चाण्डा-लाद्या न तु रजकाद्याः तत्र खल्पप्रायिश्वत्तत्वात् । चाण्डालादयस्तु मध्यमाङ्गिर्सा दर्शिताः। चाण्डालः श्वपचः क्षत्ता सूतो वैदेइकस्तथा। मागधायोगवौ चैव सप्तेते-

न्यावसायिनः ॥' (9th स्तबक p. 845). ते—क्षत्रियावैश्ये—a woman of the क्षत्रिय or वैश्य caste. गुप्ते—on this the स्मृतिच॰ remarks 'अत्र गुप्ते मानसव्यभिचारानवकाशाय गृहव्यापारासक्तचित्ततया सुरक्षिते विविक्षिते न तु गृहेवरुद्धे गुरुतरदण्डत्वात् ।' (व्य. p. 321). द्वैजातं...वसन् having intercourse (with a woman) of the twice-born classes. अगुप्तं...हीयते—the punishment for a S'ūdra who commits adultery with an unguarded द्विजाति woman is loss of the offending limb and loss of all property and if the woman was guarded then loss of life and wealth. Read in line 10 श्रद्रो गुप्ताम्. Most mss. and editions read the sūtra of गौतम as आचार्यस्थिभगमने; but the printed text of the गौ. ध. सू. is आर्यस्यभिगमने. अपरार्क, स्मृतिच०, हरदत्त read 'आर्य०'. आर्य means त्रैवर्णिक. ग्रमा अधिकः if she were guarded, then death is an additional (punishment) i. e. the S'ūdra suffers loss of limb, loss of property and loss of life. This is the reading adopted by the स्मृतिच॰ also. हरदत्त reads 'गोप्ता चेद्रधोधिकः'-—if the offending S'ūdra were appointed to protect the woman (of higher caste with whom he has connection), then death is an additional (punishment). Compare वसिष्ठध. सू. 21. 1 and 5 'श्रूदश्चेद् ब्राह्मणीमभिगच्छेद्वीरणैर्वेष्टियित्वा श्रूद्रममो प्रास्येद्राह्मण्याः शिरिस वपनं कारियत्वा सर्पिषा समभ्यज्य नम्नां कृष्णखरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेतपूता भवतीति विज्ञायते । शुद्रश्च राजन्यावैश्ययोः ।'. उभौ=वैश्यपार्थिवौ. शुद्रवद्दण्ड्यौ i. e. with loss of the offending limb, property and life. कटे-नावेष्ट्य दग्धन्यो. The वसिष्टध. सू. (21. 2-3) says that the offending वैश्य was to be covered with red दर्भs and the क्षत्रिय with the leaves of reeds ( शरपत्र ) and then to be consigned to the flames. कुह्नक adds 'अयं प्राणान्तिकदण्डो गुणवद्-ब्राह्मणीगमनविषयो बोद्धव्यः'. यो ः दण्डम हतः—the punishment is as laid down in 'ब्राह्मणीं यद्यग्रप्तां तु...सहस्रिणम्' i. e. the वैश्य will be fined five hundred and the अत्रिय a thousand panas. कुन्नक therefore remarks 'अयं च वैश्यस्य रक्षितक्षत्रियागमने पश्चशतरूपो दण्डो लघुत्वाद्गणवद्वैश्यस्य निर्गुणजातिमात्रोपजीविक्षत्रियायाः शुद्राभ्रान्त्यादिविषयो बोद्धव्यः । क्षत्रियस्य रिक्षतवैश्यायां ज्ञानतो युक्तः सहस्रं दण्डः।'. राजन्य...प्रास्येत्—नील० omits the words ब्राह्मण्याः...विज्ञायते from the sūtra of ब्रसिष्ठ.

Those words occur in three sūtras, one of which is quoted above. माता—the वि. र. says भातात्र जननीव्यतिरिक्ता पितृपत्नी'. पितृब्य...स्त्री the wife of the paternal uncle, of a friend and of a pupil. राज्ञी—'राज्यस्य कर्तुर्भार्या न क्षत्रियस्यैव तद्गमने प्रायश्वित्तान्तरोपदेशात् ।' मिता॰ (on याज्ञ. III. 233). साध्वी a chaste woman ( व्रतचारिणी ). वर्णोत्तमा a female of the highest caste i. e. a ब्राह्मणी. नान्यो—no lesser punishment. Compare मनु XI. 170 'गुरुतल्पव्रतं कुर्यादेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु । सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्यजासु च ॥'; 'सिखभार्याकुमारीषु खयोनिष्वन्यजासु च। सगोत्रासु सुतस्त्रीषु गुरुतल्पसमं स्मृतम् ॥' याज्ञ॰ III. 231. मातुश्चunderstand स्वसारम्. सकामायाः स्त्रिया अपि—supply वधः after श्रिया:—if the woman herself was full of lust for the paramour and drew him on 'यदा पुनरेताः स्त्रियः सकामाः सत्यः एतानेव पुरुषान्वशीकृत्योपभुष्ठते तदा तासामपि पुरुषवद्वध एव दण्डः प्रायश्चित्तं च' मिता॰. अयं च...ब्राह्मणस्य—Compare 'न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वव-स्थितम्' ( नारद॰ परिशिष्ट verse 41 ). अवरुद्धासु...गम्यास्त्रपि—understand गच्छन् after this. According to the मिता॰ an अवरुद्धा दासी is one who is ordered by her master to stay at home for service and who is forbidden to have intercourse with other males; while a भुजिष्या is a concubine kept by the master himself. 'उक्तलक्षणा वर्णक्रियो दास्यस्ता एव स्वामिना शुश्रूषा-हानिव्यदासार्थं गृहे एव स्थातव्यमिति पुरुषान्तरोपभोगतो निरुद्धा अवरुद्धाः पुरुषनि-यतपरित्रहाः भुजिष्याः । यदा दास्यो अवरुद्धा भुजिष्या वा भवेयुस्तदा तासु चशब्दाद्वेश्यास्वेरिणीनामपि साधारणस्त्रीणां भुजिष्याणां महणम् । तासु च सर्वपुरुष-साधारणतया गम्यास्विप गच्छन् पञ्चाशत्पणान् दण्डनीयः। परपरिगृहीतत्वेन तासां परदारतुल्यत्वात् ।'; 'या दास्यः स्वामिनावरुद्धा निषिद्धपुरुषसेवा याश्व भुजिष्याः स्वामिनैवोपभुज्यन्ते ता यदि दासत्वे सत्यानुलोम्येन गम्यास्तथापि तदिभगन्ता पुमान् पश्चाशत्पणं दाप्यः । गम्यत्वाभिधानं चेदं न प्रत्यवायाभिप्रायं किं तु दण्डभावाभि-प्रायम्।' अपरार्क. गम्यास्विप although there may be no objection for intercourse with them (on the score of caste, or the prohibition by elders or fine). The result is that no fine would be incurred if the दासी was not अवरुद्ध or भुजिष्या. But as to प्रायश्चित the मिता॰ says 'प्रायश्चित्तं तु खधर्मस्खलननिमित्तं गम्यानां गन्तृणां चाविशेषाद्भवत्येव'. The injunction is 'खदारनिरतः सदा'

(मनु. III. 45). स्वैरिण्यबाह्मणी a wilful unchaste woman, who does not belong to the ब्राह्मण caste. निष्कासिनी an unchaste woman who has left her family. 'स्वाम्यनवरुद्धा दासी' मिता. गम्याः...लोम्येन with these women intercourse is allowed if they are of (the same or) a lower caste. क्रियो न गम्याः स्युः प्रतिलोमतः. 'निष्कासिनी कुटुम्बानिर्गतेति मदनरत्ने । स्वाम्यनवरुद्धा दासीति विज्ञानेश्वरमाधवाचार्यप्रभृतयः । भुजिष्यासु आसु एवेति संबन्धः ।' वीर॰ p. 510. For स्वेरिणी of four kinds, vide नारद॰ (स्त्रीपुंसयोग 49-52). अन्त्या...वधः—अन्त्या चाण्डाली तस्याः अभिगमने. The मिता॰ comments 'त्रेवर्णिकान् प्रायिश्वत्तानिभमुखान् 'सहस्रं त्वन्यजित्रयम्' इति मनुवचनात् (8. 385) पणसहस्रं दण्डयित्वा कुबन्धेन कुत्सितबन्धेन भगाकारेणाङ्कयित्वा स्वराष्ट्रान्निर्वासयेत् । प्रायश्चित्ताभिमुखस्य पुनर्दण्डनमेव ।'. अपरार्क reads कबन्धेन (i. e. the mark of a headless trunk was to be made). The वीर॰ reads कुवर्णेन and explains 'कुत्सितवर्णेन भगाकारेण' (p. 512). The वि. र. reads 'त्वङ्ककबन्धेन प्रवासयेत्' and explains 'अशिरस्कपुरुषाकारपुरुषाङ्कः' (p. 394). परा. मा. gives the same explanation as the वीर॰ but the printed edition reads कुवन्धेन. ग्रूइ...एव if a S'udra had connection with a चाण्डाली he was to be branded in the same way as a त्रैवर्णिक (whether the श्रद्ध submitted to the प्रायिश्वत or not). This is the reading of अपरार्क, परा. मा., वि. र. The latter explains 'एवकारेण प्रवासनमात्रनिषेधः'. The मिता॰ and the वीर॰ read अन्ख एव, which means the श्रद्ध becomes a चाण्डाल himself. The वि. र. tells us that the पारिजात also reads अन्त्य एव. 'पारिजाते तु श्रद्रस्तथान्त्य एव स्यादिति पिठतं व्याख्यातं च अन्त्य एव स्यान पुनः श्रद्धेषु प्रवेश्य इति ।' वि. र. (p. 395). The परा. मा. notices the reading अन्त्यज. अन्त्यस्य=अन्त्यजस्य. गृहमागत्य...स्मृतः—this is ascribed to वृहस्पति by the स्मृतिच., वीर॰. तत्र सा दण्ड्या—'यः स्नियं प्रलोभ्य संग-च्छतः पुरुषस्य दण्डः तेन दण्ड्या तद्दण्डार्धः पुरुषस्य' वि. र. (p. 398). मदमोहिता—''मदमोहितेति वदन् वधदण्डस्यासार्वत्रिकमिति दर्शयति । तेन 'नार्याः कर्णादिकर्तनम्' (याज्ञ. II. 286) इति प्रागुक्तो दण्डो रागादल्यन्तासक्तविषय इति मन्तव्यम् । अत्यन्तासक्तिरहितविषये तु न शारीरो दण्डः।" स्मृतिच० (व्य. p. 323). संस्था...तिनाम्—'वध्यान्ये घातयन्ति चाण्डालादयः तैरिधष्ठिते देशे' वि. र. (p. 398). श्वभिः खादयेद्राजा—Compare गी. ध. सू. (23.

14) 'श्वभिरादयेद्राजा निहीनवर्णगमने स्त्रियं प्रकाशम्'; मनु. 8. 371. अयं... चिन्द्रकायाम्—Vide the quotation from the स्मृतिच॰ cited above. पुमान्...स्तथा a man is to be held (caught) as guilty of adultery by the fact of his caressing the hair of another's wife, or by fresh signs of lust or when both admit their guilt. 'संप्रहणप्रवृत्तः पुमान् कामजया केशाकेशिकर्षणिकयया अन्यैश्व कामजैश्विहैः कार्यैर्वा आईनखक्षतादिभिः संप्रहणवानिति निश्वेतव्य इति तात्पर्यार्थः' वि. र. (p. 381); ''संयहणे परिस्रया सह मिथुनीभावे निमित्ते दण्डयितुं पुमान्प्राह्यः। केन हेतुनेत्यपेक्षिते उक्तं केशाकेशि। परिश्रया सह परस्पर-केशप्रहणवत्या कीडया पुमान्प्राह्य इत्यन्वयः।...उक्तहेत्वभावेपि द्वयोः स्त्रीपुंसयोः 'सिद्धो मिथुनीभाव आवयोः' इत्येवंरूपायां संप्रतिपत्तौ सत्यामिप प्राह्यः ।" अपरार्क. केशाकेशि is an adverb here. It is formed according to three sūtras. 'तत्र तेनेदमिति सरूपे' पा. II. 2. 27 (सप्तम्यन्ते प्रहणविषये सरूपे पदे तृतीयान्ते च प्रहरणविषये इदं युद्धं प्रवृत्तमित्यर्थे समस्यते कर्मव्यतिहारे द्योत्ये स बहुवीहिः। सि. कौं.); 'इच् कर्मव्यतिहारे' पा. V. 4. 127 (कर्मव्यतिहारे यो बहुव्रीहिस्तस्मादिच् स्यात्समासान्तः। केशाकेशि। सि. कौ.); 'अन्येषामपि दृश्यते' पा. VI. 3. 137 ( दीर्घ इत्यनुवर्तते । इचि कर्मव्यतिहारे बहुवीही पूर्वपदान्तस्य दीर्घः। सि. कौ.). केशेषु केशेषु आकृष्य इदं प्रवृत्तं इति केशाकेशि. Vide वि. र. (pp. 381-383) for some of the कामज signs. दूषणे as regards proclaiming faults or defects (or slandering). The word at here stands for a maiden according to both the मिता॰ and अपरार्क, as the preceding two verses speak of maidens. "स्त्रीशब्देनात्र प्रकृतत्वात्कन्यावमृ-इयते । तस्या यदि कश्चिद्विद्यमानानेवापस्मारराजयक्ष्मादिदीर्घकुत्सितरोगसंसृष्टमैथु-नत्वादिदोषान्त्रकार्य 'इयमकन्या' इति दूषयति असौ शतं दाप्यः ।'' मिता०. नारद enumerates the doshas of maidens 'दीर्घकुत्सितरोगार्ता व्यङ्गा संसूष्ट-मैथुना । दुष्टान्यगतभावा च कन्यादोषाः प्रकीर्तिताः ॥' नारद० ( स्त्रीपुंसयोग verse 36). द्वे...शंसने If a man falsely proclaims faults in maidens, he is to be fined two hundred panas. पश्चन... दाप्यः—'गोव्यतिरिक्तपशुगमने तु शतं दाप्यः' मिता॰. अपरार्क reads हीनस्रीं and मिता॰ 'हीनां स्त्रीम्'. They explain it as referring to अन्त्य-जहाी. In that case the words are intended to apply to a person who is not a ब्राह्मण. A ब्राह्मण guilty of intercourse with a चाण्डाली was fined a thousand. Vide मनु. 8. 385 'अगुप्ते...

सहस्रं त्वन्त्यजिक्षयम्' quoted above (p.247 text). मध्यमम्-मध्यमसाहसम् दीनां स्त्रीं would mean 'a woman in distress' (even one's own wife). योषां—नील॰ seems to have read पुरीषं वाभिमेहतः as he explains 'स्त्रीसंमुखं...कुर्वतः'. But the मिता॰, अपरार्क, परा. मा. and वीर॰ read पुरुषं वापि मेहतः (or वाधिमेहतः); while वि. र. reads 'गच्छतो रागात्पुरुषं वापि मेहतः । चत्वारिशत्पणो दण्डः'. अपरार्क also notices the reading चत्वारिशत्पणः. 'यश्च पुरुषमधि पुरुषस्योपि मेहं मूत्रपुरीषं चोत्स्वजित ।' अपरार्क; 'अयोनौ पुरुषं मेहतः अतिरागेण पुरुषमभिगच्छतः ।' वि. र. (p. 407); परा. मा. 'योषां मुखादाविभगच्छतः पुरुषं वा मुखे मेहतः'. प्रविजतागमे—It is to be noticed how lightly याश्च॰ speaks of the offence of adultery with a प्रविजता; while नारद places it on a level with गुरुतल्पगमन (स्त्रीपुंसयोग verse 74 'राज्ञी प्रविजता धात्री &c.' quoted above in this section on p. 248). Compare मनु॰ 8. 363 'किंचिदेव नु दाप्यः स्त्रात्मेमाषां ताभिराचरन् । प्रेष्यामु चैकभक्तामु रहः प्रविजतामु च ॥' वि. र. (p. 407); 'प्रविजता शाक्यादिस्त्री'.

## २६ स्त्रीपुंधर्मः (duties of husband and wife).

Page 251, lines 4—14. The treatment of this topic in the व्यवहारमयूख is extremely meagre. The मनुस्मृति at the beginning of chap. IX and elsewhere speaks of this topic at great length. नारद has devoted a chapter to स्त्रीपुंसयोग. Some of the निबन्धs, such as the स्मृतिचन्द्रिका, वि. र., वीर॰, devote several pages to this topic. Only याज्ञ॰ does not deal with this matter in the chapter on व्यवहार, but the मिता॰ says that याज्ञ॰ spoke of the duties of husband and wife in the section on marriage and therefore he did not dilate upon the subject again. 'व्यवहारप्रक-रणमध्ये स्त्रीपुंसयोगाख्यमपरं विवादपदं मनुनारदाभ्यां विवृतम् ।...यद्यपि स्त्रीपुंसयोः परस्परमर्थिप्रत्यर्थितया नृपसमक्षं व्यवहारो निषिद्धस्तथापि प्रत्यक्षेण कर्णपरंपरया वा विदिते तयोः परस्परातिचारे दण्डादिना दम्पती निजधर्ममार्गे राज्ञा स्थापनीयौ । इतरथा दोषभाग्भवतीति व्यवहारप्रकरणे राजधर्ममध्ये अस्य स्त्रीपुंसधर्मजातस्योपदेशः। एतच विवाहप्रकरण एव सप्रपश्चं प्रतिपादितमिति योगीश्वरेण न पुनरत्रोक्तम् ॥' मिता० ( on याज्ञ. II. 295 ).

अनु...वै पतिः—This is नारद (स्त्रीपुंसयोग verse 95). Compare विष्णुध. स्. V. 162–163 'निर्दोषां परिस्यजन् । पत्नीं च । (चौरव-च्छास्यः)'. स्यजन् is explained by the मिता॰ as 'अधिविन्दति' (he supersedes by marrying another woman). 'गुणवतीमपि भार्या यो दुराष्ट्रहेणोत्स्रजित तद्धनतृतीयांशं सक्यमाणभार्यायै राज्ञासौ दाप्यः । अल्पधन-भेद्भरणमात्रपर्याप्तं धनं दाप्य इस्थंः ।' स्मृतिच॰ (व्य. p. 245). आगुद्धेः... दृषितः—'यदा तु महापातकदृषितः तदा आ गुद्धेः संप्रतीक्ष्यः । न तत्पारतष्ट्यम् । उत्तरकालं तु पूर्ववदेव पारतष्ट्यम् ।' मिता॰.

# २७ चूतसमाह्रयौ (gambling and prize-fighting).

Page 252, lines 1—16. The difference between युत and समाह्य is that the first is carried on with inanimate objects (like dice) and the latter with animate objects (such as cocks, pigeons, rams, buffaloes, wrestlers). 'अप्राणिभिर्यत् कियते तल्लोके यूतमुच्यते। प्राणिभिः कियते यस्तु स विश्वेयः समाह्वयः॥' मनु॰ 9. 223; 'अक्षब्रध्नशलाकाचैर्देवनं जिह्मकारितम् । पणकीडा वयोभिश्व पदं यूतसमाह्यम् ॥ नारद॰ ( यूत॰ verse 1 ). The मिता॰ explains the latter as 'अक्षाः पाशकाः । ब्रध्नश्चर्मपहिकाशलाकादन्तादिमय्यो दीर्घचतु-रस्नाः । आद्यप्रहणाचतुरङ्गादिकीडासाधनं करितुरङ्गरथादि गृह्यते । तैरप्राणिभिर्यद्देवनं क्रीडा पणपूर्विका कियते । तथा वयोभिः पक्षिभिः कुक्कुटपारावतादिभिः चशब्दान्मल्ल-मेषमहिषादिभिश्व प्राणिभिर्या पणपूर्विका कीडा कियते तदुभयं यथाक्रमेण यूतसमा-ह्वयाख्यं विवादपदम् । यूतं च समाह्वयश्च यूतसमाह्वयम्'. The attitude of Manu towards gambling was most uncompromising. 'द्यतं समाह्ययं चैव राजा राष्ट्रान्निवारयेत्। राजान्तकरणावेतौ द्वौ दोषौ पृथिवीक्षिताम्॥ द्यूतं समाह्वयं चैव यः कुर्यात्कारयेत वा । तान्सर्वान् घातयेद्राजा श्रुद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥' मनु॰ 9. 221 and 224. But later writers like याज्ञवल्क्य allowed gambling when under the supervision of royal officers, specially because the keeping of gambling houses helped in detecting thieves. बृहस्पति says 'द्यूतं निषिद्धं मनुना सत्यशौचधनापहम् । अभ्यनुज्ञातमन्यैस्तु राजभागसमन्वितम् । सभिकाधिष्ठितं कार्यं तस्करज्ञानहेतुना ।' (quoted by अपरार्क and स्मृतिच॰). प्राप्ते...न तुthe construction is प्रसिद्धे ससिमके धूर्तमण्डले स्थाने जितं नृपतिना भागे प्राप्ते दापयेत्—the king should enforce the payment of the stake properly won in a public assembly of betters presided over by a master (of the gaming house), when the king's share (in the stake won) has been paid (by the सभिक). The word स्थाने means 'properly' i.e. when there is no dispute about the stake being won. अन्यथा when the gambling is carried on secretly and without a सभिक. सचिहं- 'श्वपदादिनाइयित्वा' मिता॰. कूटाक्ष false dice. 'उपिधना

मतिवधनहेतुना मणिमन्त्रोषधादिना' मिता॰. Compare नारद 'कूटाक्षदेविनः पापान् राजा राष्ट्राद्विवासयेत् । कण्ठेक्षमालामासज्य स होषां विनयः स्मृतः ॥' (द्यूत॰ verse 6 and मिता॰ on याज्ञ. II. 202). द्यूतं...द्विजलिङ्गिनः—''यानि च मनुवचनानि द्यूतनिषेधपराणि 'द्यूतं...लिङ्गिनः' इत्यादीनि तास्यपि कूटाक्षदेवनविषयतया राजाध्यक्षसभिकरहितद्यूतविषयतया च योज्यानि ।' मिता॰. प्राणिभिः द्यूतं यस्मिन्. Read तद्भिन्नः in line 15—this means that the rules governing समाह्वय are not different from the rules about द्यूत. If we read तद्भिन्न इत्यर्थः, we must take the word as तद्भिन्ने and then the meaning would be 'the same rules apply to समाह्वय which is different from द्यूत in this that in the former animals are employed'.

## २८ प्रकीर्णकम् (miscellaneous).

Page 253, line 1—page 256, line 9. प्रकीर्णकम्— विष्णुध. सू. (42. 1) defines प्रकीर्णक as 'यदनुक्तं तत्प्रकीर्णकम्'. According to नारद, प्रकीर्णक comprehends all those matters in which the king acts on his own motion without any complaint being lodged or a suit being filed by one party against another and also matters which have not been treated of in the preceding व्यवहारपदं 'प्रकीर्णके पुनर्शियो व्यवहारो नृपाश्रयः । राज्ञामाज्ञाप्रतीघातस्तत्कर्मकरणं तथा । पुरप्रदानं संमेदः प्रकृतीनां तथैव च । पाषण्डनैगमश्रेणीगणधर्माविपर्ययः ॥ पितापुत्रविवादश्व प्रायश्वित्तव्यतिक्रमः। प्रतिप्रहिवलोपश्च कोप आश्रमिणामिप । वर्णसंकरदोषश्च तद्वृत्तिनियमस्तथा । न दृष्टं यच पूर्वेषु तत्सर्वं स्यात्प्रकीर्णके ॥' (प्रकीर्णक 1-4). • The मिता • remarks 'नृप एव तत्र स्मृत्याचारव्यपेतमार्गे वर्तमानानां प्रतिकूलतामास्थाय व्यवहारनिर्णयं कुर्यात् । एवं च वदता यो नृपाश्रयो व्यवहारस्तत्प्रकीर्णकमिखर्था हितं भवति' (on याज्ञ॰ II. 295). बृहस्पति says 'एष वादिकृतः प्रोक्तो व्यवहारः समासतः। रुपाश्रयं प्रवक्ष्यामि व्यवहारं प्रकीर्णकम्'॥ (quoted in the स्मृतिच॰, वि. र., वीर॰). Vide काल्यायन quoted in वि. र. (p. 622). परादारि... मुश्रतः for him who allows an adulterer or thief to escape. 'पारदारिकं चौरं वा गृहीत्वा राज्ञेनर्पयित्वा मुञ्चति' मिता०. 'अभक्ष्येण मूत्रपुरीषा-दिना भक्ष्यानर्हेणान्नपानादिमिश्रणेन द्रव्यरूपेण वा।' मिता०; 'लशुनादिना' अपरार्क. श्रद्गस्तदर्धकम्—half of प्रथमसाहस. अभक्ष्येण...धकम्—this really does not come under प्रकीर्णक (which is नृपाश्रयव्यवहार). Therefore the मिता॰ introduces this verse with the words 'प्रसङ्गाज्ञपाश्र-यव्यतिरिक्तव्यवहारविषयमपि दण्डमाह'. कूट...हारी who deals in false gold (as if it were real gold). 'असुवर्णे सुवर्णबुद्धि परस्योत्पाद्य यो व्यवहरति । यश्च विरुद्धं विद्वराहादिमांसं समीचीनमांसबुद्धिमुत्पाद्य विक्रीणीते' अपरार्क. मिता॰ explains विमांस as 'unclean meat mixed with dog's flesh'. Both the मिता॰ and अपरार्क seem to have read त्र्यज्ञहीन:, the three limbs being the nose, the ears, and the hands. Such a man was to be punished with mutilation and also a fine of 1000 panas. चशब्देन ... क्षरायाम्—the words

of the मिता॰ are 'चशब्दादङ्गच्छेदेन समुचितमुत्तमसाहसं दण्डं दाप्याः'. शक्तो...तथा if the owner of animals with tusks or horns fails to rescue a man attacked by such animals, though able to do so, he should be fined in the lowest साहस and double that amount when he does not rescue though the victim cried aloud (for help saying 'I am attacked; help'). The मिता॰ says that this applies to a case where the driver of the animals is not an adept in controlling the animals. But where the driver is an expert, the master incurs no fine, but the driver is fined. 'प्राजकश्चेद्भवे-दाप्तः प्राजको दण्डमईति ।' मनु 8. 294. मनुष्यमारणे—If a human being were killed by an animal or car through the carelessness of the driver. चौरवत्—that is, he would be punished in the highest fine (and not with death), as the word अर्ध suggests. प्राणमृत्य—supply मारितेषु. If such animals as cows were killed by rash driving, then half of उत्तमसाहस was the fine. शुमेषु मृगपक्षिषु—auspicious animals are deer of various kinds and auspicious birds are parrots, swans &c. On पश्चमाषकः, कुह्नक says 'पञ्चरूप्यमाषक-परिमाणो दण्डः स्यात् । न चात्र हैरण्यमाषप्रहणमुत्तरोत्तरलघुदण्डाभिधानात्'. A रूप्यमाप was equal to two कृष्णलंड (or gunja berries) 'द्वे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रौप्यमाषकः' मनु. 8. 135. अयं...बोध्यः—the offending driver had to pay the price of the animal killed and then a fine also. जारं...वदन्—अपरार्क comments 'यस्तु स्वकीयस्त्रीणां दोषं प्रच्छादयितुकामस्तजारं चोरत्वेनाभिवदति'; मिता • says 'खवंशकलङ्कभयाजारं पारदारिकं चौरं निर्गच्छेत्यभिवदन्'. उप...स्मृतम्—'यः पुनर्जारहस्ताद्धनमुपजीव्य उत्कोचरूपेण गृहीत्वा जारं मुखल्यसौ यावद्रहीतं तावदष्टगुणीकृतं दण्डं दाप्यः' मिता . मन्त्रस्य भेतारं who divulges (to the king's enemies) the king's secret counsels. विविधेर्दण्डै:—'करचरणजिह्नाच्छेदनाभिर्नानाप्रका-रैर्दण्डैः' कुल्लूक. 'विविधैः सर्वस्वापहाराङ्गच्छेदवधरूपैः' मिता०. अरीणां च उपजा-पकान्—those who are in league with his enemies. 'शत्रणां च राज्ञा सह वैरष्टद्धिकारिणः' कुल्लूक; 'उपजापकाः उपोद्धलकाः' अपरार्क. गुरोः teacher, father and other elders. 'राजानुमतिं विना तद्यानं गजाश्वादि आसनं सिंहासनादि आरोहतः' मिता॰. राजदिष्टा...कृतः of him who

obeys one that is hated by the king (according to अपरार्क 'यश्व राजद्विष्टस्याज्ञाकारी'); or 'who (being an astrologer and not a teacher or elderly relation or intimate friend of the king) makes a prophecy of impending misfortune as to the king.' The latter is the explanation of the मिता॰ "यथ ज्योतिःशास्त्रवित् गुर्वादिहितेप्सुव्यतिरिक्तो राज्ञो द्विष्टमनिष्टं 'संवत्सरान्ते तव राज्यच्यु-तिर्भविष्यति' इत्यादिरूपमादेशं करोति". नील॰ explains it as 'one who does what is forbidden by the king'. विप्रत्वेन च ग्रहस्य in the case of a S'ūdra who makes his livelihood by passing himself off as a ब्राह्मण. ''यः ग्रद्धो भोजनार्थं यज्ञोपवीतादिब्राह्मणलिङ्गानि द्रीयति ।...'श्राद्धे भोजनार्थं पुनः श्रूहस्य विप्रवेषधारिणः तप्तरालाकया यज्ञोपवीतव-द्वपुष्यालिखेत्' इति स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम् । वृत्त्यर्थं यज्ञोपवीतादिब्राह्मणलिङ्गधारिणो वध एव । द्विजातिलिङ्गिनः श्रुद्रान् घातयेत् इति सारणात् ।' मिता॰. Compare मनु 9. 224 quoted above (text p. 252). दुई छान्... व्यवहारान् having again investigated (i. e. reviewed) those litigations that were wrongly decided. 'दुईष्टान् स्मृत्याचारप्राप्तधर्मोझ-ह्वनेन रागलोभादिभिरसम्यग्विचारितत्वेनाश्क्क्षमानान् व्यवहारान् पुनः खयं राजा सम्यग्विचार्य'. सभ्याः...दमम् assessors (and the judge also, if found guilty) together with the party declared by them to be successful should be fined twice the amount that was inflicted as a fine in the litigation (decided by them on the losing party). The मिता॰ and अपरार्क add that if the decision formerly arrived at, was found on review to be wrong through the fault of the witnesses alone then the sabhyas and the successful party were not to be fined. Then the मिता॰ makes a very interesting remark 'यदा तु राजानुमत्या व्यवहारस्य दुर्देष्टत्वं तदा सर्व एव राजसहिताः सभ्याद्यो दण्डनीयाः'. यो...जितः He who was justly defeated (in a litigation) still thinks 'I am not rightly declared to be the losing party.' तमायान्तं—'कूटलेख्याद्यपन्यासेन पुनर्धर्माधिकरणमधितिष्ठन्तम्' मिता . अपरार्क remarks 'द्विगुणदमाङ्गीकारे सत्येव तदीयो व्यवहारः पुनर्द्रष्टव्यो नान्यथेति तात्प-यीर्थः ।'. The decisions of a former king could be reviewed by his successor. 'न्यायापेतं यदन्येन राज्ञाज्ञानकृतं भवेत्। तद्प्यन्यायवि-हितं पुनर्न्याये निवेशयेत् ॥' ( quoted in the मिता॰ ). अत्र... होया here

(that is, in all verses speaking about fines) the mention of a number without express statement of the objects (to which the number refers) is to be understood as referring to panas. कार्षिके...पणः—these words also occur in याज्ञ॰ I. 365 (where we have कार्षिकस्तामिकः). पण was as much copper as was equal to a कर्ष in weight. The latter half of the verse in the लीलावती is 'ते षोडश द्रम्म इहावगम्यो द्रम्मैस्तथा षोडशभिश्व निष्कः ॥'. This verse gives a table of money value, viz. 20 cowries were equal to a काकिणी. 4 काकिणीड to a पण, 16 पणड to a द्रम्म and 16 द्रम्मड to a निष्क. As regards weight, a copper पण was equal to a कर्ष in weight i.e. 80 gunjas; as भास्कराचार्य says in his लीलावती (verse 4). So it would appear that a copper पण was of nearly the same weight as the modern quarter anna coin. उत्त...संभवे when adequate punishment was not possible by imposing fines of the magnitude mentioned (in the verse of याज्ञ.). आपस्तम्बः—These words are ascribed to आपस्तम्ब in the mss. and printed editions, yet they are not found in the आप. ध. सू. but in the गौ. ध. सू. The मिता॰ (on याज्ञ. I. 354) and अपरार्क (on याज्ञ. II. 26) ascribe these words to गौतम. दण्डो... त्याहु:—(the sages) say that दण्ड is so called because it suppresses (offenders). Compare निरुक्त (II. 2) for this derivation 'दण्डो ददतेर्धारयति-कर्मणोऽकूरो ददते मणिमित्यभिभाषन्ते दमनादित्यौपमन्यवः' मनु and others speak of four kinds of दण्डs. 'वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्विग्दण्डं तदनन्तरम्। तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥' मनु. 8.129; vide याज्ञ. I.367also. The अमिपु. (226.16) says 'यस्माददान्तान्दमयत्यदण्ड्यान्दण्डयत्यि। दमनाइण्डनाचैव तसाइण्डं विदुर्बुधाः ॥'. This is the same as शान्तिपर्व 15. 8 where we have अशिष्टान् for अदण्ड्यान्. नारदः—these verses are quoted in the मिता॰ (on याज्ञ. II. 302) and by अपरार्क. आयुष्वीयानां of soldiers. वाह्य beasts of carriage (such as oxen, horses, mules). There is hardly any difference between वाद्य and आतोद्य. 'चतुर्विधमिदं वाद्यवादित्रातोद्यनामकम्।' अमर॰. यच यस्यो...कारकाः whatever serves as an implement (to a

person in his profession) and by which artisans earn their livelihood. The principle underlying these verses has been accepted in modern times in the execution of decrees. Vide Civil Procedure Code (of 1908), section 60 (a, b, c). The मिता॰ remarks 'सर्वस्वापहारेपि यद्यस्य जीवनोपकरणं तन्नापहर्तव्यं चौर्योपकरणं विना.' दण्डस्य प्रतिपत्तिम्—the procedure about fine. The मिता॰ gives a further detail 'यस्माह्ण्डरूपेण यानदूहीत-मन्यायेन तावत्तस्मै प्रतिदेयमितरथापहारदोषप्रसङ्गात् । अन्यायदण्डप्रहणे पूर्वस्वामिनः खत्त्वविच्छेदाभावाचेति ।'. मनु gives the reason of this procedure 'अप्सु प्रवेद्य तं दण्डं वहणायोपपादयेत् । श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत् ॥ ईशो दण्डस्य वहणो राज्ञां दण्डधरो हि सः । ईशः सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥' मनु॰ 9. 244–245. In the old Vedic mythology वहण was called 'rājan' and was regarded as marking the good and evil deeds of men. 'यासां राजा वहणो याति मध्ये सत्यांन्तते अवपरयन् जनानाम् ।' ऋग्वेद. VII. 49. 3.

## Appendix A

## व्यवहारतत्त्व।

A stands for the ms. in the Gattulalji collection of mss. in Bombay and B for the ms. in the Library of the Bengal Asiatic Society (No. 1294 Smriti). A and B both appear to be at least 100 years old. In A the first two leaves and the 9th are wanting and in B the first leaf is wanting. A has 28 leaves and about eleven lines on each page, while B has 31 leaves with 9 lines on each page. B is torn in places, the pieces being held together by means of fine paper pasted on to them. This makes it difficult to read the ms.

वादपराजयिनिमित्ताद् दमाद् द्विगुणं दण्ड्या नाज्ञानमोहादिभिः । बहुश्रुतो ब्राह्मणो न यद्वा दान्तं कुलीनं मध्यस्थमनुद्वेगकरं धर्मिष्ठमुद्युक्तमकोधं सर्वधर्मिविदं ब्राह्मणं स्वस्थाने राजा नियुष्ठीत स एव प्राइविवाकः । अन्यत् समानम् । ब्राह्मणासंभवे क्षत्रियं वैश्यं वा न श्रुद्वम् ।

इति श्रीशंकरभद्दात्मजश्रीनीलकण्ठकृते व्यवहारतत्त्वे राजस्थितिः ।

अथ व्यवहार स्थादि । अन्यविरोधेन खात्मसंबिन्धितयावेदनं व्यवहारः । तस्य च प्रतिज्ञासंशयहेतुपरामश्यप्रमाणनिर्णयप्रयोजनानि समस्तानि लक्षणम् । व्यस्तान्यङ्गानि । तत्र प्रतिज्ञोत्तरिकयासाध्यसिद्धयाख्याश्वत्वारः पादाः स्फुटीकरिष्यन्ते । परामशीदि तु प्रत्याकलितमित्यप्युच्यते । आवेद्यमानं पदं विषयोभियोगश्च सः । द्वेधा शङ्कया तत्त्वदर्शनेन वा । तत्त्वाभियोगश्च प्रतिषेधात्मको वा यथा मत्तो हिरण्यादि गृहीत्वायं न प्रयच्छतीति विष्यात्मको वा क्षेत्रादि ममायमपहरतीति । पुनश्चाष्टादशर्णाद्यः पदभेदा वक्ष्यन्ते । स चायं व्यवहारोधिप्रत्यिनोः प्रवर्तते । तिष्ठयुक्तयोरि तद्वत् । तज्जयपराजयौ मूलस्वामिनोरेव । नियोगाभावे परार्थवादिनौ दण्ड्यौ । एकस्य द्वयोबहूनां वैकेन द्वाभ्यां बहुभिर्वा समं युगपद् व्यवहारोस्त्येकसाध्यविषयश्चेष्ठान्यथा । तथार्थी वक्तव्येर्थे तिष्ठन्तमासाधयेदाह्वानं यावत् । राजाज्ञयावरोध आसेधः । स च स्थानकालप्रवासकर्मभिश्चतुर्धो भिद्यते । तमुत्कामज्ञासिद्धो दण्ड्यः । नदीसंतारकान्ता-रद्वर्गदेशोपष्ठवादिषु नासेधयेत् । मैथुनायोपस्थितं रोगार्तं यियर्तु (१) व्यसनस्थमन्ये-नाभियुक्तं राजकार्योद्यतं च । तथा गवां प्रचारे गोपालाः सस्यावापे कृषीवलाः विलिपन-

56 [Notes on Vyavahāramayūkha]

स्तत्कालमायुधीया वित्रहे नासेध्याः । तत्रासेद्धा दण्ड्यः । आसिद्धश्च तमासेधमुत्कामन्ना-पराध्रयात् । यदा स्मृत्यादिव्यपेतमार्गेण परेराधर्षितस्तदा स्वयमेव राजाद्यप्रेरितो राज्ञा सङ्गवेन पृष्टो विनीतवेष आवेदयेद्राज्ञे । आवेदितं च न्याय्यं चेन्मुद्रालेख्यपुरुषाणाम-न्यतमेन प्रत्यर्थिनमाह्वानयेद्राजा । अकल्पबालस्थविरविषमस्थकार्यातिपातिव्यसनोत्स-वाकुलमत्तोन्मत्तप्रमत्तार्तभृत्यांश्व नाह्वानयेत् । हीनपक्षां युवतिं कुलीनां प्रस्तिकां ब्राह्मणीं कन्यां च। स्वैरिण्याद्याः पुरुषवत् । देशकालकार्यादिप्राबल्यं चेदकल्पादीनिप शनैराह्वानयेत्। अभियोज्यान् वनादौ स्थितान् प्रव्रजितादींश्वाकोपयन् गुरुकार्येषु। अथार्थी प्रत्यर्थिनः समक्षं यथोपयोगं देशकालविशेषादिचिह्नितं प्रसिद्धमविरुद्धमन्यूना-तिरिक्तार्थकं पत्रं लेखयेद्यथा राज्ञे प्रागावेदितं तथैव । वस्त्वन्तरलेखने पदान्तरलेखने वा हीनो दण्ड्यः प्रकृतादर्थात्तु न हीयतेर्थव्यवहारे। दण्डपारुष्यादौ तु दण्ड्यः पराजीयते च। अप्रसिद्धनिराबाधनिरर्थनिष्प्रयोजनासाध्यविरुद्धपुरराष्ट्रकालविरुद्धाः पक्षाभासा नादेयाः । अप्रसिद्धं खपुष्पाद्यपहरति ममेति । निराबाधं मद्गृहदीपालोकेनायं खगृहे व्यवहरतीत्यादि । निरर्थमभिधेयशून्यं निष्प्रयोजनं देवदत्तोस्मद्गृहसंनिधौ सुखरमधीत इत्यादि । असाध्यमहमनेन सभूभङ्गमुपहसित इत्यादि । असाध्यत्वं च खल्पकालत्वेन साक्षिलेख्ययोरल्पविषयत्वेन च दिव्यस्यासंभवात् । विरुद्धमहं मूकेन शप्त इत्यादि । पुरराष्ट्रकालविरुद्धं ममानेन लवङ्गवृक्षो ॡ्यन इत्यादि । पक्षं च भूमौ फलके वा पाण्डुलेखेन लिखितमुत्तरदर्शनं यावदावापोद्वापाभ्यां शोधयित्वा पत्रे निवेशयेत्। राजा (राज्ञा?) अशोधयित्वैवोत्तरं दापयन्तः सभ्या रागलोभभयोक्तदण्डेन दण्ड्याः पुनर्भाषापूर्वव्यव-हारः प्रवैर्तनीयो राज्ञा । सोयं भाषापादः । भाषा प्रतिज्ञा पक्षश्च पर्यायोः ।

अथ श्रुतभाषार्थेन प्रत्यर्थिनार्थिनः समक्षं पक्षनिराक्तिक्षमं न्याय्यमसंदिग्धं पूर्वापरिवरुद्धमैव्याख्यागम्यमुत्तरं लेखनीयं सत्यमिथ्याप्रत्यवस्कन्दनपूर्वन्यायोत्तराणामे-कम् । सत्योत्तरं संप्रतिपत्तिः व्यवहारतः मह्यमिदं धारयतीत्युक्ते सत्यं धारयामीति । मिथ्योत्तरं नाहं धारयामीत्यादि । प्रत्यवस्कन्दनोत्तरं सत्यं गृहीतं प्रतिदत्तं प्रतिग्रहल्ब्ध-मिति वा । प्राङ्न्यायोत्तरं—अस्मिन्नर्थेहमनेनाभियुक्तस्तत्र चायं व्यवहारतः पराजित इति । संदिग्धाप्रकृतात्यल्पातिभूरिपक्षैकदेशव्यापिव्याख्यागम्यासाराण्युत्तराभासाः । पद्दा-न्तरेणोत्तरं व्यस्तपदम् । पक्षोक्तदेशादिविशेषणरिहतमव्यापि । अर्थान्तरव्यञ्चकं निगूढा-र्थम् । असारमन्याय्यम् । यौगपद्यनोत्तरसंकरश्चानुत्तरम् । अभियोगमनिस्तीर्यं स्वाभियो-

१ A begins with तीनीयो राज्ञा.

२ B पर्यायः for पर्यायाः

३ А ०विरुद्धं व्याख्यागम्य०

४ B प्राक्न्यायोत्तराणा०

५ B ०गम्यासाधाराण्युत्तरा०

६ B पादान्तरेण for पदान्तरेण

गोपमर्दनाक्षमं प्रत्यभियोगं च न कुर्यात्प्रत्यर्था । कलहे साहसे वा कुर्यात् । तत्रासैत्का-रिणोः पौर्वापर्ये बह्वल्पत्वदण्डेत्वं तुल्यकाले द्वयोः समो दण्डः । विषादिना प्राणिव्यापादनं साहसम् । सोयमुत्तरपादः ।

अथैंथी साध्यसिद्धये कियां लेखयेद् वक्ष्यमाणानामेकां सद्यो विलम्ब्य वेच्छ्या स्वप्रत्यिश्वसभापतीनाम् । साहसस्तेयपारुष्याभिशापात्ययस्त्रीषु तु सद्य एव । पारुष्यं वक्ष्यते । अभिशापः पातकाभियोगः । अत्ययः प्राणधनातिपातः । स्त्रियां कुलीनायां चित्रविवादे दास्यां स्वत्वादिविवादे । प्राइन्यायकारणोत्तरयोः प्रत्यर्थेवार्थीति स एव लेखयेत् । मिथ्योत्तरे पूर्ववाद्येव । संप्रतिपत्तौ किया नास्त्येव । सोयं कियापादः । अथि कियासिद्धौ साध्यसिद्धि जयं प्राप्नोति, अन्यथा पराजयमित्येष साध्यसिद्धिपादः । ईति व्यवहारलक्षणादि ।

अथ सभापतिकृत्यम् । सभापतिनार्थिप्रत्यर्थिनोर्निणयकार्ये समर्थः प्रतिभूप्राह्मस्तद्संभवे तद्रक्षणे पुरुषा नियोक्तव्यास्तेभ्यश्च तो प्रतिदिनं वेतनं दाप्यो । तत्र
ऋणादानेपह्नवादी यद्यर्थिना भावितस्तदा प्रकृतं धनं दाप्योथिने तत्सममपलापदण्डं
च । भावितः साक्ष्यादिभिः प्रकृतमर्थमङ्गीकारितः । यद्यर्थी भावियतुं न शक्नोति तदा स
मिथ्याभियोगीति अभियुक्तधनाद् द्विगुणं दाप्यः । प्राङ्न्याये प्रत्यवस्कन्दने वीर्थ्येवापहववादी प्रत्यर्थिना भावितः प्रकृतार्थसमं दण्डं दाप्यः । यदि प्रत्यर्थी प्राङ्न्यायं कारणं
वा भावियतुं न शक्नोति तदा स एव मिथ्याभियोगीति प्रकृत्मर्थं द्विगुणं दण्डं च
दाप्यः । संप्रतिपत्त्युक्तरे तु दण्डो नास्ति । पदान्तरेषु निह्नववादी भावितः प्रतिपदोक्तमेव दण्डं दाप्यः । यद्यभियोगमर्थी भावियतुं न शक्नोति तदा स मिथ्याभियोगीति
प्रतिपदोक्तरण्डं द्विगुणं दाप्यः । प्राङ्न्याये प्रत्यवस्कन्दने वीर्थ्येवापह्रवेवादी भावितः
प्रतिपदोक्तमेव दण्डं दाप्यः । यदि प्रत्यर्थी भावियतुं न शक्नोति तदा स मिथ्याभियोगीति
धनिने धनं प्रतिपदोक्तीमेव द्विगुणं दण्डं दाप्यः । सपणव्यवेवहारे येनैव यावान् पणः कृतः

१ A तत्र सत्कारिणोः

२ B ०दण्डत्वं यौगपचे तुल्यदण्डत्वं विषादिना &c.

३ B omits अथ before अर्थी.

४ B reads 'इति श्रीशंकरभट्टात्मजनीलकण्ठकृते व्यवहारतत्त्वे व्यवहारलक्षणादि'

५ B चार्थ्येव for वार्थ्येव

६ А प्रकृतमर्थादिद्विगुणम्

७ B निह्नवनादिभावितः

८ B चार्थ्येव

९ B ०ह्नववादिभावितः

१० B स एव मिथ्याभि०

११ B ०पदोक्तं दण्डं च दिगुणं

१२ B ०व्यवहारे तु येनैव

स एव तावेन्तं पणं दाप्यो राज्ञे । अर्थिना लेखितस्य वस्तुजातस्य सर्वस्यैवापह्रववादी एकदेशे भावितः सर्वमेव लेखितं दाप्यो नालेखितम् । पुत्रादिः पित्राद्यणं न जानामीति उत्तरवादी चेदेकदेशे भावितस्तावन्मात्रमेव दाप्यः। असिद्धमर्थमासेधादिना साधयन्द-ण्ड्यः । प्रकृतमर्थं दाप्यश्च । यः प्रपन्नं याच्यमानः पलायेत यश्चाभियुक्तो राज्ञा चाहृतः सदिस न किंचिद्वदेत् सोपि । सर्वार्थसाधनतयोपदिष्टैः साक्षिभिरेकदेशेधिके वाभिधी-यमाने प्रमाणान्तरेणैव साध्यसिद्धिरवसेया। साहसादौ त्वेकदेशेपि यत्र त्वेकक्षेत्रादौ पौर्वापर्येणोभयोः खत्वहेतौ साक्षिणः संभवन्ति तत्रोत्तरकालीनखत्ववादिनः साक्षिण आदेयाः साध्यसिद्धिं प्रति । तथा सर्वत्रणीद्यर्थविवादे प्रतिदानेनाधारणाद्युत्तरकार्यमेव भावितं सदादेयं न ग्रहणेन धारणादि पूर्वकार्य सिद्धमि । आधिदत्तकीतेषु तु पूर्वका-लीनमेव कार्यमादेयं नोत्तरकालीनम् । सर्वेष्वर्थविवादेषु बलवत्युत्तरा किया । आधौ प्रतिप्रहे कीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥ इति **याज्ञ चल्क्योक्तेः।** सभ्यदष्टोपि व्यवहारः पराजितस्य कुदृष्टबुद्धचा अपरितोषश्चेत्परावर्तते । स च सोत्तरसाध्येन राज्ञा सपणो द्रष्टव्यः । तत्र कुदृष्टवादी पराजितश्चेद् दण्ड्यः । जितश्चेद्धिकृता दण्ड्याः । पूगश्रेणि-कुलदृष्टोपि परावर्तते । भिन्नजातीनां भिन्नवृत्तीनामेकस्थाननिवासिनां समूहाः पूगाः । नानाजातीनामप्येकजातीयकर्मोपजीविनां संघाताः श्रेणयः । ज्ञातिसंबन्धिबन्धूनां संघाताः कुलानि । तत्र कुलदृष्टो राजपर्यन्तमारोहति । राजदृष्ट्स्तु कुलपर्यन्तं नावरोहति बलोपिधनिर्वृत्तो न चेत् । बलोपिधविनिर्वृत्तान् व्यवहारान् निवर्तयेदिति वचनात् । उप-धिर्भयम् । स्त्रीशत्रुमत्तोन्मत्तार्तव्यसनिबालभीतासंबद्धकृता नक्तं गृहाभ्यन्तरे प्रामाद्बहिः कृताः पुरराष्ट्रराजविरुद्धाश्च परावर्तन्ते । मत्तो मदनीयद्रव्येण । उन्मत्तो वातादिना । आर्ती व्याधिना । इष्टवियोगादिजन्यं दुःखं प्राप्तो व्यसनी । अनियुक्तासंबन्धी असंबद्धः । इति सभापतिकृत्यनिरूपणम् ।

१ B तं पणं दाप्यः

२ B तावन्मात्रं दाप्यः

३ 🗛 सभादृष्टोपि

४ B सोत्तरसभ्येन

५ B reads इति श्रीशंकरभट्टात्मजनीलकण्ठकृते व्यवहारतस्वे सभापति॰

## अथ प्रमाणप्रपञ्चः।

प्रमाणं द्विविधं मानुषं दैविकं च । मानुषं पुनिश्चिविधम् । भुक्तिः साक्षिणो लेख्यं च। दैविकमेदा वक्ष्यन्ते। मानुषाभाव एव दिव्यमादेयं नान्यथा। यत्र सवृद्धिकर्णा-दानापह्नवादौ प्रहणादिप्रधानैकदेशे मानुषसंभवो न वृद्धिविशेषादौ तत्रापि मानुषमेव न दिव्यम् । साहसपारुष्यबलोद्भवकार्येषु साक्षिणो दिव्यं वा । पूगश्रेणिगणादिस्थितौ लेख्यमेव। द्वारमार्गजलवाहादिषु भुक्तिरेव। वेतनादानक्रयविक्रयानुशयद्यूतसमाह्रयेषु साक्षिण एव । तत्र भुक्तिरुपभोगः । स सागमो दीर्घकालो निरन्तरो निराक्रोशः प्रत्य-र्थिसमक्षेश्व प्रमाणमादेयः खत्वं प्रति । खत्वहेतुरागमः तज्ज्ञानसापेक्षः सागमः। अप्रतिरवो निराक्रोशः । पूर्वक्रमागतस्तूक्तलक्षणो निरागमोप्यादेयोसत्यनागमस्मृति-पारम्पर्ये। पित्रादीनां त्रयाणां क्रमः पूर्वक्रमस्तेनागतो वर्षशताधिक इति यावत्। यदि पित्रादिरेवाभियुक्तः परेतः स्यात्तदा पुत्रादेः स्वत्वं प्रति पूर्वक्रमागतोपि सागम एवादेयः । तथा चतुर्णामाचे पुरुषे साक्षिभावित आगम एवादेयो न भोगः। मध्यमयोः स्तोकेनापि भोगेन युक्त एवागम आदेयो न भोगरहितः । चतुर्थे विशिष्टो भोग एवादेयो नागमः । अनागममर्थमुपभोक्ता चोरवद्ण्ड्यः । पर्यतोऽब्रुवतो भूमेर्हानिर्विशतिवार्षिकी । परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी ॥ इति । अयमाशयः । अर्थिसमक्षनिराक्रोश-विंशतिवर्षोपभोगादूर्ध्वं स्वामिना क्षेत्रं भावितोपि तदेव दाप्यः। न तु तत्कालीन-मुपभोगनष्टं फलम् । परोक्षभोगे समक्षभोगे वा साक्रोशे विंशतेरूर्ध्वमपि उपभोगे नष्टं फलं निष्कयरूपेण दाप्यः । विंशतेः प्राक् तु समक्षनिराक्रोशभोगेपि उपभक्तं दाप्यः । धने च हस्त्यश्वादौ विंशतिस्थाने दशकं निक्षिप्यैवं योज्यम् । राजदण्डस्तूपभुक्तसमो विंशतेर्दशकाचोर्ध्वमप्यस्त्येव । तत्राद्यस्योपभोक्तरभियुक्तस्यागममसाधयतो दण्डः । द्वितीयस्याविच्छिनाप्रतिरवसमक्षभोगमनुद्धरतो न त्वागममनुद्धरतः। तृतीयस्य क्रमा-गतभोगमात्रमनुद्धरतो न त्वागमं विशिष्टभोगं वानुद्धरतः । आधिसीमोपनिक्षेपोपनिधिष्र जडबालराजस्त्रीश्रोत्रियखेषु तु भूमौ समक्षनिराक्रोशविंशतिवर्षोपभोगादूर्धं धनस्य तादृशदशवर्षीपभोगादूर्ध्वमप्युपभुक्तमुपचयं दाप्यः। आध्यादीनां चिरकालोपभोगबले-नापहर्ता धने विवादास्पदीभूतद्रव्यसमं गृहक्षेत्रादिषु मर्यादाप्रभेदादौ वक्ष्यमाणं दण्डं दाप्यो दर्पोपशमक्षमं वा । दरिष्रश्चेद्दि (१द्धि) ग्दण्डेन वा दण्ड्यः शरीरदण्डेन वा दण्ड्यो ब्राह्मणब्यतिरिक्तः । सर्वोपस्थोदरजिह्वाहस्तपादचक्षुर्नासाकर्णदेहानां यित्रिमित्तोपराधस्तत्र कार्यो वधो वा। यद्वा कर्म कारयितव्यो बन्धनागारे वा प्रवेशनीयः। ब्राह्मणस्य तु

१ B ०समक्षप्रमाण०

२ 🛦 ०स्मृतिपारम्पर्यः

३ B परोक्षमोगेन

४ B omits (by oversight) क्तसमो ...रोहणा below (p. 446. l. 1)

कर्मवियोगविख्यापनिर्न्वासनाङ्कनिशरोमुण्डनगर्दभारोहणानामेकम्। शारीरस्तु नास्त्येव । वस्नादिना चश्चषी निरुध्य पुराजिष्कासनं निर्वासनम् । ब्रह्महत्यासुरापानसुवर्णस्तयगुरुत-ल्पगमनेषु क्रमादिशरस्कपुरुषसुराध्वजश्वपदभगाकृतिभिर्न्नलाटे चिह्नकरणमङ्कनम् । प्रन्धाधिगतं राज्ञा वर्षमात्रं संरक्ष्य श्रुतवृत्तसंपन्नब्राह्मणस्य चेद्वषेत्रयमूर्ध्वमुपभोक्तव्यम् । रध्यादौ परिश्रेष्टं शौल्किकादिभिरधिगत्य राज्ञे समर्पितं प्रनष्टाधिगतम् । वर्षाद्वषेत्रयाद्वाविक् स्वाम्यागतश्चेत्तस्मै कृत्वं देयं यद्यसौ रूपसंख्यादिभिर्तिक्षेत्रमें वृतीयादिषु षष्ठं भागमादाय शेषं प्रतिदेयं सुवर्णं चेत् । अश्वादावेकशफे तु चतुरः पणान्मानुषे पन्न महिषे गव्युष्ट्रे च द्वौ द्वौ अजाविषु च पादमादानम् । राज्ञा स्वभागचतुर्थाशोधिगन्त्रे प्रदातव्यः । स्वामी नैवागतश्चेचतुर्थमंशमधिगन्त्रे दत्वा शेषं राजा गृहीयात् । राजा निधि लब्धि ब्राह्मणक्षत्रियादिना निधौ लब्धे तस्मै षष्ठमंशं दत्त्वा शेषं राजा गृहीयात् । अविद्वद्वाह्मणक्षत्रियादिना निधौ लब्धे तस्मै षष्ठमंशं दत्त्वा शेषं राजा गृहीयात् । अनिवेदितविज्ञातः कृत्वं निधि दाप्यः शक्ता दण्डं च । तत्स्वाम्यागतश्चेत् षष्ठं द्वादृशं वाशमादाय शेषं तस्मै द्वाद्वाजा । तथा चोरैरपहृतं तेभ्यो विजित्याशक्तौ स्वकोशादेव द्वात् । इति श्रीशंकरभद्दात्मजनीलकण्ठकृते व्यवहारतत्त्वे मुक्तिप्रपद्यः ।

अध साक्षिप्रपञ्चः। तत्र साक्षी द्वेधा साक्षाइर्शनाच्छ्वणाच । स पुनर्द्विविधः कृतोऽकृतश्च । कृतः साक्षित्वेन निरूपितः, अकृतोऽनिरूपितः। तत्र कृतः पश्चविधो लिखितः स्मारितो यहच्छाभिज्ञो गूढ उत्तरसाक्षीति । लेख्यनिवेशितो लिखितः। पुनः पुनः कार्यं स्मार्यमाणः स्मारितः । यहच्छयैवागतः साक्षीकियमाणो यहच्छाभिज्ञः। प्रत्यर्थिवचनं गूढ एव श्राव्यमाणो गूढः। श्रवणात् श्रावणाद्वा साक्षिणामप्युपर्युपरि साक्ष्यं भाषमाण उत्तरः। प्रामः प्राइविवाकलेखकसभ्यानामन्यतमो राजा व्यवहारकार्या- धिकृतोर्थिप्रत्यर्थिप्रहितः कुल्य इत्यकृताः षद । ते च तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनो धर्मप्रधाना ऋजवः सपुत्राः सधना नित्यादिकर्माचरणशीलाः सवर्णाः सजातयोसंभवेऽसवर्णायाक्त्यवराः । उभयानुमतावेको द्वौ वा साक्षिण आदेयाः । स्त्रीणां स्त्रियोपि । उक्तलक्षणानामसंभवेन्येप्यसाक्षिव्यतिरिक्ताः। श्रोत्रियतापसप्रव्रजितस्त्रीवालवृद्धितृविवादिगुरुकुलवासिकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्त्रपतितपाखण्डिरङ्गावतारिकृदकृनद्विकलेन्द्रियाप्तार्थसंवनिधसहायरिपुर्त्तेनसाहसिचण्डदृष्टदोषनिर्धृतभिष्रस्वयमुक्तिमृतान्तराद्या असाक्षिणः । तापसो वानप्रस्थः । वृद्धोद्यीतिकावरः। चण्डः कोपनः । द्वद्वोषो

१ B ०क्रमादिशिरस्तु

२ B परिभ्रष्टस्य

३ B त्रयाद्रोर्ध्वम्

४ B पादं पादमादाय प्रतिपादनम्

५ B omits तसै

६ B द्वादशांशमादाय

दृष्टवितथवचनः । निर्धृतो बन्धुभिस्त्यक्तः । द्वैघे सर्वे मेदादसाक्षिणो भिन्नाः । अनिर्दिष्टः खयमेवागत्य वदन्। खयमुक्तिः सूचीत्यपि। यस्य कृते साक्ष्यं वक्तव्यं तस्मिनमृतेऽनिवेदिते वासौ मृतान्तरः। मुमूर्षुणा खस्थेन वा पित्रादिना पुत्रादयः श्राविताश्चेदस्मिन्नर्थेमी साक्षिण इति तत्र मृतान्तरोप्यादेयैः । स्त्रीसंग्रहणचौर्यपारुष्यसाहसेषु तु तपआदिगुणरहिता वचननिषिद्धाश्चादेयाः । न दुष्टिभिन्नस्वयमुक्तयः । संग्रहर्णादीन्यपि स्वबलावष्टम्भेन जनसमक्षं क्रियमाणानि साहसानि । श्रोत्रियादयो वचननिषिद्धाः । कितवाद्या दुष्टाश्व यथायोगमूह्याः । वादिप्रतिवादिभ्यां परस्परेणोद्दिष्टाः साक्षिणो रहसि नानुसर्तव्याः । उद्दिष्टेर्षु साक्षिषु कियान्तरनिरपेक्षश्चेदर्थी तदा पराजितो ज्ञेयः। साक्षिषु दोषमुद्भाव्य साधयितुं न शकोति चेत्प्रतिवादी सारानुसारेण दण्ड्यः। शकोति साक्षिण एव नादेयाः। साक्षिणां खभावोक्तमेव वचनमादेयं न तु ते पुनः पुनः प्रष्टव्याः । विस्मरणादिनार्थस्य भावमभावं न प्रतिपादयन्ति चेत्प्रमाणान्तरेण निर्णयः कार्यः । प्राइविवाकः शुचिर्मध्येसभं वादिप्रतिवादिसंनिधौ समेत उदङ्गुखान्प्राङ्मुखान्वा साक्षिणः पूर्वाहे देवब्राह्मणसान्निध्ये सान्त्वेन साक्ष्यं प्रच्छन्नेवं श्रावयेत् । अन्यथा ब्रुवतः सत्यं ते नर्यतीति ब्राह्मणं वाहना-युधानि तव विफलानीति क्षत्रियं गोबीजकाश्चनानि तव विफलानि भविष्यन्तीति वैश्यं ग्रूइं तु सर्वाणि पातकानि तव भविष्यन्तीति। ये पातककृतां लोका महापातिकनां तथा। अग्निदानां च ये लोका ये च स्त्रीबालघातिनाम् । स तान्सर्वानवाप्रोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत् । सुकृतं यत्त्वया किंचिज्जन्मान्तरशतैः कृतम् । तत्सर्वं तस्य जानीहि यं पराजयसे मृषा ॥ इति वा। गोरक्षका वाणिजकाः कारवश्च कुशीलवाः। प्रेष्या वार्धिषकाश्च ये द्विजास्तान् श्राह्मवत् । श्राविताः सन्तो यदि दैवमानुषोप अवरहिताः षद्चत्वारिंशैकाहादर्वाङ् ने ब्रयुस्तदा तस्मिन्नहिन सन्नुद्धिकमृणं दशमांशसहितं दाप्यः। तत्र दशमोंशो राज्ञः। साक्षिणां द्वैधे बहुनां वचनमादेयंम् । समसंख्येषु गुणिनां कतिपयेषु गुणिषु इतरेषु बहुष्वपि गुणिनां गुणिषु गुणवत्तमानां सर्वथागृह्यमाणविशेषास्तु मेदादसाक्षिणः। साक्षिणो

१ A सुवीत्यपि

२ В यस्य कृते यस्य चार्थे साक्ष्यं

३ A प्यदेयः

४ B निषिद्धा आदेयाः

५ A न भिन्नदुष्ट०

६ A संग्रहादीन्यपि

७ A omits कितवाद्या...मूह्याः

८ A omits उद्दिष्टेषु... ह्रेयः

९ В ०पातकिनस्तथा

१० B ०त्वारिंशाहादवी०

११ A omits न after अर्वाङ्

१२ B omits गुणवत्तमेषु

यस्य प्रतिज्ञां सत्यां ब्र्युस्तस्य जयो यस्यासत्यां पराजयस्तस्य । तत्र साक्ष्ये साक्षिभिरुक्ते-प्यर्थिनी खप्रत्ययिक्षंवादित्वेनासंनिहिताः पूर्वसाक्षिभ्यो गुणवत्तमा द्विगुणा वा साक्षिणः प्रमाणीकर्तव्याः । पूर्वनिर्दिष्टासंभवेऽनिर्दिष्टा अपि । पूर्वसाक्षिणस्तु कूटास्तेषामसंभवे दिव्यम् । तत्राप्यपरितोषे न प्रमाणान्तरमस्ति । व्यवहारसमाप्तिरेव । सप्ताहावधिकरा-जिकदैविकव्यसनोद्भवानुद्भवाभ्यां साक्षिणः परीक्ष्याः । तत्र दोषावधारणे त एव विप्रति-पन्नमृणं दाप्याः। सारानुसारेण दण्ड्याश्च । कूटः कूटकृत्कूटतुल्यश्च । लोभादिकारणविशे-षापरिज्ञानेऽनभ्यासे विवादेपराजयनिमित्तं प्रतिपदोक्तं दण्डं द्विगुणं दण्ड्यः पृथक् पृथक्। तत्र महाविषये कौटसाक्ष्ये ब्राह्मणो देशान्निर्वार्स एव न दण्ड्यः। लोभादिका-रणविशेषपरिज्ञानेऽनभ्यासे त्वेवम् । लोभे उत्तमसाहसम् । भये मध्यमसाहसम् । मैत्र्यां चतुर्गुणं पूर्वसाहसम् । कामे दशगुणं पूर्वसाहसम् । क्रोघे त्रिगुणमुत्तमसाहसम् । अज्ञाने द्वे शते। बालिश्ये शतं दण्ड्यः। लोभादिकारणविशेषपरिज्ञानेभ्यासे त्विमं दण्डं दण्डयित्वा ब्राह्मणो विवास्यः क्षत्रियादिः प्रवास्यः । लोभादिकारणविशेषापरिज्ञाने-भ्यासे तु विवादपराजयनिमित्तं प्रतिपदोक्तं द्विगुणं दण्डं दण्डियत्वा ब्राह्मणो विवास्यः क्षत्रियादिः प्रवास्यः । कूटकृद्यो धनदानादिना कूटान् साक्षिणः करोति । कूटतुल्यो यो विप्रतिपन्नमर्थं विशेषतो जानन्नपि साक्ष्यं नाङ्गीकरोति । विवासनं देशान्निर्वासनं भग्नगृहीकरणं नमीकरणं च । जातिद्रव्यगुणाद्यपेक्षया व्यवस्थाप्यम् । प्रवासनं ताडनमोष्ट्रच्छेदनं जिह्वा-च्छेदनं प्राणवियोजनं च कौटसाक्ष्यविषयानुसारेण द्रष्टव्यम् । साहसादिषु ताभ्रिकाः पणा ज्ञेयाः। तत्परिमाणं पूर्वसाहसादिमानं च वक्ष्यते। लोभोर्थलिप्सा मोहो विपर्ययज्ञानम्। कार्मः अभिलाषः। अज्ञानमस्फुटज्ञानं बालिश्यं ज्ञानानुत्पादः। कूटसाक्षिणो दण्डियत्वा पुनर्व्यवहारः प्रवर्तनीयः। कृतोपि कौटसाक्ष्ये विदिते निवर्तनीयः। यस्तु सीक्षिभिः सह साक्ष्यं श्रावितः सिनगदकाले तत्त्रभयो निह्नते नाहमत्र साक्षी भवामीति स विवादपंराजयनिमित्तप्रति-पदोक्तं दण्डमष्टगुणं दाप्यः। तावद्दण्डदानाशक्तौ ब्राह्मणस्त्रेधा विवास्यो विषयानुसारेण।

१ B reads ०धिनः

२ B reads ०संवादित्वेनापरितोषेण तेनासंनि०

३ B reads विवादे

४ B निर्वास्यो न दण्ड्यः

५ B reverses the order of the two sentences लोभादि...प्रवास्यः and कूटकृ...करोति

६ A निर्वासनं for विवासनम्

७ B सहस्रादिपु

८ A omits कामः अभिलाषः

९ B कृतेपि

१० A omits साक्षिभिः सह

११ A omits तत्तेभ्यः

इतरेषां जात्युचितकर्मकरणनिगडबन्धंकारागृहप्रवेशादि द्रष्टव्यम् । कूटादिष्विप इदं यथा-संभवमूह्यम् । सर्वे निह्नवते चेत्समानदोषाः । साक्ष्यमुक्तवा पुनरन्यथा वदन्तोनुबन्धाय-पेक्षया दण्ड्याः । साक्षिणोपि सत्यवचने वर्णिवधप्रसक्तौ सत्यं न वदेयुः सत्यवचनेऽसत्य-वचने च तत्प्रसक्तौ न किंचिद्वदेयुः । तत्र साक्ष्यनृतवचनप्रयुक्तः साक्ष्यवचनप्रयुक्तश्च दोषो नास्ति । अवचने राजा न मुश्चति चेद्भेदादसाक्षित्वं कर्तव्यम् । सर्वत्र कालान्तरे-र्थतत्त्वावगताविप राजदण्डो नास्ति । भेदादसाक्षित्वासंभवे सत्यमेव वदितव्यम् । तत्र वर्णिवधदोषो नास्ति । एवं पान्थादीनां चौरादिप्रश्लेषु । इति श्रीशंकरभट्टात्मजनीलकण्ठ-कृते व्यवहारतस्वे साक्षिनिक्पणम् ।

अथ लेख्यप्रपञ्चः। लेख्यं द्विविधं शासनं जानपदं च । चीरकमित्यपि शासनम् । राजा भूनिबन्धादि दत्त्वा कालजातिस्वप्रतिप्रहीतृनामतित्रत्रादिनाम-मीमांसकाद्यपनामक्षेत्रादिपरिमाणप्रमाणाद्यपेतं समुद्राचिह्नितं ताम्रपट्टादौ लिखेत् । जानपदं द्विविधं खहस्तकृतमन्यकृतं च । अनयोर्देशाचारवशेन प्रामाण्यम् । तदुभयं धनिकाधमर्णिकयोः स्वरूच्या व्यवस्थितेर्थे कालान्तरे विश्रतिपत्तिनिरासेन कालवस्तुतत्त्वनिर्णयाय कार्यम् । उक्तलक्षणाः साक्षिणो वा कार्याः । धनिका-धमर्णिकनामजातिगोत्रमीमांसकादिगौणनामपितृनामद्रव्यजातिसंख्यादिचिह्नितं संबैन्ध-कालादियुक्तमधमर्णः खहस्तेन लिखेदसाक्षिकं प्रतिनियतदेशभाषयापि । नात्र राजशीस-नवत्साधुशब्दिनयमोस्ति । तदिदं खहस्तकृतमादेयं बलोपध्यादिकृतं न चेत् । उपिधः कोर्घलोभभयादिः। यत्तृक्तलक्षणमधमर्णः ससाक्षिकमैन्येन लेखयेत्तदन्यकृतम्। तत्र व्यव-स्थितार्थे लिखिते सत्यधमर्ण आत्मीयं नाम खहस्तेन पत्रे लिखेद् यदत्रोपरि लिखितं तन्मतं ममामुकपुत्रस्येति । ये चात्र साक्षिणो लिखितास्तेपि आत्मीयपितृनामपूर्वकम-सिन्नर्थेहममुकः साक्षीति खहस्तेनैकैकशो लिखेयुः । यद्यधमर्णः साक्षी वा लिपिज्ञो न स्यात्तदान्येन साक्षी च साक्ष्यन्तरेण सर्वसाक्षिसमक्षं लेखयेत्। लेखकोपि तु मया-भ्यर्थितेन मयामुकेनामुकपुत्रेणैतल्लेख्यं लिखितमित्येवमन्ते लिखेत्। देशान्तरावस्था-नच्छेदनादिना व्यवहारप्राप्तौ देशान्तरस्थपत्रानयनाय दुर्गाद्यपेक्षया कालो दातव्यः । दुर्गदेशावस्थिते नष्टे वा पत्रे तिन्नवेशितसाक्षिभिरेव निर्णयः। तदभावे दिव्येन। लेखेऽशुद्धिशङ्कायां खहस्तलिखितान्तरसंवादादिना निर्णयः कार्यः । तदसंभवे तदारूढ-

१ B omits बन्ध

२ B reads इति साक्षिनिरूपणम्

३ B ०प्रमाणाद्यपहितम्

४ А संबध (संवत्?)

५ A omits राजशासनवत्

६ А ०लोभादिः

७ A has the 9th leaf missing, which begins with ॰मन्येन लेख्येत् and ends with the words स्तप्तमाषा इत्येते (p. 450, l. 14 below).

<sup>57 [</sup>Notes on Vyavahāramayūkha]

साक्षिभिस्तदभावे दिन्येन । युगपत् कृत्स्नदानाशक्तौ यथायथा दत्तं तथातथा पूर्वलेख्यपृष्ठेभिलिखेदधमणं उत्तमणां वा प्राप्तम् । यद्वा प्रवेशपत्रं स्वहस्तलिखितन्धिहतमधमणं
उत्तमणाय दद्यात् । युगपत् क्रमेण वा कृत्स्ने ऋणे दत्ते लेखं पाटयेत् । दुर्गदेशावस्थिते
नष्टे वा पत्रेधमणित्वनिष्ट्रत्यर्थं पूर्वोक्तक्रमेणोत्तमणां विद्युद्धिपत्रमधमणाय दद्यात् ।
ससाक्षिकं त्वृणं पूर्वसाक्षिसमक्षमेव द्यात् । राजकीयं व्यवस्थापत्रमिष तु राजमुद्राचिह्नितं जानपद्व्यवस्थापत्रवत् । तथा राजकीयं जयपत्रं हीनपत्रं वा । तत्र जयपत्रं
साध्योत्तरिक्रयावधारणयुक्तप्राइविवाकादिखहस्ताङ्कितं राजमुद्रामुद्रितं जियेने वादिने
कालान्तरे प्राइन्यायविधिसिद्धचर्थं द्यात् । तत्र सभासदो मतममुकपुत्रस्येति स्वहस्तलिखितमेकेकशो दद्यः । तेषां परस्परानुमतो निःशल्यो विवादोन्यथा सशल्यः । यत्र
तु—अन्यवादी क्रियाद्वेषी नोपस्थाता निरुत्तरः । आहूतप्रपलायी च हीनः पञ्चविधः
स्मृतः ॥ इत्येवं पञ्चविधा हीनता तत्र हीनपत्रं दद्यात्कालान्तरे दण्डप्राप्त्यर्थमित्यादि ।
इति लेख्यप्रपञ्चः ।

अध दिग्यम् । तुलागिरदकं विषमिति चत्वारि दिग्यानि । अन्ये दिग्यमेदाः शपथा इति व्यपदिश्यन्ते । ते च कोशस्तण्डुलास्तप्तमाषा इत्येते । तथा देवतापितृपादस्पर्शः पुत्रदीरसुहृदां च शिरःस्पर्शः शस्त्रवाहनगोबीजकाञ्चनानां च स्पर्शः सत्यसुकृतनाशवचनं चेत्येवमादयः । अन्ये च धटसपीदयो दिग्यमेदास्तत्तदेशाचारतो ह्रेयाः । तत्र तुलादीनि चत्वारि मदाभियोगेष्वेव सावष्टम्मेष्वेव च दातव्यानि । राजद्रोह-महापातकमहाचौर्येषु त्वभिशङ्कितेष्वपि । कोशस्तु महाभियोगे शङ्किते सावष्टम्मे वा विशेषेण दातव्यः । तण्डुलास्त्वत्यचौर्यशङ्कायामेव । तप्तर्माषस्तु महाचौर्याभिशङ्कायाम् । अन्ये पुनः शपथाः खल्पार्थाभियोगेषु । सहस्राधिकविषयस्य स्तेयस्य साहसस्याभियोगो महाभियोगः । शीर्षकस्थेन कृतः सावष्टम्मः पराजयनिमित्तं दण्डमङ्गीकृतवतेति यावत् । पातित्यावहद्रव्यापहारे तु सहस्रे धटस्तद्धेमिस्तद्धे सिललं तद्धे विषं देयम् । सहस्रादिताम्रिकपणानामपह्ववे तु सर्वस्य मृत्यं हेम परिकल्प्य सुवर्णानां शतापहृत्वे विषम्शित्याद्वेशिः षष्ट्यपहुवे जलं चत्वारिशद्यष्टवे धटं त्रिंशदपहृवे तद्धीपहृवे च कोशमानम् । तद्धीपहृवे तण्डुलास्तद्धीधीपहृवे पुत्रादिशिरःस्पर्श तद्धीप्रसृवे च कोशमानम् । तद्धीपहृवे तण्डुलास्तद्धीधीपहृवे पुत्रादिशिरःस्पर्श तद्धीधीपहृवे लेकिकी किया द्वात् । सुवर्णः षोडशमाषाहमकः । तुलादीनि दिग्यान्यर्थिप्रस्वर्थीनोरि-

१ B omits the words पुत्रदारसुहृदां...चेत्येवमादयः

२ B omits सावष्टम्भेष्वेव च

३ B reads तण्डुलादिस्त्वल्पचौर्याभिशङ्का०

४ B reads ॰माषास्तु and ॰शङ्कायामेव

५ B reads षष्ट्यपह्नवे तण्डुलास्तदर्थार्थापह्नवे पुत्रादिशिरःस्पर्शे and repeats the words तदर्थार्थापह्नवे तु...पुत्रादिशिरःस्पर्शम्।

६ B लौकिकी: क्रियाः

च्छेयैव कुर्यादन्यतरः शिरःस्थायी चेत् । शिरःस्थायी दण्डाभ्युपगमावष्टमभेनाभियोक्ता । स्त्रीबालवृद्धान्धपङ्कतपस्विव्रतिनां तु अवष्टम्भाभियोगेभियोज्यत्वेभियोक्तत्वे वा न दिव्यं किं तु अभियोक्तरेवाभियोज्यस्यैव च। परस्पराभियोगे तु विकल्प एव। महापा-तकादिश्काभियोगे तु स्यादीनामि दिव्यम् । दिव्यानि शपथाश्च यथासंभवमृणादि-विवादेष्विप योज्याः । प्राइविवाकः पूर्वेद्युरुपोषितः पूर्वेद्युरुपोषितं त्रिरात्रोपोषितं वोदिते सूर्ये सचैलकृतस्नानं दिव्यग्राहिणमाहूय नृपस्य सभ्यानां ब्राह्मणानां च संनिधौ भानुवारे दिव्यानि कारयेत्। तत्र पूर्वाह्ने धटाग्निकोशान्मध्याह्ने जलं रात्रौ पश्चिमे यामे दिवा वा पूर्वाहे विषम् । तण्डुलतप्तमाषप्रभृतीस्तु पूर्वाह्र एव । अहस्त्रिषु भागेष्वाद्यद्वितीयौ पूर्वाह्ममध्याह्रौ। तथा हेमन्तिशिशिरवर्षास्विमः। प्रीष्मशरदोरुदकं न हेमन्तिशिशिर-वर्षासु । हेमन्तिशिशिरयोः सप्तयवमात्रं विषं न वर्षासु । तुलां सर्वदैव न प्रवाते न मध्याह्वापराह्नसंध्यासु । अहस्तृतीयो भागोपराह्नः । कोशादि सर्वशपथाश्च सर्वदेव । चैत्रवैशाखमार्गशीर्षेषु सर्वाणि । तत्र चैत्रादिषु स्वयादीनां ब्राह्मणस्य च तुलैव दातव्या क्षत्रियस्याप्तिरेव । अप्तिः फालस्तप्तमाषश्च । वैश्यस्य जलमेव । शूद्रस्य विषमेव वर्षासु । सर्वेषामितरेव हेमन्तिशिरयोः । क्षत्रियवैश्यश्रद्धाणामित्रिर्विषं वा । ब्राह्मणस्या-मिरेव न कदाचिद्विषम् । श्रीष्मशरदोस्तु सर्वेषां जलमेव न स्त्रीणाम् । तासां साधारणं तुलायेव। कुष्टिनां श्वासकासिनां पित्तश्लेष्मवतां दुर्बलानां च साधारणं तुलायेव न त्विमतोयविषाणि । तथाभिशस्तानां देवायतने नृपद्रोहिणां राजद्वारे प्रतिलोमप्रसूतानां चतुष्पथेन्येषां सभामध्ये दिव्यं देयम् । अस्पृश्याधमदासम्लेच्छपापिप्रतिलोमप्रस्तानां तु तत्प्रसिद्धानि दिव्यानि निर्दिशेत्। इति दिव्यमातृका।

अथ धटविधिः। नारदः। वानस्पत्येन मन्त्रेण छिन्वा वृक्षं तु यशियम्। तत इष्टे शुचौ देशे कर्तव्या प्राङ्मुखी तुला॥ चतुरसा चतुर्हस्ता दृढा ऋज्वी सुनिश्वला। कटकत्रयसंबद्धा कर्कटादिसमन्विता॥ कर्कटौ तुलान्तयोः शिक्याधारावीषद्धकावायस-कीलौ। हस्तषदकमितौ पादौ कृत्वा खेयौ दिहस्तकौ। हस्तद्वयमितं कार्यं तयोरध्यधमन्तरम्॥ पार्श्वयोस्तोरणे कार्ये धटादुचे दृशाङ्कले। ताभ्यामधोमुखौ कार्यौ धटमस्तकचु-म्बनौ॥ मृन्मयौ सूत्रसंबद्धाववर्लम्बौ च साक्षिणो। आस्तीर्य प्राङ्मुखान्दर्भान् शिक्ययोः पश्चिमे नरम्॥ इष्टकाः पिटेकं प्राव्णः पांसून्वान्यत्र तोलयेत्। उपि क्षिप्तमम्भो न प्रवते चेत्समो धटः॥ परीक्ष्यो हेमकाराधैरवलम्बसमस्ततः। संनिविष्टो यथा शोध्यः पाण्डुलेखादिना तथा। चिह्नं शिक्यतले कृत्वा शोध्यं समवतारयेत्। अथ ध्वजपताका-भिस्तुलामलंकुत्य तस्यां प्राइविवाकः प्राङ्मुखः प्राञ्जलिर्भूत्वा धर्ममावाहयेदेवम्। एह्रोहि

१ B ०रिच्छयैकतरः

२ B read's दिव्यदानम्

३ B reads पापकारि

४ A reads oसंबद्धावचलं वौ च

५ A reads पितृकं for पिटकं

भगवन्धर्म अस्मिन्दिन्ये समाविश । सहितो लोकपालैश्व वस्वादित्यमस्त्रणैः ॥ इति । ततोङ्गदेवताः प्रागादिष्विन्द्रादीन् विन्यस्य कोणेष्वस्यादीन् स्थापयेत् । इन्द्रः पीतो यमः रयामो वरुणः स्फटिकप्रभः । कुबेरश्च सुवर्णाभो विह्निश्चेव सुवर्णभः । तथैव निर्ऋतिः श्यामो वायुर्धूम्नः प्रशस्यते । ईशानस्तु भवेद्रक्त एवं ध्यायेत् क्रमादिमान् । तत इन्द्रा-प्रयोर्मध्ये धरादीनष्टौ वसूनावाहयेत् । इन्द्रैशानयोधीत्रादीन् द्वादशादित्यान् । अग्नियम-योवीरभद्रादीनेकादश रुद्रान् । यमनिर्ऋत्योर्बाह्मयाद्याः सप्त मातृः सगणाः । निर्ऋतिव-रुणयोर्गणेशम् । वरुणवाय्वोर्गगनादीनष्टौ मरुतः। धटस्योत्तरे दुर्गामावाहयेत्। ततो धर्म षोडशोपचारैः संपूज्येन्द्रादीनां दुर्गान्तानां प्रणवाद्येः खनामभिश्चतुर्ध्यन्तैर्नमोन्तैः पूजां पदार्थानुसमयेन कृत्वा धर्माय गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यानि दत्त्वा इन्द्रादीनां गन्धादीनि पूर्ववद् दद्यात् । धटपूजायां गन्धपूष्पाणि रक्तानि यथालाभमन्यत्र । ततश्वत्वार ऋत्विजश्वतसृषु दिक्षु लौकिकेमौ प्रणवादिकां गायत्रीमुचार्य पुनः खाहाका-रान्तं प्रणवमुचार्य समिदाज्यचरून् प्रत्येकमष्टोत्तरं शतं जुहुयुः। यत्तु गौडमीमांसक आह दिव्यतस्वे आज्यपायससमिधो मिलिता होतव्या लाघवादिति । तन्न । चतुर्दिश्च तथा होमः कर्तव्यो वेदपारगैः। आज्येन हविषा चैव समिद्धिर्हीमसाधनैः॥ इति प्रत्येकं तृतीयाश्रवणेन निरपेक्षसाधनत्वावगमात् । ततोभियुक्तमर्थं मन्त्रसहितं पत्रे लिखित्वा तत्पत्रं संशोध्य शोध्येशिरोगनं कुर्यात् । मन्त्रस्तु

आदित्यचन्द्रावनिलोनलश्च द्योर्भूमिरापो हृदयं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उमे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् ॥

इदं च धर्मावाहनादिशिरःपत्रारोपणान्तमनुष्ठानकाण्डं सर्वदिव्येषु योज्यम् । ततः प्राइविवाको धटमामन्त्रयेदित्थम् । त्वं धट ब्रह्मणा सृष्टः परीक्षार्थं दुरात्मनाम् । धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं टकारात्कुटिलं नरम् ॥ धृतो भावयसे यसाद्धटस्तेनाभिधीयसे ॥ त्वं वैत्सि सर्वभूतानां पापानि सुकृतानि च। त्वमेव सर्वं जानीषे न विदुर्यानि मानवाः ॥ व्यवहाराभिशस्तोयं मानुषः शुद्धिमिच्छति । तदेनं संशयादस्माद्धर्मतस्रातुमहिसि ॥ इति । शोध्योपि-त्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवैर्विनिर्मिता । तत्सत्यं वद कल्याणि संशयान्मां विमोचय ॥ यद्यहं पापकृन्मातस्ततो मां त्वमधो नय । शुद्धश्चेद्रंमयोर्ध्वं मां तुलामित्यभिमन्त्रयेत् ॥ ततः प्राइविवाकः शिरोगतपत्रकं शोध्यं यथास्थानं यथासंनि-वेशं धटमारोप्य पलपेश्वकं यावत्तथैव स्थापयेत् । तत्काले शुद्धिपरीक्षार्थं विशिष्टा ब्राह्मणा राज्ञा नियोक्तव्याः । ते च शुद्धथशुद्धी राज्ञे कथयेयुः । शोध्यस्य लघुताजाड्यसाम्येषु

१ B reads विन्यसेत्

२ B reads अग्निश्चापि for विद्वश्चिव

३ Bomits शोध्य

४ B विनाडीपञ्चकं for पलपञ्चकम्

५ B adds after this दश्गुर्वक्षरोचारणकालः प्राणः षद् प्राणा विनाही। तत्काल-परीक्षां च ज्योतिःशासाभिशः कुर्यात्।

प्रतिमानतः । ह्रोयाः क्रमेण निर्दोषबहुदोषाल्पदोषताः ॥ बहुत्वमसकृन्मसाऽमसा कर्तृत्वमन्यथा । बहुल्पत्वे पुनर्ष्डप्रायश्चित्तोपयोगिनी । अदृश्यहेतावक्षादेभं ह्रे ह्रोया सदोषता । दृश्यहेतौ पुनः शोध्यं धटमारोप्य शोधयेत् । अक्षः पादस्तम्भयोहपरिनिविष्टस्तुलाधारपट्टः । तत ऋत्विक्पुरोहिताचार्यान् दक्षिणाभिस्तोषयेत् । यदा तूक्तलक्षणं धटं तथैव स्थापयितुमिच्छा तदा—विशालामुच्छितां ग्रुप्रां धटशालां तु कारयेत् । यत्रस्थो नोपहन्येत श्वभिश्वाण्डालवायसैः ॥ तत्रैव लोकपालादीन् सर्वदिश्च निवेशयेत् । त्रिसंध्यं पूजयेचैनान्गन्धमाल्यानुलेपनः । कपाटबीजसंयुक्तां परिचारकरक्षिताम् ॥ मृत्पानीया-प्रिसंयुक्तामग्रन्यां कारयेत्तृपः । दृति धटदिव्यविधिः ।

अथाग्निविधिः। पूर्वेद्यर्भूशुद्धिं विधायापरेद्युर्नवमण्डलानि कार्याणि। तत्राद्यं षोडशाङ्कुलं विधायाये द्वात्रिंशदङ्कलं भूभागं द्विधा विभज्य द्वितीयभागे गन्तपदप्रमाणं द्वितीयं मण्डलं कार्यम् । अवशिष्टमन्तरालं भवति । एवमेव तृतीयाद्यष्टमपर्यन्तमन्त-रालसहितं निर्वर्त्यांग्रे षोडशाङ्कलमन्तरालं मुक्त्वा नवममपरिमिताङ्कलप्रमाणं कार्यम्। तथा चाष्टानां मण्डलानामन्तरालानां च मिलित्वाङ्गलानां षद्पश्चाशद्धिकं शतद्वयं संपद्यते । तिर्यग्यवोदराण्यष्टावूर्ध्वा वा व्रीहयस्त्रयः । प्रमाणमङ्गलस्योक्तं वितस्तिद्वीद्-शाङ्करः ॥ हस्तो वितस्तिद्वितयं दण्डो हस्तचतुष्टयम् । तत्सहस्रद्वयं क्रोशो योजनं तचतुष्टयम् ॥ वितस्त्याद्यत्तरत्रोपयोक्ष्यते । ततः पश्चिमादिषु नवसु मण्डलेष्वधिदेवताः कमेणामिं वरुणं वायुं यममिन्द्रं कुबेरं सोमं सवितारं सर्वदेवताश्व संपूज्य मण्डलभू-भागाद्दक्षिणप्रदेशे लौकिकमिमुपसमाधायामये पावकाय खाहेत्याज्येनाष्टोत्तरशतं जुहुयात्प्राइविवाकः शान्त्यर्थम् । ततस्तस्मिन्नप्रावस्ररेहितं वृत्तं श्वक्षणमष्टाङ्कलायामं पश्चाशत्पलसंमितमयःपिण्डं प्रक्षिप्य तस्मिस्ताप्यमाने धर्मावाहनादिहवनान्तं धटवि-ध्युक्तमनुष्ठानकाण्डं कृत्वा तृतीये तापे वर्तमानेयःपिण्डस्थमिममिमन्त्रयेदेभिमंन्त्रेः प्राइविवाकः । त्वमन्ने वेदाश्वत्वारस्त्वं च यज्ञेषु हूयसे । त्वं मुखं सर्वदेवानां त्वं मुखं ब्रह्मवादिनाम् ॥ जठरस्थो हि भूतानां ततो वेत्सि शुभाशुभम्। पापं पुनासि वै यसात्तसात्पावक उच्येसे ॥ पापेषु दर्शयात्मानमर्चिष्मान्भव पावक । अथवा शुद्धभा-वेषु शुद्धो भव हुताशन ॥ त्वममे सर्वभूतानामन्तश्चरिस साक्षिवत् । त्वमेव देव जानीषे न विदुर्यानि मानवाः । व्यवहाराभिशस्तोयं मानुषः शुद्धिमच्छति । तदेनं संशयाद-स्माद्धर्मतस्त्रातुमईसि ॥ इति । लोहशुद्धयर्थं सुतप्तं लोहपिण्डमुदके निक्षिप्य पुनः संता-प्योदके निक्षिप्य पुनः संतापनं तृतीयस्तापः। एवमभिमन्त्रितं सुतप्तमिप्रवर्णमयःपिण्डं सन्देशेन (सन्दंशेन?) गृहीत्वा प्राइविवाक उपोषितस्य स्नातस्याईवाससः शिरोबद्ध-प्रतिज्ञापत्रस्य पश्चिमे मण्डले तिष्ठतो दिव्यकर्तुः पुरत आनीय—त्वममे सर्वभूतानाम-न्तश्चरिस पावक । साक्षिवरपुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं कवे मम ॥ इति दिव्यकत्रीभिम-

१ А ०वस्त्ररहितं

२ А उच्यते

त्रितस्य कृतसंस्कारयोई स्तयोनिक्षिपेत् । कृतसंस्कारयोवीहीन्मदियित्वाङ्गलीकृतयोस्तिलकालव्रणिकणादिस्थानेष्वलक्षकरसादिनाङ्कयित्वा सप्ताश्वत्थपत्राण्येलाभेकपत्राणि सप्तकामीपत्राणि सप्तदूर्वापत्राणि अक्षतान् दध्यक्षाक्षतान् पुष्पाणि च विन्यस्य सप्तिभः
शुक्रसूँक्षैः सप्तकृत्वो वेष्टितयोः । ततो दिव्यकर्ता द्वितीयादीन्यष्टमान्तानि मण्डलेष्वेव
पदं निक्षिपन् सप्त पदानि शनैर्गत्वाङ्गलिस्थमयःपिण्डं नवमे निक्षिपेत् । ततः पुनः
कराभ्यां विहीन् संष्ट्रप्याद्वैयद्वस्तश्चेच्छुद्धो भवति । संत्रासात् प्रस्खलन् हस्ताभ्यामन्यत्र
दश्यमानोप्यशुद्धो न भवति । यदा तु गच्छतो नर्वममण्डलादवीगेवायःपिण्डः प्रपति
तदा पुनर्हरेत् । इत्यग्निदिव्यविधिः ।

अथोदकविधिः । जलस्थानं नदीसागरहददेवखातसरस्तडागादिस्थिरतोयं योज्यम् । अल्पमाहार्यं तृणशैवालोर्मिपङ्गप्राहजलूर्वेमत्स्यादियुक्तं शीघ्रवेगमित्यादि वर्ज्यम् । तत्र नाभिदम्ने जले यज्ञियवृक्षोद्भवा धर्मस्थूणा कार्या । तत्संनिधौ पश्चिमतीर-देशे शोध्यकर्णोच्छितं तोरणं कार्यम् । तत्समीपे षडुत्तरं शताङ्कुलं वैणवं धनुरनायसाम्रा वैणवास्त्रयः शराश्व स्थाप्याः । तोरणात्सार्धशतहस्तमिते सुदेशे लक्ष्यं स्थाप्यम् । ततः सशरं धनुः श्वेतगन्धमाल्यादिभिः संपूर्ज्यं जलाशये वरुणमावाह्य पूजयित्वा तत्तीरे धर्मावाहनादि हवनान्तं पूर्वोक्तं निर्वर्त्य शोध्यशिरिस प्रतिज्ञापत्रमाबध्य प्राइविवाको जलमभिमन्त्रयेदेवम् । तोय त्वं प्राणिनां प्राणः सृष्टेराद्यं तु निर्मितम् । शुद्धेश्व कारणं त्रोक्तं द्रव्याणां देहिनां तथा ॥ अतस्त्वं दर्शयात्मानं शुभाशुभपरीक्षणे । इति । ततः शोध्योपि-सत्येन माभिरक्ष त्वं वरुणेत्यभिमन्त्रयेत्। ततोवष्टब्धधर्मस्थूणस्य प्राङ्मुखस्य नाभिद्रघोदकावस्थितस्य बलीयसः पुरुषस्य समीपं गच्छेच्छोध्यः। ततो धनुःस्थानात् क्षत्रियस्तद्वृत्तिंबीह्मणो वाऽनायसाम्रान् त्रीन् शरान् लक्ष्यं प्रति सुदृढं क्षिपेत्। तत एकस्मिज्जविनि पुरुषे मध्यमं शरं गृहीत्वा तस्य प्रसर्पणस्थानं विहाय पतनस्थाने स्थिते सत्यनेन जविना शरमोक्षस्थाने तोरणमूले स्थातव्यम् । जवी च पश्चाशतो धावकानां मध्ये जवाधिकः । ततस्तोरणमूलस्थितेन प्राइविवाकेन करतालिकात्रये दत्ते तृतीयकर-तालिकासमकालमेव शोध्यतोरणमूलस्थजविभ्यां मज्जनद्वततरगमने कार्ये । मज्जनं चावष्टब्धधर्मस्थूणस्योरू गृहीत्वा कार्यम् । ततस्तस्मिन्मध्यमशरपातस्थानं गते तत्र स्थितः शरप्राही द्वततरं तोरणमूलं प्राप्य जलान्तर्गतं शोध्यं यदि पश्यति तदासौ शुद्धः ।

१ B सप्त समान्यश्रत्थ०

२ B reads शुक्क for शुक्र

३ B reads संघृष्य दग्ध०

४ B reads गच्छतोष्टममण्ड०

<sup>4</sup> B reads जल्का for जल्क

६ A संत्यज्य for संपूज्य

७ В तद्दृत्तिशिषाणो वा तापसो वा त्रीन्

शिरोमात्रदर्शनेपि शुद्धो न कर्णाद्यङ्गान्तरदर्शने निमेज्जनस्थानादन्यत्र गमने वा । इत्युद्कदिव्यविधिः।

अथ विषविधिः। विषं वत्सनामं राङ्गभवं हिमरीलजं वा प्राह्मम्। इतो-न्यत्कालकूटालाबुभूमिजादि जीर्णभ्रष्टमिश्रितादि विकृतं च वर्ज्यम् । गन्धवर्णरसादिगुण-युक्तं परीक्ष्य कुहकमणिमन्त्रौषिषप्रभृतिभ्यः संरक्ष्य प्रयोज्यम् । शोध्यश्च त्रिरात्रं पश्चरात्रं वा राज्ञा खपुरुषाधिष्ठितः संरक्षणीयः। हेमन्तिशिशयोर्वसन्ते च विषस्य सप्तयवा मात्रा देया शरदि षड्यवा वर्षासु चतुर्यवा। तत्र प्राड्विवाकः सोपवासो महादेवं संपूज्य तत्पुरतो विषमवस्थाप्य धर्मावाहनादि हवनान्तं पूर्वोक्तं कृत्वा पत्रं शोध्यशिरसि बद्धा विषमभिमन्त्रयेदेवम् । त्वं विष ब्रह्मणा सृष्टं परीक्षार्थं दुरात्मनाम् । पापानां दर्शयात्मानं शुद्धानाममृतं भव । मृत्युर्मूर्तो विष त्वं हि ब्रह्मणा परिनिर्मितः । त्रायखैनं नरं पापात्सत्येनास्यामृतं भव ॥ इति । एवमभिमच्चय विषं त्रिंशद्भुणघृतप्रुतं दक्षिणाभिमुखाय शोध्याय प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा दद्यात् । शोध्यस्तु-त्वं विष ब्रह्मणः पुत्रः सत्यधर्मे व्यवस्थितः । त्रायखास्मादभीशापात्सत्येन भव मेऽमृतम् ॥ इति अभिमन्त्रय भक्षयेत् । ततः करतालिकाशतपश्चकं यावदल्पमात्रायां तु दिनान्तं यावत्प्र-तीक्षणीयः शोध्यः । अनन्तरं चिकित्सनीयः । तावति काले विषं वेगैर्विना जीर्यति चेच्छुद्धः । त्वगसृद्धांसमेदोस्थिमजाशुकाणां धातूनां परस्परप्राप्तिर्वेगः । स सप्तधा विषतेन्त्रे । वेगो रोमाश्चमाद्यो रचयति विषजः खेदवक्त्रोपशोषौ तस्योर्ध्वस्तत्परी द्वौ वपुषि जनयतो वर्णभेदप्रवेपौ। यो वेगः पश्चमोसौ नयनविवशतां कण्ठभङ्गं च हिक्कां षष्ठो निश्वासमोहौ वितरति च मृतिं सप्तमो भक्षकस्य ॥ इति । इति विषविधिः ।

सूर्यदुर्गा हुँ प्रदेवतास्थापनाहृतसुदकं कोशः। सिवसम्भे संधिकार्यं सर्वशङ्कासु च दातव्यः। सोपवासस्यार्द्रवासस आर्स्तिकस्याव्यसनिनश्च शोध्यस्य देयः। न तु मद्यक्री-व्यसनिकतवनास्तिकमहापातिकिनिधर्मकृतप्रक्रीबंप्रतिलोमजकैवर्तानाम् । यस्य देवस्य यो भक्तस्तद्दिभषेकजलं तं पाययेत्। सर्वत्र समभावे त्वादित्यस्य ब्राह्मणवर्जम्। तस्या-व्यदेवतोदकम् । चौरान् शस्त्रोपजीविनश्च दुर्गायाः । तत्र दुर्गायाः शूलं स्नाप्यम् । आदित्यस्य मण्डलमन्येषां देवतानामायुधानि । अथातो गोमयेन मण्डलं कृत्वा तत्र शोध्यमादित्याभिमुखं स्थापयित्वा धर्मावाहनादि होमान्तं शोध्यशिरसि प्रतिज्ञापत्रं निवेदयोग्रदेवताः समभ्यच्यं स्नाप्य तदुदकमाहृत्याभिमन्त्रयेत् प्राङ्विवाक इत्थम्।

१ B निमज्जनादन्यत्र

२ B adds उक्तः after विषतन्त्रे

३ A reads सूर्याद्यग्र

४ B अस्तीकस्य व्यसनिनश्च

<sup>4</sup> B क्वीबकुत्सितप्रतिलोमकैः

६ В तस्य त्वन्यदेव०

७ B होमान्ते कृते

तोय त्वं प्राणिनां प्राणः सप्टेराद्यं तु निर्मितम् । शुद्धेश्व कारणं प्रोक्तं द्रव्याणां देहिनां तथा । अतस्त्वं दर्शयात्मानं शुभाशुभपरीक्षणे ॥ इति । ततस्तत्तोयं पात्रान्तरे कृत्वा शोध्येन सत्येन माभिरक्ष त्वं वरुणेत्यभिमन्त्रितं प्रसृतित्रयं पाययेत् । ततश्वतुर्दशादहः पूर्वं रीजिकं दैविकं वा महद्व्यसनं न चेच्छुद्धो महाभियोगेषु पश्चदशादाविह महति व्यसनेपि नाशुद्धः । अल्पाभियोगेषु तु महाभियोगोक्तद्रव्यं त्रिधा विभज्य क्रमेण त्रीण सप्ते द्वादश वाहोरात्राणि व्यसनाविधत्वेन योज्यानि । इति कोशविधिः ।

अथ तण्डुलिविधिः। प्राइविवाकः शुक्कशालितण्डुलान्मृन्मये भाजने निधा-यादित्यस्याप्रतस्त्रानोदकेन संमिश्रान्कृत्वा रात्रौ तत्रैव वासयित्वा पूर्वाह्रे धर्मावाहनादि प्रतिज्ञापत्रारोपणान्तं विधायोपोषितं प्राङ्मुखं स्नातं शोध्यं तण्डुलान् भक्षयित्वा पिप्पलपत्रे तदभावे भूर्जपत्रे वा निष्टीवयेत्। लोहितं दश्यते यस्य हनुस्तालु च शीर्यते। गात्रं च कम्पते यस्य तमशुद्धं विनिर्दिशेत्। इति तण्डुलिविधिः।

अश तसमाषिधिः । सौवर्णं राजतं ताम्रं मृन्मयं वा षोडशाङ्कलं चतुरङ्गु-लखातं वर्तुलं पात्रं विंशत्या पलैर्मिताभ्यां प्रयित्वा स्तर्प्तयोस्तयोः सुवर्णमाषं निक्षिप्य धर्मावाहनादि विधाय घृतमिममन्त्रयेत् प्राइविवाक इत्थम् । परं पवित्रममृतं घृत त्वं यज्ञकर्मसु । दह पावक पापं त्वं हिमशीतं शुचौ भव ॥ इति । शोध्योपि-त्वमभे सर्वभू-तानामन्तश्चरसि पावक । साक्षिवत्पुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं कवे मम ॥ इति । ततः शोध्योङ्गुष्ठाङ्गुलियोगेन तप्तमाषं पात्रादुद्धरेत् । कराग्रं यो न धुनुयाद् विस्फोटो वा न जायते । शुद्धो भवति धर्मेण निर्विकारकराङ्गुलिः ॥ उद्धृते माषे दैवात्पुनः पात्रे पतितेपि नाशुद्धः । एवं वा सौवर्णे राजते ताम्रे आयसे मृन्मये वा पात्रे गव्यं घृतमाधाय संताप्य तत्र सौवर्णी राजती ताम्रीमायसी वा सिल्लेन धौतां मुद्रिकां निक्षिप्य धर्मावाहनादि विधायाईपत्रप्रक्षेपणसघोषचुरुकारं घृततापं परीक्ष्य प्राइविवाको घृतम-भिमन्त्रयेदुक्तेन मन्त्रेण । शोध्यस्तूक्तमन्त्रेणाभिमच्च्य प्रदेशिन्या मुद्रिकां गृहीयात् । स्फोटायभावे शुद्धः । इति तप्तमाषविधिः ।

अथ धर्माधर्मविधिः। स साहसपातकार्थाभियोगादौ प्रयोज्यः। राजतं धर्ममायसं सेसं वाधर्मं कृत्वा भूर्जपत्रे पटे वा सितासितौ धर्माधर्मौ लिखित्वा पञ्चगव्येना-भ्युक्ष्य गन्धादिभिः सितपुष्पैर्धर्मस्तितपुष्पैरधर्मं संपूज्य गोमयपिण्डयोर्मतिपण्डयोर्वा

१ A राजिकदैविकं महद्व्यसनं न चेत्

२ B ०योगोक्तं द्रव्यम्

३ A omits सप्त...रात्राणि

४ B omits पात्रं

<sup>4</sup> B reads सुतप्ते तस्मिन्

६ B omits पात्रे

७ B कृत्वा यद्वा भूर्जपत्रे

८ A omits धर्ममसितपुष्पैरधर्मम्

निधायोपिलिप्ते सुदेशेनुपहतमृद्भाण्डे उपलक्ष्यमाणौ स्थापियत्वा धर्मावाहनादि विधाय माहयेत् प्राइविवाकः । शोध्यस्तु—यदि पापिवमुक्तोहं धर्मस्त्वायातु मे करे-इति अभिमन्त्र्येकं गृह्णीयात् । धर्मे गृहीते शुद्धोऽधर्मे त्वशुद्धः । इति धर्माधर्मविधिः ।

अथ प्रकीर्णकविधिः । निष्के तु सत्यवचनं द्विनिष्के पादलम्भनम् । त्रिकादर्शकु पुण्यं स्यात् कोशपानं ततः परम् ॥ सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधेः । गोबीजकाश्चनैर्वेदयं श्रद्धं सर्वेस्तु पातकैः ॥ इत्यादयः शपथा प्राह्याः । अत्र कार्यादिषे-िश्चयवशेन पूर्वोक्तित्ररात्रप्रभृतिकाला राजिकदैविकव्यसनाविधितया योज्याः शुद्धशुरु दिविवेकाय । एवं दिव्यप्रयोगेषु शुद्धः शतार्धं दाप्यो राज्ञे । अशुद्धस्तु विषे सहस्रं तोये षद्शतानि हुताशे पश्च तुलायां चत्वारि कोशे त्रीणि तण्डुले द्वे शते तप्तमाष एकशतं दण्डं दाप्यः । अन्येषु यथोचितं दण्डं दाप्यः । अयं दिव्यनिबन्धनो दण्डः प्रागुक्तापलापदण्डेन समुचीयते । एतदनुष्टानपद्धितस्तु भट्टकृता द्रष्टव्या । इति दिव्यनिकपणम्।

अथ सुवर्णमानादि । तत्र जालसूर्यमरीचिस्थं रजस्वसरेणः। तेष्टो लिक्षा तास्तिक्षो मध्यमो राजसर्षपः। ते त्रयो मध्यमो गौरसर्षपः। ते षद् यवो मध्यमः। ते त्रयः कृष्णलः। ते पश्च माषः। ते षोडश सुवर्णः। ते चत्वारि पश्च वा पलम्। द्रौ कृष्णलौ रूप्यमाषः। ते षोडश धरणं पुराण इत्यपि। ते दश शतमानं रूप्यपलं व। चत्वारः सुवर्णा निष्कम् । कर्षोन्मितस्ताम्निकः पणः। कर्षः सुवर्णपलचतुर्थाशः। पणानामशीत्यधिकं सहस्रमृत्तमसाहसो दण्डः। चत्वारिशदधिका पश्चशती मध्यमसाहसः। सप्तत्यधिकशतद्वयी प्रथमसाहसोधमसाहस इत्यपि। यद्वा। सहस्रं पश्चशती पश्चशति पश्चशति पश्चशति वाशवद्वयीत्येवोत्तमादयः। अयं पक्षोऽमतिपूर्वापराधे योज्यः। सर्वत्र दण्डदानं राज्ञे धनदानं जयिने। इति वयवहारमातृकाप्रकरणम्।

अथास्य व्यवहारस्य पदान्यष्टादश ऋमात्। निरूप्यन्ते तिद्वभागस्तत्तत्प्रकरणैः स्फुटः ॥ तत्र ऋणादानप्रकरणम्। साधौ प्रयोगे प्रयुक्तस्य द्रव्यस्याशीतितमं भागं षृद्धिमादद्यान्मासि मास्युत्तमर्णः। अनाधौ तु द्विकं त्रिकं चतुष्कं पश्चकं शतं प्रतिमासं ऋमाद् ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यश्चद्रेभ्यः। इयं च प्रतिमासं गृह्यमाणा वृद्धिः कालिका नाम।

१ B reads पूर्वोक्ते

२ B reads ०प्रभृतिः कालः

३ 🗚 व्यसनविधितया

४ B योज्यः

५ B अनुष्ठानार्थं पद्धति०

६ 🗚 पलानामशी०

७ B omits इति ... प्रकरणम्

८ B तदुदेशः for तदिभागः

<sup>58 [</sup>Notes on Vyavahāramayūkha]

दिवसगणनया विभज्य प्रतिदिवसं गृह्यमाणा तु कायिका । वृद्धेरपि वृद्धिश्वक्रवृद्धिर्नाम । कान्तारगेभ्यो दशकं शतमादद्यात् । समुद्रगेभ्यस्तु विंशकं शतम् । यद्वा साधावनाधौ वा प्रयोगे ब्राह्मणादिभ्यस्तदभ्युपगतां वृद्धिमादद्युः सर्वा ज्ञातयः । सेयं कारिता नाम । प्रीतिदत्ता नाम कारितापि संवत्सराद्ध्वं शृद्धिरस्ति । यदा तु याचितकं गृहीत्वा तददत्त्वैव देशान्तरं गच्छेत्तदा तद्धनं संवत्सँरादूर्ध्वं वर्धते। यदि स्वामिना याचितोप्यदत्त्वा गच्छेत्तदा मासत्रयादूर्ध्वम् । यत्र खदेशस्य एव याचितो न ददाति स पावनकाला-दारभ्य खामिने वृद्धिं दाप्यो राज्ञा । पण्यमूल्यं भृतिन्यीसो दण्डो वृथादानमाक्षिकपण इत्येतेर्ष्यंकारिता मृद्धिनीस्ति । धूर्तबन्दिमल्लक्षेयिकतवशठचारणचौरादिभ्यः प्रतिश्चतं शृथादानम् । पश्ननां स्त्रीणां च संतितिरेव वृद्धिः । वृद्धिप्रहणमन्तरेण चिरकालावस्थि-तस्य स्वकृतया युद्धा वर्धमानस्य हिरण्यस्य द्विगुणा वृद्धिः परा काष्टा नाधिकास्ति । धान्यस्य त्रिगुणा वस्त्रस्य चतुर्गुणा । तैलादिरसस्य पुष्पमूलफलानां चाष्टगुणा । यद्वा रसस्य त्रिगुणा धान्यपुष्पमूलमेषोर्णाचमरीकेशबलीवर्दतुरगादीनां पश्चगुणा । पुरुषान्तर-संक्रमणेन तस्मिन्नेव वा पुरुषे रेकसेकाभ्यां प्रयोगान्तर्करणे सुवर्णादिद्वेगुण्याद्यतिकम्य पूर्ववद्वर्धत एव । अधमर्णेनाङ्गीकृतमर्थं व्यवहारच्छलाभोजनप्रीतियुक्तसत्यवचनबलैः साधयेदुत्तमर्णः । अन्यथा साधयित्रवार्यो राज्ञा साध्यं हाप्यँ (दाप्य?)स्तत्समं दण्डं च दाप्यः। प्रपन्नं साध्यमानोधमणी यदि साधकाभियोगार्थं राजानमभिगच्छेत् तदा शक्लानुसारेण ईण्डं दाप्यः। तत्र विप्रश्चेत्सान्त्वेनैव दाप्यः । देशाचारतोन्यो दाप्यः । दुष्टः संपीड्य दाप्यः । रिक्थी सुहद्वा छलेन दाप्यः । बहुषूत्तमर्णेषु समान-जातीयेषु युगपत्प्राप्तेषु धनप्रहणक्रमेणैव दाप्यः। भिन्नजातीयेषु तु ब्राह्मणादिक्रमेण। यदि तूत्तमैणीर्थसाधनाशक्तो राजसाधितार्थो भवति तदा साधितस्यार्थस्य विंशतितमं भागं मृति गृह्णीयाद्राजोत्तमणीत् । अधमणीत्तु दशममंशं दण्डम् । निर्धनमधमणै सवर्णादिकं तत्कुरुम्बाविरोधेनानुरूपं कारयेदणिनवृत्त्यर्थम् । उत्तमवर्णे तु शनैर्यथासंभव-मृणमेव दापयेत् । दीयमानस्तूत्तमणी वृद्धिलोभादिना न गृह्णाति चेन्मध्यस्थहस्ते स्थापितं सत् स्थापनाद्र्ध्वं न वर्धते । स्थापितमपि याच्यमानो न ददाति चेत्पूर्ववद्वर्धत एव। अविभक्तेषु येन केनचित् कुटुम्बार्थे कृतमृणं कुटुम्बी दद्यात्। तस्मिन् प्रेते प्रोषिते

१ B reads प्रीतिदत्ता

२ B reads संवत्सराधीदृध्वंवृद्धिरस्ति

३ B reads यस्तु

४ A reads एतेषु कारिता

५ A संततिरिव

६ B ०योगान्तरीकरणे तु

७ A reads हाप्य तत्समं दण्हं दाप्य:

८ B reads दण्ड्यो धनं स दाप्यः

९ B reads तूत्तमर्णः प्रपन्नार्थसाधनाशक्तो राज्ञा साधिता०

वा रिक्थिनः सर्वे दद्युः । कुटुम्बाहते पुत्रेण कृतं माता पिता वा न दद्यात् । भार्याकृतं पतिर्न दद्यात् कुटुम्बार्थादते । मुमूर्षतः प्रवत्स्यतो वा पत्युराज्ञयाङ्गीकृतं पत्या सह कृतं वर्ण भर्त्रभावे भार्या दद्यादपुत्रा चेत्। खकृतं तु दद्यादेव। सुरा-काम-द्यूत-दण्ड-शुल्क-वृथादाननिमित्तं तु प्रपन्नं पत्या सह कृतमपि नैव दद्यात्। पितरि दातव्यमृणमद्त्वा दूरदेशं गते तद्धनाभावेपि रिक्थप्रहणयोग्येन पुत्रेण सबृद्धिकमवर्श्यं दातव्यं विशाद्धैत्स-रादूर्धे नार्वाक्। प्रेतेऽचिकित्सनीयव्याध्यभिभूते दद्यात्षोर्डशवर्षाधिकवयस्कश्चेश्वान्यथा। पुत्राभावे पौत्रेण मूलमात्रं देयं न वृद्धिः। प्रपौत्रेण तु अगृहीतधनेन न देयम्। बन्धकं त्वृणापाकरणेन पौत्रादिनाप्याहर्तव्यम् । पुत्रादयो विभक्ताश्चेत्सर्वेपि स्वांशेन दद्यः । अविभक्ताः संभूय । गुणप्रधानभावेन वर्तमानानां प्रधानभूत एव दद्यात् । सुराकामादि-निमित्तं त्वदेयमेव पुत्रादेः । पुत्रपौत्रप्रपौत्राभावे भ्रात्रादयो दर्घयदि रिक्थं गृह्णी-युर्नान्यथा । भ्रात्रादिरिक्थग्राह्यभावे त्रिविधो योषिद्ग्राहो दद्यात् । त्रिविधः । कन्यैवा-क्षतयोनिर्या पाणिग्रहणद्षिता। पुनर्भूः प्रथमा सोक्ता पुनः संस्कारकर्मणा॥ इति पुनर्भूप्राही । तथा । प्राप्ता देशाद्धनकीता श्वित्पिपासातुरा च या । तवाहिमत्युपगता सा चतुर्थी प्रकीर्तिता ॥ इति स्वैरिणीग्राही । या तु सप्रधानैव (सप्रधनैव ?) स्त्री सापत्या वान्यमाश्रयेत् । सोस्या दद्यादणं भर्तुरुत्सृजेद्वा तथैव ताम् ॥ इति सधनसापत्यस्त्रीहारी च। त्रिविधयोषिद्याह्यभावे पुत्रेण दातव्यमित्युक्तं द्रष्टव्यम्। पुत्राभावे निर्धननिर-पत्ययोषिद्माहो दद्यात् । एते रिक्थियोषिद्माहपुत्रस्त्रीमात्रहारिण उत्तमर्णतत्पुत्रादितद्रि-क्थप्रहणयोग्यद्विजानां पूर्वपूर्वाभावे उत्तरोत्तराय दद्यः। द्विजाभावेऽगाधे जले निक्षि-पेयुः। भ्रातृणां दम्पत्योः पितापुत्रयोश्च ऋणं प्रतिभाव्यं साक्ष्यं च न कार्यं विभागातप्राक् परस्परानुमतिं विनेत्यादि । ऋणप्रयोगादिविधिः ।

अध प्रतिभूविधिः। प्रतिभूक्षिविधो यथैतद्दर्शनापेक्षायामहमेनं दर्शयिष्या-मीति दर्शनप्रतिभूरेकः। मद्विश्वासेनास्य धनं प्रयच्छेति प्रत्ययप्रतिभूरन्यः। यद्ययं न ददाति तदाहमेव दास्यामीति दानप्रतिभूरपरः। तत्र स्वामी तदिधकृतः शत्रुर्निरुद्धो दण्डितोभिशस्तो रिक्थी मित्रं नैष्ठिकब्रह्मचारी राजर्कार्यनियुक्तः पणिजितो धनदण्डदा-नाशक्तो जीवत्पितृक इच्छाप्रवर्तकोऽविज्ञात इत्येते प्रतिभुवो न कार्याः। तत्र दर्शनप्रति-

१ В भार्यया कृतम्

२ В पत्युर्नियोगेन प्रपन्नम्

३ B विशात्संवत्सराद्र्ध्वं नार्वाक्

४ A omits षोडरा...न्यथा

५ B पितृब्यादयः for भ्रात्रादयः

६ B reads पितृब्यादि for भात्रादि॰

७ B पूर्वाभावे

८ В राजा कार्य (राज्ञा कार्ये?)

९ B प्रव्रजितः for पणजितः

भूरक्तकालादूर्ष्वं पक्षत्रयमध्ये न दर्शयति चेत्प्रस्तुतं धनं दाप्यः प्रत्ययप्रतिभूस्तु विश्वासव्यभिचारे। बन्धकमादाय प्रतिभुवौ चेत् बन्धकधनात्तत्पुत्रा अपि दाप्या नान्यथा। दानप्रतिभुवस्तु पुत्रा अपि दाप्या मूल्यमात्रं न वृद्धिम्। पौत्रास्तु न दाप्या अगृहीतधनाश्चेत् । एकत्रानेकप्रतिभुवश्चेद्विभज्य खांशेने दद्यः। प्रत्येकं कृत्स्नदानाय व्यवस्थितेषु बहुषु तु धनिकेच्छया कृत्स्नं दाप्यो मृतश्चेत्खपित्रंशमवृद्धिकं दाप्यः। प्रतिभूत्तत्पुत्रो वा धनिकेनोपपीड्य सर्वजनसमक्षं यद् द्रव्यं दापितस्तत्तसौ प्रतिदातव्यमधमर्णेन परमका-ष्ठया वृद्ध्या सहेत्यादि प्रतिभृविधिः।

अथाधिविधिः। आधिर्द्विविधः। कृतकालोऽकृतकालश्च। पुनश्चेकैकशो द्विविधः। रक्ष्यो भोग्यश्च । अमुष्मिन्काले मया न मोच्यते चेत्तवैव भविष्यति—इत्येवं निरूपितकालः कृतकालः । अनिरूपितकालोऽकृतकालः । तत्र कृतकालौ गोप्यभोग्यावाधी तत्कालातिक्रमे सत्यर्वाक् चतुर्दशादह्रो न मोच्येते चेन्नश्यत एव । धनप्रयोक्तुः खत्वापत्तिपर्यवसायी अधमर्णखत्वापगमो नाशः। अकृतकालस्तु फलभोग्यो न नश्यति। गोप्यस्तु अकृतकालः स्वकृतया वृद्धया कॅालातिक्रमेण द्विगुणीभूते धने चतुर्दशादहोर्वाङ्न मोच्यते चेन्नश्यति । चरित्रेण धनिनोधमर्णस्य वा स्वच्छाशयत्वेन प्रयुक्तधनादप्यधिकोत्यल्पः समो वा कृत आधिश्वरित्राधिः । चरित्रमेव गङ्गास्नानामिहोत्राद्याधिश्वरित्राधिरिति वा । सत्यङ्कारेण द्विगुणीभूतेपि द्रव्ये मया तावद्रव्यमेव दातव्यं न त्वाधिनाश इत्याद्या(?) करणदशायां संवादेन कृत आधिः सत्यङ्काराधिस्तावेतौ द्विगुणीभूतेपि धने नर्यंतः। गोप्याधेः खल्पेप्यूप-भोगे महत्यपि वृद्धिर्हातव्या। नष्टिरछद्रादिविकृतिं गतश्चेत्पूर्ववत्कृत्वापि देयः। भोग्याधिरपि व्यवहाराक्षमत्वं गमितश्चेद्वद्धिसद्भावे सा हातव्या। नष्टश्चेत्कृत्वापि देयः। आत्यन्तिकनाशं प्रापितो देयो मूल्यादिद्वारेण । तदा सन्नद्धिकं मूलं प्राह्यम् । विनर्ष्टाघेर्मूलमपि हातव्यम् । दैवोपभ्रवात्खापराधरहिताच राजोपभ्रवाद्विनष्टश्चेत्र देयः । सवृद्धिकं मूलं तु प्राह्यमाध्यन्तरं वा। आधेरुभयविधस्याप्युपभोगादेव प्रहणसिद्धिर्न तूद्देशसाक्षिलेख्यमात्रेण। स च प्रयक्षेन रक्ष्यमाण एवासारतां कालवशेन गतश्चेदन्यः कर्तव्यो धनं वा देयम् । धनदानायोपस्थि-तस्याधिं वृद्धिलोमेन स्थापयति चेचौरवद् दण्ड्यः । प्रयोक्तर्यसंनिहिते तदाप्तहस्ते सवृ-द्धिकं धनं निधाय स्वमाधिं गृह्णीयात्। प्रयोक्त्राप्तासंनिधावाधिविक्रयेण धनदित्सायां तत्काले तस्याधेर्मूलं परिकल्प्य धनिन्येव तमाधिं स्थापयेत्तदूर्धं वृद्धिर्नास्ति यावद्धनप्रहणे-

१ В दाप्या एवागृही०

२ A स्वांशं for स्वांशेन

३ B मोच्यते

४ B ०कालस्तु पभोग्या न (स्तूपभोग्यो न?)

५ A क्रमे णीभूते (१)

६ B इत्यधिकरणदशायाम्

७ B नयनः

८ B मूलं विनष्टाद(दा १)धेर्मूलमपि

नाधिमोचनं तन्मूल्यद्रव्यप्रवेशनं वा । सत्यङ्कारादौ द्विगुणीभूते धने धारीणिके(धमणिके?) चासंनिहिते ससाक्षिकमाधि विकीय खंधनं गृहीयाद्धनी । सवृद्धिमूलणीपाकरणार्थं कृतो भोग्य आधिस्तदुपभोगमुखेन खंधने प्रविष्टे मोक्तव्यो धनिना । अधिकोपभोगे तदपि प्रतिदेयम् । स एष (एव ?) क्षयाधिः । वृद्धिमात्रापाकरणार्थं कृतस्तूत्कृष्टोपकृष्टो वा यावन्मूलदानमुपभुज्य मूलमात्रं गृहीत्वा मोक्तव्यः परस्परानुमतिराधीकरणदशायां चेत् । अन्यथोत्कृष्टो मूलमदक्त्वेव प्राह्योधमर्णेन । अपकृष्टस्तु मूलं वृद्धिशेषं च गृहीत्वा मोक्तव्य उत्तमर्णेन । वृद्धरप्यधिकफल उत्कृष्टः । वृद्ध्यपर्याप्तोपकृष्टः । इति ऋणादान-प्रकरणम् ।

अथोपनिधिः। वस्तुरूपादिविशेषमनाख्याय विस्नम्भादन्यहस्ते रक्षणार्थमर्प्य-माणमुपनिधिः। स यत्र यथा स्थापितस्तेन तथैव प्रतिदेयः। ग्रहीत्रर्थेन सह नष्टमजिह्य-कारितराजदैवतस्करोपप्रवनेष्टे चोपनिधिं स्थापयिता न दातव्यः। याच्यमानमदत्तं तूत्तरकालमेवंविधमपि स्वामिने मूल्यकल्पनया दाप्यस्तत्समं दण्डं च राह्रे।

अथ निक्षेपप्रकरणम् । असंख्यातमविज्ञातं समुद्रं यित्रधीयते । तज्जानीयादुपनिधिं निक्षेपं गणितं विदुः ॥ तं यथादत्तमेव स्थापियता दाप्यः । अजिह्मकारितदैवमानुषोपस्रवनष्टं तु न दाप्यः । स्वामिना याच्यमानं नं दत्तवांश्चेदेवंविधमपि दाप्यस्तत्समं
दण्डं च । स्वाम्यनुज्ञां विना लाभार्थं प्रयोक्तोपभोक्ता वा लाभोपभोगानुरूपं दण्ड्यो निक्षेपं
च सोदयं देप्यः । उपेक्षितं तु सममज्ञाननाशितं चतुर्थाशन्यूनं दाप्यः । द्वित्रैः परंपरया
स्वामिने देहीति निहितमन्वाहितं, गृहस्वामिपरोक्षमेव तस्मै देयमिति तज्जनहस्ते प्रक्षिप्तं
न्यस्तं, सुवर्णकारादिहस्ते कटकादिनिर्माणाय दत्तं शिल्पिन्यस्तं, परस्परं हस्तेपितं प्रतिन्यस्तमित्येतेष्वन्वाहितादिषु निक्षेपोक्तं द्रष्टव्यम् । इति निक्षेपप्रकरणम् ।

अथ दायविभागः । यद्धनं खामिसंबन्धादेवान्यस्य खं भवति स दायः । स च द्विविधः । सप्रतिबन्धोऽप्रतिबन्धश्च । तत्र पुत्राणां पौत्राणां च पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन च पितृधनं पितामहधनं च खं भवतीत्यप्रतिबन्धो दायो रिक्थं च सः । पितृव्यभ्रात्रा-दीनां तु तत्पुत्रखामिनोः सद्भावः प्रतिबन्धस्तदभावे पितृव्यत्वेन भ्रातृत्वेन च खं भवतीति सप्रतिबन्धो दायः संविभागश्च सः । पुत्रादिष्वप्यूह्यम् । द्रव्यसमुदायविषयाणा-

१ \Lambda धने क्षणिके चास०

२ B omits स्वधने

३ B reads ०प्रवनष्टं चोपनिधि ग्रहा न दाप्यः

४ B omits न

५ After दाप्य: B adds प्रयुक्तसवृद्धिकमुपभुक्तम्

६ B परस्परस्य

मनेकस्वामिनां स्वत्वस्य तदेकदेशेषु व्यवस्थापनं विभागः। स्वत्वं चै लोकप्रसिद्धिगम्यमेव। तदुपायाश्व लोकप्रसिद्धा एवेति निष्टिङ्कितं चैतन्मया खत्ववादे । ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यग्रद्धा-दीनां प्रतिग्रह्विजयवाणिज्यशुश्रुषादयोऽसाधारणाः । साधारणाश्च रिक्थक्रयसंविभाग-परिप्रहाधिगमादयः। अनन्यपूर्वस्य तृणकाष्टादेः स्वीकारः परिप्रहो निध्यादिना प्राप्ति-रिधगमः । अत्र ब्राह्मणादीनामदृष्टार्थप्रतिप्रहादिनियमातिक्रमेण शुश्रूषादिनार्जितेपि स्वत्वमस्येव परं तु प्रतिप्रहादिनियमातिक्रमे ब्राह्मणादिः प्रत्यवैति । चौर्यार्जितेपि तत्कृष्णं स्वमुदाहृतमिति वचनात् खत्वमस्तीति प्राच्याः । तन्न । खो ज्ञातावात्मनि खं त्रिष्वात्मी-ये खो स्त्रियां धने-इति कोशात् धनमात्रवाचकत्वेनाप्युपपत्तेः कृष्णं खमुदाहृतमिति खशब्दे चौर्यार्जिते खत्वकल्पनायां मानाभावात्। विभागात्प्राक् पितुरावश्यकेषु धर्मकृत्य-प्रसाददानकुदुम्बभरणापद्विमोक्षादिषु स्थावरव्यतिरिक्तस्वार्जितद्रव्यस्य विनियोगे स्वातच्ये-णाधिकारोस्ति । पुत्रादेरनुमेतिमात्रं संभवे कार्यम् । पितृप्राप्तस्य पुत्रानुमत्यैव नान्यथा । स्थावरे तु स्वार्जिते पित्रादिप्राप्ते च पुत्रादिपारतन्त्रयेणैव । पुत्रादिष्वनुज्ञादावसमर्थेषु तु सकलकुदुम्बव्यापिन्यामापदि तत्पोषणे चावश्यकधर्मेषु वा कर्तव्येष्वेकेनापि समर्थेन स्थावरस्य दानाधमनविक्रयाः कार्या इति । विभागश्च पित्रर्जिते पितुरिच्छया कार्यः । यद्वा पित्रर्जितेपि दुर्व्यसनिनि निस्पृहे वा निवृत्तरमँणे वाधर्मवर्तिनि वा दीर्घरोगग्रस्ते वा मातरि विरजस्कायां वा पुत्रेच्छया यदि वा पित्रोरूर्ध्वम्। पितामहार्जिते तु यदा कदाचिदपि पुत्रेच्छया॥ स द्विविधः समो विषमश्व। तयोः पितुरिच्छया विकल्पः। पितृ-क्रमायाते तु सम एव कार्यः। तत्र विषमस्तावदित्थम्। सर्वस्य विभाज्यस्य विंशतितमं भागं सर्वद्रैध्येभ्यः श्रेष्ठं च श्रेष्ठाय। चत्वारिंशत्तमं भागं मध्यमं च मध्यमाय। अशीतितमं भागं किनेष्ठं च किनिष्ठाय । पत्नीभ्यः परिभाण्डं गृहेलंकारं वोद्धत्याविशष्टं समविभागवद्योज्यम् । सोयमुद्धारविभागः। तथान्योपि विषमो विभागः। पित्रोरूर्धं ज्येष्टस्य द्वावंशौ तदन-न्तरजातस्य सार्धोशस्तदनु जातानामेकैक इति । यद्वा सर्वं ज्येष्ठस्य तदुपजीवनमन्येषा-मिति। सर्वोप्ययमुद्धारविभागः कलौ वर्ज्यः। अथ समविभागक्रृप्तिः। ब्राह्मणादीनां ब्राह्म-ण्यादिभार्योत्पन्नाश्चतुस्त्रिद्वयेकविधाः पुत्रास्तत्र ब्राह्मणः पिता ब्राह्मण्यादिपुत्रेभ्यः क्रमाच-तुरस्रीन् द्वावेकं भागं दद्यात् । क्षत्रियः क्रमात् त्रीन् द्वावेकं वैश्यो द्वावेकं श्रूद्र एकम् ।

१ В ०स्वामिनां तदेकदेशेषु

२ B omits च

३ B omits इति

४ B reads by oversight परिग्रहा नियमातिक्रमे (l. 6)

५ 🗛 अनुमितिमात्रम्

६ B विभागः पित्रर्जिते

७ B reads निवृत्तमरणे वा

८ B reads यदा कदापि

९ B omits विभाज्यस्य and भागम्

१० B adds after this सर्वद्रव्येभ्यः

कन्याभ्यश्च प्रीत्या किंचिन्मात्रं पक्षीभ्यश्च खखपुत्रांशसमं तासां श्वशुरेण भन्नी वा स्त्रीधनं न दत्तं पुत्रांशसमं भवति तावत् । स्वयं तु सवर्णापुत्रापेक्षया द्वौ भागौ स्वार्जितं चेत्, पितृप्राप्तस्य तु सवर्णापुत्रांशसममेव गृह्णीयात् । ब्राह्मणः पिता क्षत्रियापुत्रेभ्यः प्रतिप्रहलब्धां भुवं न द्दात् । दत्तामि ब्राह्मणीपुत्रा अपहरेयुः। क्रयादिलब्धां तु दद्यादेव। द्विजातयः शूद्रापुत्रेभ्यः कामपि न दद्युः। अविभक्त-दशायां कियन्मात्रप्रसाददाने पूर्वोक्तं भागमि न दद्यः। दास्यामुत्पादितस्य जीवनमात्रं दद्यरनुकूलश्वेन्नान्यथा। ग्रूईस्तु दास्यामुत्पादिताय पुत्राय भागं दद्यादिच्छा चेत्। पितुरूर्धं परिणीतायाः पुत्रास्तदभावे दौहित्राः खांशार्धं दद्यः । एषामभावे दासीपुत्रः पित्रयं कृत्स्नं गृह्णीयात् । ब्राह्मणादीनां पुत्रैः सह विभक्ते सित जातः पुत्रः पितुहर्ध्व तदीयमंशं विभागोत्तरकालार्जितद्रव्यसहितं कृत्स्नं गृह्णीयात्सवर्णश्चेत् । असवर्णस्तु खांशै-मेव दुहितुदींहित्र्या दौहित्रस्य वाभावे। विभक्तजान्तरसद्भावे संस्रष्टसद्भावे वा तेन सह विभजेत् । विभक्तेन पुनरेकीभूतः संसृष्टः । पितृकृतोपि विभागोऽशास्त्रीयश्वेनिवर्तत एव। पितुरूर्ध्वं पुत्रा मातृभिर्भगिनीभिश्व सह विभजेरन्। तत्र पुत्राणां पक्रीनां च यथोक्तमेव । अपुत्रपत्या भरणमात्रम् । पुत्रा यद्यसंस्कृताः केचित्तदा संस्कृतास्तान्समु-दायद्रव्येण संस्कुर्युरिप । कन्याभ्यस्तु खजातीयभ्रातृभागचतुर्थं चतुर्थमंशं द्युरिदत्सवः पतिताः स्यः। अत्र चतुर्थाशयोजनैवम्। यदि ब्राह्मणीपुत्र एक एव ब्राह्मणीकन्या चैका तदा पित्र्यं कृत्स्नं द्विधा विभज्य पुनरेकं भागं चतुर्धा विभज्य तुरीयमंशं कन्याये दत्त्वा शेषं पुत्रो गृह्णाति । यदा द्वौ पुत्रौ कन्या चैका तदा त्रिधा विभज्य तत्रैकं भागं चतुर्धा विभज्यैकं भागं कन्यायै दत्त्वा शेषं द्वौ पुत्रौ विभज्य गृह्णीतः। यदि पुत्र एको द्वे कन्ये तदा त्रिधा विभज्य तत्र द्वौ भागौ चतुर्धा विभज्य तुरीयं तुरीयमंशं कन्याभ्यां दत्त्वा शेषं पत्रो गृह्णीयात्। यदि पुत्रौ द्वौ कन्ये द्वे तदा चतुर्घा विभज्य द्वौ भागौ चतुर्घा चतुर्धा विभज्य तुरीयं तुरीयमंशं कन्याभ्यां दत्त्वा शेषं द्वौ पुत्रौ विभज्य गृह्णीतः। एवं समानजातीयद्वित्रादिसमविषमभ्रातृभगिनीषु योज्यम्। यदा तु ब्राह्मणीपुत्र एकः क्षत्रियाकन्या चैका तदा पित्र्यं सप्तधा विभज्य क्षत्रियापुत्रभागांस्त्रीन् चतुर्धा विभज्य तुरीयमंशं क्षत्रियकन्याये दत्त्वावशिष्टं ब्राह्मणीपुत्रो गृह्णाति । यदा तु द्वौ ब्राह्मणीपुत्रौ क्षत्रियकन्या चैका तदा पित्र्यमेकादशधा विभज्य क्षत्रियापुत्रभागांस्त्रीन् चतुर्धा विभज्य तुरीयं क्षत्रियाकन्याये दत्त्वा शेषं ब्राह्मणीपुत्रौ हो विभज्य गृह्णीतः । यदि ब्राह्मणीपुत्र एकः क्षत्रियाकन्ये द्वे तदा पित्र्यं दशधा विभज्य क्षत्रियपुत्रयोस्त्रीन् त्रीन् भागान् चतुर्धा चतुर्धा विभज्य तुरीयं तुरीयमंशं क्षत्रियकन्याभ्यां दत्त्वा शेषं ब्राह्मणीपुत्रो गृहाति । यदा ब्राह्मणीपुत्रौ द्वौ क्षत्रियकन्ये द्वे तदा पित्र्यं चतुर्दशधा विभज्य क्षत्रियन

१ B reads शूद्रस्य तु

२ B reads पुत्रास्तदभक्ते स्रित जातः पुत्रः पितुरूर्ध्व (omitting a few lines through oversight).

३ B reads स्वांशमेव मातुश्च कृत्स्त्रमेव दुहित्र्या दौहित्रस्य वाभावे

पुत्रयोभांगांक्रीस्त्रीश्वतुर्धा चतुर्धा विभज्य तुरीयं तुरीयमंशं क्षत्रियाकन्याभ्यां दत्त्वा शेषं ब्राह्मणीपुत्रौ विभज्य गृह्णीतः । एवं सर्वत्र विजातीयश्रातृभगिनीसंख्यासाम्यवैषम्ययो-स्त्यम् ।'अजीविद्धभगवद्शायां मातिर स्पष्टगर्भायामपुत्रस्य श्रातुर्वा पत्न्याः प्रसवं प्रतिक्ष्य विभज्ञेयुः । पितर्न्यजीवित विभागोऽजीविद्धभागः । अस्पष्टगर्भायां तु विभक्ताः प्रातिस्विक-भागेभ्यस्तदुत्थाय सिहतेभ्यः पित्रणीपनयाविष्ठिभ्यः किंचिर्तिकचिदुद्धत्य स्वभागसमं विभक्तजाय दद्यः । पैतामहे स्वेऽविभक्ते सित अजीवित्यतुकाः पौत्रा यद्येकस्य द्वावन्यस्य त्रयोऽपरस्य चत्वारस्तदा ते स्वस्विपतृभागमेव संभूय गृह्णन्ति । यदा तु केषांचिद्धियते पिता केषांचिद्रतितस्तदापि प्रियमाणः स्वभागमतीतश्रातृभागं च तत्तिःपुत्रा गृह्णन्ति । अविभक्तेष्वन्योन्यातिसंधानेनापहतवस्तु विभागादूर्ध्वमेकेनापि द्वयमानं सर्वे विभज्य गृह्णीयुः । अत्रोद्धारविभागो नास्ति । अपहर्तुः स्तेयदोषोस्स्येव । पित्रयमनीहमानः स्वल्यमसारमि वा गृहीत्वा विभक्तो भवेत् स्वपुत्रादेर्दायजिष्टक्षा मा भूदिति । ऋणं तु पुत्रेण पौत्रेण वापाकरणीयमेव रिक्थाभावेपीत्युक्तं प्राक् ।

अथाविभाज्यम् । पितरि जीवति श्रमार्जितं मैत्रमौद्वाहिकं प्रतिगृहीतं क्षेत्रव्यति-रिक्तं क्रमागतमन्यापहृतं पुत्राणामेकेनेतराभ्यनुज्ञयोन्मोचितमुद्धृतं विद्यालब्धं न विभाज्यमर्जक एव गृह्वीयात् क्षेत्रे तुरीयांशमेव खयं गृहीत्वाविश्वष्टमन्यैः सह यथांशं गृह्वीयात् । श्रममैत्र्युद्वाहप्रतिप्रहोद्धारणविद्यासु पितृह्व्याविरोधश्चेत् , अन्यथा विभाज्यमेव । तत्रार्जकस्य द्वौ भागौ । अविभक्तानामेकेन साधारणार्थस्य संवर्धनरूपे सामान्यार्थसमुत्थाने खभाग एव न द्वौ । प्रेते तु पितृह्व्याविरोधनार्जितावप्यविभाज्यौ योगैनक्षेमो । योगक्षेमाविष्ठापूर्ते । राजमित्रपुरोहितादयोप्येविमत्येके । पितृभ्यां विभागात्प्रागूर्व्व वा यस्य यत्प्रीतिदत्तं तत् तस्यैव । वस्रवाहनालंकारशय्यादिबहुकालमुपभुज्यमानमुपभोक्तुरेव । तदुपजीविनां तु विभाज्यं बहुत्वे वैषम्येणाविभाज्यं ज्येष्ठस्यैव । पितृर्ध्व तदुपभुक्तं तच्छाद्धभोक्त्रे देयम् । कूपमार्गादि मूल्येन न विभाज्यं यथासंभवमुपभोक्तव्यम् । कृताकं तण्डुलादि चैवम् । दास्यो विषमा मूल्येन विभाज्या यथासंभवं पर्यायेण कर्म कारियतव्याः । पित्रवरुद्धास्तु समा अप्यविभाज्या इत्यादि ।

अथ पुत्रमेदेन दायानुक्रमः । सवर्णादिभायायामुत्पादित औरसः । पुत्रीकृतः पुत्रिकायाः पुत्रो मातामहस्यैकः पुत्रः पुत्रिकेव पुत्रोन्यः । खक्षेत्रे देवरादिनोत्पादितः क्षेत्रजः स क्षेत्रिण एव । तद्भेदस्तु झ्यामुष्यायणो बीजिक्षेत्रिणोरुभयोरिप रिक्थहारी पिण्डदश्च । भर्तृगेहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजः । सवर्णजत्वनिश्चये सित पुरुषविशेषजत्व- निश्चयाभाव एव भर्तुः । एषमनूढायां पितृगेहे स्थितायामेव कन्यायामुत्पन्नः कानीनः ।

१ B reads भागं च तत्पुत्राः

२ B reads ॰द्रव्याविरोधेनापि ज्येष्ठाधिगमे यवीयांसः स्वभागं लभन्त एव विद्यानुपालिना-श्रेत् (१०नश्रेत्) योगक्षेमौ पितृद्रव्याविरोधेनार्जिता०

३ A omits योगक्षेमौ

तद्भेदोपि ह्यामुष्यायणो जनकप्रतिप्रहीत्रोरुभयोः पिण्डदो रिक्थहरश्च । दन्निमो यो विधिना दत्तः । निर्णातं चैतन्मया दत्तकनिर्णये । स्वतन्त्रः पुत्रार्थिना धनादिप्रलोभनैः पुत्रीकृतः स कर्तुरेव । खतन्त्रः खयमेव पुत्रत्वेनोपनतो दत्तात्मा स परिप्रहीतुरेव । गर्भिण्यामूढायां जातः सहोढजः स वोद्धरेव । मातापितृभ्यामुतसृष्टो गृहीतोपविद्धः । यहीतुरेव । एषां कलिवर्ज्यावर्ज्यादिविवेकोस्म ज्येष्ठभ्रातृभट्टदामोदरकृतकलिव-ज्यीनिर्णयादवसेयः। पूर्वपूर्वाभावे परः परः पित्र्यकृत्स्रधनमाही। श्रुद्रापुत्रस्त्वौरसोपि कृत्स्नं धनं न लभते कृत्स्नाद्दशममेवांशमवशिष्टमन्यो धनप्रहणाधिकारी । औरसादि-समवाये तु औरसेन सममंशं पुत्रिकापुत्रो लभते। क्षेत्रजदन्निमकीतकृत्रिमदत्तात्माप-विद्धास्तु चतुर्थं चतुर्थमंशं गूढजकानीनपौन भेवसहोढजास्तु मासाच्छादनमात्रम् । दित्र-मादयः पञ्चाप्यारेसप्रतिकूला निर्गुणाश्चेजीवनमात्रम् । क्षेत्रजस्त्वौरसप्रतिकूल एव निर्गुण एव वा पश्चममंशमुभयविधश्चेत्षष्टमंशम् । औरसक्षेत्रजदत्तकृत्रिमगृढर्जापविद्धाः खिपतुः सपिण्डसमानोदकानामपि रिक्थं संनिहितरिक्थहराभावे लभनते नान्ये। औरसादयः पुत्रा विभागात्प्रागेव क्लीबपतितोत्पन्नपङ्गून्मत्तजडान्धाचिकित्स्यरोगाश्रमान्तरगतपितृद्वेष्युपपा-तिकबिधरमूकनिरिन्द्रियाश्चेत् पित्र्यात्पोषणमात्रं लभनते नांशम्। विभागोत्तरकालमि क्रैब्यादिदोषनिर्हरणे लभन्त एवांशं विभक्तजवत् । क्रीबादीनां पुत्रास्त्वौरसाः क्षेत्रजाश्व पैतामहं लभन्त एवांशं दुहितरश्च भरणं विवाहान्तं संस्कारं च। अपुत्रपद्ध्यश्रातिकूला अन्यभिचारिण्यश्चेद्भरणमन्यथा निर्वासनम् ।

अथापुत्रितक्थहारानुक्रमः। मुख्यगौणपुत्रहीनस्य विभक्तस्यासंसृष्टिनो मृतस्य धनं कृत्स्नं पत्रयो यथासंख्यं गृह्णीयुः संयता ऐवं। शिङ्कितैव्यभिचारास्तु जीवनमात्रम्। पत्र्यभावे दुहितरः। तत्रादावनूढा एव। तदभावे निर्धनी। तदभावे सर्धना। बह्वयश्चे-

१ B omits तद्भेदोपि...हरश्च

२ B omits निणीतं...निणीये

३ B omits one प्र:

४ B reads पित्यक्तरह्मधनग्रहणाधिकारी (thus omitting by oversight a few words)

५ B औरसस्य प्रतिकृलाः

<sup>&</sup>amp; B omits निर्गुण एव

७ B omits अंशम्

ट B reads गूढजापतिभागात प्रागेव omitting a few lines.

९ B ०पल्यश्च प्रतिकूला अथ व्यभिचारिण्यश्चेत्

१० B adds यथांशं after एव

११ A reads व्यभिचारिण्यस्तु for राङ्कितव्यभिचारास्तु

१२ B reads तदभावे त्वप्रतिष्ठिता

१३ B reads प्रतिष्ठिता for सधना

<sup>59 [</sup>Notes on Vyavahäramayükha]

यथारीम् । दुहित्रभावे दौहित्रास्तदभावे माता तदभावे पिता । प्राच्यास्तु दौहित्राभावे पिता तदभावे मातेलाहुः । तदभावे श्रातरः सोदरास्तदभावे भिन्नोदराः । उभयत्र संजातधनसंबन्धाजीवन्नातृपुत्रसद्भावे तेपि स्विपत्रंशम् । उभयविधश्रात्रभावे तत्पुत्राः पितृक्षमेणेव । तदभावे गोत्रजाः । तत्रादौ पितामही तर्दभावे पितामहस्तदभावे पितृन्यस्तदभावे तत्पुत्राः । तदभावे प्रपितामही तदभावे प्रपितामहस्तदभावे तत्पुत्रास्तदभावे तत्सुत्राः । तदभावे प्रपितामही तदभावे प्रपितामहस्तदभावे तत्पुत्रास्तदभावे तत्स्नव इत्येवं क्रमेणासप्तमात् समानगोत्राः सपिण्डाः । तदभावे सोदकाः सपिण्डानामृष्वं सप्त जन्मनामङ्गानावधिका वा । गोत्रजाभावे बन्धवः । तत्रादौ आत्मबन्धवस्तदभावे पितृवन्धवस्तदभावे मातृबन्धवः । आत्मनः पितृष्वस्नमातृष्वस्मातुलपुत्रा आत्मबन्धवः । पितुर्मातुश्वेवम् । बन्धूनामभावे आचार्यस्तदभावे शिष्यस्तदभावे सब्रह्मचारी तदभावे क्षत्रियादिधनं राजा गृह्णीयात् । बाह्मणह्रव्यं श्रोत्रियः कश्चित्तद्भावे बाह्मणमात्रं राजा तु नैव गृह्णीयात् । नैष्ठिकब्रह्मचारिवानप्रस्थयतीनां तु रिक्थं क्रमेणाचार्यसतीर्थिन्धाया गृह्णीयुः सँद्वत्ताश्चेत्तदभावे त्वेकतीर्थ्यंव सद्दत्तो न मातृपुत्रादयः (१ श्रातृपुत्रादयः) । धर्मश्चाता प्रतिपन्नो श्चाता स चासौ एकतीर्थी एकाश्चमी । सर्वत्र क्रीबादिवर्जम् ।

अथ संसृष्टित्वथिनागः। विभक्तं धनं पुनर्मिश्रीकृत्य पित्रा श्रात्रा पितृ-व्येणैव वा संगतः संस्रष्टी संस्रष्ट इत्यपि। संस्रष्टिनो मृतर्स्यांशं विभागदशायामस्पष्टगर्भायां भार्यायां पश्चादुत्पन्नो यः संस्रष्टानुजातस्तस्मै संस्र्रेष्टो दद्यात्। तदभावे सोदरः संस्रष्टी गृहीयात्। तदभावे भिन्नोदरः संस्रष्टी। भिन्नोदरसंस्रष्टिसद्भौवे सोर्धमसंस्रष्टिसोदराय दक्ता स्वयमर्थं गृहीयात्। असंस्रष्टिसोदराभावे कृत्स्नम्। भिन्नोदरसंस्रष्ट्यभावे पित्रादिः संस्रष्टेयेव गृहीयात्। न कदाचित्पत्नयादिः। पत्नी भरणमात्रं लभेते । सर्वत्र क्रीबादिवानं ।

अथ स्त्रीधनविभागः। पितृबन्धुपतिश्रातृमातुलश्रशुरार्पितमाधिवेदनिकं क्रः कं रिक्थादि स्त्रीधनं स्मृतम्। शुल्कं कन्यायाः। मृतायाः स्त्रीधनाभावेपि ऋणं पुत्रैः पौत्रैर्वा

१ Badds अप्रतिष्ठा निर्धनाः after ० थांशम्

२ A omits दौहित्रास्तदभावे

३ A omits तेपि

४ A omits तदभावे पितामहः

५ B reads तत्रादौ पितृष्वसृमातुल (ला?) आत्मबन्धवः

६ B reads तद्भावे तु बाह्मण०

७ A reads सद्वत्ताश्चेन्न मातृपुत्रादयः सर्वत्र क्षीबादिवर्ज, omitting a few words.

८ A omits अंशम्

९ B reads संस्थी for संस्ष्ट:

१० B reads संसृष्टिसद्भावे सोदराभावे कृत्स्नम्

११ B reads लभते

१२ B reads मृतायास्तु

देयम् । तत्सद्भावे तु ऋणपर्याप्तं तैच्यूनं वा त एव गृह्णीयुः । ऋणादविशृष्टमृणाभावे वा कृत्कं दुहितरो गृह्णीयुः ग्रुत्कवर्जम् । तत्रादावन्द्रास्तदभावे निर्धनोढास्तदभावे सधनोढा दौहित्रीणां समवाये ताभ्योपि किंचित्पीत्या दद्युः । ग्रुत्कं तु सोदरा एव गृह्णीयुः । दुहित्रभावे दौहित्र्यो भिन्नमातृका विषमाश्चेन्मातृतो भीगं कन्याये द्युः । दौहित्र्यभावे दौहित्राः । तदभावे पुत्रास्तदभावे पौत्राः । शिष्टाचारस्तु पुत्रपौत्रभत्रभाव एव दुहित्तृदौहित्राद्या इति । तत्र मूलं चिन्त्यम् । पौत्राभावेधिकजातीयसपक्षीदुहित्रादयस्तदभावे बाह्मदैवार्षप्राजापत्यविवाहोढायाश्चद्भर्ता तदभावे भर्तृकुले प्रत्यासन्नाः सिण्डाः । आसुरगान्धर्वराक्षसपैशाचविवाहोढायास्तु माता तदभावे पिता तदभावे तत्यितृकुले प्रत्यासन्नाः । तत्र जीवत्याः सप्रजाया अपि धनं दुर्भिक्षावश्यकधर्मकार्यव्याधिसंप्रतिरोधेष्वधनो भर्ता गृहीत्वां प्रतिद्यान्त वा । अन्यत्र प्रतिद्यादेव । अन्ये दायादा नं गृह्णीयुरेष अन्यथा चौरवद्ण्ड्याः । वाग्दत्ताया विवाहात्प्रागेव मृतायास्तु भर्तेव खदत्तमङ्गुलीयकादि शुल्कं वोभयव्ययं विशोध्यावशिष्टमादयात् । रिक्थं तु तस्याः सोदरा मार्ता पिता चक्रमेण गृह्णीयुः ।

अथाधिवेदनिकव्यवस्था। याज्ञवल्कयः। सुरापी व्याधिता धूर्ता वन्ध्या-र्थद्रयप्रियंवदा। स्त्रीप्रसूक्षाधिवेत्तव्या पुरुषद्वेषिणी तथा।। इत्येवं सकारणमिधिविज्ञाभ्यः साध्वीभ्यो भर्ता स्वमिधवेदनोत्थसमं दद्याद्भरणं च तासां भर्त्रा श्वशुरेण वा स्त्रीधनं न दत्तं चेदन्यथार्धम्। असाध्वीभ्यस्तु भरणमात्रम्। अर्धमंशार्धवत्। निष्कारणमिधिवि-न्नाभ्यः स्वद्रव्यस्य तृतीयमंशं दद्यात्। अद्रव्यश्चेद्भरणमात्रम्।

अथ विभागिलङ्गानि । विभागापहृते छेख्यसाक्षिमिर्ज्ञातिबँनधुमिर्गृहक्षेत्रैः पृथक्षार्थैश्व निर्णर्थः । नारदः । आतृणामविभक्तानामेको धर्मः प्रवर्तते । विभागे सित धर्मीपि भवेत्तेषां पृथक्पृथक् ॥ धर्मः पश्चमहायज्ञादिः । साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च दानं प्रहणमेव च । विभक्ता आतरः कुर्युनीविभक्ताः कथंचन ॥ ईति मीमांसकशंकरभद्दस्ततनिलकण्ठकृते व्यवहारतत्त्वे दायविभागः ।

अथ सीमाविवादः। देशप्रामक्षेत्रगृहसीमानां यथासंभवं वृक्षवल्मीककूपवा-पीतडागादीनि प्रकाशानि तुषभस्मकेशकरीषास्थिगोबालेष्टकाङ्गारशर्करावालुकादीन्यप्रका-

१ Breads ०पर्याप्तं न्यूनं वा

२ B reads मातृतो भागं कन्य दौहित्राद्या इति तत्र मूलं (omitting two lines).

३ B omits सपिण्डाः...तिपतृकुले

४ B reads गृहीत्वा प्रतिदद्यादेव (omitting a few words)

<sup>4</sup> B reads संस्कारात् for विवाहात्

६ B reads माता च क्रमेण

७ B reads ज्ञातिबन्धुभियौतकैर्गृह०.

८ B adds after निर्णयः the words यौतनैः पृथक्कृतैः । पृथक्कार्यैः कृष्यादिभिः.

९ B reads इति दायविभागः

शानि लिज्ञानि । एतैश्चतुर्दिग्भागावस्थितगृहक्षेत्रश्रामदेशा गोपकृषीवलव्याधशाकुनिक-कैवर्तकमूलखातकव्यालग्राह्यादयः सर्वे वनचराः सीमां निर्णेयुः (१ निर्णयेयुः) । चिह्वा-भावे तु त एव स्वैः स्वैः शपथैः शापिताश्वत्वारो ग्राम्या अष्टौ दश वा रक्तमाल्याम्बरधराः शिरोष्टतलोष्टकाः सीमां प्रदर्शयेयुः । तेषां च पक्षत्रयमध्ये राजदैविकं यदि भवति तदा ते मध्यमं साहसं दण्ड्याः । यदा न चिह्वानि न निर्णतारस्तदा राजैव स्वेच्छया सीमान-मन्यां पूर्वोक्तचिह्ववतीं विदध्यात् । सीमामेदातिकमकर्षणगृहक्षेत्रारामादिबलापहरणेषु कमात् पणानां सार्धशतद्वयसहस्रपञ्चशतानि दण्डः । बहूपकारमल्पापकारं च जलप्रवाह-वापीकूपतडागादिकं द्रव्यदानेन प्रार्थनया वा परक्षेत्रे कुर्वतां निषेधतः क्षेत्रस्वामिनो दण्डः । अहमिदं क्षेत्रं वक्ष्यामीत्यङ्गीकृत्य यो न वहति न वा वाहयति तं क्षेत्रोत्पत्त्यर्षं फलं राजा दापयेत् । क्षेत्रं च तस्माद् ग्राह्यम् । इति श्रीशंकरभद्यत्मजनीलकण्ठकृते व्यवहारतत्त्वे सीमानिर्णयः ।

अथ स्वामिपालविवादः। गवादीनपंयेत् स्वामी चारणार्थं प्रगे यथा। पालः प्रत्यपंयेत्सायं चारियत्वा तथैव तान्॥ गवां शताद्वत्सतरी धेतुः स्याद् द्विशताद् श्रुतिः। प्रतिसंवत्सरं गोपे संदोहश्वाष्टमेहिनि॥ प्रमदाच्छ्वा (प्रमादाच्छ्वा?) दिभिर्जग्धं विषमादौ मृतं यदि। धनं दाप्यो दमं चार्धत्रयोदशपणं तदा॥ न प्रसह्य हुतं चौरैर्दाप्यो दैवेंनमृतं वने। मिथ्याशङ्कापनोदाय गोपः कर्णादि दर्शयेत्॥ परकीयेषु क्षेत्रेषु विवीतेषु वा सस्यधान्यफलादिषु गवादिषु नाशितवत्सु गोस्वामिनोपराधे स एव दण्ड्यः। गोप-स्यापराधे स एव दण्ड्यस्ताङ्यश्व । उभयत्र क्षेत्रादिफलं सामन्तादिकल्पितं गोमी दाप्यः। गवादिभिर्भक्षितावशिष्टं तु गोमिन एव । ग्राममार्गविवीतसंनिहिते क्षेत्रादावनावृते गोपगोमिनोर्नोक्तमंकामे कामे तु चौरवद्द्य्या। आवृते त्वत्राप्युक्तमस्त्येव। महोक्षसूतिकागनतुहस्त्यश्वादिषु दण्डः प्रयोज्यः। अज्ञाने महिष्यामुष्ट्रे वाष्टावष्टी माषा गवि चत्वारोऽ जायामवौ च द्वौ द्वौ। माषोत्र ताम्रिकपणस्य विश्वतितमो भागः। ज्ञाने तु पणो महिष्यादौ तदर्धं गवि तदर्धमजादौ। पुनः प्ररोहार्हमूलावशेषसस्यभक्षणे तु महिष्या द्वौ द्वौ माषौ तदर्धं गवि तदर्धमजादौ। भक्षयित्वोपविष्टेषु स एव द्विगुणः। सवत्सेप्-पृतिविष्टेषु चतुर्गुणः। इस्त्यश्वमहोक्षवृष्ठात्सर्गोत्स्यष्टवृर्वस्तिकादेशान्तरगैतेषु पालेषु च दैव-

१ A reads व्याघ्र for व्याध

२ B reads इति सीमानिर्णयः

३ B reads हितं for हतम्

४ A reads देवात् for दैवात्

५ B ०गोमिर्नोक्तमकामे

६ B omits one द्वी

७ B omits उपविष्टेष्

८ B omits वृष

९ B reads देशान्तरांगतेषु

राजोपष्ठतेषु श्राद्धोत्सवकाले च दण्डो नास्ति । वृतिस्तु क्षेत्रादेरिच्छद्रोष्ट्रानवलोकनक्षमा च कार्या । आवृतादिप परपरिगृहीतक्षेत्रादेर्गवाग्निदेवतार्थं तृणकाष्ठकुसुमानि स्ववदाहरेत् । गृहे तृणान्तराद्यभावे द्विज एव फलानि त्वनावृतादेव । अनापदि स्वार्थमाहरंस्तु
तृणादिकं सर्वत्र हस्तच्छेदनमर्हति । गोचारार्थं कृतो यस्तु राज्ञा प्रामेण वेच्छया ।
परिणाहस्तु यो प्रामे खर्वटे नगरे कमात् । किल्पितो धनुषामेकद्विचतुर्भः शतैर्मितः । स
च स्थानासनाद्यर्थं सर्वसाधारणो मतः । प्रामादेः समन्तादनुप्तसस्यो भूभागः परिणाहः ।
कण्टकमयो प्रामः खर्वटः । इति श्रीशंकरभट्टात्मजनीलकण्ठकृते व्यवहारतत्त्वे स्वामिपालविवादैः ।

अथास्वामिविकयः । निक्षिप्तादि परद्रव्यं नष्टं लब्ध्वापहृत्य वा । विकीयते समक्षं यत् स क्रेयोऽस्वामिविकयः ॥ दानाधी च विकयवत् । तत्राप्रकाशिते ताहशः द्रव्यागमहीनाल्पमूल्येन रहस्यकाले च क्रयकेता तस्कर एव । तत्र नाष्टिकः स्वकीयं द्रव्यं केतृहस्तस्यं ज्ञात्वा स्थानपालादिभिः केतारं प्राहयेदेशकालातिपत्तौ स्वयमेव गृहीत्वा तेभ्यः समर्पयेत् । ततः केता विकेतिर दिशिते तेनैव सह नाष्टिकस्य विवादो न केताभियोज्यः । ततोऽस्वामिविकयनिश्चये विकेतुः सकाशाचाष्टिकः स्वद्रव्यमाप्नोति नृपश्चापराधानुरूपं दण्डं केता च मूल्यम् । देशान्तरस्थे मूले तदानयनार्थर्मर्थापेक्षया कालो देयः । अविज्ञातदेशतया मूलाहरणाशक्तौ आत्मचौर्यपरिहारार्थं क्रयं शोधियत्वेव द्रव्यं नाष्टिकस्यापंयेत् । क्रयाशोधने तु दण्ड्योपि । स्वाम्यागमोपभोगादिना स्वं साधयेत् । अन्यथा पञ्चबन्धो दण्डो नाष्टिकस्य । नष्टद्रव्यस्य पञ्चमांशः पञ्चबन्धः । नष्टापहृतं चौरादिहस्तस्यं द्रव्यमात्मीयराजर्न्थनिवेयैव स्वबलेन गृह्णन् षण्नवितं पणान्दण्ड्यः । दीयते स्वामिनां यच्च स्वयमाधीयते च यत् । तत्रापि सर्व उन्नेयोऽस्वामिविकयनिर्णयः ॥ वैदित श्रीनीलकण्ठ-कृतेऽस्वामिविकयः ।

भयवैरकोधशोकोत्कोचपरिहासादिना दत्तं यच बालमूहास्वतन्त्रमत्तोन्मत्तादिभिः

१ B द्विज एव च

२ B reads इति स्वामिपालविवादः

३ B reads तत्र प्रकाशिते

४ A reads oगमहानाल्प॰

<sup>4</sup> B reads ततः केतरि

६ A reads ०मधीपेक्षया

७ A reads स्वाम्यापगमोपभो०

८ A reads राजन्यनिवेष्टे वस्तुबलेन

९ B reads स्वामिनो यच

१० B reads इति स्वामिविकयः

प्रत्तमपात्रे पात्रबुद्धा दत्तं यज्ञार्वर्थं गृहीत्वा द्यूतादौ विनियुज्जानाय च यद्दतं तत्सर्वं परावृत्य प्राह्मम् । एतरप्रतिप्रहीता च शक्या दण्ड्यः । निर्णातं चैतद्विस्तरेण तातचरणै- द्वैतनिर्णये । इति दत्ताप्रदानिकप्रपञ्चः ।

त्रीह्यादिधान्य-लोह-बलीवर्दादिवाह्य-दासी-गवादिदोह्य-दासान् कीत्वा दशैकपश्चस-साहमासन्यहपक्षमध्य एव विकेतुः समर्पयेत् । न परतः । एतदितिरिक्तमुपभोगविनश्वरं तदहरेव । द्वितीयेिह तु मूल्यस्य त्रिंशत्तमं भागं दत्त्वा तृतीये पन्नदशं दत्त्वा समर्पये-न्नातः परम् । उपभोगाविनश्वरं तु दशाहान्तरेव प्रत्यपयेत् । एतत्सर्वमपरीक्षितगृही-तविषयम् । त्रपुरीसताम्रलोहरजतेषु शैतपलेषु वह्नौ ध्मातेष्वर्ष्टावष्टावष्टौ पञ्च द्वे च पलानि कमात् क्षीयन्ते । एतद्धिकक्षये शिल्पनो दण्ड्याः । स्थूलैहर्णाकार्पासस्त्रैः शतपलैः कृते कम्बलपटादावप्रक्षालिते दशपला वृद्धिः । मध्यैः पञ्चपला सूक्ष्मेस्त्रिपला यदि भवति तदा तन्तुवायादयस्तर्त्कारिणो न दण्ड्याः । इति क्रीतानुशयः ।

गृहजातमूल्यप्रतिप्रहादिल्ब्धदायागतदुर्भिक्षरिक्षिताधीकृतद्यूतजितयुद्धविजिताङ्गीकृतदासत्वप्रव्रज्याच्युतोदरभरणार्थप्रविष्टलोभाङ्गीकृतदासत्विकीतात्मानो दासा गृहद्वाराञ्च-विस्थानरथ्यावस्करशोधनगुप्ताङ्गस्पशोचिछष्टविण्मूत्राद्यसमीचीनकर्माणः। चौरविकीताहित-दत्तवलात्कृताश्च दासा राज्ञा मोचियतव्याः। यश्च स्वामिनं प्राणसंशयान्मोचयेत् सोपि मुच्यते पुत्रभागं चाप्नोति। दुर्भिक्षरिक्षितभक्तदासौ तूपभुक्तं दत्त्वापि मुच्यते। संन्यास-च्युतोऽकृतप्रायिश्वत्तो राज्ञः प्राणान्तिको दासः। गुरुगृहे भुज्ञानः शिक्षितशिल्पविद्यस्त-दुपार्जितं गुरवे दत्त्वा कृतं कालं समाप्य गच्छेत्। इत्यभ्युपेत्याशुश्रूषानिर्णयः।

अत्रहारादौं धर्माविरुद्धो यश्च राजकृतः समयः स प्रयत्नेन पालनीयो यस्तमित-क्रामेद् गणद्रव्यं च भक्षयित तमपराधानुरूपं सर्वस्वापहारान्तं दण्डियत्वा निर्वासयेत्। ये च ग्रामहितं प्रतिबध्नन्ति ते सार्धशतद्वयं पणान् दण्डिनीयाः। ग्रामकार्याय राजसमीपे गच्छन् यह्नभते तन्महाजनेभ्योनप्यन्नेकादशगुणं दाप्यः। इति संविद्व्यतिक्रमः।

गृहीतवेतनः कर्माकुर्वन् द्विगुणमावहेत्। यः कृषिवाणिज्यपाशुपाल्यादीनि वेत-नमकृत्वेव भृत्यं कारयति स तत्कर्मलब्धस्य दशममंशं भृत्याय दद्यात्। यस्त्वाज्ञप्तोपि

१ B reads यज्ञार्थम्

२ B omits by oversight त्रीद्यादि...पञ्च

३ A reads शतं पलेषु

४ B omits one अही

५ B reads व्यायादयस्तत्तत्कारिणः

६ B reads ऋणमोचित जितपणजिताङ्गीकृत०

७ A reads ०शि लिपविद्यः

८ B निवासयेत्

भृतः पण्योपचयकरं देशं कालं वीतिकामित तस्म खामिना खेच्छया वेतनं देयं किंचिष्न सर्वम् । दैविकेराजकं विना यदि वाहकः कृष्याद्युपकरणं नाशयित तदा तदसौ दाप्यः । यः पुनरायुधीयादिः कर्माङ्गीकृत्य युद्धविवाहाद्यर्थं प्रस्थितस्य प्रस्थानलप्नविद्यं करोति स दिगुणां भृतिं दाप्यः । ततः पूर्वं चेद्भृतेः सप्तमं भागं मार्गे चतुर्थमर्थपथे चेत्सर्वा भृतिं दाप्यः । खाजयन् खाम्यपि तत्तत्पूर्वोक्तं भृत्याय दाप्यः । इति वेतनादानप्र-करणम् ।

चौरिषज्ञानार्थं स्वपुरुषाधिष्ठितं राज्ञा द्यूतं कारणीयम् । द्यूताधिकारिणे च कित-वेन जितस्य विंशतितमो भागो देयः । कूटदेवी मन्त्रादिना वश्चकश्च ललाटेङ्कियित्वा निर्वास्यः । इति द्यूतम् ।

योन्धविधरमूकादिभिदेंषिः सद्भिरसद्भिर्वा परं शपति स सार्धद्वादशपणान् दण्ड्यः । यः पित्रादीन्सापराधान् भार्या वा निरपराधां शपति स पणशतं दण्ड्यः । यस्तव मातरं भगिनीं भार्या वा गमिष्यामीति वदति स पश्चविंशतिपणान्दण्ड्यः । उत्तमेषु परभार्यासु च शतपश्चाशत्पणको दण्डः । श्रद्भस्य ब्राह्मणशापे ताडनं जिह्नाच्छेदो वा । क्षत्रियवैश्यौ विश्रं शपन्तौ शतं शतद्वयं वा दण्ड्यो । सर्वत्रोत्तमशापे दण्डस्यं बाहु-ल्यम् । अधमशापे न्यूनता । इति वाकपारुष्यम् ।

यो रेणुपङ्गभसानि परिस्मिन् क्षिपति स दशपणान् दण्ड्यः । यः श्रेष्मादीन्मलान् पार्ष्णिनिष्ठ्यूतानि च स द्विगुणम् । पार्ष्णिः पादतलम् । उत्तमेषु च द्विगुणम् । उत्तमं यद्यधमस्ताडयति तदा करच्छेदः । शक्षमुद्यच्छति चेत्सार्धशतद्वयं दण्डः । इति दण्ड-पारुष्यम् । यः परद्रव्यं बलादपहरति सोपहृतात् द्विगुणं दण्ड्यः । यश्च तं प्रेरयति सोपि द्विगुणम् । यस्तु किंचिद्दत्त्वा प्रेरयति स त्रिगुणम् । इति साहसम् ।

रजको यदि वस्त्रं परिधत्ते तदा पणत्रयं दण्ड्यः । आधिविक्रयभाटकयाचितर्कीनि वाससां कुर्वन् दश पणान् । यदात्मापराधेन नाशयति तदाष्ट्रमभागन्यूनं सकुद्धौतस्य मूल्यं दद्यात् । द्विधौतस्य पादोनम् । त्रिधौतस्य तृतीयांशोनम् । चतुधौतस्यार्धं ततः परं कल्प्यं यथाशक्या । यः पितापुत्रयोः कलहे साक्ष्यमङ्गीकरोति स पणत्रयं दण्ड्यः ।

१ A चातिकामति

२ B दैविकं राजकम्

३ B प्रस्थानस्य

४ B reads वृद्धि for भृतिम्

५ B तत्तत्स्थाने

६ В शतद्वयं च

७ B दण्डबाहुल्यम्

८ B परस्मिन्निक्षिपति

९ B omits च

१० A reads याचितकारिवाससां

जनमाननाणकैः कूटैर्ज्ञीत्वा व्यवहरन् सहस्रं पणान् दण्ड्यः । अवैद्यो वैद्योहिमित्युक्त्वा पशुमनुष्यराजपुरुषेषु दुश्चिकित्सामाचरन् पणानां सार्धशतद्वयशतपञ्चकसहस्राणि क्रमेण दण्ड्यः । यः कुवस्तु गन्धादिभावनया सुवस्तुसहशं कृत्वा विक्रीणीते स विक्रीतमूल्याष्ट-गुणं दण्ड्यः । राजकृतार्घहासवृद्धी जानन्तोपि वणिजो यद्यन्यथा कुर्वन्ति तदा पणसहस्रं दण्ड्याः । स्वदेशादागतं पण्यं गृहीत्वा ये सद्यो विक्रीणते ते शतपणमूल्ये पञ्चपणं लाभं गृह्णीयुः । परदेशादागते तु पणदशकम् । क्रमुककुङ्कुमशालिगवाङ्गनापद्मरागादिपण्यानां मूल्यं गृहीत्वा याच्यमानोपि यः केत्रे पण्यं न प्रयच्छित स सोद्यं दाप्यः । तत्रान्यत्र वा विक्रीणानः सलाभम् । यदा दीयमानमपि केता नादत्ते तदा राजदैवविनष्टं तस्यैव गच्छित । इति विक्रीयासंप्रदानप्रकरणम् ।

यदा बहवो मिलित्वैकं व्यवसायं कुर्वन्ति तेषां लाभालाभौ यथाद्रव्यदान (नं?) यथापरिभाषं वा होयौ। राजा सर्वपण्यमूल्यस्य विंशतितमं भागं शुल्काद्यर्थं गृह्णीयात्। यः शुल्कस्थानं वश्चयति स पण्याष्टगुणं दण्ड्यः। स्त्रीपश्वोनिदीतरणे पणपादो देयः। रिक्तपुरुषस्य पादार्थम्। दूतिशिशुश्रोत्रिययतिभ्यो न स्थलजं नापि जलजं शुल्कं प्राह्मम्। इति संभूयसमुत्थानम्।

जातिनामकुलादिकं योपह्नुते यश्च चूतपानाङ्गनासक्तो यश्च निष्कीरणं कियदस्य धनं क्ष चास्य गृहमिति पृच्छित यश्च द्रव्यागमाभावे भूयांसं व्ययं करोति ते सर्वे प्रायश्चीरा इति राज्ञा परीक्षणीयाः । तांश्च निर्णातचौर्यान्यथापराधं दण्डयेत् । विप्रं तु कृत-महाचौर्यमकृतप्रायश्चित्तं दण्डयित्वा ललाटे श्वपदेनाङ्कयित्वा निर्वासयेत् । यस्य प्राममध्ये धनापहारादि जातं स एव चौरं धनं वा दद्यात् । यदि चौरपदमार्गोन्यप्रामे प्रविष्टस्तदा तद्भामस्वामी दद्यात् । बन्दिप्राहकानश्वहस्त्यपहारकान् प्रसद्धाघातिनश्च राजा श्रूलानारो-पयेत् । कराद्युत्क्षेपकप्रन्थिमेदकौ क्रमेण करसंदंशहीनौ कार्यौ । तर्जन्यङ्कष्टयोगः संदंशः । यश्चौरस्यान्नादिकं ददाति स सहस्रं पणान् दण्ड्यः । वनक्षेत्रखलप्रामदाहकां-स्तृणैर्वष्टियत्वा दाहयेत् । इति स्तेयप्रकरणम् ।

येन सह संभाषणादौ भर्त्रादिना पत्न्यादिका वारितापि तेनेव सह चेत् तैत्करोति तदा सा पणशैतं दाप्या । पुरुषस्तु निवारितोप्येवं कुर्वञ्शतद्वयम् । सजातीयपरदारगमने साशीतिपणसहस्रमितो दण्डः । हीनजातीयगमनेस्मादर्धम् । उत्तमगमने वधः । यः कन्यौया योनिक्षतमङ्करया करोति तस्याङ्किलच्छेदः शर्तपणो दण्डः । शुल्कमदत्त्वैव बलाद

१ B reads निष्कार इति राज्ञा परीक्षणीयाः (omitting two lines)

२ A omits तत्

३ B reads पणश्ते

४ B reads कन्यायाम्

५ B reads शतं पणा दण्डः

वेश्यां गच्छेन्दश पणान्दण्ड्यः । पूर्व तस्या इच्छया शुल्कं दत्त्वानन्तरं तस्या अनिच्छान्यामपि बलाद्गच्छतो न दण्डः । यदा सा खस्थेव शुल्कं प्रतिददाति तदा द्विगुणं प्रतिन्दयात् । यदा पुरुषः शुल्कं दत्त्वापि गन्तुं नेच्छति तदा स तज्जह्यात् । चण्डालीगमने त्रैवर्णिकान् प्रायश्चित्तानिच्छून् ललाटे भगेनाङ्कयित्वा सहस्रं पणांश्च दण्डियत्वा निर्वास-येत् । प्रायश्चित्तच्छूनां तु दण्डे एव भवति । इति स्त्रीसंग्रहणम् ।

यः शासने भूमेर्निबन्धस्य वा न्युनत्वमाधिक्यं वा लिखति यश्च पारदारिकं चौरा-दिकं वा गृहीत्वा राज्ञे नार्पयति तौ पणसहस्रं दण्ड्यौ । योऽमेध्यं विष्ठादि विप्रं क्षत्रियं वैश्यं वा लापयति स यथाक्रमं साशीतिसहस्रतद्धतद्धिकान् पणान् दण्ड्यः । यः कूट-खर्णव्यवहारी विमांसविकयी च तमङ्गहीनं कृत्वा सहस्रं पणान् दण्डयेत्। गोगजाश्व-शकटादिभिर्मारितेपि मनुष्यादावपसरेत्युचैः प्रजल्पन् खामी न दण्ड्यः । एवं यत्रं यत्र न खाम्यपराधस्तत्र तत्र दण्डाभावः । यस्तु शक्तोपि खामी गजादिभ्यो न मोचयति स सार्धशतद्वयपणं दण्ड्यः। विकृष्टे (१) द्विगुणो दण्डः। यो जारं चोर इति वदति स पश्चाशतं पणान् दण्ड्यः । यस्तु जारादुत्कोचमादाय तं मुश्चति स उत्कोचादष्टगुणं दण्ड्यः । यो मिथ्यैव राज्ञो मरणाद्यनिष्टं लोकेषु कथयति तस्य वा समक्षमाकोष्टा तद्भूढमन्त्रस्य वा प्रकाशकस्तस्य जिह्वां छित्वा स प्रवास्यः । कोशापहर्तृन् यथापराधं वधसर्वस्वहरणादि-भिर्दण्डयेत्। सर्वत्र सर्वस्वापहारेपि चौरातिरिक्तस्य जीवनविद्योपकरणं नापहर्तव्यम्। यो मृतवस्नं विकीणीते गुर्वादींश्व ताडयति राजाद्यनुमतिं विना तद्गजाद्यारोहति च स पणसहस्रं दण्ड्यः । यो राजानं तव राज्यच्युतिर्भवत्विति शपति यश्च श्रद्भादिर्भोजनाद्यर्थ यज्ञोपवीतादि विप्रचिह्नं धारयति तौ पणाष्टशतं दण्ड्यो । अन्यायाद् दण्डं गृहीतं त्रिंशहु-णीकृत्य वरुणोद्देशेन संकल्प्य विप्रेभ्यो दर्घात्। अत्र सर्वत्र पणस्ताम्रिकः कर्षः। अनिर्दिष्टसंख्येया च संख्या तद्गामिन्येव। इति श्रीमीमांसकशंकरभद्दात्मजरङ्गनाथभद्द-दामोदरभट्ट-नृसिंहभट्टानुजनीलँकण्ठकृतव्यवहारतत्त्वं समाप्तम् । संवत् १७०० वर्षे (१वर्षे) माघमासे शुक्रपक्षे सप्तम्यां तिथौ शनिवासरे । श्रीमस्तु (१)।

# आत्रेयलक्ष्मणस्येदं पुस्तकम्।

१ A reads वेश्यां गच्छतो दण्डः

२ B reads दण्ड एव । शूद्रस्तद्गन्ता चण्डाल एव भवति ।

३ B reads विषमांसविक्रयी

४ Λ reads विकुष्टे (विकुष्टे?)

५ B reads नाहर्तव्यम्

६ adds राजा after दद्यात्

७ B reads ॰कण्ठभट्टकृतं व्यव॰

८ B omits संवत्...शनिवासरे and has श्रीरस्तु शुभं भवतु.

<sup>60 [</sup>Notes on Vyavahāramayūkha]

## Appendix B

(Index of authors and works quoted in the Vyava-hāramayūkha.)

No notes have been appended against the names of authors like Manu about whom information can be easily gathered from the Sacred Books of the East and other well-known sources.

अमरकोश.

आपस्तम्बधर्मसूत्र.

आश्वलायनगृह्यसूत्र.

आश्वलायन (verse quoted in प्रयोगपारिजात).

उरानस्. मेधातिथ on मनु (VII. 15) quotes two verses of Us'anas about the eight functions of a king. गोविन्दराज on मनु (X. 22-23) quotes उरानस् for the means of livelihood of such mixed castes as झल, मल, खस, इविड. There are many works attributed to उरानस, which treat of different subjects. The औरानसस्ति in the Ānandās'rama edition is different from the संहिता of उरानस् published by M. N. Dutt. The Kautiliya cites the opinions of Aus'anasas. The S'āntiparva (chap. 56. 29-30 and 57. 3) refers to a work on politics by Us'anas. There is a prose work of Us'anas on dharma in the Deccan College collection.

कल्पतरु. This was a work composed by लक्ष्मीधर. The कृत्यकल्पतरु is mentioned by the वीरमित्रोदय. His विवादकल्पतरु is quoted by रघुनन्दन. He wrote also व्यवहारकल्पतरु. The कल्पतरु is quoted by the हारलता (about 1168 A. D.) and विवादरङ्गाकर. लक्ष्मीधर is spoken of with great veneration by the सरस्ततीविलास. The work was written under Govinda-

chandra of Kanoj who reigned from 1104 to 1155 A. D. He was the सांधिविष्रहिक (minister for peace and war) of गोविन्दचन्द्र (I. O. cat. No 1386, p. 410).

कात्यायन. This स्मृति is not now extant. About 800 verses of कात्यायन on व्यवहार are quoted in the various nibandhas and about 200 on āchāra, prāyas'chitta &c. कात्यायन very often refers to बृहस्पति and भृग (i. e. मनुस्मृति). His legal dicta are very much advanced and he is full of accurate definitions and divisions. मेधातिथि (on मनु VIII. 216) speaks of a कात्यायनीयसूत्र and says that कात्यायन applied the भाण्डवाहवणिङ्न्याय to all. मेधातिथि also quotes verses from कात्यायन, who is quoted by विश्वह्म and the मिताक्षरा. So he is not later than the 7th century A. D. and may be several centuries older still.

कारणीजिनि. A कार्णीजिनि is mentioned as a teacher in the पूर्वमीमांसासूत्र (IV. 3. 17; VI. 7. 35) and in the कात्यायनश्रीतसूत्र (I.6.23). He is quoted by the मिताक्षरा, अपरार्क, हेमाद्रि as स्मृतिकार.

कालिकापुराण. This is quoted by अपरार्क, the मदनपारिजात, स्मृतिचन्द्रिका, दत्तकमीमांसा.

कुल्लुकमह. He wrote a commentary called मन्वर्यमुक्ताविल on the मनुस्मृति. He mentions मेघातिथि, गोविन्दराज and धरणीधर among the commentators of the मनुस्मृति. He copies wholesale from मेघातिथि and गोविन्दराज without acknowledgment. He wrote at Benares. He was a Gauda residing in Vārendra. Though he was a Bengal writer he does not refer to जीमृतवाहन. He is referred to by चण्डेश्वर and रघुनन्दन. Therefore he flourished later than the 12th century and earlier than 1300 A. D.

कुरणद्वैपायन.

गालव.

गौडमीमांसक. See under दिव्यतत्त्व.

गौतमधर्मसूत्र.

चित्रका. Vide under स्मृतिचन्द्रिका.

होडरानन्द. Ṭoḍaramalla, the finance minister of Akbar, compiled an encyclopaedia of law, astronomy, medicine. The several parts of that encyclopaedia on आचार, दान, व्यवहार, प्रायश्चित्त, समय, शुद्धि, इत, तिथि &c were called सौद्यंड. When the ज्योति:सौद्ध्य was composed, the current S'aka year was 1494 (i. e. 1572 A. D.) An old ms. of a portion of the व्यवहारसौद्ध्य was written in 1581 A. D. The टोडरानन्द is quoted in the द्वैतनिर्णय of शंकरभद्द, father of नीलकण्ठ.

तन्त्ररत्त. This is a work of पार्थसारिथिमिश्र. It is a semi-independent work, commenting upon the Pūrvamīmānsā-sūtras themselves as well as explaining passages from the works of शबर and कुमारिल. पार्थसारिथ is referred to by माधव.

द्श. Quoted by विश्वरूप, the मिताक्षरा, अपरार्क.

दिव्यतस्व. रघुनन्दनभद्दाचार्य is the author of 28 works called तत्त्वड, the whole collection being named स्मृतितत्त्व. He wrote a commentary on the दायभाग of जीमृतवाहन. He was a pupil of वासुदेवसावेभौम and fellow-student of चैतन्य (who is said to have been born in 1489 A. D.). He quotes the मिताक्षरा, हलायुध, शूलपाणि, पारिजात, रायमुकुट (1431 A. D.), कुळूकभद्द. He is quoted in the निर्णयसिन्धु (I612 A. D.) and by the वीरमित्रोदय. He is styled स्मार्तभद्दाचार्य by the वीरमित्रोदय and the व्यवहारमयूख. So he flourished later than 1480 A. D. and earlier than 1600 A. D.

देवल. He seems to have written a स्मृत on आचार, व्यवहार and प्रायिश्वत, as the मिताक्षरा, गोविन्दराज and अपरार्क cite quotations from देवल on all these topics. The सभापर्व (72.5) quotes a view of देवल.

द्वैतनिर्णय. Vide Introduction.

धर्मप्रवृत्ति. This is a work dealing with आचार, संस्कार, दान and श्राद्ध. It is quoted in the द्वैतनिर्णय and in the संस्कार-कौस्तुम also. The author is नारायण. He mentions by name the माधनीय, स्मृत्यर्थसार, प्रयोगपारिजात, हेमादि, महार्णव, मदनपारिजात, अनन्ताचार्य. Therefore the author flourished after 1400 A. D. and before 1600 A. D. Mahāmahopādhyāya Hara-prasādas'āstri (I. A. for 1912 p. 7) ascribes this work to नारायणभइ, the grandfather of नीलकण्ड. But this does not seem to be likely. The author nowhere refers to his father and other ancestors as नारायणभइ does. The धर्मप्रवृत्ति opens with the verse 'नारायणं नमस्कृत्य कामदां च सरस्वतीम्', while नारायणभइ does not begin his works in this way.

धारेश्वराचार्य. Bhojadeva, king of Dhārā, was one of the most famous patrons of learned men. He composed a टीका called राजमातेण्ड on the योगसूत्र and an astronomical work called राजमगाइ. One of his grants is dated samvat 1078 (1041-42 A.D.). He is quoted by the मिताक्षरा, by जीमूतवाहन in his दायभाग and व्यवहारमातृका and by अपराके. He held less liberal views as to the rights of widows and daughters than the मिताक्षरा and was of opinion that ownership was शाक्षेकसमधिगम्य.

#### नयविवेक. Vide भवनाथ below.

सारद. नारद wrote an extensive स्मृति dealing with व्यवहार. He is also quoted on matters of आचार and प्रायश्चित्त by the स्मृति-चिन्दिका, हेमादि, माधव. So it seems that he wrote on these topics also. नारद's work on व्यवहार has come down in two recensions, one smaller and the other larger. His work is very systematic and marks a great advance on the Manusmriti and even on Yājñavalkya. नारद was commented upon by असहाय who is quoted by विश्वह्म (on याज्ञ. III. 263–264) and मेधातिथि (on मन VIII. 156). नारद is quoted as an inspired writer by विश्वह्म, मेधातिथि, the मिताक्षरा. Bāṇa in his Kādambarī (Peterson's edition p. 91) appears to refer to him.

A half verse of नारद quoted by the व्यवहारमातृका and the परा-शरमाधवीय is the same as विक्रमोर्वशीय IV. 17. He mentions दीनारs. So the नारदस्मृति is not later than the 4th century A. D. and may be somewhat earlier still.

निघण्ड. What work is intended is not quite clear. It is not the Vedic Nighantu on which Yāska comments.

पराद्वार. The स्मृति of परावार contains about six hundred verses on आचार and प्रायश्चित्त. माधवाचार्य wrote a commentary upon it and introduced the whole of the व्यवहारकाण्ड in his comment by saying that one verse of परावार (viz क्षत्रियस्तु प्रजा रक्षन् &c.) suggests the whole of व्यवहार. The परावारस्मृति is quoted by विश्वरूप, मेधातिथि, the मिताक्षरा, by गोविन्दराज and अपरार्क.

पारिजात. There are several works named पारिजात. There is the प्रयोगपारिजात of नृसिंह and of खण्डेराय, the मदनपारिजात of विश्वेश्वर, the प्रायश्वित्तपारिजात, विधानपारिजात and आह्रिकपारिजात by अनन्तभट्ट. The वीरमित्रोदय quotes a व्यवहारपारिजात. The विवादरत्नाकर of चण्डेश्वर quotes a पारिजात.

पिण्डसिद्धि. A medical work.

पितामह. This स्मृति is frequently quoted by विश्वरूप, the मिताक्षरा, अपरार्क, मदनपारिजात &c.

प्रजापति. Quoted in the मिताक्षरा, अपरार्क, हरदत्त. A प्रजापति is cited in the बौ. ध. स्. (II. 4. 15 and II. 10. 71) and विस्थिमसूत्र (3. 47, 14. 16–19, 14. 30–32).

प्रयोगपारिजात. This is an extensive work by नृसिंह. A portion of it, viz the संस्कारकाण्ड, is published by the निर्णयसागर press. It very frequently quotes हेमाद्रि and विद्यारण्य. It also quotes the मिताक्षरा, the स्मृतिचन्द्रिका, स्मृतिरह्नावलि, स्मृत्यर्थसार, षड्गुरुशिष्य. It is quoted in the प्रयोगरत्न of नारायणभद्द, grandfather of नीलकण्ठ and in the द्वैतनिर्णय. Therefore the work was composed between 1400 A. D. and 1550 A. D.

प्रवराध्याय. The 11th परिशिष्ट of काल्यायन is so called. There are प्रवराध्यायड ascribed to अगस्ल, लोगाक्षि and others.

बृहन्मनु. Quoted by the मिताक्षरा, माधव.

गृहस्पति. The स्मृति of बृहस्पति, like that of काल्यायन, has not yet been discovered. In the nibandhas there are over 700 verses of बृहस्पति quoted on व्यवहार alone. He is also quoted in the मिताक्षरा and other works on आचार and प्रायश्चित्त, but very much less frequently than on व्यवहार. बृहस्पति frequently refers to the opinions of the extant मनुस्मृति and amplifies and illustrates the vague and concise statements of मन्. His work abounds in definitions of technical legal terms. His स्मृति may be looked upon as a वार्तिक on the मनुस्मृति. बृहस्पति is quoted by काल्यायन, विश्वह्म, मेधातिथि, विज्ञानेश्वर, अपरार्क. बृहस्पति defines the value of golden दीनारड and uses the word नाणक. बृहस्पति cannot be placed later than the 5th century A. D. and may be a few centuries older still.

## बौधायन.

भवनाथ. He wrote the मीमांसानयविवेक (or briefly नयवि-वेक) which is a commentary on the भाष्य of शबर. He is quoted in the सरस्वतीविलास. शंकर, author of उपस्कार on कणाद's वैशेषिकसूत्र, was the son of a भवनाथिमेश्र. Whether the two were identical is doubtful. He is comparatively an early writer, as the स्मृतिचन्द्रिका (1150-1200 A. D.) names him and quotes from his work.

#### भागवत.

भारकराचार्य. He was born in 1115 A. D. and wrote the सिद्धान्तशिरोमणि in 1151 A. D. and the करणकुत्रहरू in 1184 A. D.

मद्न. The मदनपरिजात was composed by विश्वेश्वरभद्ध in the name of his patron मदनपाल, king of काष्टा (to the north

of Delhi on the Jumna). विश्वेश्वर wrote सुबोधिनी, a commentary on the मिताक्षरा, before he wrote the मदनपारिजात. मदनपाल belonged to the family of Tāka, was the son of सहारण and emulated the glorious career of भोज. मदनपाल composed a medical work called मदनविनोद in the year 1431 (ब्रह्मजगद्यगेन्द्र-गणिते) of the विक्रम era (i. e. 1375 A. D.). The genealogy given therein agrees with the one in the मदनपारिजात. He also compiled a commentary on the सूर्यसिद्धान्त, designated सूर्यसिद्धान्तविवेक or वासनार्णव. A ms. of this in the Bhau Daji collection was copied in 1403 A.D. He wrote works called सिद्धान्तगर्भ (or मदनविनोद) and यन्त्रप्रकाश. The colophon at the end of the सूर्यसिद्धान्तविवेक describes him as the author of मदन-पारिजात, महार्णव, सिद्धान्तगर्भ, यन्त्रप्रकाश and numerous other works. In a ms. of the महाणीन in the Deccan College the work is ascribed to मान्धातृ, son of मदनपाल. There is a स्मृतिमहार्णव mentioned by चण्डेश्वर in the विवादरलाकर, but that seems to be a different work. Rajakumar Sarvadhikari assigned मदनपाल to the 12th century by taking 'yuga' to mean 'two'. But this does not seem to be correct, as विश्वेश्वर refers to the स्मृतिचन्द्रिका, अपरार्क and हेमाद्रि. It is doubtful whether Nīlakantha in his Vyavahāramayūkha refers to the मदनपारिजात at all. All the references to मदन seem to be concerned with the मदनरत. Some of the opinions attributed to मदन in the व्यवहारमयूख are found also in the सुबोधिनी, which was composed by the author of the मदनपारिजात.

मद्नरत्त. This was an encyclopaedia in seven parts called उद्योतं on समय, आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त, दान, ग्रुद्धि and ग्रान्ति. It was compiled under king मदनसिंह. The genealogy given in this work shows that मदनसिंह is quite different from मदनपाल, who compiled the मदनपारिजात and other works. The मदनरत quotes कल्पतरु, हेमादि and is quoted by the द्वैतनिर्णय, कमलाकरभट्ट and वीरमित्रोदय. It was therefore composed after 1300 A. D. and before the 16th century.

61 [Notes on Vyavahāramayūkha]

## मनुस्मृति.

मरीचि. Quoted by the मिताक्षरा, अपरार्क and others.

माधव. He wrote a commentary on the पराशरमाधव. He was a voluminous writer. In the पराशरमाधवीय he refers to बुक्तण. He became जगद्भर at राङ्गेरी and was styled विद्यारण्य. He quotes the मिताक्षरा, अपरार्क, स्मृतिचन्द्रिका. The पराशरमाधवीय was written about 1360 A. D.

सिताक्षरा. This is a commentary by विज्ञानेश्वर on the याज्ञवल्वयस्मृति and became the starting point for all later developments in Hindu law. He quotes असहाय, विश्वरूप, मेधातिथि, भारुचि, श्रीकर, धारेश्वर. He wrote under विक्रमादित्य, a चाछुक्य king of कल्याण (in the Nizam's dominions now) about 1080 A. D. अपराके and जीमूतवाहन appear to criticize it without actually naming it.

मेधातिथि. He is the oldest extant commentator on the मनुस्मृति. His commentary is styled भाष्य and is very voluminous and abounds in discussions particularly based on the पूर्वमीमांसा. He quotes कुमारिलभइ and also शंकराचार्य's भाष्य on the छान्दोग्योपनिषद्. He refers to असहाय and numerous commentators on the मनुस्मृति among whom he names ऋज, यज्वन् and उपाध्याय. He is quoted by the मिताक्षरा with great respect. Therefore he is later than 820 A. D. and may have flourished about 850—900 A. D.

यम. This स्मृति seems to have embraced all the three subjects of आचार, व्यवहार and प्रायिश्वत. He is quoted by विश्वरूप, मेधातिथि, मिताक्षरा, अपरार्क. गोविन्दराज and अपरार्क quote verses from शङ्कस्मृति in which यम is referred to with veneration. The विसिष्ठधर्मस्त्र (11. 20, 18. 13–16, 19. 48) quotes the views of a यम.

याञ्चल्क्य. This स्मृति is written in a compact style and seems to be a compendium of the Manusmṛti with additions. He differs from Manu on several points, parti-

cularly in forbidding a Brāhmaṇa to take a s'ūdra wife. There is a close correspondence between Yājñavalkya on Vyavahāra and the Dharmasthīya section of the Kauṭilīya. He speaks of नाणकs and of the worship of Vināyaka which is found also in the Mānavagṛhya. The स्मृति is not later than about 200 A. D., being certainly earlier than Nārada, नृहस्पति and काल्यायन, all of whom were looked upon as inspired sages by विश्वरूप (about 800-850 A. D).

लोगाक्षि. This स्मृति seems to have embraced the topics of आचार, व्यवहार and प्रायश्चित्त also. It is quoted by the मिताक्षरा, अपरार्क, हेमाद्रि. Many of the quotations are in prose.

वसिष्ठ. Some of the quotations under this name are not found in the वसिष्ठधर्मसूत्र.

वाचस्पतिमिश्र. He is the author of विवादचिन्तामणि, which is an authoritative work on Hindu law in मिथिला. It is based on the विवादरत्नाकर of चण्डेश्वर. He wrote also नीति-चिन्तामणि, व्यवहारचिन्तामणि and श्राद्धचिन्तामणि. In the latter work we are told that it was written by order of queen जयदेवी, widow of king भैरवदेव and mother of पुरुषोत्तमदेव. भैरवदेव is identified with हरनारायणदेव of मिथिला who reigned from 1513 to 1527 A. D. The श्राद्धचिन्तामणि is quoted in the शुद्धिकोमुदी of गोविन्दानन्द (written between 1478–1525 A. D.) and the विवादचिन्तामणि is frequently criticized by the वीर-मित्रोदय and is quoted by रघुनन्दन. So वाचस्पतिमिश्र flourished towards the end of the 15th century and the first quarter of the 16th.

विवादरताकर. This was composed by चण्डेश्वरद्धर who was a minister of हरिसिंहदेव, king of मिथिला. चण्डेश्वर defeated the chiefs of Nepal and weighed himself against gold on the banks of the वाग्वती (the Bagmati which rises near Khatmandu) in the s'ake year 1236 (i. e. 1314-15 A.D.). He wrote seven treatises styled रहाकरs on कृत्य, दान, व्यवहार,

शुद्धि, पूजा, विवाद and गृहस्थकृत्य. His विवादरत्नाकर is a work of paramount authority in मिथिला. He quotes कल्पतक, पारिजात, हलायुध, प्रकाश, कामधेन, स्मृतिमहार्णव. He is quoted by विवादचिन्तामणि, वीरमित्रोदय.

विषतन्त्र. The verse cited by the मयूख from the विषतन्त्र occurs in the मिताक्षरा also.

# विष्णुधर्मसूत्र.

वृद्धगौतम. This is a late work in verse, which probably formed part of the Ās'vamedhikaparva.

वृद्धयाञ्चवल्क्य. This is a different author from याज्ञवल्क्य. विश्वरूप differentiates between them and quotes two verses from वृद्धयाज्ञवल्क्य.

ह्यास. This स्मृति comprised the three topics of आचार, व्यवहार and प्रायिश्वत. It is later than बृहस्पति and earlier than काल्यायन.

राह्व. The शह्वस्मृति seems to have embraced the three topics of आचार, व्यवहार and प्रायिश्वत. It is quoted by विश्वह्म, मेघातिथि, गोविन्दराज, मिताक्षरा, अपरार्क. There are quotations in both prose and verse. In some of the quotations from शह्न, यम is spoken of with great veneration. अपरार्क gives a quotation from the भविष्यपुराण in which शङ्क is named as laying down a प्रायिश्वत्त for a certain act. Authors make a distinction between the स्मृति of शङ्क and that of शङ्कालिवत.

राङ्गलिखित. This was a dharmasūtra. The तन्त्रवार्तिक of कुमारिल speaks of the धर्मसूत्र of राङ्गलिखित and quotes a quarter of an अनुष्टुभ् from it. The पराशरस्मृति tells us that the राङ्गलिखित code prevailed in the द्वापरयुग. The महाभारत (शान्तिपर्व chap. 23) has a story about the brothers राङ्ग and लिखित. In the कल्पतर of रूक्ष्मीधर a माध्य on राङ्गलिखितधर्मसूत्र seems to be referred to.

#### शाकल.

शुद्धिविवेक. There are several works of this name.

One of them was written by रहभर, son of लक्ष्मीधर. He wrote several other treatises under the name of विवेक. The गुद्धिविवेक deals with impurity arising from birth or death in one's family or from causes limited to one's person. The गुद्धिविवेक of रहभर quotes the मिताक्षरा, the रलाकर, the हारलता and पारिजात. It is quoted by कमलाकर and the दैतनिर्णय.

शौनक. शौनक is frequently quoted on the matter of adoption. There are however quotations on आचार and प्रायश्चित्त also and some of them are in prose. The दत्तकमीमांसा quotes a verse of बृद्धगौतम, which speaks of the opinion of शौनक.

#### श्राद्धमयूख.

संवर्त. This स्मृति is quoted by विश्वरूप, मेधातिथि, the मिताक्षरा, अपरार्क.

संग्रह. संग्रह or स्मृतिसंग्रह is an ancient law book quoted by हेमाद्रि, स्मृत्यर्थसार, माधवाचार्य, मदनरत्न, रघुनन्दन. The मदनपारिजात mentions a श्लोकसंग्रह and a गद्यसंग्रह.

### समयमयूख.

सापिण्ड्यनिर्णय. This is a work by श्रीधरभद्द, son of रामेश्वरभद्द, who seems to be the great-grand-father of नीलकण्ड. One ms. (Deccan College No. 129 of 1895–98) was copied in संवत् 1647 i. e. 1591 A. D. No. 209 of 1882–83 describes it at the end as सापिण्ड्यदीपिका also.

सुमन्त. Quotations in both prose and verse occur. He is quoted by विश्वरूप, अपरार्क, the हारलता, हेमादि. The चतुर्विशतिमत quotes a verse from सुमन्त in which शङ्क is mentioned by name. He seems to have written on all the topics met with in a स्मृति like that of याज्ञवल्क्य.

सोमेश्वर. He is the author of न्यायस्था, a commentary on the तन्त्रवार्तिक of कुमारिल. He is quoted by the सरस्वतीविलास,

the द्वैतनिर्णय, निर्णयसिन्ध. His न्यायसुधा is also styled राणक on which अन्नम्भद्द wrote a commentary styled राणकफिकाव्याख्या. One ms. of the न्यायसुधा was written in 1440 संवत्सर (probably of the विक्रम era).

सार्तभद्दाचार्य. This is the name under which रघुनन्दन is spoken of. Vide दिन्यतत्त्व above.

समृतिचिन्द्रिका. This is an extensive compilation dealing with संस्कार, आहिक, व्यवहार, आशोच and प्रायश्चित्त. The author is देवण्णभट्ट. The स्मृतिचिन्द्रका quotes विश्वरूप, धारेश्वर, विज्ञानेश्वर, अपरार्क and is quoted by हेमाद्रि and माधवाचार्य. So the work was composed between 1150 A. D. and 1250 A. D.

स्मृतिसंग्रह. Vide संग्रह above.

स्मृतिसमुच्य. This work is quoted by the स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि, श्रूलपाणि, रघुनन्दन.

हरिनाथ. He is the author of स्मृतिसार. He is quoted by वाचस्पतिमिश्र, रघुनन्दन, कमलाकर and स्मृतिरत्नावलि.

हारीत. This was a Dharmasūtra. Long quotations from it occur in अपरार्क, हेमाद्रि and the विवादरत्नाकर. The तन्त्र-वार्तिक speaks of it as a धर्मसूत्र. The quotations are both in prose and verse. Hārīta is quoted as an authority in the आपस्तम्बधर्मसूत्र and the बोधायनधर्मसूत्र.

हमाद्रि. He was prime minister of the Devagiri Yadava king महादेव (1260–1271 A. D.) and composed an encyclopaedia called चतुर्वगिचिन्तामणि on व्रत, दान, तीर्थ, मोक्ष and परिशेष (which includes in it काल and श्राद्ध). The published work is nearly as extensive as the महाभारत. He mentions अपरार्क, गोविन्दराज, स्मृतिचन्द्रिका and is quoted in the मदनपारिजात, निर्णयसिन्धु, द्वैतनिर्णय.

## Appendix C

### Index of authors and works quoted in the twelve Mayükhas.

(Vedic works have generally been omitted).

सं=संस्कारमयूख, आ=आचारमयूख, सम=समयमयूख, श्रा=श्राद्धमयूख, नी=नीतिमयूख, व्य=व्यवहारमयूख, दा=दानमयूख, उ=उत्सर्गमयूख, प्र=प्रतिष्ठा-मयुख, प्रा=प्रायश्चित्तमयुख, शु=शुद्धिमयुख, शा=शान्तिमयुख.

अगस्तिसंहिता

आ, सम

अमिपुराण

सं, आ, सम, श्रा, प्रा. Called वहिपुराण in प्रा, सम.

Same as अमिपुराण.

अग्निस्मृति

आ

अङ्गिरस्

सं, आ, सम, श्रा, दा,

प्रा, शु

अत्रि

सं, आ, सम, श्रा, दा,

प्रा, शु

अद्भुतसागर

शा

अनन्तभाष्य

सम

अन्खेष्टिपद्धति

श्रा, शु

अपरार्क

आ, सम, श्रा, शु, शा

अश्वशान्ति

नी

आमेयपुराण

आ

आचारप्रदीप

आ

आचारमयूख

सं, नी

आचाराद्शे

आ

आचार्यस्मृति

आ

आचार्याः

आ

आत्रेय

दा

आथर्वणश्रुति

सम

आथर्वणगृह्य

नी

आथर्वणपरिशिष्ट

नी

आदिपुराण

सं

आदित्यपुराण सं, आ, सम, श्रा, शु

आदिपर्व प्रा

आपस्तम्ब सं, आ, सम, श्रा घ्य, Verses quoted in शुद्धि,

प्रा, शु संस्कार, प्राय ( also सूत्र ),

आचार, श्राबः

आपस्तम्बसूत्र श्रा आम्रायरहस्य दा आर्ष्टिषेण सम

आश्वलायन सं, आ, सम, श्रा, व्य, Verses in सं

दा, प्रा, शा

आश्वलायनगृह्य सं, आ श्रा, व्य

आश्वलायनगृह्यपरिशिष्ट श्रा आश्वलायनस्मृति आ आह्रिकान्त सम ईशानसंहिता सम उत्तरमीमांसा नी उत्पलपरिमल शा

उशनस् आ, सम, न्य, प्रा Prose also in प्रा

ऋग्विधान सं, आ, श्रा

ऋष्यशृङ्ग आ, सम, श्रा, दा, प्रा, शु

कठसूत्र सं

कण्व आ, सम, श्रा, प्रा

कपर्दि श्रा कपिल श्रा कपिलपञ्चरात्र दा कपिलसंहिता सं

कर्क आ, श्रा

कर्मप्रदीप सं, आ, श्रा, दा, श्रु, शा कल्पतरु श्रा, व्य, दा, प्रा, शु कश्यप सं, सम, प्रा, शु, शा

काठक श्रा

काठकगृह्य सम, श्रा कातीय (छन्दोग) सं, आ, सम

कातीयसूत्र श्रा

गरुडपुराण

कात्यायन आ, सम, श्रा, भी, व्य, दा, प्रा, शु, शा सं कात्यायनसूत्र (गृह्य) कामन्दक नी नी कामशास्त्र कामिक सम, दा कारिका सं, आ, सम, शु कारिकानिबन्ध सं कार्ष्णाजिनि आ, सम, श्रा, व्य, प्रा कालगुणोत्तर शा कालदीप सं कालाद्शे सं, सम, श्रा, शु कालिकापुराण सम, था, व्य, दा, प्रा कालिदास नी काशीखण्ड आ, सम, दा कार्यप श्रा, प्रा कुण्डलक्ष्मविशृति आ दा, प्रा कुमार दा, शा कुमारतन्त्र सं, व्य कुलूकभष्ट कूर्मपुराण सं, आ, सम, श्रा कृत्यचिन्तामणि सम कृत्यमहार्णव आ कृत्यरन श्रा शा कृत्यर माकर कृष्णद्वैपायन व्य कौण्डिन्य श्रा कौथुमब्राह्मण प्रा कौशिक श्रा ऋतु श्रा, प्रा खादिरगृह्य सम गद्यदेवल प्रा

सम, श्रा, दा, प्रा, शु

62 [ Notes on Vyavahāramayūkha "

गर्ग सं, आ, सम, श्रा, शा Vide वृद्धगर्ग below

गर्गसंहिता शा

गार्ग्य सं, आ, सम, श्रा, श्रा, श्रु, Vide बृद्धगार्ग्य below

शा

गालव सं, सम, श्रा, नी, व्य,

प्रा, शु

गृह्यकार श्रा ॰काराः in the plural in श्रा

गृह्यकारिका सं, श्रा, शु

गृह्यपरिशिष्ट सं, आ, श्रा, दा, शु

गोपयब्राह्मण नी, दा

गोभिल सं, आ, सम, श्रा, शा

गोभिलीय शा गोविन्दार्णव सम

गौडनिबन्ध सम By रघुनन्दन?

गौतम (धर्मसूत्र) सं, आ, सम, श्रा, व्य, Vide स्नोकगौतम and वृद्ध-

दा, प्रा, शु गौतम below.

चण्डेश्वर सं

चतुर्विशति आ

चतुर्विशतिमत सं, आ, सम, श्रा, प्रा

चतुर्विशतिटीका सं चन्द्रप्रकाश . सम

चन्द्रिका आ, सम, श्रा, नी, न्य, श्रु Probably स्मृतिचन्द्रिका in

all cases.

चमत्कारचिन्तामणि आ, सम

चाणक्य नी

चिन्तामणि सम, शा Is it चमत्कार॰ or कृत्य॰ ?

च्यवन दा, प्रा Quotations in prose

in श्रा

छन्दोगपरिविष्ट सं, आ, सम, दा, शु, शा

छन्दोगपरिबिष्टभाष्य आ

छागढेय सम, श्रा, श्रा, श्रु Quotes यम in श्रु

APPENDIX C 491 छान्दोग्य शा, श्रा, प्रा सं, आ, प्रा जमदग्नि जयन्तस्वामी श्रा सं, आ, श्रा, दा, प्रा, शु ० कर्णः in शु जातूकण्य जाबाल श्रा, दा, प्रा सं जाबालश्रुति सं, आ, सम, श्रा, दा, जाबालि प्रा, शु जिकन सम जीमूतवाहन प्रा जीर्णप्रयोगर्ह्न सम जैमिनि Quotations in verse in सं, सम, शु श्च and in prose and verse in सं; called जैमिनिस्मृति. सम ज्योतिर्निबन्ध सं, सम, शु ज्योतिर्मनु सं ज्योतिः पराशर श्रा ज्योतिः प्रकाश सं सं, सम ज्योतिःशास्त्र ज्योतिषरल सं

ज्ञानमाला आ

ज्ञानरमावलि दा

सं, श्रा, व्य, दा टोडरानन्द

टोडरानन्दीय प्रा ठकुर (probably दा दामोदर )

डामरतन्त्र सम दुण्द्रपद्धति श्रा तत्त्वसागर आ

सं, सम, व्य, दा तन्त्ररम

वियितस्य भा

| त्रिकाण्डमण्डन         | दा                    |                                                                                |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| त्रिविक्रम             | त्र                   |                                                                                |
| त्रिस्थलीसेतु          | शु                    |                                                                                |
| त्रैलोक्यसार           | दा                    |                                                                                |
| दक्ष                   | आ, सम, श्रा, नी, व्य, |                                                                                |
|                        | दा, त्रा, शु          |                                                                                |
| दानधर्म                | आ, दा                 | Probably the section of the महाभारत treating of gifts.                         |
| दानमयुख                | सं, शा                |                                                                                |
| दानविवेक               | दा                    |                                                                                |
| दानसागर                | दा                    |                                                                                |
| दानसार                 | दा                    |                                                                                |
| दानसौख्य               | दा                    |                                                                                |
| दामोदर                 | शा                    | These two are proba-                                                           |
|                        | <b>&gt;</b>           | bly the same                                                                   |
| दामोदरठकुर             | दा 🕽                  |                                                                                |
| दामोदरठकुर<br>दामोदरीय | सम, शु                |                                                                                |
| दिव्यतत्त्व            | नी, व्य               |                                                                                |
| दिवोदास                | প্সা, হ্য             |                                                                                |
| दिवोदासीय              | श्रा                  |                                                                                |
| दीपिका                 | सम, श्रा, उ           | Cited as quoting हमादि-<br>सिद्धान्त. Is it the same<br>as स्मृतिदीपिका below? |
| देवरात                 | सं, शा                |                                                                                |
| देवल                   | सं, आ, सम, श्रा, व्य, | Some of the quotati-                                                           |

ons in प्रा and सं दा, प्रा, शु, शा

are in prose also. Vide गरादेवल above.

Author of स्मृतिच॰? देवल (णण?) भट्ट आ

देवस्वामी श्रा

आ, सम, श्रा, नी, दा, देवीपुराण

उ, शा

| <b>5</b>       |                          |                                                                                                             |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| द्वैतनिर्णय    | सम, श्रा, व्य, प्रा, शा  |                                                                                                             |
| धर्म           | श्रा                     |                                                                                                             |
| धर्मप्रकाश     | सं, आ,ं प्रा             | The numerous quotations in the संस्कारमधूल show that this was a work of शहरमह father of नीलकण्ड.            |
| धर्मप्रवृत्ति  | व्य                      |                                                                                                             |
| धर्मविवृति     | सं, प्रा                 |                                                                                                             |
| धर्मसार        | आ                        |                                                                                                             |
| धारेश्वराचार्य | व्य                      |                                                                                                             |
| धूर्तस्वामी    | श्रा                     |                                                                                                             |
| धौम्य          | सं, सम, श्रा, दा, प्रा   |                                                                                                             |
| नन्दिपुराण     | श्रा, दा, उ              |                                                                                                             |
| नागदेवीय       | आ                        |                                                                                                             |
| नागरखण्ड       | सम, श्रा, शु             |                                                                                                             |
| नारद           | सं, आ, सम, नी, व्य, प्रा |                                                                                                             |
| नारदपश्चरात्र  | दा                       |                                                                                                             |
| नारदीय         | सं, सम, श्रा, दा, उ      | In the समयमयूख it is spoken of as नारदीय-संहिता and in श as नारदसंहिता (34th chap.). Vide बृह-नारदीय below. |
| नारसिंह        | प्र                      | Author of com. on मनु.                                                                                      |
| नारायण         | सम                       | Author of the वेणीसंहार                                                                                     |
| नारायण         | नी                       |                                                                                                             |
| नारायण         | सं, था, सम, श्रा, दा     | Commentator on आश्व-<br>लायनगृह्यसूत्र. In आ rë-<br>ferred to as quoted<br>by माधवीय                        |
| नारायणशृति     | आ, सम, शा                | Probably same as above                                                                                      |

नारायणवृत्तिकृत् श्रा नारायणीय शा निघण्ड व्य What work is meant? निबन्ध प्रा निबन्धकार श्रा निर्णयदीपिका श्रा निर्णयामृत सम, शु सं नीतिमयूख The work called कामन्द-नी नीतिसार कीयनीतिसार. नृसिंह आ, श्रा नृसिंहपुराण आ, शा नृसिंहप्रसाद सम भद्दसोमेश्वर wrote न्यायसुधा, न्यायसुधाकार सम a commentary on तस्त्रवार्तिक पक्षधरमिश्र प्रा सं Author of the महाभाष्य. पतजलि Spoken of in शा as पद्धति उ, प्रा, शा composed by भइ. Probably a work of his grand-father. In the उत्सर्गमयुख his पद्मतिकार X grand-father is mentioned as author of ध पदतिः सं, आ, सम, श्रा, दा, पद्मपुराण

पराशरस्मृतिव्याख्यान सं

पराशर

उ, प्रा

प्रा, शु, शा

सं, आ, सम, नी, व्य, For बृहत्पराशर and बृद्ध-

पराशर see below.

प्रपश्चसार

दा

| परिबिष्ट                    | आ, सम, श्रा, दा                   | It is not clear whether<br>this refers to any<br>single work. |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| पारस्कर                     | श्रा, प्रा                        | In both cases verses are quoted.                              |
| पारस्करगृह्यसूत्र           | सं, आ, शु                         | •                                                             |
| पाराशर्य                    | সা                                |                                                               |
| पारिजात                     | श्रा, व्य, दा, शु, शा             | There are numerous works of this name.                        |
| पिङ्गल                      | दा                                |                                                               |
| पिण्डसिद्धि                 | <b>ब्य</b>                        |                                                               |
| पितामह                      | आ, सम, श्रा, व्य, दा              |                                                               |
| पुराणसमुचय                  | सम                                |                                                               |
| पुराणसार                    | आ                                 |                                                               |
| पुलस्त्य                    | आ, श्रा, प्रा                     |                                                               |
| पुष्कर                      | सं                                |                                                               |
| पृथ्वीचन्द्रोदय             | आ, सम, श्रा                       | Mentioned in आ as quoting स्मृतिरह्मावलि                      |
| पैठीनसि                     | सं, आ, सम, श्रा, दा,<br>प्रा, शु  | Quotations in both prose and verse occur.                     |
| प्रकाश                      | <b>গ্র</b>                        | Is it धर्मप्रकाश or नृसिंह-<br>प्रकाश?                        |
| प्रचेतस्                    | सं, आ, सम, श्रा, दा,<br>प्रा, शु. | Quotations in prose also occur.                               |
| प्रजापति                    | सं, आ, श्रा, व्य, प्रा            |                                                               |
| प्रतापमार्तेण <u>्ड</u>     | सम, श्रा                          |                                                               |
| प्रतिष्ठामयूख               | आ                                 |                                                               |
| प्रतिष्ठासार                | হাা                               |                                                               |
| प्रतिष्ठासा <b>र</b> संप्रह | दा                                |                                                               |
| प्रदीपकार                   | सं                                | This is कैयट commenta-<br>tor of the महाभाष्य.                |
|                             |                                   |                                                               |

प्रभासखण्ड प्रयोगपारिजात आ, श्रा, व्य, प्रा, शा प्रयोगरल सम, दा, शु, शा प्रयोगरत्नसंप्रह प्रयोगसार शा प्रवर**मज**री प्रवराध्याय श्रा, व्य सं प्रायश्वित्तमयुख प्रायश्चित्तविवेक प्रा बहुचगृह्यकारिका सम बहुचगृह्यपरिविष्ट दा बहुचपरिविष्ट सं, उ, शु Seems to be regarded बादरायण प्रा distinct from as व्यास. आ बुध बृहत्पराशर श्रा बृहत्प्रचेतस् श्रा **बृ**हत्संवर्त प्रा सम, था, प्रा **बृह**द्यम **बृ**हद्वसिष्ठ आ, सम, प्रा **बृ**हद्विष्णु प्रा प्रा **बृहद्**व्यास बृहन्नारदीय आ, सम, श्रा सं, श्रा, व्य, शा बृहन्मनु सं, आ, सम, श्रा, नी, For वृद्धबृहस्पति see below. बृहस्पति दा, प्रा, शु सं बैजवाप सं, श्रा बैजवापगृह्य बौधायन सं, आ, सम, श्रा, व्य, दा, Many of these quota-

प्र, प्रा, शु, शा tions particularly in व्यवहार, शुद्धि, and संस्कार are from the बौधायन-धर्मसूत्र.

ब्रह्मगर्भ प्रा

ब्रह्मगीता Quoted in the महाणीव दा

about वर्षासनदान.

सं, आ, सम, श्रा, दा, प्रा, ब्रह्मपुराण

शु, शा

ब्रह्मयामल सम

ब्रह्मवैवर्त सम, श्रा, दा

**ब्रह्मसिद्धान्त** सम

सं, आ, सम, श्रा, दा, प्रा ब्रह्माण्डपुराण

भक्तूपाध्याय प्रा

भगवद्गीता सम, नी, दा

What author is meant भगवान् आ, शा

is doubtful. Quoted

in प्रयोगपारिजात.

सं, आ, श्रा, दा, उ, प्रा भहनारायण, grand-father भट्टचरणाः or भट्टाः

of नीलकण्ठ, mentioned under this name in almost every मयुख, sometimes as पिता-

महचरणाः as in दानमयूख.

भट्टपाद (i. e. कुमारिल) सं भट्टोजिदीक्षित आ.

सं, आ, प्रा भरद्वाज

भरद्वाजगृह्य प्रा भवदेव प्रा भवदेवनिबन्ध प्रा भवनाथ व्य

भविष्यपुराण सं, आ, श्रा, दा, प्र, प्रा Sometimes spoken of

> as भविष्यत्पुराण, sometimes as भविष्यपु॰ and sometimes simply

as भविष्य.

भविष्योत्तर सम, श्रा, दा, उ, शु, शा

भागवत आ, आ, व्य

63 [Notes on Vyavahāramayūkha]

भारत सं, आ, सम, श्रा, दा, शु

भारद्वाज श्रा Probably the same as

भरद्वाज above.

भार्गव श्रा

भाष्य श्रा Seems to be a भाष्य on

श्राह्मलिखित a quotation from which prece-

des it.

भाष्यार्थसंग्रह सम

भास्कराचार्य व्य, दा

भूपाल दा

भगु सं, आ, सम, श्रा, शु सम appears to distinguish it from मनु.

मण्डन सम, श्रा, शु

मण्डपनिर्णय उ

मत्स्यपुराण सं, आ, सम, श्रा, दा, उ,

प्रा, शु, शा

मदन आ, सम, व्य, दा, प्रा,

शु, शा

मदनपारिजात सं, आ, श्रा, श्रा

मदनरत सं, आ, सम, श्रा, व्य,

दा, उ, प्रा, शु, शा

मध्यमाङ्गिरस् प्रा

मनु सं, आ, सम, श्रा, नी, व्य, For बृहन्मनु and बृद्धमनु see दा, प्रा, शु, शा under those names.

मनुस्मृतिटीका (नारा- सम

यणीया )

मन्त्रकोशकार आ मन्त्रराजविधि आ

मरीचि सं, आ, श्रा, व्य, प्रा, श्रु

महारिमाद्दारम्य सम

महाभारत आ, दा, उ महाणैव दा, त्रा, शा

माच नी

माण्डव्य सम, दा

माथुल आ

माधव सं, आ, सम, न्य, प्रा, शु In प्रा quoted as आचा-

रमाधवीय.

माधवीय सं, आ मानव आ मानसोक्षास आ

मार्कण्डेयपुराण सं, आ, सम, श्रा, दा,

प्रा, शा

मिताक्षरा सं, आ, श्रा, व्य, प्रा,

शु, शा

मिश्र व्य, शा In व्यवहार॰, it is un-

doubtedly पार्थसारथि-मिश्र and in the शान्ति॰ also it seems that the same writer is

meant.

मीमांसाभाष्य सम

मुहूर्तसंप्रह सं

मूलाष्याय प्रा 'Quotes कात्यायन.

मृत्युंजय दा

मेघातिथि सं, आ, व्य, प्रा, जु, शा

मैत्रायणीयपरिविष्ट श्रा

मैथिलप्रन्थ दा  $I_{\rm S}$  it the दानरत्नाकर of

चण्डेश्वर ?

मोहचूडोत्तर सम, दा

यज्ञपार्श्व सं

यम सं, सम, व्य, दा, प्रा, शु For बृहद्यम see above.

याज्ञवल्क्य सं, आ, सम, श्रा, नी, For बृद्धया० and योगया०

व्य, दा, प्रा, शु, शा see below.

यामल शा

योगयाज्ञवल्क्य आ, सम, प्रा

योगयात्रा नी योगसागर शा योगी आ, प्रा याज्ञवस्क्य is meant.

रत्नकोश सं, सम

रक्रमाला सम

रत्नाकर दा Is it the दानरत्नाकर of

चण्डेश्वर ?

रत्नाविल Probably the स्मृतिरत्ना-

वलि.

राजमानसोल्लास नी Is it the same as the

मानसोल्लास above?

राजमार्तण्ड सम

राम दा

रामचन्द्राचार्य सम

A रामचन्द्राचार्य is spoken of as शब्दशासनाभिज्ञतर in the द्वैतनिर्णय of शंकरभष्ट.

रामायण सं, दा रामार्चनचन्द्रिका सम रुद्रयामल सम

हपनारायण दा, उ, शा

लघुपराशर प्रा लघुविष्णु प्रा लघुव्यास सं

लघुहारीत श्रा, दा, प्रा

लक्ष सम लिखित प्रा

लिङ्गपुराण आ, सम, दा, प्रा, शा

लीलावती प्रा

लीगाक्षि सं, सम, श्रा, व्य, प्रा, शु

वराहपुराण सं, था, सम, श्रा, दा, प्रा

षराहमिहिर सं, आ, सम, नी, उ

वराहसंहिता नी, उ भेदर्पणव सम

सं, आ, सम, श्रा, व्य, Some verses quoted as वसिष्ठ वसिष्ठ's are not found दा, प्रा, शु, शा in the वसिष्ठधर्मसूत्र. विद्युराण सम, दा, उ The same as अमिपुराण. वारभट्टीका Composed by हेमाद्रि. श्रा वाचस्पतिमिश्र In the प्रायश्वित्तमयूख it is श्रा, व्य, दा, प्रा the author of the भामती that seems to be referred to. In the other three it is the author of the श्राद्धचिन्तामणि and the

सं, सम, श्रा, दा, प्रा वामन

सम, दा, शा वामनपुराण आ, सम, श्रा, दा

वायुपुराण वाराहीतन्त्र

सं, सम वार्तिककार

Seems to be कुमारिल author of the तन्त्र-वार्तिक.

विवादचिन्तामणि.

The same as तन्त्रवार्तिक. वार्तिक व्य

सं, आ, सम, श्रा, नी, Often called विज्ञानेश्वर-विज्ञानेश्वर

योगिन्. प्रा, शा

विद्याधर दा

विवस्वत् आ

व्य विवादरक्षाकर

सं विवाहचण्डेश्वर

नी, दा विश्वकर्मा सं

विश्वनाथदेव विश्वरूपनिबन्ध सम

सं, आ, सम, दा, प्रा, शा विश्वामित्र

Is it the मदनपारिजात or सं विश्वेश्वरनिबन्ध

सुबोधिनीटीका ?

विश्वेश्वरपद्धति सं विषतन्त्र व्य

विष्णु (धर्मसूत्र) सं, आ, सम, श्रा, व्य,

दा, प्रा

विष्णुधर्म सम, दा

Probably the same as

विष्णुधर्मोत्तर.

विष्णुधर्मोत्तर सं, आ, सम, श्रा, नी,

दा, उ, प्र, प्रा, शा

विष्णुपुराण सं, आ, सम, श्रा, दा, प्रा

दा

विष्णुरहस्य आ, सम, प्रा

विष्णुसूक्त दा वृत्तशत सं

वृत्तिकार सम, श्रा

In both cases it is probably नारायण commentator of आश्व-लायनगृह्यसूत्र.

वृत्तिकृत् आ वृद्धगर्ग सं.

सं, श्रा

Probably these two are identical.

वृद्धगार्ग्य सं, सम, श्रा, श्रा, शा

वृद्धगौतम सम, व्य वृद्धपराशर आ, प्रा, शा

बृद्धबृहस्पति श्रा

वृद्धमनु आ, सम, शु वृद्धयाज्ञवल्क्य आ, व्य, प्रा

बृद्धवसिष्ठ सं, सम, प्रा, शु, शा

बृद्धविष्णु प्रा, सं

Quotations in both prose and verse occur.

बृद्धशातातप सम, श्रा, श्रा, शु

वृद्धहारीत प्रा

Quotations in both prose and verse occur.

| <u> </u>         |                       |                                            |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| वैखानससंहिता     | सम                    |                                            |
| वैयाघ्रपाद       | शु                    | Probably the same as                       |
|                  |                       | व्याघ्र and व्याघ्रपाद                     |
| 2                |                       | below.                                     |
| वैवस्वत          | प्रा                  | Prose quotation.                           |
| वोपदेव           | आ, श्रा               |                                            |
| व्यवहारचण्डेश्वर | सं<br>·               |                                            |
| व्यवहारमयूख      | सं, नी, प्रा          |                                            |
| व्याघ्र          | सं, सम, प्रा          | These two are proba-                       |
|                  | }                     | bly identical.                             |
| व्याघ्रपाद       | सम, त्रा, शु          |                                            |
| व्यास            | सं, आ, सम, श्रा, व्य, | Some of the quota-                         |
|                  | दा, प्रा, शु, शा      | tions under this                           |
|                  |                       | name are from the                          |
|                  |                       | महाभारत, for example,                      |
|                  |                       | the भारतसावित्री in                        |
|                  |                       | आचारमयूख.                                  |
| व्रतखण्ड         | दा                    |                                            |
| शंकराचार्य       | प्रा                  |                                            |
| शक्र             | आ, सम, श्रा, व्य, दा, | In each मयुख quota-<br>tions in both prose |
|                  | সা, হ্যু              | _                                          |
|                  |                       | and verse occur.                           |
| श्कुलिखितौ       | सं, श्रा, व्य, प्रा   | Generally only prose                       |
|                  |                       | quotations.                                |
| शतपथभाष्य        | सम                    |                                            |
| शतानन्द          | सम                    |                                            |
| शबरखामी          | सं                    |                                            |
| शम्भु            | श्रा                  |                                            |
| शाकटायन          | श्रा                  |                                            |
| शाकल             | व्य                   |                                            |
|                  |                       |                                            |
| शाक्षायन         | आ                     |                                            |

आ, श्रा, प्रा

शाट्यायनीय शु शाण्डिल्य प्रा

शातातप सं, आ, सम, श्रा, श्र

शान्तिमयूख सं, नी शान्तिसर्वस्व शा शारद शा

शारदातिलक आ, दा, शा

शारदातिलकटीका आ शारीरक सं

शार्क्रधरीय सम Referred to as quoting

शालक्कायन श्रा नारद.

शालिहोत्र सम

शास्त्रदीपिकाप्रकाश सं Work of शंकरभद्द, father of नीलकण्ठ.

शिल्पशास्त्र दा शिवधर्म दा शिवधर्मोत्तर श्रा

शिवपुराण प्रा

शिवरहस्य सम

शिवराघवसंवाद सम Portion of some work.

शिवागम आ शुद्धिमयूख सं

शुद्धिविवेक व्य, शु

शुनःशेप शुल्व दा शुल्पाणि श्रा

शूलपाणीय प्रा Mentioned as explaining a quotation

from शह.

शैवपुराण सं, आ, सम

शौनक सं, आ, सम, आ, व्य,

प्रा, गु, शा

श्राद्धकाचिका श्रा

| <b>श्राद्धवीपकालिका</b>       | सम, श्रा                | Has this any connection with the दीपक-<br>लिका of श्रूलपाणि, a com-<br>mentary on याज्ञवल्क्य? |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्राद्धमयूख                   | सं, व्य, प्रा, शु       | •                                                                                              |
| श्राद्वविवेक                  | প্সা                    | Is it the work of                                                                              |
| श्राद्धहेमाद्रि               | শ্বা                    | <b>श्</b> लपाणि ?                                                                              |
| श्रीदत्त                      | आ, थ्रा                 |                                                                                                |
| श्रीधर                        | सं                      |                                                                                                |
| श्रीपति                       | सं                      |                                                                                                |
| श्रीपतिरत्नमाला               | सम                      |                                                                                                |
| श् <del>ठोकग</del> ीतम        | सं, आ, सम, श्रा         |                                                                                                |
| श्लोकापस्तम्ब                 | आ                       |                                                                                                |
| षदात्रिंशन्मत                 | सं, आ, सम, श्रा, दा,    |                                                                                                |
|                               | সা, হ্যু                |                                                                                                |
| संवर्त                        | सं, आ, सम, श्रा, व्य,   | Quotations in prose                                                                            |
|                               | दा, प्रा, शु            | also occur.                                                                                    |
| संस्कारमयूख                   | श्रा, সা                |                                                                                                |
| संहितासाराविल                 | सं                      |                                                                                                |
| संग्रह                        | सं, आ, सम, श्रा, व्य,   | Mentioned as quoted                                                                            |
|                               | दा, शा                  | in मदनपारिजात, प्रयोग-                                                                         |
|                               |                         | पारिजात and माधव.                                                                              |
|                               |                         | It seems to be the                                                                             |
|                               |                         | same as स्मृतिसंप्रह                                                                           |
|                               |                         | below.                                                                                         |
| सत्यव्रत                      | सं, आ, सम, श्रा         |                                                                                                |
| सत्याषाढसूत्र                 | सं, श्रा                |                                                                                                |
| सद्धर्भचिन्तामणि              | आ                       |                                                                                                |
| सनत्कुमार                     | सम                      |                                                                                                |
| सनत्कुमारसंहिता<br>संन्यासिका | सम<br>•ग                |                                                                                                |
| संन्यासिपद्धति                | थ्रा<br>मं भा स्म सा स  |                                                                                                |
| समयमयूख                       | सं, श्रा, व्य, प्रा, शु |                                                                                                |
| सह्याद्रिखण्ड                 | सम                      |                                                                                                |

सांख्यायनगृह्य सं, आ, श्रा

64 [Notes on Vyavaharamayükha]

सांख्यायनभाष्य सम सापिण्ड्यनिर्णय ठ्य सं, आ सायणीय सं साराविल सामवेदोपनिषद् दा प्रा साम्ब नी सिंहलद्वीपराज सिद्धान्तशिरोमणि सम सिद्धान्तशेखर

सं, आ, सम, श्रा, व्य, Quotations in both सुमन्तु prose and दा, प्रा, शु verse

occur.

सं, प्रा स्तसंहिता

सुबोध

सं, व्य सोमेश्वर Author of न्यायसुधा on the तन्त्रवार्तिक.

सौरधर्म सम सौरपुराण श्रा

सं, आ, सम, दा, शा स्कन्दपुराण

दा

स्मार्तभद्दाचार्य (or रघुनन्दन is so named. व्य

सार्त simply)

स्मृतिचन्द्रिका सं, आ, सम, श्रा, व्य, शा

स्मृतिचन्द्रोदय सम स्मृतिचिन्तामणि आ स्मृतिदर्पण श्रा सं स्मृतिदीपिका स्मृतिभास्कर आ स्मृतिमञ्जरी आ स्मृतिमहाणंव सम

सं, शा स्मृतिरल

Mentioned as quoted आ, श्रा स्मृतिरलाविल in पृथ्वीचन्द्रोदय.

सम, श्रा, ध्य, श्रा, शु स्मृतिसंग्रह

#### APPENDIX C

स्मृतिसमुचय व्य स्मृतिसार सं, आ

स्मृत्यर्थसार सं, आ, सम, श्रा, दा,

प्रा, शु, शा

स्वप्राध्याय प्र हयशीर्षागम आ

हरदत्त सं, आ, सम, श्रा

हरिनाथ व्य

हरिवंश दा हरिहर आ

हरिहरभाष्य शु हलायुधीय आ

हारीत सं, आ, सम, श्रा, व्य, Quotations in both दा, प्रा, श्रु prose and verse occur.

हिरण्यकेशिसूत्र सं

हेमाद्रि सं, आ, सम, श्रा, नी, For श्राइहेमाद्रि and काल-व्य, दा, उ, प्रा, शा हेमाद्रि, see above. In आ spoken of as

quoting पारिजात.

# Appendix D

(a) Passages where the Mitākṣarā or Vijñānes'vara is expressly criticised. References are given to the pages of the text of the Vyavahāramayūkha.

अयं निषेधो दातुरेव पुरुषार्थी न क्रत्वर्थ इति विज्ञानेश्वरस्तन्न । p. 107, ll. 16-17.

यदिप विवाहप्रकरणे तेनैवोक्तं रोगिण्यादिनिषेधातिक्रमे दृष्टविरोध एव भार्यात्वं तृत्पद्यत एवेति तदप्यनेनैवापास्तम् । p. 108, ll. 4-6.

ज्येष्ठस्यैव पुत्रकार्यकारणे मुख्यत्वात् स न देय इत्ययमपि निषेधो दातुरेव न प्रतिप्रहीतुरित्यपि सः स्यादयं ... संगच्छते । p. 108, ll. 13-18.

यत्तु विज्ञानेश्वरः द्वन्द्वापवादके पितरावित्येकशेषे...चादौ मातुस्तदभावे पितु-र्धनग्रहणमूचे तदेतद्वचोविरोधादपास्तम् । p. 142, ll. 4-8.

यत्तु विज्ञानेश्वरादयः सोदराभावे भिन्नोदराः...इत्याहुस्तन्न भ्रातृशब्दस्य... द्वयविरोधात्। p. 142, ll. 11-13.

अत्र पितृश्रातृपितृव्यैरेव...नुपादानादिति मिताक्षरादिषु। p. 146, ll. 1-2. यत्तु विज्ञानेश्वरमदनादयोपवादस्योत्सर्ग...संसृष्ट्येव गृह्णीयादिति तिचन्त्यम्। p. 147, ll. 10-13.

यत्र दुहित्राद्यभावेन पुत्राणामेव साहित्येनाधिकारः प्राप्त...साहित्यं विधीयत इति मिताक्षराशयः (not expressly criticised, but नील॰ seems to differ) p. 157, l. 17-p. 158, l. 4.

(b) Passages where the Mayūkha expressly or impliedly follows or refers to Vijñānes'vara or his work without criticising it.

दशमांशो राज्ञा प्राह्मः सवृद्धिकमृणमुत्तमर्णेन प्राह्ममिति मिताक्षरायाम् । p. 43, 11. 11–12.

दण्डदानासमर्थस्तु ब्राह्मणो निर्वास्यः क्षत्रियादिः स्वोचितं कर्म कारणितव्य इति मिताक्षरायाम् (on याज्ञ. II. 82)। p. 43, ll. 16-17.

एतानि दिन्यानि आदित्यवारे कार्याणीति शिष्टाः । p. 51, l. 6.

धर्मायार्घ्यं प्रकल्पयामि नम इत्यादिप्रयोगेण...रक्तानि कार्याणि । p. 66, ll. 9-14.

मिताक्षरायां मदनरते च बान्लर्थ जुहुयादमौ घृतमष्टोत्तरं शतम्। अयं च होमः अप्रये पावकाय स्वाहेति मन्त्रेण कार्य इति विज्ञानेश्वरः। p. 70, 11. 10–12.

तावदिति कियाविशेषणं तेन सप्तवारं वेष्टयेदिति विज्ञानेश्वरः । p. 72, l. 7. तत्रापि सप्तयवा मात्रेति विज्ञानेश्वरः । p. 81, ll. 2-3.

खल्पस्य देहिनामपरिहार्यत्वादिति मिताक्षरायाम् । p. 87, l. 17.

किंचिद् दानं तत्पुत्राणां दायजिघृक्षानियृत्त्यर्थमिति मिताक्षरायाम् । p. 100, ll. 2-3.

पितृकृतो धर्म्यश्वेत्स्मृतो न परावर्तनीय इति मदनविज्ञानेश्वरादयः । p. 99, ll. 2-3.

विज्ञानेश्वरोप्येवम् । p. 108, l. 12.

संनिहितेष्विप भ्रातृपुत्रो मुख्यः—भ्रातृणामेक…मनुरव्रवीदिति मनूक्तिरिति मिताक्षरायाम् । p. 113, ll. 15-19.

सवर्णाः क्षेत्रजदत्तकादय इति विज्ञानेश्वरः । p. 116, ll. 9-10.

विभक्ताविभक्तसंदेहिनिरासार्थं विभक्तानु...सौकर्यार्थमिति विज्ञानेश्वरादयः । p. 136, ll. 15-16.

कर्कशा शक्कितव्यभिचारेति मिताक्षरायाम्। p. 140, l. 15.

स्त्रीपदं पितुरप्युपलक्षकमिति सांप्रदायिकाः । p. 141, ll. 9-10.

आचार्यादीनां प्रातिलोम्येन क्रम इति विज्ञानेश्वरः । p. 145, l. 12.

शेषमृणादिति ऋणसमं...गृह्णीयुरिति सांप्रदायिकाः । p. 159, l. 16.

यत्तु मिताक्षरायां भर्त्रभावे तत्त्रत्यासन्नानां...व्याख्येयम् । p. 161, ll. 4-7.

इदं विवाहात्प्राष्णृतायां...दत्तालंकारादिविषयमिति सांप्रदायिकाः । p. 162, ll. 12-13.

एकप्रयोगमध्ये...परमृद्धरप्याधिक्यमिति सांप्रदायिका विशानेश्वरादयः । p. 171, ll. 7-8.

आगते तु खामिनि व्ययीकृतमिप देयमिति मिताक्षरायाम्। p. 198, l. 14. (खर्वटः) बहुकण्टकसंतानः (प्रामः) इति केचित्। p. 220, l. 5.

मात्रादीनां सापराधत्वे जायायाश्च निरपराधत्वे दण्ड इति मिताक्षरादिषु। p. 228, ll. 10-11.

तदिपशब्दाद्वाशब्दाच...ब्राह्मणोपि वध्यः किमुतान्य इति मिताक्षरायाम् । p. 241, ll. 15–17.

वधच्छेदनाद्युपदेशस्तु...धिकारात्। p. 245, ll. 4-5.

कूटस्वर्णव्यवहारी...श्रोत्तमसाहसम्।...चशब्देनाङ्गच्छेदनमपीति मिताक्षरा-याम्। p. 253, l. 10.

# Appendix E

(a) Passages where the Madanaratna is expressly quoted and either followed or not criticized.

संप्रतिपत्युत्तरे तु व्यवहारपदप्रयोगो भाक्त इति मदनरक्षे। p. 1, !!. 11-12. एवंविधानीत्यादीन्यन्यान्यिप यज्ञियान्यौदुम्बरादीनीति मदनः। p. 56, l. 14. एवं तु वैगुण्यापरिहारात्साङ्गः प्रयोग आवर्तनीय इति मदनः। p. 61, ll. 15-16.

मदनस्तु अष्टमं सर्वदैवतम् ...पर्युक्षितानि च-इति पपाठ। p. 69, ll. 10-11. मिताक्षरायां मदनरत्ने च-शान्त्यर्थं &c. p. 70, l. 10.

तावतां सूत्राणां समाहारस्तावत्सूत्रम् । तेन तावत्सूत्रेण सप्तसूत्र्या सक्टेड्रिष्टये-दित्यर्थः-इति मदनः । p. 72, ll. 8-9.

आक्षेपो दास्यादिभर्त्सनमिति मदनः । p. 90, l. 17.

मदनस्तु पित्र्यादेरित्येव पपाठ । p. 94, l. 5.

अत एव मदनरले स्मृतिसंप्रहे-पितृद्रव्यविभागः स्यात्। p. 94, ll. 12-13. अकामे विभागेच्छारहित इति मदनरले। p. 96, l. 9.

इदं त्वेकपुत्रपरम् । स यद्येकपुत्रः स्याद् द्वौ भागावात्मनः कुर्यादिति शङ्क-लिखितोक्तेरिति मदनरत्ने । p. 98, ll. 8-9.

पितृकृतो धर्म्यश्चेत्स्मृतो न परावर्तनीय इति मदनविज्ञानेश्वरादयः । p. 99, ll. 2-3.

नापि पितृमरणोत्तरमर्धं नापि पुत्राद्यभावे सर्वमिति मदनरक्षादिषु । p. 104, ll. 4-5.

ष्ठपन्यासः क्रमजटादीनां संकलितानां पाठ इति मदनरत्ने । p.~125, l.~19. अयं च निषेधो विद्यमानभ्रातृणां धनान्तरसत्त्वे । धनान्तराभावे तु तेभ्योपि देयमेवेति मदनः । p.~127, ll.~4-5.

यत्तु बृहस्पति:-अविभक्ता विभक्ता वा...विक्रये इति तद् द्रव्यांशे विभक्ता... प्रतिषेधार्थमिति मदनः । p. 136, ll. 11-15.

यत्तु नारदः-भ्रातृणामप्रजाः...रितरासु सु इति तदविभक्तसंसृष्टमृतस्त्रीपरम् । तत्प्रक्रमे पाठादिति मदनः । p. 139, ll. 6–11.

65 [ Notes on Vyavahāramayūkha]

आचार्यादीनां...आनुलोम्येनेति मदनः। p. 145, ll. 12-14. अर्जकस्य द्वा भागावित्यनेनेव...द्वनिमिति मदनः। p. 147, ll. 3-5. तत्राप्यादा माता ततः पितेति मदनः। p. 151, l..1.

येन पितृब्यभ्रातृपुत्रसापत्नभ्रात्रा सह संसर्ग...कमनियमार्थमिति मदनः । p. 152, ll. 5-6.

स्थावरातिरिक्तं सहस्रद्वयपणाविध देयिमिति मदनः । p. 154, l. 4. यौतकं विवाहादिसमये पत्या सहैकासने...निघण्ट्रक्तेरिति मदनः । p. 158, ll. 17-18.

संन्यासच्युततत्पुत्राविष न भरणीयाविति मदनादयः। p. 165, ll. 13-14. प्रातिकूल्ये बहिर्निष्कासनमेव भरणं तु कार्यमेवेति मदनादयः। p. 166, ll. 6-7.

निष्कासो हर्म्यादि...वेशनस्थलिमिति मदनः। p. 223, ll. 10–11. अत्र विनाशयन्हर्तेति पदस्वरसात्...द्वच इति मदनः। p. 243, ll. 12–13.

(b) Passages where Nīlakantha differs expressly from the Madanaratna.

अश्रुतो अविद्य इति मदनरत्ने भागं दास्यामीत्यप्रतिश्रुत इति तु युक्तम्। p. 126, l. 14.

अविभक्तपदं संस्रष्टस्याप्युपलक्षणम् । तुशब्दो वाशब्दार्थे । तेन पक्षद्वयम् । तत्रान्त्यः पत्नीपरः । आद्योवरुद्धापर इति मदनः । एतद्व्यवस्थामूलं चिन्त्यम् । p. 139, ll. 14–16.

यत्तु विज्ञानेश्वरमदनादयोपवादस्योत्सर्गसमान...संसृष्ट्येव गृह्णीयादिति तिचि-न्त्यम् । p. 147, ll. 10-13.

भिन्नोदरः संसृष्ट्येव गवाश्वाद्यपीति मदनः । तत्त्वेतद्वचनानारूढम् । p. 150, ll. 7-8.

अपयात्रितः राजद्रोहाद्यपराधेन...बहिष्कृत इति मदनः । व्यवसायार्थ... द्वीपान्तरं गन्तेति तु युक्तम् । p. 163, ll. 10-12.

(c) Passages where Nīlakaṇṭha seems to be referring to the Madanaratna without actually naming it. यस्त्रत्र प्रायश्चित्तादिस्मरणं तदेतद्वाक्यानुपात्तदेशपरमिति केचित्। p. 7,l. 14.

आत्यन्तिकप्रतिनिधिनिषेधार्थं पुनः स्तेयप्रहणम् । p. 12, l. 1.

याचितं विवाहाद्यर्थमानीतमाभरणादिकं कुण्डलादि । p. 35, l. 8.

अनभिसंबद्धा अपक्षपातिनः । p. 38, l. 1.

भ्रातृप्रहणं भगिनीनामुपलक्षणम् । p. 105, ll. 16-17.

यृत्तिर्जीवनार्थं पित्रादिदत्तं धनम् । p. 156, l. 13.

यत्तु मनुः धान्ये...पश्चतामिति तत्षाङ्गुण्यादिनिषेधपरम् । p. 170, ll. 1-2.

अनेककारकृषीवलयुक्तो प्रामः खर्वटः । p. 220, ll. 4-5.

निष्कासिनी कुरुम्बान्निर्गता पुंश्वली । p. 249, ll. 15-16.

# Appendix F

Passages in which the doctrines of the Pūrva-mīmānsā are relied upon or referred to.

परदाररूपं विशेषणमविवक्षितमभिशापस्यानुवाद्यत्वात् । p. 46, l. 1.

आज्यह्विःसमिधां संप्रतिपन्न...युक्ता तन्त्रतेति । p. 54, ll. 7-12.

सौम्यवानस्पत्ययोर्जपमन्त्रत्वेनादृष्टार्थत्वात् समुच्यः। p. 57, l. 3.

अस्य यूपवित्यतिदेशात्सिद्धस्यैवानुवादः । p. 57, l. 5.

आवृत्तिस्तोलनमात्रस्य न साङ्गप्रयोगस्येति प्राच्याः ।...साङ्गः प्रयोग आवर्तनीय इति मदनः । p. 61, ll. 15–16.

अर्घ्यादिभूषणान्तं पदार्थानुसमयेन दत्त्वा । p. 66. l. 12.

वस्तुतस्तु पितामहपदमविवक्षितम् ।...अनुवाद्यविशेषणत्वाच । p.90, ll.3-4. पूर्वनिषेधार्थवादार्थानन्तरास्वातम्भ्योक्तिः । p. 90, l. 11.

अत एव सार्वभौमेन संपूर्णा...न देयमित्युक्तं षष्ठे । p. 91, ll. 15-16.

विश्वजिति सर्वस्वं ददातीति विहिते सर्वस्वदाने षाष्ट्रसिद्धान्तविरोध इति चेन्न। p. 92, ll. 6-8.

क्षत्रियादीन् प्रति तावद्त्तकप्रतिष्रहो गौण एव...युगपद्गृतिद्वयविरोधात् । p. 92, ll. 14-15.

यत्तु षष्ठे गर्भदासदानमुक्तं तिचन्त्यम् । p. 93, ll. 5-6.

ऐच्छिकविभाग एव विवृत उत्तरार्धन...वाक्यभेदापत्तेः । p. 97, ll. 1-2.

यतु...तदनेन कार्यांशे बाध्यते । p. 97, ll. 15-16.

अयं निषेधो दातुरेव पुरुषार्थो न ऋत्वर्थ इति विज्ञानेश्वरः। p. 107, ll. 16-17.

अस्य वाक्याददृष्टार्थतया...सिद्धिः । p. 107, ll. 17-19.

केचित्तु...न निषेधार्थकत्वम् । p. 108, ll. 1-2.

यथा भूतभाव्युपयोगित्वेन दण्डस्य...विप्रादिशेष्यन्तरपरिसंख्यापत्तेः । p. 111, ll. 6-13.

न चेदं जातिपदं दौहित्रभागिनेययोरेवोपसंहियते । p. 111, ll. 15-16,

एवं च निषादस्थपतिवत्तस्याधिकारे सिद्धे । p. 112, l. 1.

अतो यस्यामवस्थायां...न त्वपूर्वा विधीयते । p. 113, ll. 13-14,

पुत्रपरिप्रहस्य भाव्याकाङ्क्षायां...पुत्रस्य भाव्यत्वमुक्तम्। p. 114, ll. 14–16. यथा जातपुत्रः कृष्णकेशोमीनादधीत...यथा वा अर्धमन्तवेदि मिनोति अर्ध बहिवेदि। p. 115, ll. 8–10.

अत्राविभक्तानामित्येवोद्देश्यसमर्पकम् । श्रातृणामिति तु तिद्वशेषणत्वादिविवक्षितम् । p. 132, ll. 20-21.

अत्र देशकालकर्त्रादीनामैक्ये...तन्त्रताऽविभक्तकर्तृभेदेपि वचनेन बोध्यते । p. 133, ll. 1-3.

प्रथमत्यागे कारणाभावात् । p. 134, ll. 1-2.

आगन्तूनामन्ते निवेशः । p. 143, l. 4.

अत्र क्रमः पाठिक एव । p. 144, l. 7.

अर्धमन्तर्वेदि मिनोत्यर्धं बहिर्वेदीतिवत्। अन्यथा वाक्यभेदात्। p. 146, ll. 3-4.

तेन विनापि गतौ संभवन्यामनुषक्ते मानाभावात्। p. 147, ll. 13-14.

यथा यस्य हिवर्निरुप्तं पुरस्ताचन्द्रमा... निर्वापाविवक्षा । p. 151, l. 17-p. 152, l. 2.

भत्र पुत्रदारान्तेषु खत्वाभावात्तद्विषये नान्तिरक्षे न दिवीतिविष्ठिषेधानुवादमात्रम्। p. 202, ll. 16-17.

एतेन खकुदुम्बाविरोधेन देयं दारसुताहते इति याज्ञवल्कीयः पर्युदासोपि व्याख्यातः । p. 202, ll. 17-18.

अस्मिन्प्रकरणे दासगतपुंस्त्वस्याविवक्षितत्वाद् दास्यामप्येष सर्वो विधिर्ह्मयः । p. 210, ll. 8-9.

तदिपशब्दाद्वाशब्दाच ब्राह्मणभिन्नाततायिपरम् । ब्राह्मणप्रहणं तु कैमुति-कन्यायार्थम् । p. 241, ll. 15–16.

# Appendix G

(In this appendix all quotations in verse and prose are included; but quotations from the sūtras of Pāṇini and the lexicon of Amarasiṁha have generally been omitted. Similarly formulas like अग्रये खाहा and the pratīkas of Vedic mantras have not been included. Half verses have been included where quoted independently).

| अंशमंशं यवीयांसः        | 97         | अतोर्वाक्पण्यदोषस्तु      | 216        |
|-------------------------|------------|---------------------------|------------|
| अकल्पबालस्थविर          | 9          | अथ चेदनृतं ब्र्युः        | <b>222</b> |
| अकाममननुज्ञात           | 172        | अथ चेत्प्रतिभूनीस्ति      | 20         |
| अकामे पितरि             | 96         | अथ चेत्स द्विभार्यः       | 156        |
| अक्रमोढासुतश्चेव        | 163        | अथ देयमदेयं च             | 202        |
| अक्रमोढासुतस्त्वृक्थी   | 164        | अथ दैवविसंवादे            | 8 <b>8</b> |
| अक्रियाकारिणश्चैव       | 233        | अथ प्रागेव दत्तश्चेत्     | 205        |
| अक्षतायां क्षतायां वा   | 106        | अथ भ्रातृणां              | 105        |
| अगुप्ते वैश्यराजन्ये    | <b>247</b> | अथ मूलमनाहार्य            | 197        |
| अमिदो गरदश्चेव          | 241        | अथ यद्येषां स्वासु भार्या | 115        |
| अभिवर्ण तु              | 85         | अथ शक्तिविहीनः स्यात्     | 181        |
| अग्निवर्णमयःपिण्डं      | 70         | अथवा सप्ताश्वत्थ          | 71         |
| अमेर्विधिं प्रवक्ष्यामि | 69         | अदण्ड्याश्चोत्सवे         | · 221      |
| अग्नेः पश्चिमभागे       | 53         | अदत्तं तु भय              | 204        |
| अमौ सुवर्णमक्षीणं       | 193        | अदायिकं राजगामि           | 139        |
| अस्यादिलोकपालांश्व      | <b>52</b>  | अदेयं यश्व गृह्णाति       | . 203      |
| अङ्कुलीर्घन्थिमेवस्य    | 235        | अदेशकालदत्तानि            | 51         |
| अजाविकं सैकराफं         | 129        | अधिकियत इत्या             | 171        |
| अज्ञातौषधिमन्त्रस्तु    | 234        | अधिविन्नस्त्रिये          | 153        |
| अत ऊर्ष्वं पितुः        | 95         | अधुना संप्र               | 8 <b>5</b> |
| अतस्त्वं दर्शयात्मानं   | 79         | अध्यम्यध्या               | 152        |
| अतीतव्यवहारान्          | 165        | अनंशास्त्वाश्रमा          | 163        |
| अतीतायामप्रजसि          | 160        | अनंशौ क्रीब               | 163        |

| •                       | <b>520</b>  |                          |            |
|-------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| अनयन् भाटयित्वा         | 213         | अपरयता कार्यवशात्        | 5          |
| अनपत्यस्य               | 103         | अपात्रे पात्रमित्युक्ते  | 204        |
| अनन्तरः                 | 143         | अपुत्रधनं पत्थ           | 142        |
| अनाकालभृतः              | 209         | अपुत्रपौत्रसंताने        | 141        |
| अनागमं तु               | 31, 33      | अपुत्रस्यास्य कुलजा .    | 141        |
| अनाच्छेयकराः            | 215         | अपुत्रा योषितश्चेषां     | 166        |
| अनावेद्य तु             | 182         | अप्रगल्भजडोन्मत्त        | 11         |
| अनाश्रित्य              | 125         | अप्रजःस्त्रीधनं          | 160        |
| अनिच्छन्ती              | 244         | अप्रसिद्धं निराबाधं      | 13         |
| अनिर्दिष्टस्तु          | <b>37</b>   | अप्सु प्रवेश्य           | 77         |
| अनिषेद्धा               | 240         | अब्राह्मणः संग्रहणे      | 249        |
| अनुकूलाम्               | <b>25</b> 1 | अब्रुवन् हि नरः          | 43         |
| अनुपद्मन्               | 124         | अभक्ष्यभक्षणे            | 11         |
| अनुपस्थापयन्            | 197         | अभक्षापेयकथनं            | 227        |
| अनेकपदसंकीर्णः          | 14          | अभक्ष्येण द्विजं दुष्यन् | 253        |
| अनेकपितृकाणां           | 100, 142    | अभावयन्दमं दाप्यः        | 38         |
| अन्तरा पतिते            | 74          | अभावे ज्ञातृचिह्नानां    | 222        |
| अन्तर्धनं तु यद्द्रव्यं | 150         | अभिगन्तास्मि भगिनीं      | 229        |
| अन्त्याभिगमने           | 249         | अभियुक्तोभि              | 15         |
| अन्यक्षेत्रे तु         | 225         | अभियोक्ता धनं कुर्यात्   | 196        |
| अन्यत्र ब्राह्मणात्     | 139         | अभियोगमनिस्तीर्य         | 18         |
| अन्यथा न विशुद्धः       | 78          | अभिशापे समुत्तीर्णे      | <b>25</b>  |
| अन्यायवादिनः            | 234         | अभ्यन्तरस्थनिक्षेपे      | 35         |
| अन्यायेनापि             | 31          | अभ्युक्ष्य पश्चगव्येन    | 8 <b>5</b> |
| अन्ये वा ये पुर         | 14          | अभ्युपेत्य तु शुश्रूषां  | 206        |
| अन्योदर्यस्तु           | 148         | अभ्रातृकां प्रदास्यामि   | 107        |
| अन्योन्यापहृतं          | 131         | अयोनों गच्छतो योषां      | 250        |
| अन्वाधेयं च             | 157         | अरण्ये विजने             | 23         |
| अन्वाहितं याचितक        | 202         | अर्चयित्वा तु            | 82         |
| अन्वाहिते याचितके       | 192         | अर्थवद्धर्मसंयुक्तं      | 12         |
| अपकारिकयायुक्ता निर्लजा | 140         | अर्थस्योपरि कर्तव्यं     | 41         |
| अपकारिकयायुक्ता         | 157         | अर्थिप्रत्यर्थिसानिध्ये  | 41         |
| अपयात्रिते रिक्थ        | 163         | अर्थिना संनियुक्तो       | 11         |
|                         |             |                          |            |

| अर्थिना लिखितः                 | 15          | अस्रिहीनं समं             | 70             |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| अर्धक्षयात्तु परतः             | 193         | अखामि विक्रयं दान         | 195            |
| अर्वाक्चतुर्दशादहः             | 87          | अहंपूर्विकया              | 11             |
| अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यात्         | 27          | आकारणे रक्षणे च           | 4              |
| अलेख्यसाक्षिके दिव्यं          | 29          | आक्रम्य च द्विजैर्भुक्तं  | 221            |
| अल्पपापः समो ज्ञेयः            | 60          | आकुष्टस्तु समाक्रोशन्     | 230            |
| अवरुद्धासु दासीषु              | 249         | आगतस्तु शरप्राही          | 78             |
| अवलम्बौ च कर्तव्यौ             | 58          | आगमस्तु कृतो येन स दण     | <b>ड्यः</b> 32 |
| अवस्करस्थलश्वभ्र               | 224         | आगमस्तु कृतो येन          | 32             |
| अविज्ञातनिवेशत्वात्            | 197         | आगमेन विशुद्धेन           | 30             |
| अविज्ञातं तु यत्कीतम्          | 217         | आगमेनोपभोगेन              | 196            |
| अविद्यानां तु सर्वेषाम्        | 128         | आमेयं मण्डलं चाद्यं       | 69             |
| अविभक्तविभक्तानां              | 101         | आचतुर्दशकादहो             | 88             |
| अविभक्ताः पृथग्रामाः           | 134         | आचारेणावसन्नोपि           | 15             |
| अविभक्ता विभक्ता वा            | 136         | आचार्यपत्नीं खसुतां       | 248            |
| अविभक्ता विभक्ताश्व            | 133         | आचार्यस्रयभिगमने          | 247            |
| अविभक्ताः सुताः                | 134         | आजीवन्खेच्छया             | 191            |
| अविभक्तेनुजे प्रेते            | 101         | आज्येन हविषा चैव          | 54             |
| अविभागः सगोत्राणां             | 130         | आज्ञासंपादिनीं दक्षां     | 251            |
| अविशेषेण सर्वेषां              | 240         | आततायिद्विजाम्याणां       | 242            |
| अशक्तस्तु वदनेवं               | <b>22</b> 8 | आततायिनमायान्तं           | 241            |
| अशीतिभागो वृद्धिः              | 167         | आततायिनमुत्कृष्टं         | 242            |
| अष्टभिर्मण्डलैः                | 69          | आततायिनि चोत्कृष्टे       | <b>240</b>     |
| अष्टमं फालिमत्युक्तं           | 45          | आत्मपितृष्वसुः            | 144            |
| अष्टमं मण्डलं गत्वा            | 73          | आददीताथ षड्भागं           | 198            |
| असंसृष्ट्यपि चाद्यात्          | 151         | आद्याद् ब्राह्मणीं यस्तु  | 208            |
| असंस्कृता भ्रातरस्तु           | 105         | आदित्यचन्द्रावनिलो        | 55, 60, 67     |
| असंस्कृतास्तु यास्तत्र         | 106         | आद्यौ तु वितथे दाप्यौ     | 176            |
| असंस्कृतास्तु संस्कार्याः      | 106         | आधिः प्रणश्येद् द्विगुणे  | 174            |
| असंख्यातमविज्ञातं              | 190         | आधिः सीमा बाल             | <b>33</b>      |
| असमाहार्थमूल <del>स्</del> तु  | 196         | आधिमेकं द्वयोर्यस्तु      | 174            |
| असाक्षिणो ये निर्दिष्टाः       | 37          | आधिर्बन्धः समाख्यातः      | 171            |
| असुताश्च पितुः पत्न्यः         | 100         | आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तः | 173            |
| अस्पुर्याधमदासानां             | 49          | आधेः स्वीकरणात्सिद्धी     | 173            |
| 66 [Notes on Vyavahāramayūkha] |             |                           |                |

| INDEX OF VERSES QUOTED     |            |                            | <b>522</b> |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| आमच्य पूजयेद्रन्धेः        | 86         | उत्तमे साहसे दण्डः         | 245        |
| आयसं द्वादशपलं             | 84         | उत्तरे मद्यपा नार्यः       | 7          |
| आयुधान्यायुधीयानां         | 256        | उत्पत्त्यैवार्थस्वामित्वं  | 89         |
| आयुधी तूत्तमः प्रोक्तः     | 206        | उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे    | 116        |
| आरम्भकृत्सहायश्र           | 240        | उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु    | 106        |
| आरुह्य संशयं यत्र          | 127        | उदुह्यते दाक्षिणात्येः     | 7          |
| आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः   | 212        | उद्गें हस्तपादे तु         | 230        |
| आवाहयेत्ततो देवान्         | 85         | उद्दिष्टमेव भोक्तव्यम्     | 197        |
| आवाह्य तु धटे धर्म         | <b>52</b>  | उद्धारादिकमादाय            | 184        |
| आश्रमेषु द्विजातीनां       | 8          | उद्धारेनुद्धृते त्वेषां    | 97         |
| आसामन्यतमां गच्छन्         | 248        | उद्धृत्य कूपवाप्यम्भः      | 130        |
| आसेधयोग्य आसिद्धः          | 8          | उद्यतासिर्विषामिश्व        | 241        |
| आसेधयंस्त्वनासेध्यं        | 9          | उद्यम्य शस्त्रमायान्तं     | <b>242</b> |
| आखेव तु भुजिष्यासु         | 249        | उपन्यस्ते तु यह्नब्धं      | 125        |
| आहितोपि धनं दत्त्वा        | 209        | उपवासो व्रतं होमः          | 112        |
| आहूतो यत्र नागच्छेद्       | 10         | उपस्थितस्य मोक्तव्यः       | 175        |
| आहूय साक्षिणः पृच्छेत्     | 42         | उपोषितं ततः स्नातः         | 84         |
| आहेको दर्शयामीति           | 176        | उभयोः प्रतिभूष्रीह्यः      | 19         |
| इतरेण निधौ लब्धे           | 199        | उभयानुमतः साक्षी           | 34         |
| इत्येते शपथाः प्रोक्ताः    | 46         | उभयाभ्यर्थितेनैतत्         | 27         |
| इसेते द्वादशादित्याः       | <b>5</b> 3 | उभाविप हि तावेव            | 248        |
| इन्द्रः पीतो यमः श्यामः    | 52         | ऊढया कन्यया वापि           | 128        |
| इन्द्रस्य दक्षिणे पार्श्वे | <b>52</b>  | ऊढया कन्यया सार्ध          | 155        |
| इन्द्रस्थानेभिशस्तानां     | <b>5</b> 1 | ऊनं वाप्यधिकं वापि         | 253        |
| इन्द्रं पूर्वे तु          | 52         | ऊर्ध्वं तु पश्चमाद्वर्षात् | 114        |
| इन्द्रो विवस्वान्          | 53         | ऊर्ध्व पितुः पुत्रा रिक्थं | 95         |
| इमान्धर्मान्कलियुगे        | 242        | ऊर्ध्व पितुश्व मातुश्व     | 94         |
| ईशानस्तु                   | 52         | ऊर्ध्व विभागाजातस्तु       | 104        |
| उत्तेपि साक्षिभिः साक्ष्ये | 44         | ऊर्ध्वं सप्तमात्           | 117        |
| उक्तेर्थे साक्षिणो यस्तु   | 39         | ऋणमात्मीयवत्पित्रयं        | 184        |
| उत्क्षेपकः संधिभेत्ता      | 235        | ऋणं तु दापयेत्पुत्रं       | 187        |
| उत्क्षेपकप्रन्थिभेदौ       | ]          | ऋणं तु सोदयं दत्त्वा       | 209        |
| उत्तमणीधमण्भ्यः            |            | ऋणं पैतामहं पौत्रः         | 177        |
| उत्तमेषु समस्तेषु          | 25         | ऋणं प्रीतिप्रदत्तं         | 122        |

| ऋणं लेख्यं गृहं क्षेत्रं      | 101         | करपाददतो भङ्गे            | 261       |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| ऋणानां सार्वभोमोयं            | 171         | कराम्रं यो न धुनुयात्     | 84        |
| ऋणिकः सधनो यस्तु              | 182         | करीषास्थितुषाङ्गार        | 221       |
|                               | 182         | करें। विमृदितवीहेः        | 72        |
| भ भ भ<br>ऋणिकेन तु या वृद्धिः | 167         | कर्णघ्राणपदाक्षीणि        | 230       |
| ऋणे लेख्यं साक्षिणो वा        | 23          | कणी चर्म च वालांश्व       | 219       |
| ऋिवक्पुरोहिताचार्य            | 29          | कर्मणापि समं कुर्यात्     | 181       |
| एकच्छायाप्रविष्टानां          | 178         | कर्माकुर्वन्प्रतिश्रुत्य  | 212       |
| एकपाकेन वसतामेकं              | 133         | कान्तारगास्तु दशकं        | 167       |
| एकपाकेन वसतां विभक्ता         | 133         | कामकोधाखतन्त्रार्त        | 205       |
| एकरात्रोपोषिताय               | 55          | कामं दीने प्रोषिते        | 96        |
| एकस्य बहवो यत्र               | <b>2</b> 39 | कामात्तु संश्रितां यस्तु  | 208       |
| एकं बहुनां निघ्नतां           | 232         | कार्मिके रोमबद्धे च       | 194       |
| एकाहे लिखितं यत्र             | 183         | कार्यः परीक्षकैर्नित्यं   | 58        |
| एतासां देवतानां च             | <b>53</b>   | कार्यो यलेन महता          | <b>30</b> |
| एते च शपथाः प्रोक्ताः         | 87          | कालं देशं च विज्ञाय       | 10        |
| एतेष्वेवाभियोगेषु             | 50          | काले कार्यार्थिनं         | 8         |
| एतैरेव नियुक्तानां            | 50          | कासत्यकस्माच भृशं         | 40        |
| एनश्च श्रावयित्वा तु          | 82          | किं कार्यं का च ते पीडा   | 8         |
| एवं कारयिता राजा              | 55          | कुटुम्बभक्तवसनात्         | 203       |
| एवं पृष्टः स यद्ब्र्यात्      | 8           | कुदुम्बं बिभृयाद् भ्रातुः | 126       |
| एवमेव विधि कुर्यात्           | 140         | कुत्सितात्सीदतश्चेव       | 167       |
| एवंविधानि काष्ठानि            | 56          | कुबेरस्तु सुवर्णाभः       | <b>52</b> |
| एवं विधायोपलिप्य              | 85          | कुर्यात्प्रत्यभि          | 18        |
| एष एव विधिईयः                 | 252         | कुले विनीतविद्यानां       | 126       |
| एष एव विधिदृष्टो              | 193         | कुसीदवृद्धिंदुगुण्यं      | 171       |
| एषामन्यतमाभावे                | 135         | कूटस्वर्णव्यवहारी         | 253       |
| एषामभावे पूर्वस्य             | 137         | कूटाक्षदेविनः क्षुद्राः   | 234       |
| एह्येहि भगवन्धर्म             | 52, 63      | कृतकालव्यपगमात्           | 209       |
| ओषधे त्रायस्वैनम्             | <b>57</b>   | कृतं वा यहणं कृच्छ्रे     | 188       |
| औरसाः क्षेत्रजास्तेषां        | 165         | कृते कर्मणि यः खामी       | 213       |
| औरसो धर्मपत्नीजः              | 106         | कृत्वोद्धारमदत्त्वा       | 168       |
| कक्षच्छेदे तुलाभङ्गे          | 61          | केन कस्मिन्कदा            | 8         |
| कपाटबीजसंयुक्तां              | <b>56</b>   | केवलं शास्त्रमाश्रित्य    | 7         |

| INDEX OF VERSES QUOTED          |             |                              | 524  |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|------|
| कोशस्तु सर्वदा देयः             | 50          | गृहं तडागमारामं              | 225  |
| क्रमागते गृहक्षेत्रे            | 95          | गृहीतमूल्यं यः पण्यं         | 218  |
| क्रमाद्भ्यागतं द्रव्यं          | 124         | गृहीतानुक्रमाद् दाप्यः       | 183  |
| किया न दैविकी                   | 22          | गृहीत्वा बन्धकं यत्र         | 177  |
| कीतश्व ताभ्यां विकीतः           | 106         | गृहे प्रच्छन उत्पन्नः        | 106  |
| कीत्वा मूल्येन यः पण्यं         | 216         | गृहोपस्करवाह्या <b>नां</b>   | 153  |
| ,, ,, केता                      | 217         | गृहोपस्करवाह्याश्च           | 123  |
| ऋरं धनुः सप्तशतं                | 76          | गोचरे यस्य मुष्येत           | 236  |
| <b>क्लीबानरा</b> न्सत्त्वहीनान् | 47          | गोत्ररिक्थे जनयितुः          | 115  |
| क्कीबोथ पतितस्तजः               | 162         | गोत्रसाधारणं त्यक्तवा        | 101  |
| क्रीबोन्मत्तपतिताश्व            | 165         | गोपशौण्डिकशैलूष              | 188  |
| क्षत्रियं चैव वैश्यं च          | 208         | गोप्याधिभोगे नो              | 172  |
| क्षमालिङ्गात्मपीडावत्           | 12          | गोप्याधिर्द्विगुणादूर्ध्वं   | 174  |
| क्षत्रियाणां खजातौ वा           | 110         | गोभिर्विनाशितं धान्यं        | 221  |
| क्षिप्तेषु मज्जनं कार्यं        | 78          | गोरक्षकान् वाणिजकान्         | 42   |
| क्षुद्रकाणां पश्नां तु          | <b>25</b> 3 | गोहर्तुर्नासिकां छित्वा      | 236  |
| क्षेत्रं गृहीत्वा यः            | 226         | महीतृदोषा <b>न्न</b> ष्ट     | 172  |
| क्षेत्रादिकं यदा भुक्तं         | 175         | यामान्तरं व्रजेयुश्चेत्      | 134  |
| क्षेत्रोपकरणं चैव               | 243         | प्रामो देशश्च यत् कुर्यात्   | 25   |
| क्षेप्ता तु क्षत्रियः कार्यः    | 78          | य्रासाच्छादनवासा <b>नाम्</b> | 157  |
| क्षेमं पूर्त योगमिष्ट           | 129         | चतुरङ्गुलखातं तु             | 83   |
| खादिरं कारयेत्तत्र              | 56          | चतुरस्रा तुला कार्या         | 57   |
| गगनस्पर्शनो वायुः               | 66          | चतुर्दशी ह्यमावास्या         | 6    |
| गणद्रव्यं हरेद्यस्तु            | 216         | चतुर्विशतिराख्याता           | 70   |
| गत्वा तु तज्जलस्थानं            | 77          | चतुर्हस्ता तुला कार्या       | 57   |
| गन्धमाल्यैः सुरभिभिः            | 77          | चतुष्पाद्व्यव                | 18   |
| गन्धादिकां निवेद्यान्तां        | 54          | चतुस्त्रिद्यकभागाः स्युः     | 102  |
| गर्दभाजाविकान् हन्तुः           | 254         | चत्वारिंशत्समधिकं            | 70   |
| गर्थं घृतसुपादाय                | 84          | चरित्रबन्धककृतं              | 174  |
| गुरुं वा बालवृद्धी वा           | 241         | चर्मण्वतीतरणिजा              | 256  |
| गृहक्षेत्रादिकं कीत्वा          | 25          | चूडोपनयसंस्काराः             | 114  |
| गृहजातस्तथा क्रीतः              | 208         | चैत्रो मार्गशिरश्चैव         | . 50 |
| गृहमध्ये तमादाय                 | 110         | चौरं प्रदाप्यापहृतं          | 238  |
| गृहमागत्य या नारी               | 250         | छद्मना कामयेचस्तु            | 245  |

| छाँदामृत्रपुरीषाथैः 230 ततस्तं समुपादाय 72 छायानिवेशितो रक्ष्यः 81 ततस्त्वष्टा ततो विष्णुः 65 तिस्त्वा तु यश्चियं द्रक्षं 56 ततस्त्वावाह्येदेवान् 77 जङ्गमं स्थावरं बन्धं 25 ततोथां ळेखयेत् 17 जङ्गमं स्थावरं सर्वं 137 तत्कालकृतमृत्यो वा 175 तत्प्रसिद्धानि विश्वानां 75 तत्प्रसिद्धानि विश्वानां 49 तत्प्रसिद्धानि विश्वानां 51 तत्प्रस्पात्वानां 52 तत्प्रस्पात्वानां 51 तत्प्रस्पात्वानां 51 तत्प्रस्पात्वानां 52 तत्प्रस्पात्वानां 52 तत्प्रस्पात्वानां 51 तत्प्रस्पात्वानां 52 त्यानां 52 तत्प्रस्पात्वानां 52 तत्प्रस्पात्वानां 52 त्यानां 52 तत्प्रस्पात्वानां 52 त्यानां  | छमना याचितं चार्थ               | 178       | ततस्तद्धस्तयोः          | 73        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| हिस्ता तु यश्चियं वश्चं 56 ततस्त्वाबाह्येद्वान् 77 तत्थ्यं त्वाव्यं रेख्यं 17 तत्थ्यं र्व्यं 17 तत्थ्यं र्व्यं 17 तत्थ्यं र्वयं व्यं 17 तत्थ्यं रेख्यं त्यं त्यं प्रत्यं रेख्यं त्यं रेख्यं त्यं त्यं रेख्यं त्यं त्यं रेख्यं रेष्यं रेख्यं रेख्यं रेख्यं रेख्यं र | छर्दिमूत्रपुरीषा <b>यैः</b>     | 230       | ततस्तं समुपादाय         | 72        |
| जन्नमं स्थावरं बन्धं 137 जन्नमं स्थावरं सर्वं 149 जन्नने त्वधना पुत्रेः 100 जनन्यां पंस्थितायां चु 157 जन्मपरिक्तमंवि 7 जन्मपरेष्ठेन चाह्वानं 97 जातसस्याञ्चिभागं चु 211 जातोपि दास्यां ग्रहेण 104 जात्येव लोहकारो यः 70 जारं चौरेस्थिभवदन् 254 जिद्धां स्थेनुवर्गिं 201 जीवन्तीनां तु तासां ये 156 ज्येष्ठस्य विश्व उद्धारः 97 ज्येष्ठम जातमात्रेण 108 ज्योतिर्श्चानं त्यासां श्रहेण 104 जात्या पान्थमुषो वृक्षे 235 तथेव निर्ण्डतिः स्थामो 52 जयेष्ठस्य विश्व उद्धारः 97 ज्येष्ठम जातमात्रेण 108 ज्योतिर्श्चानं तथोत्पात 234 जयोतिर्श्चानं तथोत्पात 234 जयोतिर्श्चानं तथोत्पात 234 ज्योतिर्श्चानं साधु 222 ज्ञाल्विह्विन् साधु 222 ज्ञाल्वाभियोगं येपि 10 ज्ञाल्वाभियोगं येपि 10 ज्ञाल्वाभयोगं येपि 10 ज्ञाल्वामयोगं येपि 219 ज्ञाल्वाम्यानिर्वाण्यं 88 तण्डुलान् कारयेत् 83 तण्डुलान् कारयेत् 83 तण्डुलानं प्रवस्थामि 84 ततः प्रमृति वक्तव्यः 211 ततः आवाह्यदेद्दान् 52,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | छायानिवेशितो रक्ष्यः            | 81        | _                       | 65        |
| जन्नमं स्थावरं सर्वं 137 तत्कालकृतमूल्यो वा 175 जटरस्थो हि भ्तानां 75 तत्प्रसिद्धानि दिच्यानि 49 तत्प्रसिद्धानि दिच्यानि तत्प्रस्तान् प्रवेश्व द्वर्षाः 209 तत्प्रस्त्रान्त्रभागं तु 211 जातोपि दास्यां ग्रद्धेण वाद्धेव लोहकारो यः 70 जारं चौरेल्यभिवदन् 254 जिद्धं स्वजेयुर्निर्लामं 201 जीवन्ति पितरि पुत्राणां 90 जीवन्तीनां तु तासां ये 156 त्येष्ठस्य विश्व उद्धारः 97 त्येष्ठस्य विश्व व्यात्माणि १८८ तत्प्रस्य चाप्रद्धानि चात्मानं १८० तत्प्रस्य विश्वामि श्रिष्ठं विश्व वाद्धानि चात्मानं 210 तत्प्रस्य प्रयानि वात्मानं 210 तत्प्रस्य प्रयानि वात्मानं 222 त्यस्य त्याचानिति चात्मानं 225 तत्प्रस्य क्ष्यामि १८८ तत्प्रस्य प्रयानि वात्मानं 210 तत्प्रस्य प्रयानि वात्मानं 225 तत्प्रस्य क्ष्यामि १८८ तत्प्रस्य प्रयानि वात्मानं 244 तत्प्रस्य क्ष्यामि १८८ तत्प्रस्य क्ष्यामि १८८ तत्प्रस्य प्रयानि वात्मानं 244 तत्प्रस्य क्ष्यामि १८८ तत्प्रस्य क्ष्यततो लोहं तत्प्रस्य क्ष्यामि १८८ तत्प्रस्य क्ष्यामे १८८ तत्प्रस्य क्षय क्ष्यामे १८८ तत्प्रस्य क्ष्यम्य क्ष्यम्य क्ष्यम्य १८८ तत्प्रस्य क्ष्यम्य क्ष्यम्य व्यव्य क्ष्यम्यम्य विष्य व्यव्य क्ष्यम्यम्य विष्यम्यम्यम्यम्य विष्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यस्य क्षयम्यम्यम्यम | छित्त्वा तु यज्ञियं वृक्षं      | 56        | ततस्त्वावाहयेदेवान्     | 77        |
| जिट्सस्थो हि भूतानां 75 तत्प्रसिद्धानि दिश्यानि विभा पुत्रैः 100 तत्प्रसिद्धानि दिश्यानि तत्प्रसाद्धानि त्र पूर्वश्च तुर्वर्गः 209 तत्र सोपिध यद् दत्तं तत्र सोपिध यद् दत्तं तत्राभियोक्ता प्रबूयात् त्याभियोक्ता प्रबूयानि त्याभियोक्ता प्रबूयानि त्याभिवनु विभाव | जङ्गमं स्थावरं बन्धं            | 25        | ततोथीं लेखयेत्          | 17        |
| जननी त्वधना पुत्रैः जनम्यां संस्थितायां तु जनमण्यिक्षेति जनमण्येष्ठेन चाह्वानं जनमण्येष्ठेन चाह्वानं जातिष दास्या छ्रहेण जातेष द्रिक्ष छ्रहेण जातेष छ्रहेण जातेष च्रहेण छ्रहेण जातेष छ्रहेण जयोतिर्ज्ञानं त्राह्या छ्रहेण जयोतिर्ज्ञानं प्रहेण जयोतिर्ज्ञानं प्रहेण ज्योतिर्ज्ञानं प्रहेण जात्वा सदोष यः पण्यं तहानो छ्राह्या च्रहेण जातेष च्रहेण यः पण्यं तहानो छ्रहेण च्रहेण च्रहेण जातेष च्रहेण यः पण्यं तहानो छ्रहेण च्रहेण च्रह | जङ्गमं स्थावरं सर्व             | 137       | तत्कालकृतमूल्यो वा      | 175       |
| जनम्यां संस्थितायां तु 75 तत्र पूजां हुताशस्य 71 तत्र पूर्वे खुत्वर्यमः 209 तत्र सोपिध यद् दत्तं 154 तत्र पूर्वे खुत्वर्यमः 209 तत्र सोपिध यद् दत्तं 154 तत्र प्राप्ते कोहकारो यः 70 जार्षेव लोहकारो यः 70 जार्षेव लोनक्रितः स्थामो 52 तथेव विनयं दाप्यः 38 तथेव विनयं दाप्यः 38 तद्यीनकुदुम्बन्यः 10 तद्दश्चल्यः 245 तथेव विनयं दाप्यः 38 तद्यानकुदुम्बन्यः 10 तद्दश्चल्यः 245 तथेव विनयं दाप्यः 38 तद्यीनकुदुम्बन्यः 10 तद्दश्चल्यः 245 तथेव विनयं दाप्यः 38 तद्दश्चल्यः 245 तद्दव यद्यनुज्ञाप्य 156 त्यामित्रांव त्यापात्रेण 108 त्यापात्रेण 108 त्यापात्रेण 234 त्यापात्रेण व्यापात्रेण व्यापात्रेण विद्यापात्र वश्यापात्र वश्यात्र वश्यापाय्य वश्यापात्र वश्यापात्र वश्यापात्र वश्यापात्र वश्यात्र वश्यापात्र वश्यापाय्य वश्यापात्र वश्यापाय्य वश्यापात्र वश्यापाय्य वश्यापाय विषय्य वश्यापाय्य वश्यापाय विषय्य वश्यापाय विषय वश्यापाय वश्यापाय विषय वश्यापाय वश्यापाय विषय वश्यापाय विषय वश्यापाय विषय वश्यापाय वश्यापाय विषय वश्यापाय वश्यापाय विषय वश्यापाय वश | जठरस्थो हि भूतानां              | <b>75</b> | तत्प्रसिद्धानि दिव्यानि | 49        |
| जनापरिकर्भवित 7 जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं 97 जातस्यात्रिभागं तु 211 जातोपि दास्यां रह्मेण 104 जात्येष लोहकारो यः 70 जारं चौरेलमिवदन् 254 जिह्मं लाज्येष्ठानं जात्येष विवद्यं यः 70 जारं चौरेलमिवदन् 254 जिह्मं लाज्येष्ठानं जात्येष विवद्यं यः 38 त्येष निर्कृतिः र्यमो 52 त्येष्ठेन जात्मां ये 156 ज्येष्ठस्य विश्व उद्धारः 97 ज्येष्ठस्य विश्व उद्धारः 97 ज्येष्ठेन जातमात्रेण 108 ज्योतिर्वादं बाह्मणः श्रेष्ठः 60 ज्योतिर्वादं बाह्मणः श्रेष्ठः 60 त्याहमिति चात्मानं 210 त्याहमित्येषारिक्तेट 88 त्याहमिति चात्मानं 210 त्याहमित्येषार्थे यः पण्यं 219 त्याल्याियाित 225 तत्येष्ठ स्थापेक्षः 244 तत्येष्ठ स्थापेक्षः 244 तत्येष्ठ स्थापेक्षः 244 तत्येष्ठ स्थापेक्षः विश्व ति स्थापेक्षः विश्व स्थापेक्षः विश्व स्थापेक्षः विश्व स्थापेक्षः विश्व स्थापेक्षः विश्व ति स्थापेक्षः विश्व स्थापेक्षः विश्व ति स्थापेक्षः विश्व स्थापेक | जननी त्वधना पुत्रैः             | 100       | तत्समस्तु पुनस्तोल्यः   | 61        |
| जनापरिक्तिभेवति 7 तत्र पूर्वश्चवुर्वर्गः 209 जनमज्येष्ठेन चाह्वानं 97 तत्र सोपिध यद् दत्तं 154 तत्र सोपिध यद् दत्तं 154 तत्र सोपिध यद् दत्तं 154 त्रातिप दास्यां झ्रहेण 104 तथा पान्थमुषो द्वश्चे 235 तथेव निर्व्हितः स्यामो 52 तथेव निर्व्हितः स्यामो 52 तथेव निर्वहितः स्यामो 52 तथेव निर्वदितः स्यामो 52 तथेव निर्वहितः स्यामो 52 तथेव निर्वहितः स्यामो 63 तथेव निर्वहितः स्यामो 52 तथेव निर्वहितः स्यामो 52 तथेव निर्वहितः स्यामो 52 तथेव निर्वहितः स्यामो 63 तथेव निर्वहितः स्यामो 63 तथेव निर्वहितः स्यामो 63 तथेव निर्वहितः स्यामो 63 तथेव निर्वहितः स्यामो 64 तथेव निर्वहितः स्यामो 64 तथेव निर्वहितः स्यामो 64 तथात्र निर्वहितः स्यामो 64 तथात्र निर्वहितः स्यामो 64 तथात्र निर्वहिति तथात्र निर्वहित्व निर्वहिति तथात्र निर्वहित्व निर्वहिति तथात्र निर्वहिति तथात्र निर्वहिति तथात्र निर्वहिति तथात्र निर्वहिति नथात्र निर्वहित्व नथात्र निर्वहिति नथात्र निर्वहिति नथात्र निर्वहिति नथात्र निर्वहिति नथात्र नथात् |                                 | 157       | तत्र पूजां हताशस्य      | 71        |
| जन्मज्येष्टेन चाह्वानं प्रात्ते प्राप्ता प्राप्ते प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ते प्राप्ता प्राप्ते प्राप्ता प्राप्ते प्राप्ता प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त | जनापरिक्तभवति                   | 7         |                         | 209       |
| जातेप दास्यां झूडेण 104 जातेप दास्यां झूडेण 70 जातेप दास्यां झूडेण 70 जातेप दास्यां झूडेण 70 जातेप दार्था स्वेद्धार 254 तथेव निर्म्हितः स्यामो 52 तथेव निर्म्हितः स्यामो 62 तथेव निर्म्हितः स्यामो 62 तथेव विनयं दाप्यः 38 तथेव निर्म्हितः स्यामो 62 तथेव व्यवनुज्ञाप्य 156 तथेव यद्यनुज्ञाप्य 184 तमाह्याभिश्चातं त्याह्माध्य वश्चामे 83 तयाहमित्य वात्मानं 210 तवाहमित्यपगतो 209 ज्ञाल्विहित्वेन साधु 222 तथेव तस्य दण्डः कियापेकः 244 तद्याग्यानिर्मिते 225 तथेकस्य न सर्वस्य 88 तथेवस्य विनयं द्यापेविष्ठ विष्ठ तथेविद्यापेविद्य विष्ठ  | जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं          | 97        | तत्र सोपधि यद् दत्तं    |           |
| जाताप दास्या शहण तथ तथा पान्थमुषो वृक्षे 235 तथा पान्थमुषो वृक्षे 245 तथा पान्थमुषो वृक्षे 235 तथा पान्थमुषो वृक्षे 245 तथा पान्थमुषो वृक्षे 235 तथा पान्थमुषो वृक्षे 235 तथा पान्थमुषो वृक्षे 245 तथा पान्थमुष्ठमे 235 तथा पान्थमुष्ठमे 235 तथा पान्थमुष्ठमे 235 तथा पान्थमुष्ठमे 246 तथा पान्थमुष्ठमे 247 तथा पान्थमुष्ठमे 247 तथा पान्थमुष्ठमे 247 तथा पान्थमुष्ठमे 247 तथा वृक्षे 247 तथा पान्थमुष्ठमे 247 तथा पान्थमुष्ठमे 247 तथा पान्यमुष्ठमे 247 तथा पान्थमुष्ठमे 247 तथा पान्यमुष्ठमे 247 त | . •                             | 211       |                         |           |
| जास्य ठाह्कारा यः 70 जारं चौरेल्यभिवदन् 254 जिह्नां त्यजेयुर्निर्लाभं 201 जीवति पितिर पुत्राणां 90 जीवन्तीनां तु तासां ये 156 जयेष्ठस्य विंश उद्धारः 97 जयेष्ठस्य विंश उद्धारः 97 जयेष्ठस्य विंश उद्धारः 97 जयेष्ठेन जातमात्रेण 108 जयोतिर्ज्ञानं तथोत्पात 234 जयोतिर्ज्ञानं तथोत्पात 234 जयोतिर्विद् ब्राह्मणः श्रेष्ठः 60 जवात्मिर्त्यान्य 156 तत्रमाषस्य वश्यामि 83 तत्रमाषस्य वश्यामि 83 तमाह्याभिशास्तं तु 82 जवात्मिरत्यान्य वश्यामि तमाह्याभिशास्तं तु तयाह्मित्युपगतो तवाहमित्युपगतो तवाहमित्युपगतो तिर्व्याक्षायानतीर्थानि 225 त्रात्वा सदोषं यः पण्यं 219 त्रात्वा सदोषं यः पण्यं 219 तत्रज्ञानं प्रवश्यामि 83 तण्डुळानं कारयेत् 83 तण्डुळानं कारयेत् 83 तण्डुळानं प्रवश्यामि 83 तण्डुळानं प्रवश्यामि 83 तण्डुळानं प्रवश्यामि 83 तण्डुळानं प्रवश्यामि 83 तलाः कोटिशते पूणें 184 ततः प्रभृति वक्तव्यः 211 ततः प्रभृति वक्तव्यः 211 ततः आवाह्येदेवान् 52,58 त्रलाश्चीवालमुद्धान्य 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                               | 104       |                         |           |
| जार चारखामवदन् जिद्धां खजेयुर्गिर्लामं जीवति पितिर पुत्राणां जीवनतीनां तु तासां ये जयेष्ठस्य विंश उद्धारः जयेष्ठम जातमात्रेण जयोतिर्ज्ञानं तथोत्पात जयोतिर्ज्ञानं साधु ज्वरातीसारविस्फोट श्वर त्रात्वासिर्योगं येप त्रात्वासिर्योगं येप त्रात्वासिर्योगं येप त्रात्वासिर्योगं येप त्रात्वासिर्योगं येप त्रात्वासिर्योगं येप त्रात्वामिर्योगं येप त्रात्वामिर्योगं येप त्रात्वामिर्योगं येप त्रात्वामिर्योगं येप त्रात्वामिर्योगं विष् त्रात्वास्रां अवस्यामि त्रात्वा सदोषं यः पण्यं त्रात्वा सद्यामि तर्ज्ञानं प्रवक्ष्यामि तर्ज्ञानं प्रवक्ष्यामि तर्ज्ञानं प्रवक्ष्यामि तर्ज्ञानं प्रवक्ष्यामि तर्ज्ञानं प्रवक्ष्यापे विषं तर्ज्ञान्यापो विषं तर्जाम्यापो विषं तर्जाम्यापा विषं तर्जाम्याप्यः तर्जाम्याप्यः तर्जाम्यः तर्जाम् | •                               | 70        |                         |           |
| जिह्न स्वजुपानलाम 90 तदधीनकुटुम्बिन्यः 10 तदधीनकुटुम्बिन्यः 245 जयेष्ठस्य विश उद्धारः 97 तदेव ययनुज्ञाप्य 156 जयेष्ठस्य विश उद्धारः 97 तदेव ययनुज्ञाप्य 156 तदेव ययनुज्ञाप्य 156 तदेव ययनुज्ञाप्य 184 तसमापस्य वश्यामि 83 जयोतिर्ज्ञानं तथोत्पात 234 तमापस्य वश्यामि 83 तमाह्र्याभिशस्तं नु 82 जवरातीसारविस्फोट 88 तवाह्मिति चात्मानं 210 तवाह्मित्युपगतो 209 ज्ञात्वाभियोगं येप 10 तस्य दण्डः क्रियापेक्षः 244 तडागोयानतीर्थानि 225 तस्येत्स्य व सर्वस्य 88 तण्डुलानं प्रवक्ष्यामि 83 तस्येतस्य न सर्वस्य 88 तण्डुलानं प्रवक्ष्यामि 83 ताम्रायःकांस्यरीतीनां 170 तथ्डुलानं प्रवक्ष्यामि 83 ताम्रायःकांस्यरीतीनां 170 तथ्डुलानं प्रवक्ष्यामि 83 ताम्रायःकांस्यरीतीनां 170 तथ्डुलानं प्रवक्ष्यामि 83 तलाः प्रमृति वक्तव्यः 211 तुलाधारणविद्वद्भिः 59 तत आवाह्येदेवान् 52,58 तुलाक्षीबालकुद्धान्य 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जारं चौरेत्यभिवदन्              | 254       |                         |           |
| जीवात पितार पुत्राणा जिंव निर्माण जीवन्तीनां तु तासां ये 156 तदेव यद्यनुज्ञाप्य 156 तदेव यद्यनुज्ञाप्य 156 तपसी चामिहोत्री च 184 ज्योतिर्ज्ञानं तथोत्पात 234 तमाषस्य वस्यामि 83 ज्योतिर्विद् ब्राह्मणः श्रेष्ठः 60 तवाहमिति चात्मानं 210 तवाहमित्युपगतो 209 ज्ञातृचिहैर्विना साधु 222 तवाहमिति चात्मानं 210 त्याहमित्युपगतो 209 ज्ञात्वामियोगं येपि 10 तस्य दण्डः क्रियापेक्षः 244 तडागोद्यानतीर्थानि 225 तस्येत्युक्तवतो ठौहं 72 तस्येत्युक्तानं प्रवस्थामि 83 तास्रायःकांस्यरीतीनां 170 तथ्डलेन नियुज्ञीत 48 तद्यंत्यावेदराण्यष्टौ 74 ततः कोटिशते पूर्णे 184 तुलाम्यापो विषं 45 तुलाधारणविद्वद्भिः 59 तत आवाहयेदेवान् 52,58 तुलाश्रीबालग्रद्धान्ध 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जिह्मं त्यजेयुर्निर्लाभं        | 201       |                         | _         |
| जयेष्ठस्य विश उद्धारः 97 जयेष्ठस्य विश उद्धारः 97 जयेष्ठेन जातमात्रेण 108 जयेष्ठेन जातमात्रेण 108 जयोतिर्ज्ञानं तथोत्पात 234 जयोतिर्विद् ब्राह्मणः श्रेष्ठः 60 जयातिर्विद् ब्राह्मणः श्रेष्ठः 60 जयातिर्विद् ब्राह्मणः श्रेष्ठः 60 ज्यातिर्विद् ब्राह्मणः श्रेष्ठः 60 ज्ञात्विह्मिति चात्मानं 210 ज्ञात्विह्मितो साधु 222 ज्ञात्वामियोगं येपि 10 ज्ञात्वामियोगं येपि 10 ज्ञात्वा सदोषं यः पण्यं 219 तत्वान्यामित्रां 225 तत्थेत्युक्तवतो लोहं 72 तत्थुलान् कारयेत् 83 तत्थुलान् कारयेत् 83 तत्थुलानां प्रवक्ष्यामि 83 तत्थुलानां प्रवक्ष्यामि 83 तत्थुलानां प्रवक्ष्यामि 83 तत्थुलानां प्रवक्ष्यामि 83 तत्थुलानं प्रव्यामि 83 तत्थुलानं प्रवक्ष्यामि 83 तत्थुलानं प्रविद्वान् 52,58 तुलाध्रागणिविद्वद्धिः 59 तत्य आवाहयेद्देवान् 52,58 तुलाध्रावालग्रद्धान्थ 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जीवति पितरि पुत्राणां           | 90        |                         |           |
| ज्येष्ठेन जातमात्रेण ज्येष्ठेन जातमात्रेण ज्येष्ठेन जातमात्रेण ज्योतिर्ज्ञानं तथोत्पात च्येष्ठेन जातमात्रेण ज्योतिर्ज्ञानं तथोत्पात च्येष्ठेन जातमात्रेण ज्योतिर्विद् ब्राह्मणः श्रेष्ठः ज्यरातीसारिवस्फोट ह्याने ह्यामिति चातमानं च्याक्षेत्र वाहमिति चातमानं च्याकष्टित्र वाहमिति चातमानं च्याकष्टित्र वाहमित्युपगतो च्याकष्टित्र वाहमित्युपगते च्याकष्टित्र वाहमित्युपग्यते च्याकष्टित्र वाहमित्युपगते च्याकष्टित्र वाहमित्युपगते च्याकष्टित्र वाहमित्युपगते च्याकष्टित्र वाहमित्युपगते च्याकष्युपगते च्याकष्युपगते च्याकष्युपगते च्याकष्टित्य वाहमित्युपगते                                                                        | जीवन्तीनां तु तासां ये          | 156       |                         |           |
| ज्योतिर्ज्ञांनं तथोत्पात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः         | 97        |                         |           |
| ज्योतिर्विद् ब्राह्मणः श्रेष्ठः अ त्वाहमिति चात्मानं चित्रविना साध चित्रविना साध्य साद्य साध्य साद्य साद्य साद्य साद्य साद्य  | ज्येष्ठेन जातमात्रेण            | 108       | _                       |           |
| ज्वरातीसरिबस्फोट जवरातीसारिबस्फोट ज्वरातीसारिबस्फोट ज्वरातीसारिबस्फोट ज्वरातीसारिबस्फोट ज्वरातीसारिबस्फोट ज्वरातीसारिबस्फोट ज्वरातीसारिबस्फोट जवरातीसारिबस्फोट जवरातीसार्म जवाहमिति चात्मानं 210 जवाहमित्युपगतो जिस्मेद्रेर्प्रतिग्रहीते जिस्मेद्रप्रतिग्रहीते जिस्मेद्रेर्प्रतिग्रहीते  | ज्योतिर्ज्ञानं तथोत्पात         | 234       |                         |           |
| श्रातृचिह्नैविंना साधु 222 तवाहमित्युपगतो 209 त्रात्वाभियोगं येपि 10 तस्मिश्चरप्रतिगृहीते 116 त्रात्वा सदोषं यः पण्यं 219 तस्य दण्डः क्रियापेक्षः 244 तडागोद्यानतीर्थानि 225 तस्यत्युक्तवतो लोहं 72 तस्येत्युक्तवतो लोहं 72 तस्येकस्य न सर्वस्य 88 तण्डुलान् कारयेत् 83 ताम्रायःकांस्यरीतीनां 170 तण्डुलेनं नियुज्जीत 48 तिर्यग्यवोदराण्यधौ 74 ततः कोटिशते पूर्णे 184 तुलाम्यापो विषं 45 ततः प्रभृति वक्तव्यः 211 तुलाधारणविद्वद्भिः 59 तत आवाहयेदेवान् 52,58 तुलास्त्रीबालगृद्धान्ध 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ज्योतिर्विद् ब्राह्मणः श्रेष्टः | 60        | तमाहूयाभिशस्तं तु       | 82        |
| हात्वाभियोगं येपि 10 तस्मिश्रेत्प्रतिगृहीते 116 हात्वा सदोषं यः पण्यं 219 तस्य दण्डः क्रियापेक्षः 244 तस्य दण्डः क्रियापेक्षः 244 तस्य दण्डः क्रियापेक्षः 244 तस्य दण्डः क्रियापेक्षः 245 तस्यत्युक्तवतो लौहं 72 तस्यत्युक्तवतो लौहं 72 तस्येक्स्य न सर्वस्य 88 तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि 83 ताम्रायःकांस्यरीतीनां 170 तण्डुलैन नियुज्ञीत 48 तिर्यग्यवोदराण्यष्टौ 74 ततः कोटिशते पूर्णे 184 तुलाम्यापो विषं 45 ततः प्रभृति वक्तव्यः 211 तुलाभ्रारणविद्वद्भिः 59 तत आवाहयेदेवान् 52,58 तुलास्रीबालगृद्धान्ध 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ज्वरातीसारविस्फोट               | 88        | तवाहमिति चात्मानं       | 210       |
| शाल्वाभियोगं येपि शाल्वा सदोषं यः पण्यं तडागोद्यानतीर्थानि तडागोद्यानतीर्थानि तण्डुलान् कारयेत् तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि तण्डुलेनं नियुष्ठीत ततः कोटिशते पूर्णे ततः प्रभृति वक्तव्यः ततः अवाह्यदेवान् तिर्थान्यविद्वानः  10 तस्यिक्ष्यदण्डः कियापेक्षः तस्येत्युक्तवतो लोहं तस्येत्युक्तवतो लोहं तस्येकस्य न सर्वस्य 88 ताम्रायःकांस्यरीतीनां 170 तिर्थाग्यवोदराण्यष्टौ त्रिकाम्यापो विषं 45 तुलाम्यापो विषं 59 तत आवाह्यदेवान् 52,58 तुलास्रीबालग्रद्धान्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ज्ञातृचिहैविना साधु             | 222       | तवाहमित्युपगतो          | 209       |
| तडागोद्यानतीर्थानि तण्डुलान् कारयेत् तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि तण्डुलेनं नियुज्ञीत ततः कोटिशते पूर्णे ततः प्रभृति वक्तव्यः ततः आवाहयेदेवान् ततः अवाहयेदेवान् तर्थानां प्रवस्थानि तर्थाने वर्षे तस्थेकस्य न सर्वस्य 88 ताम्रायःकांस्यरीतीनां 170 तिर्थग्यवोदराण्यष्टौ त्रिक्षं प्रभृति वक्तव्यः 211 तुलाधारणविद्वद्भिः 59 ततः आवाहयेदेवान् 52,58 तुलास्रीबालगृद्धान्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 10        | तस्मिश्रेरप्रतिगृहीते   | 116       |
| तडागोद्यानतीर्थानि 225 तस्येत्युक्तवतो लौहं 72 तस्येल्युक्तवतो लौहं 78 तस्येकस्य न सर्वस्य 88 तस्येकस्य न सर्वस्य 88 तम्प्राचा प्रविद्यामि 83 ताम्रायःकांस्यरीतीनां 170 तिर्थग्यवोदराण्यष्टौ 74 ततः कोटिशते पूर्णे 184 तुलाझ्यापो विषं 45 ततः प्रभृति वक्तव्यः 211 तुलाधारणविद्वद्भिः 59 तत आवाहयेदेवान् 52,58 तुलास्त्रीबालगृद्धान्ध 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ज्ञात्वा सदोषं यः पण्यं         | 219       |                         | 244       |
| तण्डुलान् कारयेत् 83 तस्यैकस्य न सर्वस्य 88 तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि 83 ताम्रायःकांस्यरीतीनां 170 तण्डुलेनं नियुज्ञीत 48 तिर्यग्यवोदराण्यष्टौ 74 ततः कोटिशते पूर्णे 184 तुलाभ्यापो विषं 45 ततः प्रभृति वक्तव्यः 211 तुलाभारणविद्वद्भिः 59 तत आवाहयेदेवान् 52,58 तुलास्त्रीबालगृद्धान्भ 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                               | 225       | •                       | 72        |
| तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि 83 ताम्रायःकांस्यरीतीनां 170 तण्डुलैन नियुज्ञीत 48 तिर्यग्यवोदराण्यष्टौ 74 ततः कोटिशते पूर्णे 184 तुलाझ्यापो विषं 45 ततः प्रभृति वक्तव्यः 211 तुलाधारणविद्वद्भिः 59 तत आवाहयेदेवान् 52,58 तुलास्त्रीबालग्रद्धान्ध 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 83        | तस्यैकस्य न सर्वस्य     | 88        |
| तण्डुलैर्न नियुज्ञीत 48 तिर्यग्यवोदराण्यष्टौ 74 ततः कोटिशते पूर्णे 184 तुलाझ्यापो विषं 45 ततः प्रभृति वक्तव्यः 211 तुलाधारणविद्वद्भिः 59 तत आवाहयेदेवान् 52,58 तुलास्त्रीबालगृद्धान्धः 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 83        | ताम्रायःकांस्यरीतीनां   | 170       |
| ततः कोटिशते पूर्णे 184 तुलाझ्यापो विषं 45 ततः प्रभृति वक्तव्यः 211 तुलाधारणविद्वद्भिः 59 तत आवाहयेद्देवान् 52,58 तुलास्त्रीबालगृद्धान्ध 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 48        | तिर्यग्यवोदराण्यष्टौ    | 74        |
| ततः प्रभृति वक्तव्यः 211 तुलाधारणविद्वद्भिः 59<br>तत आवाहयेदेवान् 52,58 तुलास्त्रीबालगृद्धान्धः 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |           | तुलाम्यापो विषं         | 45        |
| तत आवाहयेदेवान् 52,58 तुलास्त्रीबालगृद्धान्ध 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••                              |           | तुलाधारणविद्वद्भिः      | <b>59</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | į         |                         | 47        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                               | 84        | तुलितो यदि वर्धेत       | 60        |

|                            | INDEX OF VER | SES QUOTED                 | <b>526</b>  |
|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| तुल्यकाले निसृष्टानां      | 173          | दत्तीरसेतरेषां तु          | 107         |
| तृतीयः पञ्चमश्रेव          | 102          | दत्त्वर्ण पाटयेक्षेख्यं    | 26          |
| तृतीयः पुत्रिकैवेति        | 107          | दत्त्वादत्ते तथादत्ते      | 22          |
| तेषामाद्यमृणादानं          | <b>2</b>     | दत्त्वा द्रव्यमसम्यग्यः    | 202         |
| तेषामेवौरसाः पुत्राः       | 165          | दत्त्वा भूमिं निबन्धं वा   | 27          |
| तेषां चेत्रसृतानां च       | 201          | ददंतो यद्भवेत्पुण्यं       | 190         |
| तेषां पतितवर्जभ्यः         | 165          | द्याचापहरेचांशं            | 148         |
| तैलानां चैव सर्वेषां       | 170          | दद्याद्विषं सोपवासः        | 80          |
| तोय त्वं प्राणिनां         | 79           | दद्युर्वा स्वकृतां वृद्धि  | 167         |
| तोयस्यातः प्रवक्ष्यामि     | 76           | दमो नेयः समायां यो         | <b>245</b>  |
| तोरणे च तथा कार्ये         | <b>5</b> 8   | दर्शनप्रतिभूर्यस्तं        | 176         |
| तोलयित्वा नरं पूर्व        | 58           | दर्शने प्रत्यये दाने       | 175         |
| तौल्यगणिममेयानां           | 41           | दशगुर्वेक्षरः प्राणः       | 60          |
| त्यजेत्पथ्यसहायं यः        | <b>213</b>   | दातव्यं सर्ववर्णभ्यः       | 200         |
| त्रयाणामपि चैतेषां         | <b>245</b>   | दातुः समक्षं               | 109         |
| त्रिभागं पश्चभागं वा       | 211          | दानप्रहणपर्वन्न            | 135         |
| त्रैविद्यनृपदेवानां        | 229          | दाप्यस्तु दशमं भागं        | 211         |
| त्र्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः | 36           | दासचारणमल्लानां            | 36          |
| त्र्यहाद् दोह्यं परीक्षेत  | 216          | दासस्य तु धनं              | 211         |
| त्वममे वेदाश्चत्वारः       | 75           | दासेनोढा त्वदासी या        | 211         |
| त्वममे सर्वभूतानां         | 72,75        | दासोन्धो बिधरः             | 37          |
| त्वं तुले सत्य             | 59,67        | दिवसस्य तु पूर्वाहे        | 51.         |
| त्वं धट ब्रह्मणा सृष्टः    | 67           | दिवसस्याष्टमं भागं         | 6           |
| त्वं वेत्सि सर्वभूतानां    | 60           | दीयमानं न गृह्णाति         | 169         |
| त्वरमाण इवाबदं             | 40           | दीयमानं न गृह्णाति कीत्वा  | 218         |
| त्वरमाणो न गच्छेतु         | 73           | दीर्घतीव्रामयग्रस्ताः      | 163         |
| दक्षिणां गुरवे             | 111          | दुःखे च शोणितोत्पादे       | <b>232</b>  |
| दक्षिणार्थं तु यो विप्रः   | 112          | दुर्गमध्ये गृहं कुर्यात्   | 2           |
| दण्डं वा दण्डशेषं वा       | 186          | दुर्गायाः पाययेचौरान्      | 82          |
| दण्डाजिनादिभिर्युक्त       | 234          | दुईष्टांस्तु पुनर्द्ष्ट्वा | 25 <b>5</b> |
| दण्डो दमनादित्याहुः        | <b>255</b>   | दुर्भिक्षे धर्मकार्ये च    | 156         |
| दत्तकीतादिपुत्राणां        |              | दुहिताचार्यभायी च          | . 248       |
| दत्तमूल्यस्य पण्यस्य       |              | दुहितॄणामभावे तु           | 159         |
| दत्तं सप्तविधं प्रोक्तं    | <b>204</b>   | दूतकः खटिकाग्राही          | 34          |

| दृषितो गर्हितः साक्षी      | 30          | द्वितीयेहि ददत् केता     | 217       |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| द्दयमानं विभज्येत          | 123         | द्विनेत्रभेदिनो राज      | 254       |
| दश्याद्वा तद्विभागः        | 105         | द्विपदामर्धमासं च        | 216       |
| देयं प्रतिश्रुतं यत्स्यात् | 188         | द्विसाहस्रः परो दायः     | 154       |
| देवतास्नानपानीय            | 83          | द्वैधे बहूनां वचनं       | 43        |
| देवब्राह्मणसान्निध्ये      | 40          | द्रौ तदा भवतो            | 98        |
| देवस्य त्वेति              | 109         | द्यामुष्यायणका ये        | 118       |
| देवासुरमनुष्याणां          | 60          | धटः सर्वेर्तुकः          | <b>50</b> |
| देवेशेशानयोर्मध्ये         | 52          | धटस्योत्तरभागे तु        | <b>53</b> |
| देशकालवयोद्रव्य            | 43          | <b>धटो</b> भिरुदकं       | 45        |
| देशकालाविरोधे तु           | 49          | धनप्राहिणि प्रेते        | 185       |
| देशग्रामकुलादीनां          | 227         | धनं पत्रनिविष्टं तु      | 131       |
| देशजातिकुलानां च           | 7           | धनं वृद्धा               | 25        |
| देशश्वेव तथा               | 12          | धनस्त्रीहारिपुत्राणां    | 188       |
| देशादिकं यस्य राजा         | 28          | धनी धनेन तेनैव           | 26        |
| देशान्तरस्थे दुर्लेख्ये    | 29          | धनुःशतं परीणाहः          | 220       |
| देशाद्देशान्तरं            | 21          | धनुःशतं परीहारः          | 220       |
| देहेन्द्रियविनाशे तु       | 232         | धरो ध्रवस्तथा सोमः       | 52,64     |
| दैवराजोपघाते तु            | 173         | धर्मज्ञाः पुत्रिणो मौलाः | 35        |
| दैवराजोपघातेन यत्रा        | 172         | धर्मशास्त्रविचारेण       | 3         |
| ,, यदि                     | 192         | धर्मार्थं श्रीतिदत्तं च  | 123       |
| दौहित्रो भागिनेयश्च        | 110         | धर्मार्थं वर्धिताः       | 119       |
| यूतं समाह्वयं चैव          | 252         | धर्मे गृहीते शुद्धः      | 85,86     |
| द्यूते समाह्वये चैव        | 22          | धर्मोप्रदेशकर्ता च       | 228       |
| द्रव्ये पितामहोपात्ते      | 98          | धातार्यमा च मित्रश्व     | 65        |
| द्वात्रिंशदङ्खलं प्राहुः   | 69          | धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यः | 237       |
| द्वाभ्यां सहाथ तत्पुत्राः  | <b>1</b> 16 | धान्ये शदे लवे वाह्ये    | 170       |
| द्वारमार्गिकया             | 22          | धारयेदुत्तरे पार्श्व     | 58        |
| द्वावंशौ प्रतिपद्यत        | 98          | धार्योवरुद्धस्त्वृणिकः   | 179       |
| द्विगुणो वा कल्पनीयः       | 243         | धृतं <b>वस्नम</b> लंकारो | 131       |
| द्विजस्याच्धी तु           | 163         | धृतो भावयसे यस्मात्      | 67        |
| द्विजातिः प्रतिभूहीनः      | 20          | ध्वजाहृतं भवेद्यतु       | 127       |
| द्विजानां संनिधावेव        | 80          | न कश्चिद्भियोक्तारं      | 47        |
| द्वितीये हस्त              | 235         | न कालहरणं कार्य          | 42        |

| INDEX OF VERSES QUOTED      |     |                          | <b>528</b> ,                                               |
|-----------------------------|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| न् चारके निरोद्धव्यः        | 180 | निक्षेपस्यापहर्तारं      | 191                                                        |
| न चैकस्मिन् विवादे          | 16  | निम्रहाद्वडवायास्तु      | 210                                                        |
| न चेद्धनिकदोषेण             | 173 | निजधर्माविरोधेन          | 215                                                        |
| न जीवति पितरि पुत्राः       | 90  | नियुक्तो वानियुक्तो वा   | 3                                                          |
| न दाप्योपहृतं तत्तु         | 192 | निरुत्साहान् व्याधि      | 48                                                         |
| नदीसंतारकान्तार             | 9   | निर्ऋतेरुत्तरे भागे      | 53                                                         |
| न निर्हारं स्त्रियः कुर्युः | 155 | निर्गते पुनरेतस्मान्न    | 236                                                        |
| न निषेध्योल्पबाधस्तु        | 226 | निर्णिक्ते व्यवहारे तु   | 44                                                         |
| न प्रतिग्रहभूदेंया          | 103 | निर्धनैरनपत्यैस्तु       | 187                                                        |
| न भर्ता नैव च               | 155 | निर्विकारे दिनस्यान्ते   | 73                                                         |
| न मज्जनीयाः स्त्रीबालाः     | 48  | निर्वास्या व्यभिचारिण्यः | 166                                                        |
| न मयैतत्कृतं लेख्यं         | 23  | निवृत्ते चापि रमणे       | 95                                                         |
| न योषित्पतिपुत्राभ्यां      | 188 | निवेशकालादारभ्य          | $\begin{array}{c} \textbf{33} \\ \textbf{223} \end{array}$ |
| न रोद्धव्यः कियावादी        | 181 | निवेशसमयादूर्ध्व ·       | 223                                                        |
| नर्तकानामेष एव              | 201 | •                        |                                                            |
| न लोहिशिल्पनामिः            | 48  | निश्चेतुं ये न शक्याः    | 24                                                         |
| नवमं सर्वदैवत्य             | 69  | नृपेणाधिकृताः<br>————    | 5<br>9 <b>4</b>                                            |
| नव सप्त पश्च वा             | 34  | नृपोध्यक्षस्तथा<br>————  | 34                                                         |
| न वास्तुविभागो              | 129 | नैकः समुभयेत्सीमां       | 221                                                        |
| न वृद्धिः श्रीतिदत्तानां    | 168 | नैकपुत्रेण               | 111                                                        |
| न श्रेष्मणां व्याधितानां    | 48  | नैगमा वैद्यकितवाः        | 233                                                        |
| नष्टस्यान्वेषणार्थं तु      | 176 | नैव रिक्थी न             | 19                                                         |
| नष्टो देयो विनष्टश्चेत्     | 172 | नोपभोगे बलं कार्यम्      | 33                                                         |
| न खामी न च                  | 19  | न्यूनाधिकविभक्तानां      | 99                                                         |
| न हीनपक्षां युवतिं          | 9   | पक्षस्य व्यापकं          | 14                                                         |
| नाततायिवधे दोषः             | 240 | पक्षेकदेशे यत्सत्यं      | 16                                                         |
| नानर्णसमवाये तु             | 183 | पश्चतालशतं कालं          | 81                                                         |
| नारी खल्वननुज्ञाता          | 113 | पश्चमं त्विन्द्रदैवत्यं  | 69                                                         |
| नार्तानां तोयशुद्धिः स्यात् | +   | पञ्चाशतो धावकानां        | 79                                                         |
| नार्वाक् संवत्सरात्         | 185 | पटे वा ताम्रपेष्ट        | 27                                                         |
| नावैद्यानां तु वैद्येन      | 126 | पणानेकशफे दद्यात्        | 199                                                        |
| नाशक्तो धनिने               | 20  |                          | 169                                                        |
| निक्षिप्तं युद्धिशेषं च     | 169 | पण्यं गृहीत्वा यो मूल्य  | 169                                                        |
| निक्षेपं वृद्धिशेषं च       | 191 | पतितं पतितेत्युक्त्वा    | 229                                                        |

| पतिताप्तार्थसंबन्धि            | 36        | पितरि प्रोषिते प्रेते      | 184 |  |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|-----|--|
| पत्नी दुहितरश्चेव              | 137       | पितर्यशक्ते कुटुम्बस्य     | 96  |  |
| पन्नी भर्तुर्धनहरी             | 137, 141  | पितर्थुपरते पुत्रा ऋणं     | 185 |  |
| पत्यौ जीवति यः                 | 156       | पितर्युपरते पुत्रा         | 90  |  |
| पत्रद्वये छेखनीयौ              | 86        | पितुः पितृष्वसुः पुत्राः   | 144 |  |
| पथि विक्रीय तद्भाण्डं          | 213       | पितुः खसारं मातुश्च        | 248 |  |
| परक्षेत्रस्य मध्ये तु          | 226       | पितुरूर्धं विभजतां         | 100 |  |
| परगात्रेष्वभिद्रोहः            | 229       | पितृर्गोत्रेण यः पुत्रः    | 114 |  |
| परदाराभिमर्शे तु               | 249       | पितृद्रव्यविभागः स्यात्    | 94  |  |
| परदाराभिशापे च चौर्या          | 45        | पितृद्वारागतं द्रव्यं      | 93  |  |
| परदाराभिशापे च बहवः            | 45        | पितृद्रव्याविरोधेन         | 124 |  |
| परभक्तोपयोगेन                  | 125       | <b>पितृ</b> द्विद्पतितः    | 163 |  |
| परभूमौ गृहं कृत्वा             | 214       | पितृपैतामहं चैव            | 13  |  |
| परस्य पष्टया पुरुषः            | 246       | पितृमातृपतिभ्रातृज्ञातिभिः | 154 |  |
| परं निरस्य यल्लब्धं            | 125       | पितृमातृपतिभ्रातृदत्त      | 152 |  |
| परं पवित्रममृतं                | 84        | पितृमातृसुतभ्रातृ          | 153 |  |
| परिपूर्ण गृहीत्वाधिं           | 166       | पितृविभक्ता विभागा         | 105 |  |
| परिभुक्तं तु यद्वासः           | 217       | पितृव्यगुरुदौहित्रान्      | 138 |  |
| परिव्रज्यां गृहीत्वा तु        | 207       | पितृ व्येणाविभक्तेन        | 189 |  |
| परिशुष्यत्स्खलद्वाक्यः         | 21        | पितृणामनृण                 | 108 |  |
| परीक्षकाः साक्षिणस्तु          | 200       | पित्रणें विद्यमाने तु      | 185 |  |
| पशुवस्रान्नपानानि              | 243       | पित्रैव तु विभक्ता ये      | 99  |  |
| पशुहर्तुस्त्वर्धपादं           | 236       | पित्रोरभावे भ्रातृणां      | 94  |  |
| पश्चिमे तोलयेत्                | <b>57</b> | पित्र्यमेवाप्रतो देयं      | 185 |  |
| पश्यतोब्रुवतो भूमेः            | 32        | पित्र्यं पित्र्यर्णसंबद्धं | 122 |  |
| पाखण्डिनेगमश्रेणि              | 215       | पीडयेत्तु धनी यत्र         | 182 |  |
| पाखण्डिनैगमादीनां              | 214       | पुत्रदारपश्चन्बद्धा        | 179 |  |
| पाणिमुद्यम्य दण्डं वा          | 231       | पुत्राभावे प्रलासन्नः      | 144 |  |
| पादकेशांशुककरो                 | 231       | पुत्रिणी तु समुत्सुज्य     | 189 |  |
| पापेषु दर्शयात्मानं            | <b>75</b> | पुत्रैः सह विभक्तेन        | 104 |  |
| पारुष्यदोषावृतयोः              | 227       | पुमान् संप्रहणे            | 250 |  |
| पालदोषविनाशे तु                | 219       | पूगश्रेणिगणादीनां          | 22  |  |
| पितामहपितृभ्यां च              | 127       | पूर्णाक्यो शान्तलाभ        | 180 |  |
| 67 [Notes on Vyavahāramayūkha] |           |                            |     |  |

| INDEX OF VERSES QUOTED    |        |                                 |             |
|---------------------------|--------|---------------------------------|-------------|
| पूर्वनष्टां तु यो भूमिं   | 124    | प्रतिशीषेप्रदानेन               | 209         |
| पूर्वपक्षं स्वभावोक्तं    | 13     | प्रतिश्रुत्याप्यधर्म            | 203         |
| पूर्वप्रवृत्तमुत्सन्न     | 226    | प्रत्यर्थिनोप्रतो               | 12          |
| पूर्वमाक्षारयेद्यस्तु     | 227    | प्रत्याहर्तुमशक्तस्तु           | 200         |
| पूर्ववादं परित्यज्य       | 19, 20 | प्रथमे मण्डले तिष्ठेत्          | 71          |
| पूर्वं द्याद्धनप्राहः     | 187    | प्रदातव्यं यद्भवति              | 181         |
| पूर्व मृता त्विमहोत्रं    | 137    | प्रदानं खेच्छया कुर्यात्        | 96          |
| पूर्वामुखस्तूपविशेत्      | 5      | प्रदेशिनीं च तस्याथ             | 84          |
| पूर्वाह्मिपरीक्षा         | 51     | प्रनष्टखामिकं द्रव्यं           | 198         |
| पूर्वाहे तामधिष्ठाय       | 6      | प्रपन्नं साधयन्नर्थं            | 181         |
| पूर्वाह्न शीतले देशे      | 81     |                                 |             |
| पूर्वोक्तेन विधानेन       | 82     | प्रभुणा विनियुक्तः सन्          | 213         |
| पूर्वोत्तरिकयावाद         | 28     | प्रमाणं लिखितं                  | 21          |
| पृथगायव्ययाधानं           | 135    | प्रमाणस्य हि ये दोषाः           | 39          |
| पैतामहं हृतं पित्रा       | 96     | प्रमादानाशितं दाप्यः            | 212         |
| पैतृकं तु पिता द्रव्य     | 95     | प्रव्रज्यावसिता यत्र            | 207         |
| प्रकाशघातका ये तु         | 239    | प्रव्रज्यावसितो राज्ञः          | 209         |
| प्रकाशतः कयः शुद्धः       | 195    | प्रसिद्धमविरुद्धं च             | 12          |
| प्रकाश्वश्वकास्तत्र       | 233    | प्रस्खलत्यभियुक्तश्चेत्         | 73          |
| प्रकान्ते साहसे वादे      | 23     | प्रस्थानवि <del>घ्नकृचै</del> व | 213         |
| प्रक्षिप्य कुम्मेष्वेतानि | 221    | प्राङ्न्यायकारणोक्ती तु         | 16,18       |
| प्रचारश्च यथांशेन         | 130    | प्राङ्न्याये जय                 | 16          |
| प्रच्छाद्य दोषं व्यामिभ्य | 233    | प्राङ्मुखस्तु ततस्तिष्ठेत्      | 71          |
| प्रतिकालं ददात्येव        | 167    | प्राङ्मुखो निश्वलः              | 51          |
| प्रतिप्रह्परीमाणं         | 27     | प्राइविवाकस्ततो विप्रः          | <b>55</b>   |
| प्रतिपत्तौ न साक्षित्व    | 38     | प्राणः प्राणेश                  | 53          |
| प्रतिपन्नमृणं दाप्यः      | 178    | प्रातिभाव्यं तु यो द्यात्       | 178         |
| प्रतिपन्नस्य धर्मीयं      | 181    | प्रातिभाव्यागतं पौत्रैः         | 176         |
| प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं  | 189    |                                 |             |
| प्रतिभूर्दापितो यत्तु     | 178    | प्राप्तकाले कृते                | 194         |
| प्रतिरूपकराश्चेव          | 233    | प्राप्तमेतैस्तु यत्किश्चित्     | 20 <b>5</b> |
| प्रतिलोमप्रसृतानां        |        | प्राप्तं शिल्पेस्तु यत्किश्चित् | 154         |
| प्रतिलोमप्रसृतायाः        |        | प्राप्त नृपतिना भागे            | 252         |
| प्रतिवादी न               | 1.1    | प्रायिश्वतं तु कुर्वाणाः        | 238         |

| -A                                        | 7.00 | भक्तो यो यस्य देवस्य       | 00       |
|-------------------------------------------|------|----------------------------|----------|
| प्रीतिदत्तं न वर्धेत                      | 168  |                            | 82       |
| प्रीत्या दत्तं तु यत्किश्चित्             | 153  | भक्षयित्वोपविष्टानां<br>   | 220      |
| प्रेतेशरक्षोमध्ये च                       | 53   | भगिनीमातृसंबन्ध            | 221      |
| प्रोषितस्यामतेनापि                        | 188  | भगिनीशुल्कं                | 162      |
| फलमूलोदकादीनां                            | 239  | भगिन्यो बान्धवैः सार्ध     | 158      |
| बद्धा स्वगृहमानीय                         | 179  | भरणं क्लीबोन्मत्तानाम्     | 165      |
| बन्दिप्राहांस्तथा वाजि                    | 239  | भरणं चास्य कुवीरन्         | 138, 151 |
| बन्धं यथा स्थापितः                        | 171  | भर्त्रा प्रतिश्रुतं देयं   | 153      |
| बन्धुदत्तं तु बन्धूना                     | 162  | भत्री प्रीतेन यद् दत्तं    | 155      |
| बन्धूनन्नेन                               | 109  | भस्मपङ्करजःस्पर्शे         | 230      |
| बन्ध्वभावेपि विप्रेभ्यः                   | 190  | भागदानऋयाधान               | 24       |
| बलादासीकृतश्रीरैः                         | 210  | भार्यातिक्रमकारी च         | 241      |
| ब <b>र्हि</b> :कुश                        | 109  | भार्या पुत्रश्च दासध       | 154      |
| बहवः स्युर्यदि                            | 177  | भाषाया उत्तरं              | 13       |
| बहवो ज्ञातयो यत्र                         | 143  | भाषोत्तरिकया               | 18       |
| बहुप्रतिज्ञं यत्कार्यं                    | 14   | भिद्यते मुखवर्णीस्य        | 40       |
| बहूनां तु गृहीतानां                       | 222  | भिन्नकाले तु यत्कार्य      | 42       |
| बहूनां संमतो यस्तु                        | 200  | भुक्ते त्वसारतां प्राप्ते  | 172      |
| बह्वयः समांशतो देयाः                      | 130  | भुवनाधीश्वरश्चेव           | 53, 65   |
| बालधात्रीमधात्रीं च                       | 208  | भूमिं दत्त्वा तु यत्पत्रं  | 25       |
| बालमृढाखतन्त्रार्त                        | 204  | भूमेर्दशाहेनुशयः           | 216      |
| बाहुग्रीवानेत्रसिक्थ                      | 228  | भूयी पितामहोपात्ता         | 89, 98   |
| ब्रह्मघ्रां ये स्मृता लोकाः               | 59   | भूषावसानं धर्माय           | 54       |
| न्नहाहत्यासुरापाने                        | 11   | भृतकश्चापूर्णे काले        | 212      |
| मक्रव्सा छुरा गण<br>ब्राह्मणक्षत्रियविशां | 103  | भृतानां वेतनस्योक्तः       | 211      |
| ब्राह्मणस्य तु यद्देयं                    | 189  | भृतोनार्ती न यः कुर्यात्   | 212      |
| ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः                | 77   | भेदेनोपेक्षया              | 191      |
| ब्राह्मणानां सपिण्डेषु                    | 110  | भोकुमईति सृप्तांशं         | 140      |
| ब्राह्मणीं तु यदा गुप्तां                 | 247  | अमद्यीचितरङ्गाढ्ये         | 84       |
| ब्राह्मदैवार्षगान्धर्व                    | 161  | भ्रातरः संविभक्ता ये       | 24       |
| त्राह्मी माहेश्वरी                        | 65   | भ्रातृणामथ दम्पत्योः       | 20, 135  |
| भक्तदासश्च विद्वेयः                       | 209  | आतृणामप्रजाः प्रेयात्      | 139, 151 |
| <b>5.5</b>                                |      | आतृणामविभक्ताना <u>ं</u>   | 132      |
| भक्तस्योपेक्षणात्                         | 210  |                            |          |
| भकावकाशदातारः                             | 238  | भ्रातृ <b>णामेकजातानां</b> | 113      |

| INDEX OF VERSES QUOTED        |            |                              |            |
|-------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| आत्रा पितृव्यमातृभ्यां        | 122        | मातुस्तु यौतकं               | 158        |
| मणिमुक्तानाणकानां             | 22         | मातृद्रव्यविभागोपि           | 94         |
| मणिमुक्ताप्रवालानां सर्वस्येव | 90         | मातृष्वसा मातुलानी           | 161        |
| मणिमुक्ताप्रवालानां सुवर्ण    | 170        | माषानष्टौ तु महिषी           | 220        |
| मण्डलानि तथा सप्त             | 73         | मिध्याकारणयोर्वापि           | 17         |
| मण्डले मण्डले देयाः           | 70         | मिथ्या किया                  | 16         |
| मत्तोन्मत्त                   | 9          | मिथ्या संप्रतिपत्त्या        | 14         |
| मत्तोन्मत्तेन विकीतं          | 218        | मिथ्यैतन्नाभि                | 15         |
| मचपस्त्रीव्यसनिनां            | 49         | मिथ्योत्तरं कारणं च          | 16         |
| मध्यदेशे कर्मकराः             | 7          | मिथ्योत्तरे चतुष्पात्सः      | 18         |
| मध्यमं शरमादाय                | 78         | मुख्यानां चैव रक्नानां       | 237        |
| मध्यमेन तु चापेन              | 76         | मुद्रां वा निक्षिपेत्        | 8          |
| मध्यस्था वश्वकाः स्युश्चेत्   | 234        | मुमूर्षुशत्रुभीतार्त         | 30         |
| मध्यस्थितमनाजीव्यं            | 130        | मूलानयनकालश्व                | 196        |
| मनुष्यमारणं चौर्यं            | 238        | मूळे समाहते केता             | 196        |
| मनुष्यमारणं स्तेयं            | <b>2</b>   | मूल्याष्टभागो हीयेत          | 193        |
| मनुष्यमारणे क्षिप्रं          | <b>253</b> | मूल्येन तोषयेष्वैनं          | 172        |
| मन्त्रः सौम्यो वानस्पत्यः     | 57         | मृताङ्गलमविकेतुः             | 254        |
| ममायमिति यो ब्र्यात्          | 199        | मृतायां दत्तमाद्यात्         | 162        |
| मर्तुकामेन या भन्नी           | 189        | मृते पितरि न क्लीब           | 165        |
| मर्यादायाः प्रभेदे तु         | 225        | मृते भर्तरि भर्त्रशं         | 138        |
| महापराघे निधर्मे              | 49         | मृद्भाण्डासनखट्वास्थि        | 232        |
| महापशुं स्तेनयतः              | 237        | मृद्भाण्डकेनुपहते            | 8 <b>5</b> |
| महापापाभिशापेषु               | 22         | मेखलाभ्रमनिष्कास             | 223        |
| मातरं पितरं जायां             | 228        | मोक्षितो महतश्रणीत्          | 209        |
| मातरः पुत्रभागानु             | 100        | मोहात्प्रमादात्संघर्षात्     | 229        |
| मातर्यपि च वृत्तायां          | 143        | यः कश्चिदर्थो निष्णातः       | 26         |
| माता पिता वा दद्यातां         | 107        | यः कश्चिद्रश्वकस्तेषां       | 200        |
| मातापितृद्विजगुरु             | <b>50</b>  | यः साक्ष्यं श्रावितोन्येभ्यः | 43         |
| माता मातृष्वसा श्वश्रूः       | 248        | यः साहसं कारयति              | 243        |
| मातुः पिता पितृव्यश्च         | 36         | यच यस्योपकरणं                | 256        |
| मातुः पितृष्यसुः पुत्राः      | 144        | यच्छिष्टं पितृ               | 123        |
| मातुर्दुहितरः शेषम्           | 159        | यज्ञार्थं द्रव्यमुत्पनं      | 157        |
| मानुईहितरोभावे                | 159        | यस्वस्य स्याद्धनं            | 161        |

| यत्पुनर्रुभते नारी          | 153         | यस्तूत्तमं वर्ण दास्ये    | 208        |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|
| यत्प्रभूतार्थविषयं          | 16          | यस्त्वात्मदोषदुष्टत्वात्  | 40         |
| यत्र विद्वान विप्रः         | 4           | यस्त्विनद्रयनिरोधेन       | 9          |
| यत्र विप्रतिपत्तिः स्यात्   | 6           | यस्मिन प्रवते             | <b>5</b> 8 |
| यथा च पथि तद्भाण्डं         | 213         | यस्य जातस्य यमयोः         | 97         |
| यथा धने तथर्णे च            | 104         | यस्य दश्येत               | 43         |
| यथोक्तमार्तः खस्थो वा       | 212         | यस्य द्रव्येण यत्पण्यं    | 183        |
| यथोक्तेन नयन्तस्ते          | <b>2</b> 22 | याचितान्वाहितन्यासं       | 195        |
| यथैवात्मा तथा पुत्रः        | 141         | याच्यमानं न द्याचेत्      | 184        |
| यदा तु द्विगुणीभूत          | 175         | या तस्य दुहिता            | 151        |
| यदा तु न सकुल्याः स्युः     | <b>1</b> 89 | या तस्य भगिनी             | 152        |
| यदासामौरसो न                | 161         | या तु सप्रधनैव            | 187        |
| यदि कुर्यात्समानंशान्       | 99          | यान्त्यायान्ति जना येन    | 224        |
| यदि तत्कार्यमुद्दिश्य       | 194         | याबत्सस्यं विनश्येत्तु    | 220        |
| यदि त्वेकतरो ह्येषां        | 155         | यावन्तः पितृवर्गाः स्युः  | 116        |
| यदि पापविमुक्तोहं           | 85          | यास्तासां स्युर्दिहतरः    | 158        |
| यद्द्रयोरनयोर्वेत्थ         | 41          | युद्धोपदेशकश्चेव          | 240        |
| यद्भक्तः सोभियुक्तः स्यात्  | 82          | ये चारण्यचरास्तेषां       | 5          |
| यद्यस्मि पापकृन्मातः        | <b>59</b>   | ये जाता येप्यजाताश्व      | 203        |
| यदाहं पापकृन्मातः           | 68          | येन कार्यस्य लोमेन        | 40         |
| यद्येकजाता बहवः             | 102         | येन केनचिदङ्गेन           | 231        |
| यद्येकजाता बहवः पृथग्धर्माः | 136         | येन चैषां स्वय            | 126        |
| यद्येकदिवसे तौ तु           | 173         | येन येनाङ्गेनापराधं       | 249        |
| यद्येकदेशव्याप्तापि         | 21          | ये पुत्राः क्षत्र         | 145        |
| यद्येको मानुषीं ब्रूयात्    | 21          | ये व्यपेताः स्वकर्मभ्यः   | 42         |
| यद्विनागममत्यन्तं           | 31          | येषामेताः कियाः           | 135        |
| यद्विभक्ते धनं              | 138         | येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा | 149        |
| यद्व्यस्तपदमव्यापि          | 15          | योगाधमनविक्रीतं           | 205        |
| यमर्थमभियुक्तः स्यात्       | <b>54</b>   | यो गृहीत्वा ऋणं सर्व      | 168        |
| यल्लब्धं लग्नकाले तु        | 128         | यो ददाति स मूढात्मा       | 203        |
| यश्व संस्क्रियते न्यासः     | 193         | यो दर्शनप्रतिभुवं         | 180        |
| यश्चार्थहरः स पिण्डदायी     | 145         | यो न भ्राता               | 11         |
| यस्तत्र संकरं श्वभ्रं       | <b>224</b>  | यो निक्षेपं नार्पयति      | 191        |
| यस्तु कार्यस्य सिद्धचर्थ    | 205         | योभियुक्तः परेतः स्यात्   | 32         |

| INDE                       | 534         |                          |            |
|----------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| यो मन्येताजितोसीति         | 255         | लिङ्गिनां प्रमदानां च    | <b>50</b>  |
| यो याचितकमादाय             | 168         | लेखकः प्राइविवाकश्व      | 34         |
| यो याचितकमादाय न दद्यात्   | 195         | लेख्यदोषास्तु ये         | 39         |
| यो लोभाद्विनिकुर्वीत       | 131         | लेख्यस्य पृष्ठेभिलिखेत्  | 183        |
| यो वै भागिनं               | 131         | लेख्यं तु द्विविधं       | 26         |
| यो वैषां स्वामिनं          | 209         | लेख्यं द्यात्            | 183        |
| रक्तमाल्याम्बरधरो          | 222         | लेख्यं यत्र न विद्येत    | 24         |
| रक्तेर्गन्धेश्व माल्येश्व  | 59          | लेख्यं वा साक्षिणो वापि  | 39         |
| रक्षेत्कन्यां              | 113         | लेख्ये देशान्तरन्यस्ते   | 29         |
| राजकीयं जानपदं             | 24          | लोकवेदज्ञधर्मज्ञाः       | 4          |
| राजतं कारयेद्धर्मम्        | 85          | लैकिकं राजकीयं च         | 24         |
| राजदैवोपघातेन              | 218         | वक्तव्येथें ह्यतिष्ठन्तं | 8          |
| राजन्यश्वेद् ब्राह्मणीं    | 248         | वक्ताध्यक्षो नृपः शास्ता | 5          |
| राजभिः शङ्कितानां च        | 46          | वणिकप्रभृतयो यत्र        | 200        |
| राजलेख्यं स्थानकृतं        | 24          | वणिक्शिल्पप्रसृतिषु      | 8          |
| राजा लब्धा निधिं           | 199         | वणिग्वीथीपरिगतं          | 197        |
| राजानं स्वामिनं विप्रं     | <b>17</b> 9 | वणिजः कर्षकाश्चेव        | 179        |
| राज्ञः कोशापहर्तृश्च       | 254         | वणिजां कर्षकाणां च       | 202        |
| राज्ञा तु स्वयमादिष्टः     | 28          | वधः सर्वखहरणं            | 245        |
| राज्ञाधमणिको दाप्यः        | 182         | वधे चेत्प्राणिनां        | 41         |
| राज्ञान्यायेन यो दण्डः     | 256         | वनस्थस्य धन              | 145        |
| राज्ञा विवर्जितो           | 13          | वनस्पतीनां सर्वेषा       | <b>232</b> |
| राज्ञा सचिह्नं निर्वास्याः | 252         | वराटकानां दशकद्वयं       | <b>255</b> |
| राज्ञोनिष्टप्रवक्तारं      | 254         | वरणस्योत्तरे             | <b>5</b> 3 |
| रिक्थप्राह ऋणं दाप्यः      | 186         | वर्चःस्थानं विष्वचयं     | 223        |
| रिक्यं मृतायाः कन्यायाः    | 162         | वर्णानामानुलोम्येन       | 207        |
| रुच्या वान्यतरः कुर्यात्   | 46          |                          | 207        |
| लभते तत्सुतो वापि          | 101         | वर्णान्यस्य सदा देयं     | 47         |
| लमेतांशं स पित्र्यं तु     | 101         | वर्णिनां हि वधो यत्र     | 44         |
| लिखिते साक्षिवादे          | 23          | वर्षर्तुमास              | 12         |
| लिखितो लेखितो गूढः         | 34          | वर्षे चतुर्यवा मात्रा    | 50, 80     |
| लिखितौ द्वौ तथा            | 34          |                          | 193        |
| लिङ्गस्य च्छेदने मृत्यी    | 232         |                          | 128        |
| लिशिनः श्रेणिपूगाश्च       | 36          | वस्रादयो विभाज्या य      | 130        |

| वस्रादिभिरल                | 110        | विभक्तेनेव यत्प्राप्तं       | 132        |
|----------------------------|------------|------------------------------|------------|
| वस्त्राघहीनः कान्तारे      | 25         | विभक्तजः पित्र्यमेव          | 104        |
| वस्त्रालंकारशय्यादि        | 129        | विभक्तव्यं पितृद्रव्यं       | 93         |
| वाक्पारुष्ये च भूमी च      | 23         | विभक्तेषु सुतो जातः          | 105        |
| वाक्पारुष्ये यथैवोक्ताः    | 231        | विभक्तो यः पुनः              | 145        |
| वादी चेन्मार्गितं द्रव्यं  | 196        | विभजेरन् सुताः पित्रोः       | 100, 160   |
| वानप्रस्थयतिब्रह्म         | 145        | विभागधर्मसंदेहे दायादानां    | <b>132</b> |
| वाराही चैव                 | <b>5</b> 3 | विभागधर्मसंदेहे बन्धु०       | 132, 135   |
| वासः कौशेयवर्ज च           | 232        | विभागनिह्नवे                 | 132        |
| वासः पर्वन्नपानानां        | 239        | विभागं चेत्पिता              | , 96       |
| वाससी कुण्डले              | 109        | विभागे तु कृते               | 132        |
| विक्रीणीते खतन्त्रः सन्    | 209        | विभागे यत्र संदेहो           | 136        |
| विक्रीय पण्यं मूल्येन      | 217        | विभागोर्थस्य पित्र्यस्य      | 94         |
| विकीय वस्त्राभरणं          | 130        | विवादे पृच्छति प्रश्नं       | 3          |
| विकेता दर्शितो यत्र        | 196        | विवाहकाले यत्स्रीभ्यो        | 153        |
| विकोशमानां यो भक्तां       | 208        | विवाहात्परतो यत्तु           | 153        |
| विचार्य कार्य              | 8          | विशालामुच्छितां              | 56         |
| विष्मुत्रशङ्का यत्र स्यात् | 179        | विशोधिते ऋये राज्ञा          | 196        |
| विण्मूत्रोदकसेकं च         | 224        | विष त्वं ब्रह्मणः पुत्रः     | 81         |
| विद्यमानेपि रोगार्ते       | 185        | वीरभद्रश्च शम्भुश्व          | 53,65      |
| विद्याधनं तु तत्प्राहुः    | 125        | <b>मृक्षपर्वतमारू</b> ढा     | 9          |
| विद्याधनं तु यद्यस्य       | 124        | वृत्तस्थापि कृतेप्यंशे       | 138        |
| विद्याप्रतिज्ञया लब्धं     | 125        | वृत्तिराभरणं                 | 156        |
| विद्याप्राप्तं शौर्यधनं    | 124        | वृथा मोक्षे च                | 156        |
| विद्यालब्धं कृतं चैव       | 125        | मृषलं सेवते या तु            | 250        |
| विधवा यौवनस्था चेत्        | 137, 140   | वेगो रोमाश्वमाद्यो           | 81         |
| विनष्टे मूलनाशः स्यात्     | 172        | वेतनस्यैव चादानं             | 2          |
| विनापि शीर्षकं कुर्यात्    | 46         | वेदविद्याविदो विप्रान्       | 215        |
| विनापि साक्षिभिर्लेख्यं    | 26         | वैद्योवैद्याय नाकामो         | 127        |
| विनिर्गच्छंस्तु तत्सर्व    | 214        | वैवाहिकं तु तद्विद्यात्      | 128        |
| विनीतवेषाभरणः              | 3          | वैश्यश्वेतक्षत्रियां गुप्तां | 248        |
| विप्रतिपत्ती विवादे        | 45         | वैश्यं वा क्षत्रियं वापि     | 250        |
| विप्रपीडाकरं छेद्य         | 231        | वैश्वदेवः क्षयाहश्व          | 134        |
| विप्रे शतार्थ दण्डस्तु     | 228        | व्यवहारान् दिदशुस्तु         | 3          |

|                                 |                 | SSES QUOTED                                      | <b>536</b> .     |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|
| व्यवहारासृपः पश्येत्            | 3               | शीलाध्ययनसंपन्ने                                 | 207              |
| व्यवहाराभिशस्तोयं               | 60              | ग्रुकशोणितसंभवः                                  | 112              |
| ,, मानुषः                       | 67, 75          | शुचिकियश्व धर्मज्ञः                              | 35               |
| व्याधितः कुपितश्चेव             | 96              | शुल्कं च स्वयं वोढा                              | 162              |
| <b>ब्याध्या</b> ती व्यसनस्थाश्व | 9               | श्रूदः सर्व                                      | 111              |
| व्यापादो विषशस्त्राचैः          | 239             | श्रुद्रापुत्रवत्प्रतिलो ०                        | 103              |
| व्रतोपवासनिरता                  | 138             | <b>श्रद्रश्चेकाहिकं</b>                          | 44               |
| शंसन्ति साक्षिणः सर्वे          | 60              | श्रद्रापुत्रोप्यनपत्यस्य                         | 103              |
| शक्तस्यानीहमानस्य               | 100             | रुद्रो गुप्तमगुप्तं                              | 247              |
| शको ह्यमोक्षयन्                 | <b>25</b> 3     | श्र्द्यां द्विजाति                               | 103              |
| शङ्काविश्वास                    | 123             | शेषेष्वेकादशगुणं                                 | 237              |
| शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य           | 227             | शोणितं दश्यते यस्य                               | 83               |
| शतं स्त्रीदृषणे दद्यात्         | 250             | शोणितेन समं दुःखं                                | 231              |
| शतानि पश्च                      | 246             | शोधयेत्पूर्ववादं                                 | 13               |
| श्रतार्धपलिकं वृत्तं            | 71              | शौनकोहं प्रवक्ष्यामि                             | 109              |
| शते दशपला वृद्धिः               | 194             | शौर्यभार्याधने चोभे                              | 127              |
| शब्दाभिधानतत्त्वज्ञी            | 4               | शौल्किकैः स्थानपालैर्वा                          | 198              |
| शरद्मीष्मे तु सिललं             | 50              | श्रुताध्ययनसंपन्नाः                              | 4                |
| शरप्रक्षेपणस्थानात्             | 78              | श्रुतार्थस्योत्तरं                               | 14               |
| श्रास्य पतनं प्राह्यं           | 78              | श्रेणिषु श्रेणिपुरुषाः                           | 36               |
| शरान्संपूजयेद्भत्तया            | 76              | श्रोतारो वणिजस्तत्र                              | 4                |
| शरांश्वानायसाम्रांश्व           | 77              | श्रोत्रिया न पराधीनाः                            | 35               |
| शांशपं तदभावे वा                | 56              | श्रोत्रिया ब्राह्मणस्या                          | 144              |
| शाककापीसबीजेषु                  | 170             | षद्पश्चाशत्समधिकं                                | 69               |
| शासनं प्रथमं होयं               | 28              | षोडशाङ्कलकं ज्ञेयं<br>संस्रष्टाः सह जीवन्तः      | 69               |
| शिक्यच्छेदे तुलाभङ्गे           | $\frac{-5}{61}$ |                                                  | 146              |
| शिक्यद्वयं समासज्य धट०          | 58              | संस्थितस्तु संस्थी                               | 147              |
| विक्यद्वयं समासज्य पार्श्वयो    | <b>57</b>       | संस्रष्टिनां तु यः कश्चित्<br>संस्रष्टिनि प्रेते | 147              |
| श्चिरसो मुण्डनं दण्डः           | 240             | संख्रिष्टी यौ                                    | 150              |
| शिरोमात्रं तु दश्येत            | 78              | संस्कृतं येन यत्पण्यं                            | 150              |
| विरोहग्भुजभङ्गश्च               | 88              | सकलं द्रव्यजातं                                  | 3 <b>5</b><br>98 |
| विष्यकाभिज्ञकुशलाः<br>          | . 201           | स कृतप्रतिभूश्वेव                                | ·                |
| शिष्यादाचार्यतः                 | 125             | स ऋतत्रातमूत्रव<br>सचिहं त्राद्वाणं कृत्वा       | 180<br>237       |

| सचैछं स्नातमाहूय          | <b>55</b> | समाप्तिर्थे ऋणी नाम        | 27        |
|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| सजातावुत्तमो दण्डः        | 246       | समामासतद्धी                | 26        |
| सजातीयेष्वयं प्रोक्तः     | 92, 108   | स्रमुत्स्जेद्राजमार्गे     | 224       |
| स तद् दयात्               | 201       | समेष्वेवं परस्रीषु         | 230       |
| सत्यसन्धः शुचिर्दक्षः     | 55        | समो कृत्वा तु कुम्भे तौ    | 86        |
| सत्यव्रतः सोपवासः         | 222       | संत्रीत्या भुज्यमानानि     | 33        |
| सत्यं वाहनशस्त्राणि       | 46        | संभोगं केवलं यस्तु         | 30        |
| सस्यं वाहनशस्त्राणि       | 87        | स यघेकपुत्रः               | 98        |
| सत्यासत्यान्यथा           | 229       | सर्व एव विकर्मस्थाः        | 164       |
| सत्येन माभिरक्ष त्वं      | 77, 79    | सर्वत्रादायिकं राजा        | 145       |
| सत्येन शापयेद्विप्रं      | 42, 87    | स्रवेशास्त्रार्थ           | 4         |
| सद्भिः परिवृतो राजा       | 55        | सर्वस्वं हरतो नारीं        | 236       |
|                           |           | सर्वः साक्षी संप्रहणे      | 37        |
| संदिग्धमन्यत्             | 15        | सर्वासां देवतानां च        | <b>55</b> |
| संदिग्धलेख्यशुद्धिः       | 29        | सर्वे जनाः सदा येन         | 224       |
| संदिग्धेषु तु कार्येषु    | 33        | सर्वेषामपि तु न्याय्यं     | 164       |
| संधि भित्त्वा तु ये       | 235       | सर्वेषामप्यभावे तु         | 144       |
| संनिवेशं प्रमाणं च        | 28        | सर्वेषामेव वर्णानां        | 47        |
| सपिण्डता तु पुरुषे        | 143       | <b>)</b> )                 | 110       |
| सपुत्रस्य वाप्यपुत्रस्य   | 187       | सर्वेषु चापराधेषु          | 246       |
| सप्त पिप्पलपत्राणि        | 72        | सर्वेष्वधिकृतो यः स्यात्   | 206       |
| सप्ताहाद्वा द्विसप्ताहात् | 82        | सर्वेष्वर्थविवादेषु        | 19        |
| सप्राड्विवाकः सामात्यः    | 3         | सवर्णाजोप्यगुणवान्         | 164       |
| सबन्धे भाग आशीतः          | 167       | सवर्णा भिन्नसंख्या ये      | 102       |
| सभान्तः साक्षिणः सर्वान्  | 41        | सवर्णेपि तु विप्रे तु      | 207       |
| सभायाः पुरतः स्थाप्यः     | 10        | सहसा कामयेदास्तु           | 244       |
| सभाराजकुल                 | 51        | सहसा कियते कर्म            | 238       |
| सभासदां दूषणं यत्         | 38        | सहसं ब्राह्मणो दण्डं       | 247       |
| सभास्थाने तु              | 6         | सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यः   | 244       |
| समयैः परिगृह्याथ          | <b>59</b> | साक्षताभिः सपुष्पाभिः      | 210       |
| समवर्णाकोशने              | 227       | साक्षिणश्च खहस्तेन         | 27        |
| समवेतैस्तु यद् दृष्टं     | 42        | साक्षिणां लिखितानां च      | 37        |
| समानजातिसंख्या ये         | 102       | साक्षिणो ब्राह्मणश्रेष्ठाः | 60        |
| समानो मृते पितरि          | 100       | साक्षिणोर्थे समुद्धिान्    | 38        |
| 68 [Notes on Vys          |           |                            |           |
|                           | ▼         |                            |           |

| साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च          | 134         | स्तोमाद्विना वसित्वा तु                    | 214           |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|
| साक्षिदोषाः प्रवक्तव्याः           | 38          | स्त्रियाप्य <b>सं</b> भवे कार्य            | 37            |
| साक्षिभिर्लिखितेनाथ                | 23          |                                            | 159           |
| _                                  | 19          | ब्रियास्तु यद्भवेत्<br>क्रियास्तु यद्भवेत् | 48            |
| साक्षिषूभयतः<br>सागमो दीर्घकालश्चा |             | स्त्रीणां तु न विषं प्रोक्तं               | _             |
| _                                  | 30          | स्त्रीधनं दुहितॄणां                        | 141, 159      |
| साधनाद्यन्विता रात्री              | 235         | स्त्रीधनं स्यादपत्यानां                    | 158           |
| साधारणं समाश्रित्य                 | 127         | स्त्री निषेधे शतं दण्ड्या                  | 246           |
| साधारणेषु कालेषु                   | 116         | स्त्रीपु <u>ज्ञोहे</u> मर <b>त्ना</b> नि   | 243           |
| साध्यपालस्तु                       | 5           | स्त्रीपुन्धर्मो                            | $\frac{2}{2}$ |
| साध्यप्रमाण                        | 12          | स्त्रीबालवृद्ध                             | 36            |
| साध्यस्य सत्य                      | 15          | स्रीभिर्भर्तृवचः                           | 251           |
| सामन्ता वा सम्प्रामाः              | 221         | स्रीषु कृतोपभोगः स्यात्                    | 244           |
| सामन्तेष्वथ भृत्येषु               | 29          | स्रीषु च संसक्तासु                         | 129           |
| सावष्टम्भाभियुक्तानां              | 45          | स्त्रीहर्ता लोहशयने                        | 236           |
| साशीतिपणसाहस्रः                    | <b>2</b> 55 | स्त्रीहारी च तथैव                          | 187           |
| साहसेप्यागतानेतान्                 | 48          | स्थानासेधः कालकृतः                         | 8             |
| सीमाचङ्कमणे कोशे                   | 222         | स्थापयेत्प्रथमं तोये                       | 77            |
| सीमामध्ये तु जातामां               | 225         | स्थापितं येन विधिना                        | 190           |
| सीमायामविषह्यायां                  | 223         | स्थावरं द्विपदं चैव                        | 91            |
| सीमाविवादधर्मश्र                   | 2           | स्थावरेषु विवादेषु                         | 23            |
| सीमाविवादे निणीते                  | 25          | स्नानोदकेन संमिश्रान्                      | 83            |
| धुताश्चेषां प्रभर्तव्याः           | 166         | स्पृशेच्छिरांसि पुत्राणां                  | 46            |
| सुराकामचूतकृतं                     | 186         | स्मार्ते काले किया                         | 31            |
| सुवर्णमाषकं तस्मिन्                | 84          | <b>स्</b> मृत्याचारव्यपेतेन                | 1             |
| सुवर्णरजतादीनां                    | 237         | स्मृत्योर्विरोधे                           | 6             |
| सुहृत्सुबन्धुसंदिष्टेः             | 178         | खं दासमिच्छेद्यः कर्तु                     | 210           |
| सोदर्या विभजेयुस्तं                | 149         | स्वकुदुम्बाविरोधेन                         | 202           |
| सोमो दददिखेताभिः                   | 110         | खगोत्रेण कृता ये                           | 119           |
| सौदायिकं धनं प्राप्य               | 155         | खतन्त्रस्यात्मनो दानात्                    | 206           |
| सौदायिके सदा स्त्रीणां             | 155         | खदेशेवस्थितो यस्तु                         | 168           |
| सौराक्षिकं षृथादानं                | 186         | खद्रव्यं यत्र विश्रम्भात्                  | 190           |
| सोवणीं राजतीं ताम्रीं              | 84          | स्वभावाद्यदि दद्युस्त                      | 136           |
| सौवर्ण राजते ताम्रे                | 84          | स्वभावाद्विकृतिं                           | 21            |
| स्तेयसाहसिकोद्वृत्त                | 205         | स्वमर्जितं वैद्यो                          |               |
| MA MEIN ME H                       | <b>200</b>  | स्त्रनागत पथा                              | 126           |
|                                    |             |                                            |               |

| 192 | हस्तक्षतेषु सर्वेषु                                                                           | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152 | हस्तद्वयं निखेयं तु                                                                           | <b>57</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 139 | हस्ताभ्यां तं समादाय                                                                          | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 234 | इस्तो वितस्तिद्वितयं                                                                          | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 236 | हस्त्यश्वगोखरोष्ट्रादीन्                                                                      | 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 206 | हानिश्वत्केतृदोषेण                                                                            | 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 242 | हिरण्यरत्नकोशेयं                                                                              | 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 225 | हिरण्यस्य द्विगुणा वृद्धिः                                                                    | 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 212 | हिरण्ये द्विगुणा वृद्धिः                                                                      | 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 197 | हिरण्ये द्विगुणीभूते पूर्ण                                                                    | 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 89  | हिरण्ये द्विगुणीभूते मृते                                                                     | 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 210 | हीनजातिं परिक्षीणं                                                                            | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 203 | हीनमूल्यम वेलायां                                                                             | 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 137 | हीनवणीपभुक्ता या                                                                              | 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 249 | हीने कर्मणि पश्चाशत्                                                                          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 201 | हेमरन्नप्रवालाचान्                                                                            | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 152<br>139<br>234<br>236<br>206<br>242<br>225<br>212<br>197<br>89<br>210<br>203<br>137<br>249 | 139 हस्तद्वयं निखेयं तु 139 हस्ताभ्यां तं समादाय 234 हस्ता वितस्तिद्वितयं 236 हस्त्यश्वगोखरोष्ट्रादीन् 206 हानिश्वत्केतृदोषेण 242 हिरण्यरत्नकौशेयं 225 हिरण्यस्य द्विगुणा वृद्धिः 212 हिरण्ये द्विगुणा वृद्धिः 197 हिरण्ये द्विगुणीभूते पूर्ण हिरण्ये द्विगुणीभूते पूर्ण विरण्ये द्विगुणीभूते मृते 210 हीनजाति परिक्षीणं 203 हीनमूल्यमवेलायां 137 हीनवर्णीपभुक्ता या 249 हीने कर्मणि पन्नाशत् |

### GENERAL INDEX

#### (The pages refer to the notes and the Introduction)

| Abettors,                      | only son can be taken in 183        |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| punished like principals 415   | by widow and husband's              |
| Abhis'asta, meaning of 83      | permission 183                      |
| Abhyupetya-as'usrūṣā 376 ff.   | married man may be                  |
| Abuse,                         | taken in 186                        |
| fine varied with caste of      | effects severance from              |
| abuser and abused 402-403      | family of birth 189-09              |
| of king, punishment for, 402   | offering of S'rāddhas after 193 ff  |
| Ācāra,                         | and sapiņda relationship 195 ff,    |
| decision when in conflict      | Adultery 425 ff.                    |
| with smrti 142                 | with pravrajitā, punishment         |
| Acārya, meaning of 260         | for 432                             |
| Actions,                       | Agents, of parties to litigation 20 |
| s'ubha and as'ubha,            | decision against, binding on        |
| according to Nārada 378        | principal 20                        |
| of three kinds 123             | Agnicayana                          |
| Adhi 312                       | rule of, that fire was not          |
| kinds of, 320-21               | to be kindled in space or           |
| Adhivedana, meaning of 281     | heaven 368                          |
| Adhivedanika 281               | Agnipurāņa 113, 439                 |
| Adhyagni 281                   | Agnyādhāna,                         |
| Adhyāvahanika 281              | proper time for 190-191             |
| Adityapurāņa 143, 145, 306     | Aitareyabrāhmaņa 109, 141, 168,     |
| Adityas, twelve 88             | 182, 240                            |
| Adoption, see under son        | Ajyabhāga, offerings 208            |
| occasion of 166-167            | Ajyotpavana 170                     |
| of eldest son 168              | Akara, meaning of 206               |
| who can give in 161            | Amātyas, number of 12               |
| who could be taken in 167, 172 | Anapākarma 382                      |
| rule that the adoptive         | Antyajas, who are 427               |
| father should be capable       | Anukalpa, meaning of 58             |
| of having married the          | Anupalabdhi, sixth                  |
| boy's mother in her            | pramāņa 59-60                       |
| maiden state, 172              | Anusanga, meaning of 266-67         |
| of daughter's and sister's     | Anus'ista, meaning of 80            |
| son 172-173                    | Anuvāda 367                         |

| Anuvādya, meaning of 121        | 1   Asura, form of marriage,    |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Anvādhāna, meaning of 170       | - · ·                           |
| Anvādheyaka, meaning of 289     | As'valāyana-grhyasūtra 91, 92,  |
| Anvādhipatra 4                  | 19 100, 128, 170, 208           |
| Anvāhita 352-35                 |                                 |
| Apadeva 25                      | 199, 208                        |
| Apapātrita, meaning of 30       | O6 Asvāmivikraya 357            |
| Aparārka 5, 6, 9, 12, 14, 18 &c | C. Atadguņa-samvijnāna, variety |
| a S'ilāhāra king 5              | of Bahuvrihi, 227-28            |
| Apastamba-dharmasütra 15, 42    |                                 |
| 82, 83, 138, 145, 233 &c        |                                 |
| Apastamba-grhya-sūtra 169       |                                 |
| 187, 20                         |                                 |
| Apastamba-s'rautasütra 91, 170  | 0, Atri 129                     |
| 193, 199, 208, 26               |                                 |
| Apayatrita, meaning of 30       | of fifteen kinds 376            |
| Apratibandha 13                 | Avacchedaka, meaning of 266     |
| Apratisthita, meaning of 24     | 40 Avakraya 354                 |
| Arjuna, charged with marrying   | Avaruddhā, meaning of 429       |
| a maternal uncle's daughter 20  | 01 Bādari 177                   |
| Arsa, form of marriage 21       | 15 Bahuvrīhi, compound, two     |
| Arthakarma, meaning of 174-17   | varieties of 227                |
| Arthapatti, meaning of 54-5     | VALICUIOS OL                    |
|                                 | 14 Bālambhaṭṭī 120, 153, 156    |
| •                               | 15 161, 168, 189, 250, 340      |
| Arthayāda 41                    | Balarāma, son of Rohini 201     |
|                                 | Bandha, meaning of 57, 312      |
| indications of a sentence       | Bandhus, meaning of 255         |
| being an,                       | three kinds of 256              |
| •                               | preference among 256            |
| Asahāya 54, 64, 68, 76, 79, 9   |                                 |
| 97, 158, 322, 33                |                                 |
| 346-47, 372-                    | -73 and person inheriting 257   |
| Asedha, meaning of              | only those within five          |
|                                 | 18 degrees can be 257           |
| by many on one, severely        | mourning for 260                |
|                                 | 405 Bandhu-dāyāda 160           |
| punishment for various          | Baudhāyanadharmasūtra 16, 182   |
| kinds of 404-4                  | 193, 200, 237, 308, 416         |
| As'ubha, actions                | on local usages                 |

| Baudhāyana-gṛhyasūtra    | 419        | could not become dasa       |             |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| Bhāgavatapurāņa          | 142        | even of a Brāhmaņa          | 377         |
| Bhagavadgītā             | 201        | could marry a girl of any   |             |
| Bhāmatī, commentary on   |            | one of the four castes      | 149         |
| S'anikara's bhāṣya       | 248        | could not secure a share in | n           |
| Bhāruci 158, 16          | 66, 220    | land gifted                 | 150         |
| Bhāṣā, meaning of        | 3          | illegitimate son of, from   |             |
| Bhāskarācārya            | 480        | s'ūdra woman 150            | )-151       |
| Bhattoji-Dīksita 16      | 0, 193,    | not to be killed for any    |             |
|                          | 200 &c.    | offence                     | 413         |
| Bhavanātha, a writer on  |            | no expiation for intentions | lly         |
| Pūrvamīmānsā             | 115        | killing a,                  | 416         |
| date of                  | 480        | punishment for injury to    | 405         |
| Bhaviṣyapurāṇa           | 207        | son of, from s'ūdra wife,   |             |
| Bhāvya, meaning of       | 173        | wealth of heirless, goes to |             |
| Bhogalābha               | 314        | other brāhmaņas             | 261         |
| Bhrātarah, meaning of    | 246        | Brahmapurāņa                | 182         |
| Bhṛgu                    | 416        | Brahmayajña                 | 227         |
| Bhrūṇa, meaning of,      | 419        | Branding,                   |             |
| Bhujiṣyā, meaning of     | <b>429</b> | as punishment 413           | , 415       |
| Bhukti,                  |            | Brhad-Vișnu                 | 241         |
| better means of proof th | an         | Bṛhan-Manu                  | 255         |
| writing in some cases    | 45         | Bṛhan-Nāradīya              | 306         |
| Borrower                 |            | Brhaspati 6, 8, 9, 12       | , 14        |
| of a thing, when charged | l          | 12                          | 1 &c        |
| interest                 | 315        | blames Manu for regardin    | g           |
| Boundary                 |            | clothes &c. as impartible   | 219         |
| arbitration about        | 396        | date of,                    | 480         |
| king, final arbiter in   |            | distinguished between civi  | .1          |
| disputes of              | 397        | and criminal law            | 7           |
| marks of, either patent  | or         | Bṛhatsamhitā                | 87          |
| latent                   | 395        | Bribe, what is              | 374         |
| of four varieties        | 395        | acceptor of, punished       | <b>37</b> 4 |
| punishment for destroyi  | ng 399     | recovery of, by him who     |             |
| settled in five ways     | 395        | $\mathbf{offered}$          | <b>37</b> 4 |
| Brāhma,                  |            | Brother,                    |             |
| form of marriage 15      | 28, 130    | full, succeeds before half  |             |
| Brahmacārin, heir of     | 261        | grandson of, whether prefe  |             |
| two kinds of             | 261        | to paternal grandfather of  |             |
| Brāhmaṇa, could at once  |            | grandmother                 | 253         |
| become sauinvāsin        | 377        | Burden of proof             | 30          |

| Caritra-bandhaka, meaning         | Dāsa,                            |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| of 325                            | one of higher caste not to be    |
| Caru, distinguished from          | of one lower 376                 |
| purodās'a 89                      | Das'apura 13                     |
| Caturvarga-cintāmaņi 14, 194,     | Däsī, meaning of 152             |
| 196, 306, 371, 421                | Dattaka, of two kinds 197 ff.    |
| Caturvims'atimata 160, 192, 306   | Dattaka-candrikā 188, 193        |
| Cause of action,                  | Dattaka-mīmānsā 129, 153, 160,   |
| joinder of several in one suit 26 | 161, 170, 172, 183, 187, 196     |
| Chandogyopanishad 83, 248         | Dattāpradānika 367 ff.           |
| Ciraka, meaning of 48             | Daughter,                        |
| Civil disputes, distinguished     | her right of inheritance 240     |
| from criminal 7                   | preference of poor over rich 240 |
| change of pleading in, does       | Dāya, meaning of 133             |
| not lead to dismissal of suit 39  | Dāyabhāga 121, 122, 124, 133,    |
|                                   | 143, 211, &c.                    |
| Clothes, worn by deceased         | Dāyatattva 120, 125, 138, 305    |
| father to be given to Brāhmaņa    | Deed,                            |
| who partakes of s'rāddha 216      | could not be challenged after    |
| Concealed, property, by copar-    | twenty years 56                  |
| cener 220                         | invalid, when 56                 |
| Concubine, right of, to main-     | of mortgage 48-49                |
| tenance after paramour's          | royal, varieties of 51           |
| death 237                         | Defendant                        |
| Confinement, wrongful 414         | arrest of                        |
| Conventions, prevalent among      | counter-claim by 37              |
| guilds &c. 386-387                | not to be charged with           |
| Coparcener, whether incurred      | another suit 37                  |
| sin by concealing joint           | summoning of 18                  |
| property 220                      | time allowed to, for filing      |
| Coparcenery, limits of 147-148    | his reply 27                     |
| Counter-claim by defendant 37     | when no time allowed to,         |
| Courts, gradation of 72           | to file reply 27                 |
| proper time for holding 14        | Debts, three 168, 309            |
| Cüdākaraņa, ceremony of 187       | Debt,                            |
| Daksa 371                         | grandson liable to pay but       |
| Damdupat, rule of, 318-320        | without interest 329             |
| Dānamayūkha 88                    | son not liable to pay what       |
| Danda, of four kinds 439          | debt of father 330, 339          |
| Daņdapārusya 403                  | Debt                             |
| Daņdāpūpika-nyāya 221             | means of recovering 331          |

| avyāvahārika, what is 340                                 | right by birth 118, 122          |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| creditor's remedies for 331-332                           | holds ownership as               |  |  |
| method of recovering from                                 | known only                       |  |  |
| Brāhmaņa 332                                              | from s'āstra 119                 |  |  |
| of husband, wife not bound                                | holds widow entitled to          |  |  |
| to pay except in some                                     | husband's wealth if she          |  |  |
| cases 347-48                                              | submitted to niyoga 234          |  |  |
| of mother, son's liability                                | date of 478                      |  |  |
| for 348-349                                               | Dharmas'āstra                    |  |  |
| of wife, husband's liability                              | conflict of, with                |  |  |
| for 347                                                   | arthas'āstra 15                  |  |  |
| of several creditors, Brāh-                               | Dharma-pravṛtti, a work 229      |  |  |
| mana's debt repaid first 335                              | date of 478                      |  |  |
| order of persons liable to                                | Disability, persons under, could |  |  |
| pay 341-343                                               | litigate through others 20       |  |  |
| physical restraint of debtor                              | Divyatattva 87, 90, 98, 101, 113 |  |  |
| for recovering 332                                        | information about 477            |  |  |
| resort to court the only                                  | Documents                        |  |  |
| remedy when debt repu-                                    | genuineness of, how proved 54    |  |  |
| diated 334                                                | Drāhyāyaṇa-s'rautasūtra 140      |  |  |
| sons and grandsons liable to                              | Dvaitanirņaya 179, 182, 262, 375 |  |  |
| pay father's debt, even when                              | Dvandva, kinds of 242            |  |  |
| they took no wealth 337                                   | Dvyamusyayana 187, 197           |  |  |
| the first in time prevailed,<br>when several creditors of | Dyūta, distinguished from        |  |  |
|                                                           | samāvhaya 6, 434                 |  |  |
| when debts exceeded assets,                               | Ekānams'ā, daughter of           |  |  |
| payment pro rata 336                                      | Yas'odā 201                      |  |  |
|                                                           | Ekas'esa 242                     |  |  |
| Defamation,                                               | Ekatīrthin, meaning of 261       |  |  |
| imputation, even if true,<br>constitutes 403              | Ekoddista, a s'rāddha 192        |  |  |
|                                                           | Eldest brother, to be honoured   |  |  |
| Deposit, forfeited, when trans-                           | like father 221                  |  |  |
| action goes off through                                   | Exclusion from inheritance       |  |  |
| default of person making it 325                           | blindness as ground of,          |  |  |
|                                                           | must be congenital 303           |  |  |
| Devala 122, 205, 221, 292, 419                            | bodily defects as grounds of 304 |  |  |
| Devasvāmin 293                                            | grounds of 303 ff.               |  |  |
| Dhanus, length of 393                                     | Experts, when to be consulted    |  |  |
| Dhāres'vara 133, 240, 477                                 | by king 17                       |  |  |
| holds that sons have no                                   | Falsehood, when not a sin 81     |  |  |
| 69 [Notes on Vyavahāramayūkha]                            |                                  |  |  |

| Father,                                                     | in some vedic texts 169          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| debts of, to be paid by sons                                | Gifts, eight classes of objects, |
| and grandsons 296                                           | not subject of 367               |
| his power of giving unequal                                 | eight kinds of valid 372         |
| shares 144-145                                              | for religious purposes upheld    |
| his power over movables 124                                 | even when made by one            |
| his share on partition during                               | distressed 374                   |
| his lifetime 143                                            | sixteen grounds of invalid 373   |
| Females, as heirs 258                                       | valid 371                        |
| do not succeed to males except                              | Girls, brotherless, found        |
| under special texts 258                                     | marriage difficult 159           |
| Bālambhaṭṭī, most liberal                                   | Gotrajas, as heirs 248           |
| to 258                                                      | Gotra-pravara-nirnaya 193        |
| Mitākṣarā names as heirs                                    | Gotras 198                       |
| only five 258                                               | of kṣatriyas derived from        |
| Fines, grades of 74, 371, 396                               | their purchitas 171              |
| Fires, consecrated, three 225                               | Govinda, ancestor of             |
| domestic 225                                                | Nīlakaṇṭha V                     |
| Flower, in the sky,                                         | Govindarāja, 359, 418            |
| non-existent 3                                              | author of Smrtimanjari 63        |
| Forgery 55                                                  | Govindasvāmin 310                |
| Fraud                                                       | Grandmother, as heir 248         |
| vitiates all documents 50                                   | Grants,                          |
| vitiates all transactions 374                               | issued by peace and war          |
| Gāgābhatta XIII                                             | minister 53                      |
| Gains of learning, what                                     | language of 52                   |
| are 210-212                                                 | royal, 51-53                     |
| Gambling, forbidden by                                      | Grhyasūtras 128                  |
| Manu 434                                                    | Guilds, in ancint India 13       |
| allowed by Yājñavalkya 434                                  | special customs of, to be        |
| Garbhadāsa, meaning of 132-133                              | enforced by king 13              |
| Gārgyanārāyaņa, commentator                                 | 18 kinds of 68                   |
| of As'valāyana-grhyasūtra                                   | Guna, technical meaning of 168   |
| 91, 101, 170                                                | Halāyudha 89, 136, 217           |
| Gautamadharmasūtra 11, 16, 57, 81, 114, 116, 135, 140, 152, | Haradatta 11, 83, 90, 119, 135,  |
| 156, 158, 159, 189, 214, 216,                               | 136, 153, 193, 197, 214, 216,    |
| 233, 261 &c.                                                | 233 &c.                          |
| Gāyatra, a sāman 112                                        | Harihara 398                     |
| Gender, of a noun, is                                       | Harinātha 182, 486               |
| emphasized                                                  | Harivams'a 88, 201               |

| Hārīta 19, 35, 136, 194, 2     | 12,  | maximum interest allowed           |
|--------------------------------|------|------------------------------------|
| 329, 486                       |      | at one time 317                    |
| Harsa, Madhuban inscription    |      | rate per month 314                 |
| of                             | 48   | six varieties of 313               |
| Hemādri 3, 100, 1              |      | when ceases 317                    |
| 196, 306, 371,                 | 1    | Issues,                            |
|                                | 486  | order of, for decision 32          |
| Heirs,                         |      | Ișțāpūrta 216                      |
| oozzpaoo nozzon on             | 247  | Jaimini 177, 304                   |
| 800100100                      | 248  | Jalpa, defined 4-5                 |
|                                | 261  | Jānapada, meaning of 47            |
| 2                              | )-61 | Jar, breaking of, as a consequence |
| taking wealth, must perform    |      | of rājadroha 307                   |
| TAGOD ROL DARG GLOSS GR        | 262  | Jațā, method of vedic recit-       |
|                                | 409  | ation 213                          |
| Hīnavādī,                      | •    | Jayapatra,                         |
| kinds of                       | 39   | a royal document 52-53             |
| punishment for                 | 39   | contents of 53                     |
|                                | 142  | distinguished from Pas'cāt-        |
|                                | 142  | kāra 53                            |
| 220450 81042225                | 409  | Jewels, sellers of imitation 408   |
| Illegitimate son               |      | Jīmūtavāhana 26, 63, 121,          |
| of a dvijāti, only gets        | 121  | 144, 240 &c.                       |
| maintenance                    | 151  | holds that son takes no interest   |
| of a s'ūdra from a dāsī gets   | 152  | by birth 121                       |
| a share, when                  | 104  | Joint family, see under separa-    |
| gets whole property when       | 153  | tion in interest                   |
| Impotent persons, kinds of     | 305  | limits of 147                      |
| Impure actions                 | 378  | single performance of religious    |
| Incantations, for killing      | •    | rites in 223                       |
| enemies                        | 416  | exceptions to this discussed       |
| Incitement, to offence, entail | ed   | 225 ff                             |
| double punishment              | 422  | single member cannot alie-         |
| Indradhvaja, festival of       | 87   | nate property of, 232              |
| Indrasthana, meaning of        | 87   |                                    |
| Indriyas, ten                  | 305  | Jolly,                             |
| Inheritance, exclusion from    | 303  | Dr., criticised 66, 79, 87-88      |
| Intercaste marriages           | 150  | 120, 408                           |
| Interest                       |      | Judicial notice                    |
|                                | 316  | to be taken of patent defects      |
| four varieties of              | 313  | of witnesses 73                    |
|                                |      |                                    |

| Judge, any one except s'ūdra      | Kautilya 10, 12, 14, 53               |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| can be a 12                       | Kāyikā 313                            |
| Judgment,                         | Khandadeva 132                        |
| contents of 53                    | Kharvata, meaning of 392              |
| review of, when allowed 80        | Kidnapping, of married                |
| Juhū, described 91                | women and maidens 411                 |
| Kaimutikanyāya 419                | King,                                 |
| Kaiyata 228                       | fountain of justice 12                |
| Kali, age, usages not appropriate | has no ownership over lands           |
| to 143, 421                       | 125-126                               |
| sea voyage forbidden in 306       | not to undertake the                  |
| Kālikā 313                        | litigation among people 8             |
| Kālikāpurāņa, 104, 207            | to set judicial machinery in          |
| Kalpataru, 103 ff, 123, 184, 194, | motion as to certain matters 8        |
| 285, 305                          | ultimate heir, except of              |
| date of 475                       | S'rotriya 237                         |
| Kamalākara 181, 194 207           | Kos'a, ordeal of 82                   |
| cousin of Nîlakantha XI-XII       | Krama,                                |
| Kāmastuti 208                     | method of Vedic recita-               |
| Kapardin 90                       | tion 213                              |
| Karana, meaning of 14             | arranged by Pāñcāla                   |
| Kāraņottara, same as pratyava-    | Bābhravya 213                         |
| skandana 31                       | Krama                                 |
| Kāritā, explained 313             | is a means of settling what           |
| Karmakara, distinguished          | is principal or anga 251-52           |
| from dāsa 376                     | of six kinds in mīmānsā 252           |
| Karşa 393                         | Kratvartha, technical meaning of 161  |
| Kārsņājini 476                    | meaning of 161<br>Krītānus'aya 388-89 |
| Kās'ikā 74, 169, 244              | Kriyā,                                |
| Kathā, defined in Tarkas'āstra 4  | means burden of proof or 30           |
| Kāthaka-samhitā 170               | means of poof                         |
| Kātyāyana 5, 7, 10, 11, 13, 14,   | Kṛṣṇala 382                           |
| 18, 19, 20, 36, 38, 39, 40,       |                                       |
| 53, 55, 66, 67, 80, 121,          | now allowed in Mithila                |
| 138, 147, 161, 352 &c.            | only 160                              |
| date of 476                       | Kṣatriya,                             |
| Kātyāyanas'rautasūtra 90,94,99,   | became king's slave, if               |
| 140, 174                          | fallen from order of                  |
| Kaus'ikasūtra 416                 | ascetics 377                          |
| Kausitaki-brāhmaņa 89             | had no gotra of his own 171           |

| Kṣayādhi                                                     | <b>32</b> 8 | for another punishable            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Kṣetraja, meaning of                                         | 159         | in certain cases 21               |
| Ksīrasvāmin                                                  | 392         | Lokapālas, eight 88               |
| Kula, meaning of                                             | 13          | Madanapārijāta 136, 139, 145,     |
| Kullūka 5, 64, 141, 161, 168,                                | 189.        | 158, 194, 208, 215, 250,          |
| 215, 217, 250, 322, 35                                       | - 1         | 253, 427 &c.                      |
| 362, 401,                                                    |             | date of 480-481                   |
| date of                                                      | 476         | Madanaratna, 3, 17, 21, 68, 99,   |
| Kumārila, styled Bhatta 2,                                   | 117,        | 143, 146, 156, 236,               |
| ,                                                            | 200         | 238, 261, 265                     |
| Kumbha, a measure of corn                                    | 412         | date of 481                       |
| Kusīda, derived                                              | 313         | Mādhava 31, 182, 200, 236 &c.     |
| Kusumāñjali                                                  | 60          | date of 482                       |
| Lāghava, as a ground of                                      |             | Madhuparka, 208, 235              |
| preferance                                                   | 297         | Madhyades'a, limits of 16         |
| Lagnaka, meaning of                                          | 42          | Mahābhārata, 81, 88, 171, 199,    |
| Lakṣaṇā                                                      |             | 202, 213, 217 &c.                 |
| is a pada-doșa and is                                        |             | Mahabhasya 169, 206, 228,         |
| preferable to                                                |             | 264, 392                          |
| Vākya-doṣa                                                   | 191         | Mahālaya, a s'rāddha 230          |
| —————————————————————————————————————                        | , 201       | Mahāpātakas 305                   |
| Lātyāyana-s'rauta-sūtra                                      | 140         | Maitrāvaruņa,                     |
| Laugākṣi                                                     | 483         | assistant of hotr 176             |
| Laukika, deeds                                               |             | repeats praisas 176               |
| varieties of                                                 | 48          | Mandala, meaning of 126           |
| Law,                                                         |             | Mānameyodaya 55, 60, 297          |
| titles of                                                    | 7           | Mānavagrhyasūtra 170, 209         |
| distinction between civil                                    | ·           | Mandlik, criticized, 2, 117, 125, |
| and criminal                                                 | 7           | 139, 142, 185, 193,               |
| of champerty and mainten                                     | <b>!-</b>   | 202, 221, 371                     |
| ance                                                         | 21          | Mañjarī, a work 63                |
| Lekhita-sākṣī                                                | 66          | Mantras, muttering of several,    |
| Lekhya                                                       |             | when combined 94                  |
| kinds of                                                     | 47          | of prāṇapratisthā 112             |
| Likhita-sākṣī                                                | 65          | Mantraratnamañjūṣā 112            |
| Līlākhela, a metre                                           | 98          | Manu 6, 8, 10, 12, 16, 20         |
| Līlāvatī, a work 104, 393,                                   | _           | 65, 93 &c.                        |
| MALLO VIOLE IN VIOLE AND | 439         | Mätrs, seven or eight 89          |
| Lingapurāņa                                                  | 100         | names of 89                       |
| Litigation, carrying on of,                                  | į           | Marīci 192                        |
|                                                              |             |                                   |

| Marriage,                      | İ           | of the first in a series      |        |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| approved forms of              | 298         | should not be given up        | 229    |
| Ārṣa form of                   | 215         | of uninvited persons bein     | g      |
| between persons of diffe       | erent       | placed at the end             | 248    |
| castes                         | 150         | of lamp on the threshold      | 272    |
| prohibited degrees for         | 198         | of two transactions the fir   |        |
| proper forms of, for           |             | in time prevails 23           | , 323  |
| Kṣatriyas                      | 130         | of kaimutika                  | 419    |
| with maternal uncle's          |             | Measures, of weight 111, 389  | 2, 439 |
| daughter                       | 199 ff.     | of capacity                   | 412    |
| Māṣa                           | 393         | Medhātithi 12, 62, 68, 120,   | 151,   |
| Maskarin, commentator of       | E           | 158, 161, 168, 189            | , 215, |
| Gautama,                       | 217         | 217, 234, 274, 362            | 3, 402 |
| Master, liability of, for serv | vant's      | date of                       | 482    |
| wrong                          | 384         | Merchants, associated in th   | е      |
| Matsyapurāņa 2                 | 08, 255     | adminstration of justice      | 11     |
| Maula, meaning of              | 68          | who sold goods after conc     | ea-    |
| Maxim,                         | 142         | ling defects, punished        | 409    |
| of brāhmaņas and pariv         | rā-         | Minor, could litigate through | gh     |
| jakas                          | 6           | guardian                      | 20     |
| of caveat emptor               | <b>3</b> 88 | Minority, lasted till 16th    |        |
| of cows and bulls              | 6           | year 69                       | 9, 373 |
| of the crow's eye              | 135         | Mīmānsakas                    | 59     |
| of division per stirpes        | 146         | number of pramāņas            |        |
| of staff and maitravaru        |             |                               | 59-60  |
|                                | 173-176     | Mīmāūsā, doctrines of 83, 9   |        |
| of staff and cake              | 221         | 94, 101, 122, 139, 163        | _      |
| of every presumption b         | eing        | 173-176, 179, 181, 2          |        |
| made against wrong-do          |             | Mīmānsā-nyāya-prakās'a 179    |        |
| of bhūta and bhavya be         |             | 252, 36                       |        |
| expressed in same senter       |             | •                             | 3, 174 |
| law would not recogn           |             | Mitākṣarā, 5, 10, 15,         |        |
| slight injury                  | 24          | date of,                      | 482    |
| of Niṣāda who is a chie        |             | Mithyā, a kind of uttara      | 3, 27  |
| •                              | 171         | Money, units of               | 439    |
| of nāgrihīta-vis'eṣaṇā         |             | Mother,                       |        |
| of a word not being use        |             | preferred to father as he     |        |
| the primary and second         | •           | by the Mitāksharā             | 241    |
| sense in the same senter       |             | postponed to father by        |        |
| of Vedic texts assigning       |             | Mayükha                       | 241    |
| being recommendatory           | 183         | Mrcchakatika                  | 11     |

| Na', import of 369-70   progeny of X                                                  | IV-XV       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Naigama, meaning of 385 works of                                                      | XVII        |
| Naiyāyikas, do not recognise Niravadya-vidyoddyota                                    | 122         |
| Anupalabdhi as a pramāņa 60 Nirņayasindhu 143, 17                                     |             |
| Nandapandita 83, 146, 173, 192, 193, 196, 19                                          | •           |
| 100 000                                                                               | 226 &c.     |
| Nārada 7, 8, 12, 14, 15, 19, Nirukta 159, 1                                           | 170, 439    |
| 20, &c. Nirvāpa, meaning of                                                           | 278         |
| does not admit widow as Nisāda, a mixed caste                                         | 181         |
| an heir 234 entitled to perform                                                       |             |
| Qaud of Pandra ishti                                                                  | 181         |
| Narayana, see under Gargya- Nigodha strictly go-called                                |             |
| Narayana Nitimo-il-ho                                                                 | 420         |
| commentator of                                                                        |             |
| 113 Vallayalla-si addu-sidela 200                                                     | 163-164     |
| Nārāyaṇabhaṭṭa, account of Will distinguished from Vic                                |             |
|                                                                                       |             |
| grandfather of Nīlakantha, and Parisamkhyā                                            | 164-65      |
| works of, V-VIII Niyamādrista                                                         | 16 <b>3</b> |
|                                                                                       | 179, 172    |
|                                                                                       | 172         |
| Nibandha Niyukta, meaning of                                                          | 20          |
| meaning of 51, 121, 144 Nuisances                                                     | 397-98      |
| Nigada, meaning of 140 Nyāya, meaning of                                              | 224         |
| Nighaņtu 293 Nyāyakandalī                                                             | 54          |
|                                                                                       | 118, 266    |
|                                                                                       | 1, 202-3    |
| nidhi 351 Nyäyasütra                                                                  | 4-5         |
| ,, ,, Nyāsa 351 —bhāṣya                                                               | 4-5         |
| Nīlakaņtha, criticized, 50, 77, 83, Nyāyavārtika<br>142, 148, 243-244, 249-50, Oaths. | 4-5         |
| 252, 294, 307, 377                                                                    | 82          |
| account of V ff. distinction between dis                                              | vyas        |
| his debt to                                                                           | 45          |
| others. XXXVIII-XL modes of                                                           | 45          |
| family of migrated Offences, defences to,                                             |             |
| from Paithan V such as insanity                                                       | 404         |
| patron of XIX Offerings, in S'rauta rites                                             | J           |
| period of his activity XXV- to be thrown into                                         |             |
| XXVII Ahavanīya as a rule                                                             | 225         |
| position of, in dharma- Ornaments, of every day                                       | use,        |
| s'āstra XXXV-XXXVII not to be partitioned                                             | 216         |

# GENERAL INDEX

| Ordeals,                 |            | Pala, a weight               | 104                                       |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| balance, procedure of    | 95         | Paṇa, weight of              | 354                                       |
| history of               | 82         | Pāñchāla Bābhravya, first    |                                           |
| number of                | 82         | arranged Kramapāṭha          | 213                                       |
| of water                 | 107 ff     | Pāṇini 11, 13, 41, 65, 94    | , 169,                                    |
| of water and poison, go  | one        | 175, 187, 221, 227           | , 242,                                    |
| out of vogue in the tin  | <b>qe</b>  | 173, 244, 43                 |                                           |
| of the Smrticandrikā     | 107        | Parās'ara, information abou  |                                           |
| of Kos'a                 | 110        | Parās'aramādhavīya 7, 1      | -                                         |
| offered first to defenda | nt         | 20, 120, 1                   |                                           |
| or accused               | 8 <b>5</b> | Paribhāṣendus'ekhara         | 228                                       |
| oldest and clearest      |            | Pārijāta, a work on          | 400                                       |
| reference to             | 82         | Vyavahāra 144, 170           | •                                         |
| only on Sunday           | 87         |                              | 430                                       |
| proper seasons for       | 85         | information about            | 479                                       |
| proper localities for    | 85         | Parisamkhyā, explained       | 155                                       |
| proper persons for       | 85-86      | distinguished from Vidhi     |                                           |
| what proper to which     | h          | ", ", Niyam                  |                                           |
| castes                   | 85         | 1: 1:1- 4- 41                | 166                                       |
| Owner                    |            | liable to three faults       | 166                                       |
| of thing lost, could rec | over       |                              | )7-308                                    |
| it from king when offic  | cers       | Pārthasārathimis'ra          | $\begin{array}{c} 132 \\ 223 \end{array}$ |
| found it.                | 360        | Partition, evidence of       |                                           |
| Ownership                |            |                              | 5, 222                                    |
| and possession           | <b>57</b>  | rule of per stirpes on       | 146,<br>5, 304                            |
| exists in wife and child | dren       | share of mother on           | 146                                       |
| according to Mitākṣarā   | i 370      | share of sonless             |                                           |
| none over one's wife ar  | nd         | step-mother on               | 146                                       |
| children according to    |            | shares of wives on           | 145                                       |
| Mayūkha 127-             | 128, 370   | shares on, between sons      |                                           |
| sources of               | 57         | of mothers of different      |                                           |
| what is                  | 114        | castes                       | 149                                       |
| whence known             | 114-115    | times for                    | 136                                       |
| whether it arises on     |            | unequal shares on            | 138                                       |
| partition                | 118        | what property not            |                                           |
| Pada, meanig of          | 5          |                              | 210 ff.                                   |
| Padārthānusamaya,        |            | without father's consent     | 137                                       |
| meaning of               | 101-102    | Partner, act of one, binding | gon                                       |
| Paithīnasi               | 193, 230   | all, when                    | 364                                       |
| Pakṣa, meaning of        | 26         | Pārvaņas'rāddha              | 192                                       |
| •                        | •          | •                            |                                           |

| Paryudāsa, meaning of, 368-69      | Possession                      |  |
|------------------------------------|---------------------------------|--|
| Pāṣaṇḍin, meaning of 385           | adverse, period of 62-64        |  |
| Pasture lands, reserved round      | as means of proof 57            |  |
| villages 392                       | determines superior right in    |  |
| Pāṭhakrama, explained 252          | case of dispute between         |  |
| Patra, meaning of 215              | pawnees 323                     |  |
| Phāla                              | legal, characteristics of 57    |  |
| ordeal of, in inscription 82       | mere, of no avail when memory   |  |
| Piṇḍa, offering of, closely re-    | of title is preserved 58        |  |
| lated to taking inheritance 189    | when confers title 58-59        |  |
| Pindasiddhi, a medical work 141    | without title, does not prove   |  |
| Pitāmaha 20, 82, 88, 108, 479      | ownership 57                    |  |
| Plaint, amendment of 23            | Prabhākara, also called Guru 2  |  |
| contents of 21-22                  | did not recognise Anupalabdhi   |  |
| faults of 24-25                    | as a separate pramāņa 60        |  |
| requisite qualities of 22-23       | regarded ownership as           |  |
| sanskrit equivalents of 23         | laukika 115                     |  |
| Plaintiff,                         | Pracāra, meaning of 218         |  |
| has the right to begin 19-20       | Prādvivāka, derivation of 11    |  |
| not to be offered ordeal first 85  | Prajāpati 27, 65, 479           |  |
|                                    | Prajñāpanāpatra 53              |  |
| priority how determined            | Prakās'a, a work 136, 155, 182, |  |
| when several persons come to       | 217, 307                        |  |
| court at the same time as 20       | Prakīrņaka 436 ff.              |  |
| Pleading                           | Pramāņa, kinds of 44            |  |
| change of, not allowed 38          | divine, when to be used 44,     |  |
| ,, ,, punished 39                  | 45, 46                          |  |
| Pledge,                            | Prān-nyāya, a kind of Uttara 3  |  |
| if lost through pledgee's          | Pras'astapādabhāṣya 60          |  |
| fault must be made good by         | Pratijñā 26                     |  |
| pledgee 321                        | Pratiloma castes 152            |  |
| loss of, by act of God or of       | Pratipattikarma, meaning        |  |
| king 322                           | of 174·175                      |  |
| must be preserved in the           | Pratis'rava, meaning of 336     |  |
| same condition 321                 | Pratyākalita, meaning of 36-37  |  |
| possession necessary, to pre-      | Pratyavaskandana, a kind of     |  |
| vail against later dealings 323    | Uttara 3, 28                    |  |
| when liable to forfeiture 324      | Pravaras of Ksatriyas 171, 198  |  |
| with possession and agree-         | Pravaramañjarī 198              |  |
| ment about produce being           | Prayoga-pārijāta 198, 479       |  |
| applied in lieu of interest 326-27 | Prayojaka, meaning of 163       |  |
| 70 [Notes on Vyavahāramayūkha]     |                                 |  |

| Prāyas'citta, for moon rising     | 140, 161, 173-75, 223, 229    |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| after preparations for dars'e-    | 248, 251, 266, 277-78 288     |
| șți 278                           | 370, 418                      |
| Prāyas'cittamayūkha 182, 427      | schools of                    |
| Priests, division of dakṣiṇā      | Pūrvapakṣa, meaning of 20     |
| among sixteen 365                 | Pūrvasāhasa 74, 423           |
| Principal rites, to be performed  | Pūrvavādī, meaning of 40-43   |
| on same spot and by same          | Putrikā, meaning of 158       |
| priests 223                       | Putrikāputra 158              |
| Privacy, right of 398             | Raghunandana                  |
| Private defence, right of 417-418 | criticized by Mayükha 90, 120 |
| Pronouns, refer to the nearest    | date of 477                   |
| word 300                          | styled smärta 182             |
| Property, stolen by thieves, to   | Rājadroha, entailed excom-    |
| be restored by king 362-63        | munication 307                |
| Pṛthā, daughter of S'ūra, given   | Rājas'āsana 47, 51            |
| in adoption to Kuntibhoja 202     | three kinds of 51             |
| Pūga, meaning of 12, 386          | Rāmakṛṣṇa,                    |
| Punarbhū, three kinds of 344      | son of Nārāyaṇabhaṭṭa IX      |
| Punishment,                       | his sons X-XI                 |
| branding as, 413, 415             | Rāmes'vara, ancestor of       |
| for employing as slave one        | Nīlakantha VI                 |
| of higher caste 379               | Rape, punishment for, varied  |
| for enslaving a woman of a        | with caste 423-24             |
| respectable family 379            | Rash driving 437              |
| for various wrongs 383, 387,      | Re-union,                     |
| 398, 399 ff. 402, 404-5           | succession to re-united       |
| higher, grounds of 405            | member 265 ff                 |
| lesser, for women 427             | two shares to the acquirer    |
| whipping as 394                   | in a re-united family 265     |
| Purchase, made openly, is         | who could reunite 263         |
| blameless, though vendor          | Review                        |
| had no title 357                  | of judgment, when allowed     |
| rescission of, when allowed 388   | 80, 438                       |
| Purohita, qualifications of 10    | Rgveda 159, 440               |
| Puruṣārtha, technical mean-       | Riktha, meaning of 116        |
|                                   |                               |
| 3                                 | Rņādāna,                      |
| Pürvamimänsä, see under           | seven points of 312           |
| Mīmānsā, 82, 92, 94, 102, 115,    | Rsyas'riga 212                |
| 118, 126, 129, 130, 139,          | Rtvij, choosing of four 100   |

| Rudradatta, commentator of  | Samskāras, number of 156                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Apastamba-s'rauta-sūtra 170 | performance of, a duty of                   |
| Rudras,                     | the joint family 156                        |
| names of eleven 88-89       | purpose of 156                              |
| S'abara, bhāṣyakāra of      | Samsṛṣṭa, meaning of 272                    |
| Pūrvamīmānsā 92, 93, 118,   | Samtāna, meaning of 253                     |
| 128, 129, 139, 166,         | Samuccaya 94                                |
| 173, 224, 248 &c.           | Samvid-vyatikrama 385 ff                    |
| Sabhā, four kinds of 9      | Samvit-patra 49                             |
| ten angas of 9              | Sāndhivigrahika 53                          |
| Sabhyas, number of 10       | S'ankha 9, 137, 151, 212, 484               |
| qualifications of 10        | S'ankha-Likhita 104, 123, 137,              |
| Sabrahmacārin 50            | 484                                         |
| Sādhana 36                  | Sānnāyya, offering of 90                    |
| Sādhya 26                   | Sapiņdīkaraņa 192                           |
| Sādhya-siddhi 36            | Sapinda, 196                                |
| Sāhasa, 67, 414 ff          | according to Dāyabhāga 255                  |
| four kinds of 6             | according to                                |
| S'akti, meaning of 117      | Mitākṣarā 204                               |
| how apprehended 117         | of two kinds 196, 247, 254,                 |
| Sakulya, meaning of 250     | 255                                         |
| according to Dāyabhāga 255  | nearest, takes estate 247                   |
| Samānodaka 255              | Sāpiņdya-mīmānsā 205                        |
| Samāvhaya, explained 6      | Sāpiņdya-nirņaya,                           |
| Samaya-mayūkha 143          | a work 206                                  |
| Sambhūya-samutthāna 364 ff  | date of 485                                 |
| Sampratipatti, a kind of    | Sapratibandha 133-134                       |
| Uttara 3, 28                | S'āradātilaka, a work 112                   |
| Samdhi-patra 59             | Sarasvatīvilāsa 120, 144, 281,              |
| Saingrahakāra 22, 67, 70,   | 285, 305                                    |
| 143, 350                    | S'āstradīpikā 84, 92, 173, 181,             |
| S'amkara, bhāṣya of 6, 248  | 267                                         |
| S'amkarabhatta,             | S'atapatha-brāhmaņa 140, 168,               |
| father of Nīlakantha 1      | 179, 200, 267, 278 &c.                      |
| profound Mīmānsaka 1        | Satyankāra, meaning of 325                  |
| sons of XII-XIII            | Saudāyika, explained 215, 285               |
| works of                    | Saumya mantras 94                           |
| wrote a biography of his    | S'aunaka 160, 485                           |
| family                      | S'auriga-S'ais'ira 199                      |
| Samnyāsin, heir of 261      | S'auriga-S'ais'ira 199 Seals, devices on 52 |

# GENERAL INDEX

| Self-acquired property                                            | 210-212     | a single son is like having    |          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| Self-defence, right of,                                           | 418-420     | none                           | 171      |
| Separation, of a coparce                                          | ner         | born after partition           | 153      |
| takes place even by m                                             | ere         | his power over paternal        |          |
| declaration of intenti                                            | on 134      | wealth during father's life    | 135      |
| indications of                                                    | 231         | means son, grandson            |          |
| S'eșa, technical meaning                                          | g of 177    | and great-grandson             |          |
| S'eşin                                                            | 177         | in inheritance 147,            | 170      |
| Setu                                                              | 399         | saved father from put          |          |
| Siddhāntakaumudī                                                  | <b>242</b>  | hell 182,                      | 309      |
| S'ikhāvṛddhi                                                      | 314         | twelve kinds of 158,           | 160      |
| Sīmāvivāda                                                        | 395 ff.     | S'rāddha, defined              | 192      |
| Sins, grave                                                       | 83, 305     | performed every month for      | r        |
| Sisters, marriage of, a d                                         | uty         | one year after death           | 230      |
| of brothers                                                       | 157         | two kinds of                   | 192      |
| share of                                                          | 157-158     | various subdivisions of        | 192      |
| as gotraja heirs                                                  | 249         | S'rāddhamayükha 101,           | 230      |
| Slave, fifteen kinds of                                           | 132, 379    | S'reni, defined                | 12       |
| how one became a                                                  | 152-53      | S'rīdhara, commentator of      |          |
| how was emancipated                                               |             | the Bhāgavata                  | 142      |
| what property he cou                                              |             | S'ridharabhatta, author of     |          |
| claim as his own                                                  | 381         | Sāpiņdyanirņaya                | 206      |
| Smārita-sākṣī                                                     | 66          | S'rīkara, held that father an  | d        |
| Smārta kāla, meaning of                                           | <b>5</b> 8  | mother succeeded together      |          |
| ·                                                                 | , 7, 9, 10, | his views about possession     |          |
| -                                                                 | 14, 15 &c.  | for twenty years               | 63       |
| date of,                                                          | 486         | his views about widow's        |          |
| Smṛtisamgraha                                                     | 135         | rights                         | 234      |
| Smrtis,                                                           |             | on re-union                    | 275      |
| conflict of                                                       | 15          | S'rīkrisna Tarkālamkāra        | 120      |
| conflict of, with ācāra                                           | a 142       | 121, 135, 214                  |          |
| Sodas'in, cup in Atirāti                                          |             | S'rotriya, wealth of heirless, | ,        |
| sacrifice                                                         | 369         | to be distributed among        |          |
| Somes'vara, auther of                                             |             | Brāhmaṇas                      | 237      |
| •                                                                 | 01, 485-86  | Sruc, described                | 91       |
| Son,                                                              | •           | Sruva, described               | 91       |
| acquires by birth own                                             | nershin     |                                | 07 ff.   |
| in family property                                                | 119         | distinguished from sāhasa      |          |
| adopted, share of v                                               |             | Sthänakṛta, meaning of         |          |
| natural son born                                                  | 194         | Sthitipatra, meaning of        | 48       |
| ਜ਼ਾਦਾ∕ਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਸ਼ਦਾ ਹਨ ਦਾ ਜਾਂਦਾ <b>ਤਾਂ ਹਨ ਦਾ ਜਾਂਦਾ</b> ਜਾਵੀ | <del></del> | 1 Languard managed Op          | <b>4</b> |

| Straying animals, owner of                    | Subrahmaņyā, formula of 140      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| had to pay fine 361, 393                      | Succession, guiding principle    |
| Strīdhana                                     | in, according to Dāyabhāga 243   |
| absolute power of disposal                    | ,, ,, to Mitākṣarā 254           |
| over Saudāyika during                         | time of death to be looked       |
| husband's life 285                            | to in, 247                       |
| according to the                              | Sudars'anācārya, commentator     |
| Mitākṣarā 288                                 | of Apastamba-grhya 169           |
| kinds of 281, 290                             | S'uddhiviveka, date of 484-85    |
| husband's power over 286                      | S'ūdra, not to be appointed a    |
| Pāribhāṣika, meaning of 290                   | judge 12                         |
| succession to, according to                   | cannot be given away in          |
| Mitākṣarā 294                                 | Vis'vajit Yāga 132               |
| to non-technical 297                          | could not enter order of         |
| to Anvädheya 290-91                           | samnyāsins 377                   |
| to S'ulka 302                                 | illegitimate son of, takes       |
| to Yautaka 292                                | whole estate in some             |
| to Pāribhāsika in                             | cases 153                        |
| general 293 ff.                               | punishment inflicted on, for     |
| succession to, of Ksatriya                    | reciting Veda 402                |
| woman married to a                            | ,, ,, for adultery 428           |
| Brāhmana 294                                  | S'ukranītisāra 126, 412          |
| succession to, of childless                   | S'ulka, meaning of 281-82, 339   |
| woman married in approved                     | Sumantu, 416, 485                |
| form 297                                      |                                  |
| succession to maiden's 300                    | Surety                           |
| wealth obtained by                            | for judgment debt 41             |
| mechanical arts is not 283                    | joint and several liability      |
| what is saudāyika 285                         | of many 330 kinds of 328-29      |
| J man                                         |                                  |
| Strīsamgrahaņa 425 ff. of three kinds 425-426 | right to contribution from 330   |
|                                               | when son of, liable 329          |
| Subhadrā, reputed sister of Kṛṣṇa 199-200     | Sutherland, criticized 172       |
| Arjuna's maternal uncle's                     | Svahasta, meaning of 48          |
| •                                             | Svairini, four kinds of 344      |
|                                               | Svāmipālavivāda 392              |
|                                               | Svastivācana, meaning of 101     |
| Subodhini, commentary on the                  | Taittirīya-āraņyaka 101          |
| Mitākṣarā 5, 120, 253, 318, 418               | Taittirīya-brāhmaņa 11, 208      |
| Subsidiary rites, in a Yaga,                  | Taittirīyasamhitā 138, 168, 208, |
| to be performed once only 224                 | 266, 278, 350                    |

| INDIX                            | 558              |
|----------------------------------|------------------|
| Upapātakas                       | 307              |
| Upasamhāra, technical            |                  |
| meaning of                       | 179              |
| Usages, local and family,        | 16               |
| peculiar to the south            | 200              |
| popular, the basis of la         | w 268            |
| Us'anas                          | 218              |
| information about                | 475              |
| Uttara, meaning of               | 3                |
| faults of                        | 28-29            |
| four kinds of                    | 3, 27            |
| blending of several              | •                |
| kinds of                         | 29 ff.           |
| Uttarasākṣī, meaning of          | 66               |
| Vācaspatimis'ra, date of         | 483              |
| Vāda, defined                    | 4-5              |
| Vaijayantī 2                     | 253, 315         |
| Vājapeya, soma sacrifice         | 394              |
| Vājasaneyasamhitā 1              | 1, 88-89         |
|                                  | 94, 266          |
| Vākya-bheda, a fault,            |                  |
| explained                        | 139              |
|                                  | 191, 263         |
| is a fault of sentence           | 191              |
| Vākpāruṣya                       | 401              |
| Vānaprastha, heir of             | 261              |
| Vānaspatya mantra                | 94               |
| Varâhapurāņa                     | 89               |
| Vārtika                          | 392              |
| Varuņa, called rājan             | 440              |
| looked into the deeds            |                  |
| of men                           | 440              |
| Vasistha-dharmasütra             | 64, 68,          |
| 76, 81, 140, 184, 186, 2<br>362, | 00, 261, 377 &c. |
| Veda, various methods of         | £                |
| reciting                         | 213              |
| Vedāntasūtra                     | 248              |
| Vedic rites                      |                  |
| who could perform                | 181              |

GENERAL

477

117

206

407

413

410

411

80

358

477

361

361

362

362

223

49

**228** 

50

351

Vetanādāna

382 ff.

64, 351

140, 142

139, 315

65

358-60

Tantra, meaning of 93, 170, 223

Tantravārtika 92, 117, 139, 142,

163, 177, 200, 368

Tantraratna, information

about

Tarkabhāṣā

Tarkasamgraha

Tattvabodhinī

abettors of

doings of

Todarānanda,

date of

by him

Tīrita, meaning of

Thieves, of two sorts

duty of finding out

Thing lost, rules about

Title to a thing, how arises

Treasure, if found by king,

half only to be retained

if found by learned

Brāhmaṇa, whole to

be retained by him,

if none proved title

of finding of

determined

Uddhāra-patra

Niksepa

Uddes'ya, meaning of

Uddhāra, meaning of

Kaiyata's work

Upadhi, meaning of

Upanidhi, meaning of

distinguished from

Uddyota, commentary on

if found by any one else,

fine for not informing king

king to give sixth to

finder and to take rest

Twins, seniority among, how

liability of village for the

| Vibhāga, defined 125, 134       | Vrtti, meaning of 129            |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Vidyādhana 210                  | varieties of 129                 |  |  |
| Vidheya, meaning of, 223        | in grammar 242                   |  |  |
| Vidhi, meaning of 164           | Vyāhṛtis, mystic syllables 209   |  |  |
| distinguished from              | Vyāsa 18, 27, 32, 47, 52, 57,    |  |  |
| Niyama 164-165                  | 156, 218, 234, 351, 363,         |  |  |
| to be a single one in the       | 384, 416, 484                    |  |  |
| same sentence 139               | Vyavahāra                        |  |  |
| Vikalpa (option), in case       | compared to yajña 12             |  |  |
| of repeating mantras 94         | four stages of 36                |  |  |
| is liable to eight faults 369   | meaning of 3, 5                  |  |  |
| Vikrīyāsampradāna 390-91        | Vyavahārapada 5                  |  |  |
| Vinādī, a measure of time 98    | 18 kinds of 7                    |  |  |
| Violence, in all crimes         | Vyavahāramātrkā, of Jīmūta-      |  |  |
| entails heavier punishment 414  | vāhana 7,8, 11, 19, 20, 21,      |  |  |
| Vīramitrodaya 5, 6, 10, 14, 15, | 23, 26, 33, 63 &c.               |  |  |
| 21, ff &c.                      | meaning of                       |  |  |
| Vișnudharmasūtra 47, 56, 65,    | Vyavahāramayūkha,                |  |  |
| 67, 70, 82, 85, 97, 104,        | composed after Nītimayūkha 1     |  |  |
| 142, 189, 209, 212, 234         | Vyavahāratattva 441-473          |  |  |
| 307, 323                        | Wages, what due, when no         |  |  |
| Vis'uddhi-patra 49              | agreement 382                    |  |  |
| Vis'vājit, sacrifice 127, 132   | Wealth                           |  |  |
| Vis'varūpa 12, 41, 63, 120,     | intended for sacrifice 287       |  |  |
| 166, 211, 220, 393              | Weight                           |  |  |
| Vitaņdā, defined 4-5            | reduction of, in case of gold    |  |  |
| Vivāda-cintāmaņi 149, 151,      | and other metals when            |  |  |
| 213, 241 274, 281, 290, 349,    | heated 354                       |  |  |
| 401, 412                        | increase of, in the case of yarn |  |  |
| Vivādaratnākara 13, 68, 136,    | when given for weaving 354       |  |  |
| 137, 143, 148, 213 &c.          | Wells                            |  |  |
| date of 483                     | not to be partitioned 216        |  |  |
| Vivîta, meaning of 393          | Whipping,                        |  |  |
| Vrddha-Gautama 171, 484         | as punishment 394                |  |  |
| Vrddha-Manu 230                 | Widow,                           |  |  |
| Vrddha-S'ātātapa 35, 256        | cannot alienate immovable        |  |  |
| Vrddha-Vasistha 53              | property except for              |  |  |
| Vrddha-Vișnu 241                | necessity or with                |  |  |
| Vṛddha-Vyāsa 285                | consent of next heir 236         |  |  |
| Vṛddhis'rāddha 207              | can make a gift of her           |  |  |

| husband's property for                           | of several 76                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| spiritual purposes 236                           | citing of, at a late stage 78-79               |
| remarriage of, prohibited 341                    | was not to tell lies or hold                   |
| right of, to succeed to her                      | his tongue 80                                  |
| husband admitted after                           | Women                                          |
| centuries 233                                    | entitled to own property                       |
| succeeding to her husband's                      | according to Jaimini 284                       |
| property does not take it as                     | entering family by marriage                    |
| strīdhana 288                                    | take limited estates 289                       |
| view of Vyāsa about her                          | have no independent power                      |
| right 234                                        | of disposal over certain                       |
| Wife, dying before her husband                   | Strīdhana property 284                         |
| who was an agnihotrin, was                       | passed into husband's gotra                    |
| cremated with the conse-                         | by marriage 249                                |
| orated fires 235                                 | succeeding in family of birth                  |
| of deceased coparcener,                          | take absolute estates 289                      |
| entitled to maintenance 238                      | were authorised to perform                     |
| unchaste wife, entitled to                       | Vedic rites with their                         |
| starving maintenance from                        | husband 182                                    |
| husband 239                                      | were without Vedic                             |
| Witness,                                         | mantras 182                                    |
| allowed to depose falsely,                       | Word                                           |
| when 81                                          | same, must be supposed to                      |
| challenging the credibility                      | be used in same sentence                       |
| of 71, 72                                        | in same sense 129-130                          |
| conflict of, when several 70                     | Yajñas, five daily 226                         |
| is one who sees, hears or                        | Yājūavalkya 5, 10, 16 &c                       |
| experiences 65 kinds of 65-66                    | date of 482-83                                 |
|                                                  |                                                |
| minimum number of 67                             | Yama, information about 482<br>Yas'astilaka 17 |
| patent and latent faults of 73 signs of false 43 |                                                |
| who is incompetent to be a, 69                   | , O                                            |
| simultaneous examination                         | , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>  |
| Dring Transport of Companion                     | Yogloka, a writer 63                           |

# PRICE-LIST

#### OF THE

- (i) Bombay Sanskrit and Prakrit Series,
- (ii) Government Oriental (Hindu) Series

AND OTHER

(iii) Miscellaneous Publications of the Bhandarkar Oriental Research Institute, POONA.

# Bhandarkar Oriental Research Institute,

## POONA CITY.

# Rates of Discount.

Sales Department.

# I—Bombay Sanskrit Series.

(OLD STOCK)

- 1. To recognized Government Agents—33½% on all purchases, the accounts being adjusted on or before the 15th of March, June, September and December of each year.
- 2. To established Book-sellers—as per. G. R. No. 274 dated 21st December 1921,—33½ on orders of Rs. 30/- or more accompanied by cash. The orders may be executed on credit at the discretion of the Institute.

#### 3. To members of the Institute—

- (a) 10% on smaller purchases.
- (b) 33\frac{3}{3}\% on all orders of Rs. 50 or more. The orders may be executed on credit at the discretion of the Institute.

# 4. To all other purchasers—

- (a) Full value for smaller purchases.
- (b)  $12\frac{1}{2}\%$  for purchases of Rs. 50/- or more.
- (c) 25% for purchases of Rs. 100/- or more.
- (d)  $33\frac{1}{3}\%$  for purchases of Rs. 200/- or more.

## II—Institute's own Publications.

(INCLUDING B. S. S. REPRINTS)

1. To all established Book-sellers--20% commission on orders of Rs. 10/- or more, credit being given at the discretion of the Institute.

#### 2. To members of the Institute—

- (a)  $6\frac{1}{4}\%$  on smaller purchases.
- (b) 20% on orders of Rs. 50/- or more, credit being allowed at discretion.

### 3. To all other purchasers—

- (a) Full value for small purchases.
- (b) 10% for purchases of Rs. 50/- or more.
- (c) 20% for purchases of Rs. 100/- or more.

# Bombay Sanskrit and Prakrit Series, Edited under the Supervision of the Publication Department of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.

|     |                                                                                                                                                           | RS.            | AS. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| No. | I Pancatantra, Book IV and V, edited with Notes by Dr. G. Bühler                                                                                          |                | 4   |
| No. | II Nāgojibhaṭṭa's Paribhāṣendus'ekhara, Part I, Sanskrit Text and Various Readings, edited by Dr. F. Kielhorn (out of stock)                              | • •            | •   |
| No. | III Pancatantra, Books II, and III, edited with Notes, by Dr. G. Bühler                                                                                   | 0              | 4   |
| No. | IV Pancatantra, Book I, edited with Notes, by Dr. F. Kielhorn                                                                                             |                | 6   |
| No. | V Raghuvams'a of Kālidāsa, with the Commentary of Mallinātha. Part I (Cantos I-VI), edited with Notes, by Mr. S. P. Pandit, M. A. (out of stock)          |                | •   |
| No. | VI Mālavikāgnimitra of Kālidāsa, edited with Notes, by Mr. S. P. Pandit, M. A., 2nd edition (out of stock)                                                | <b>4. 9.</b> ( | •   |
| No. | VII Nāgojibhaṭṭa's Paribhāṣendus'ekhara, Part<br>IIA, (Paribhāṣās 1-37) Translation and Notes, by<br>Dr. F. Kielhorn                                      | 0              | 8   |
| No. | VIII Raghuvams'a of Kālidāsa, with the Commentary of Mallinātha, Part II (Cantos. VII-XIII,) edited with Notes, by Mr. S. P. Pandit, M. A. (out of stock) | •              | •   |
| No. | IX Nāgojibhaṭṭa's Paribhāṣendus'ekhara, Part II B, (Paribhāṣās 38-69), Translation and Notes, by Dr. F. Kielhorn                                          |                | 8   |
| No. | X Das'akumāracarita of Dandin, Part I, by Dr. Bühler and Part II, by Dr. Peterson, re-edited                                                              | V              | o   |
| No. | with Notes in one Volume, by G. J. Agashe XI Nîtis'ataka and Vairāgyas'ataka of Bhartrhari, edited with Notes, by Justice K. T. Telang, M. A.             | 4              |     |
|     | (copy-right restored to the editor)                                                                                                                       | • • •          | ,   |

|                                                                                                                                                               | RS, A | S. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| No. XII Nägojibhatta's Paribhäsendus'ekhara, Part II C,                                                                                                       |       |    |
| (Paribhāṣās 70-122), Translation and Notes, by                                                                                                                |       |    |
| Dr. F. Kielhorn (out of stock)                                                                                                                                | •••   |    |
| No. XIII Raghuvamis'a of Kālidāsa, with the Commentary of Mallinātha, Part III (Cantos. XIV-XIX) edited with Notes, by Mr. S. P. Pandit, M. A. (out of stock) |       |    |
| No. XIV Vikramānkadeva-carita of Bilhana, by Dr. G.                                                                                                           |       |    |
| Buhler, (copy-right restored to the editor)                                                                                                                   |       |    |
| No. XV Mālatī-Mādhava, with the Commentary of Jagaddhara, edited with Critical Notes, etc., by Dr. R. G. Bhandarkar, Second edition                           | ,     | 4  |
| No. XVI Vikramorvas'īya of Kālidāsa, with Notes, by                                                                                                           |       |    |
| S. P. Pandit, M. A., Third edition                                                                                                                            |       | 0  |
| No. XVII Hemacandra's Des'ī-nāmamāla, Part I, by Prof. Pischel and Dr. Bühler, (under revision)                                                               |       |    |
| No. XVIII* Vyākaraņa-Mahābhāṣya of Patanjali, Vol. I, Part I, by Dr. Kielhorn, (out of stock)                                                                 |       |    |
| No. XIX* Vyākaraņa-Mahābhāṣya of Patañjali, Vol. I, Part II, by Dr. Kielhorn, (out of stock)                                                                  | ,     |    |
| No. XX* Vyākaraņa-Mahābhāṣya of Patanjali, Vol. I,                                                                                                            | )     |    |
| Part III, by Dr. Kielhorn, (out of stock)                                                                                                                     | •••   |    |
| No. XXI† Vyākaraņa-Mahābhāṣya of Patanjali, Vol. II, Part I, by Dr. F. Kielhorn, Second edition                                                               |       | 0  |
| No. XXII† Vyākaraņa-Mahābhāṣya of Patañjali, Vol. II, Part II, by Dr. F. Kielhern, Second edition                                                             |       | 0  |
| No. XXIII Vāsistha-Dharmas'āstra, edited with Notes, by Dr. A. A. Führer (Second edition)                                                                     | •     | 12 |
| No. XXIV Kādambarī by Bāṇa and his Son, Vol. I, Text                                                                                                          |       |    |
| Vol. II, Notes and Introduction, by Dr. P. Peterson,                                                                                                          |       | -  |
| (out of stock)                                                                                                                                                | • • • |    |
|                                                                                                                                                               |       |    |

<sup>\*</sup> Nos. 18, 19 and 20 are bound together in one volume, the whole volume being priced Rs. 4-8.

<sup>1</sup> Nos. 21, 22 and 26 are bound together in one volume, the whole volume being priced Rs. 9.

|     |                                                                                                                                                               | RS. | AS.        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| No. | XXV Kīrti-kaumudī, edited with Notes, by Professor A. V. Kathawate (copy-right restored to the editor)                                                        |     | • •        |
| No. | XXVI† Vyākaraņa-Mahābhāṣya of Patañjali, Vol. II, Part III, by Dr. F. Kielhorn, Second edition                                                                |     | O          |
| No. | XXVII Mudrārākṣasa of Vis'ākhadatta, with the Commentary of Dhuṇḍirāja, edited with Notes, by Justice K. T. Telang, M. A. (copy-right restored to the editor) |     | ••         |
| No. | XXVIII* Vyākaraņa-Mahābhāṣya of Patanjali, Vol. III, Part I, by Dr. F. Kielhorn, Second edition                                                               |     | 0          |
| No. | XXIX* Vyākaraņa-Mahābhāṣya of Patañjali, Vol. III, Part II, by Dr. F. Kielhorn, Second edition                                                                |     | 3 0        |
| No. | XXX* Vyākaraņa-Mahābhāṣya of Patanjali, Vol. III, Part III, by Dr. F. Kielhorn, Second edition                                                                |     | <b>3</b> 0 |
| No. | XXXI Subhāṣitāvali of Vallabhadeva, edited by Dr. P. Peterson and Pandit Durgaprasad                                                                          |     | 2 8        |
| No. | XXXII Tarka-kaumudī of Laugākṣi Bhāskara edited by Mr. M. N. Dvivedi (copy-right restored to the editor)                                                      | l   | ••         |
| No. | XXXIII Hitopades'a of Nārāyaṇa, edited by Dr. P. Peterson                                                                                                     |     | ) 14       |
| No. | XXXIV Gaüdavaho of Vākpati, edited by Mr. S. P. Pandit, M. A. (under revision)                                                                                | •   | • • •      |
| No. | XXXV Mahānārāyaṇa Upaniṣad, edited by Col. G. A. Jacob,                                                                                                       |     | 0 7        |
| No. | XXXVI Selections of Hymns from the Regredation (First Series) By Dr. P. Peterson, (Fourth edition)                                                            |     | 2 0        |
| No. | XXXVII S'ārngadharapaddhati, Vol. I, edited by Dr. P. Peterson (out of stock)                                                                                 | ,   | •••        |
| No. | XXXVIII Naiskarmyasiddhi, by Col. G. A. Jaco (under revision)                                                                                                 |     | •••        |

<sup>†</sup> Nos. 21, 22 and 26 are bound together in one volume, the whole volume being priced Rs. 9.

<sup>\*</sup> Nos. 28, 29 and 30 are bound together in one volume, the whole volume being priced Rs. 9.

|     |                                                                                                                                                                                                 | RS.            | AS.                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| No. | XXXIX Concordance to the Principal Upanisads and the Bhagavadgītā, by Col. G. A. Jacob                                                                                                          |                | 0                                      |
| No. | XL Eleven Ātharvaņa Upaniṣads, with Dīpikās, by Col. G. A. Jacob, Second edition                                                                                                                |                | 8                                      |
| No. | XLI Handbook to the study of Rgveda, Part I, Comprising Sāyaṇa's Introduction to his Rgvedabhāṣya, with English Translation, by Dr. P. Peterson (under revision)                                | • • •          | •                                      |
| No. | XLII* Das'akumāracarita of Daņdin, Part II, by Dr. P. Peterson                                                                                                                                  | ••             | •                                      |
| No. | XLIII Handbook to the Study of Rgveda, Part II, Comprising the Seventh Mandala of Rgveda with the Bhāṣya of Sāyaṇa (under revision)                                                             |                | •                                      |
| No. | XLIV Apastambha-Dharmasūtra, with the Commentary of the Hiranyakes'ī, Part I, by Dr. G. Bühler (under revision)                                                                                 | • • •          | •                                      |
| No. | XLV Rājatarangiņī of Kalhana, Part I, (Cantos I to VII) by Pandit Durgaprasad (under revision)                                                                                                  | •••            | •                                      |
| No. | XLVI Patanjali's Yogasutra, with the Scholia of Vyasa, and the Commentary of Vacaspati, and the Vrtti of Nagojibhatta, by Rajaram Shastri Bodas and Vasudeo Shastri Abhyankar, (Second edition) | 3              | 8                                      |
| No. | XLVII Parās'ara's Dharma-samhitā, with the Commentary of Sāyaṇa-Mādhavacārya, Vol. I, Part I, by Mr. Vaman Shastri Islampurkar.                                                                 | 2              | 2                                      |
| No. | XLVIII Parās'ara's Dharma-Samhitā, with the Commentary of Sāyaṇa-Mādhavācārya, Vol. I, Part II, by Mr. Vaman Shastri Islampurkar                                                                | $oldsymbol{2}$ | 0                                      |
| No. | XLIX Nyāyakos'a, by Mahāmahopādhyāya Bhima-<br>charya Zalkikar, (under revision)                                                                                                                | ,              |                                        |
| No. | L Apastambha-Dharmasūtra with the Commentary of<br>Hiraņyakeśi Part II, by Dr. Bühler, (under revision)                                                                                         | • • •          | •                                      |
| No. | LI Räjatarangini of Kalhana, Vol. II, (Canto VIII) by Pandit Durgaprasad, (under revision)                                                                                                      | •••            |                                        |
|     | * See above, No. X.                                                                                                                                                                             |                | ************************************** |

|     |                                                                                                                                          | KS. | AD. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| No  | LII Mrcchakatika, Vol. I, Text with two Commentaries and Various Readings, by Mr. N. B. Godbole                                          |     | 8   |
| No  | LIII Navasāhasānka-carita, Part I, by Mr. Vamau<br>Shastri Islampurkar                                                                   | 1   | 10  |
| No. | LIV Rajatarangini of Kalhana, Vol. III, containing                                                                                       |     |     |
|     | the supplements to the work by Dr. P. Peterson, (under revision)                                                                         | 1   | 2   |
| No. | LV Tarkasamgraha of Annambhatta with Dīpikā, and Nyāyabodhinī, edited with Notes etc. by Y. V. Athalye and M. R. Bodas, (Second edition) |     | 0   |
| No. | LVI Bhattikāvya, edited with the Commentary of Mallinātha, Vol. I, by Rao Bahadur K. P. Trivedi                                          |     | 0   |
| No. | LVII Bhattikavya, edited with the Commentary of Mallinātha, Vol. II, by Rao Bahadur K. P. Trivedi                                        |     | 0   |
| No. | LVIII Selections of Hymns from the Rgveda (Second Series), by Dr. P. Peterson; Second edition, Revised and enlarged by Dr. R. Zimmermann |     | 8   |
| No. | LIX Parās'ara's Dharma-Samhitā, with the Commentary of Sāyaṇa-Mādhavacārya, Vol. II, Part I, by Mr. Vaman Shastri Islampurkar            | •   | U   |
| No. | LX Kumārapāla-carita of Hemacandra, (in Prākrit) by S. P. Pandit, M. A                                                                   | •   |     |
| No. | LXI Rekhaganita, Vol. I, by Messrs. H. H. Dhruva                                                                                         |     | U   |
|     | and K. P. Trivedi                                                                                                                        |     | 0   |
| No. | LXII Rekhāgaņita, Vol. II, by Messrs. H. H. Dhruva and K. P. Trivedi                                                                     | 9   | 0   |
| No. | LXIII Ekävali of Vidyädhara, with Mallinätha's Commentary, edited by Rao Bahadur K. P. Trivedi                                           | }   | 0   |
| No  | LXIV Parās'ara's Dharma-Samhitā, with the Commentary of Sāyaṇa-Mādhavācārya, Vol. II, Part II, by Mr. Vaman Shastri Islampurkar          |     |     |
| No. | LXV Prataparudra-yas'obhūṣaṇa of Vidyanatha, with                                                                                        |     | 0   |
|     | Commentary Ratnāpaņa of Kumārsvāmin, edited by Rao Bahadur K. P. Trivedi                                                                 | 11  | 0   |

|     |                                                                                                                                                                                                                | RS. | AS.   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| No. | LXVI Harşa-carita of Bāṇa, Part I, Text with<br>Commentary Samketa, edited by Dr. A. A. Führer                                                                                                                 | 2   | 0     |
| No. | LXVII Parās'ara's Dharma-Samhitā, with the Commentary of Sāyaṇa-Mādhavācārya, Vol. III, Part I, by Vaman Shastri Islampurkar                                                                                   | Ţ   | 0     |
| No. | LXVIII S'rībbāṣya of Rāmānuja, Vol. I, Text, edited by Mr. Vasudev Shastri Abhyankar                                                                                                                           | 11  | 0     |
| No. | LXIX Dvyās'raya-kāvya of Hemacandra, Vol. 1, (Cantos I—X) by Prof. A. V. Kathawate,                                                                                                                            |     | U     |
| No. | LXX Vaiyakaraņabhuṣaṇa of Koṇḍabhaṭṭa, with the Vaiyākaraṇabhūṣaṇasāra and the Commentary Kās'ikā of Harirāma edited with Notes, by Rao Bahadur K. P. Trivedi                                                  | 10  | O     |
| No. | LXXI Şadbhaşacandrika of Lakşmidhara, with Introduction, Notes etc., by Rao Bahadur K. P. Trivedi                                                                                                              | 7   | 8     |
| No. | LXXII S'ribbāṣya of Rāmānuja, Vol II, Notes, by<br>Mr. Vasudev Shastri Abhyankar                                                                                                                               | 6   | 8     |
| No. | LXXIII Nirukta of Yāska, with the Commentary of Durgācārya, Vol. I, by Professor H. M. Bhadkamkar,                                                                                                             | 9   | 8     |
| No. | LXXIV Parās'ara's Dharma-Samhitā, with the Commentary of Sāyaṇa-Mādhavācārya Vol. III, Part II, by Vaman Shastri Islampurkar                                                                                   | 5   | 8     |
| No. | LXXV Kāvyādars'a of Daṇḍin with a new Commentary, edited with Notes by Professor S. K. Belvalkar and Rangacharya Raddi Shastri, Parts I and II published, Part III in Press. Part II only available separately | 2   | 12    |
| No. | LXXVI Dvyās'raya-kāvya of Hemacandra with the Commentary of Abhayatilakagaņi, Vol. II, (Cantos XI—XX) by Prof. A. V. Kathawate                                                                                 |     | <br>O |
| No. | LXXVII Anubhāṣya of Vallabhācārya, edited with<br>an original Sanskrit Commentary by Pandit Shridhar<br>Shastri Pathak, Part 1, Text                                                                           | 3   | 4     |

# WORKS OUT OF SERIES

|                                                                                                                         | RS.   | A8.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Aitareya Brāhmaņa, Word-index to, compiled by Pandit<br>Vishwanath Balkrishna Joshi                                     | 4     | 0          |
| Amarakos'a with the Commentary of Mahes'vara, edited, with an Index, by Mr. Ramchandra Shastri Talekar                  | 0     | 13         |
| Atharvaveda Samhitā, with the Commentary of Sayana-cārya, edited, by Mr. S. P. Pandit, Four volumes at Rs. 10 each      | 40    | U          |
| Kāvyaprakās'a,* edited by Vamanacharya Zalkikar, with his own Commentary, (Fourth edition)                              | 6     | 0          |
| THE SAME LIST ABRIDGED AND ARRAN                                                                                        | GI    | ED.        |
| ALPHABETICALLY                                                                                                          |       |            |
| (For fuller details see the earlier list)                                                                               |       |            |
|                                                                                                                         | RS.   | As.        |
| Aitareya-Brāhmana, Word-index to, by Vishwanath Bal-                                                                    | •     | <b>(</b> ) |
| krishna Joshi, (out of series)                                                                                          | 4     | O          |
| Amarakos'a with Mahes' vara's Commentary, by Ramchandra Shastri Talekar, (out of Series)                                | 0     | 13         |
| Anubhāṣya of Vallabha, with Commentary, by Shridhar                                                                     | v     | 10         |
| Shastri Pathak, Part I                                                                                                  | 3     | 4          |
| Apastambha-Dharmasütra, Part I, by G. Bühler, (No. 44)                                                                  | • • ( | •          |
| Apastambha-Dharmasütra, Part II, by G. Bühler. (No. 50).                                                                | • • • | •          |
| Atharvaveda Samhitā with Sāyanabhāṣya, four volumes,                                                                    |       |            |
| by S. P. Pandit, (out of Series)                                                                                        | 40    | 0          |
| Ātharvaņa Upaniṣads, eleven, with Dīpikās, by G. A.                                                                     | 1     | ()         |
| Jacob, (No. 40)                                                                                                         | 1     | 8          |
| Bhattikāvya with Mallinātha's Commentary, Part I, by K. P. Trivedi, (No. 56)                                            | 9     | o          |
| Bhattikāvya with Mallinātha's Commentary, Part II, by                                                                   |       | •          |
| K. P. Trivedi, (No. 57)                                                                                                 | 6     | 0          |
|                                                                                                                         | RS.   | AS.        |
| *Kāvyaprakās'a, Ullāsas I and II (available separately)<br>Kavyaprakās'a, Ullasas I, II, and X with Zalkikar's Sanskrit |       | 10         |

Introduction (available separately) ... ... ... ... 3 0

| Rs. As.                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concordance to the Principal Upanisads and the Bhagavad-<br>gītā, by G. A. Jacob, (No. 39) 4 0                                                                    |
| Das'akumaracarita, Part I, by G. Bühler, (No. 10) and<br>Part II, by P. Peterson, (No. 42), both together 4 6                                                     |
| Des'i-nāmamālā, Part I, by Pischel and Bühler, (No. 17)                                                                                                           |
| Dvyās'raya-kāvya, Part I, by A. V. Kathawate, (No. 69) 9 0                                                                                                        |
| Dvyās'raya-kāvya, Part II, by A. V. Kathawate, (No. 76) 9 0                                                                                                       |
| Ekāvali, with Commentary, by K. P. Trivedi, (No. 63) 14 0                                                                                                         |
| Gaüdavaho, by S. P. Pandit, (No. 34)                                                                                                                              |
| Handbook to the Study of Rgveda, Part I, by P. Peterson, (No. 41)                                                                                                 |
| Handbook to the Study of Rgveda, Part II, by P. Peterson, (No. 43)                                                                                                |
| Harsa-carita, with Commentary, by A. A. Führer, (No. 66) 2 0                                                                                                      |
| Hitopades'a, by P. Peterson, (No. 33) 014                                                                                                                         |
| Hymns from Rgveda, Selection of, (First Series), by Dr. Peterson, (No. 36) 2 0                                                                                    |
| Hymns from Rgveda, Selection of, (Second Series) by Dr. Peterson, (No. 58) 5 8                                                                                    |
| Kādambarī, Vol. I, Text and Vol. II, Notes and Introduction, by Dr. Peterson, (No. 24) 6 6                                                                        |
| Kāvyaprakās'a* with a Commentary, by Vamanacharya<br>Zalkikar, (out of Series) 6 0                                                                                |
| Kāvyādars'a with Commentary, Notes, etc. by S. K. Belvalkar and Raddi Shastri, Parts 1 and 2 (Part                                                                |
| 3 in Press) 4 4                                                                                                                                                   |
| Kirtikaumudi, by A. V. Kathawate, (No. 25)                                                                                                                        |
| Kumārapālacarita, by S. P. Pandit, (No. 60) 8 8                                                                                                                   |
| Mrcchakatika, Vol I, by N. B. Godbole, (No. 52) 3 8                                                                                                               |
| Mālavikāgnimitra, by S. P. Pandit, (No. 6)                                                                                                                        |
| RS. AS.                                                                                                                                                           |
| *Kāvyaprakās'a, Ullāsas I and II (available separately) 0 10 Kāvyaprakās'a, Ullāsas I, II, and X with Zalkikar's Sanskrit Introduction (available separately) 3 0 |
|                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                   | R8. A      | 8. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Mālatī-Mādhava, by R. G. Bhandarkar, (No. 15)                                                     | 4 4        | ł, |
| Mahābhāṣya, Vyākaraṇa—, of Patañjali, Vol. I, Parts I, II, and III together (Nos. 18, 19, 20)     | • • •      |    |
| Mahābhāṣya, Vyākaraṇa—, of Patañjali, Vol. II, Parts I, II, and III together (Nos. 21, 22 and 26) | 9          | 0  |
| Mahābhāṣya, Vyākaraṇa—, of Patañjali, Vol. III, Parts I, II, and III together (Nos. 28, 29, 30)   | 9          | 0  |
| Mudrārākṣasa, by K. T. Telang, (No. 27)                                                           | •••        |    |
| Mahānārāyaṇa Upaniṣad, by G. A. Jacob, (No. 35)                                                   | 0          | 7  |
| Naiskarmyasiddhi by G. A. Jacob, (No. 38)                                                         | •••        |    |
| Navasāhasānkacarita Part I, by Vaman Shastri Islampur-<br>kar, (No. 53)                           | 1 1        | 0  |
| Nirukta of Yāska, with Durga's Commentary, Vol. I, by                                             | 9          |    |
| 57-1                                                                                              | • • •      | •  |
| NT - 1 / 1 TO1                                                                                    | •••        |    |
|                                                                                                   | 0          | 6  |
|                                                                                                   | 0          | 4  |
| Paficatantra, Books IV and V by G. Bühler, (No. 1)                                                | 0          | 4  |
| Parās'ara Dharmasamhitā, Vol. I, Part I, by Vaman Shastri<br>Islampurkar, (No. 47)                | 2 :        | 2  |
| Parās'ara Dharmasamhitā, Vol. I, Part II, by Vaman<br>Shastri Islampurkar, (No. 48)               | 2 (        | 0  |
| Parās'ara Dharmasamhitā, Vol. II, Part I, by Vaman Shastri<br>Islampurkar, (No. 59)               | 4 (        | D  |
| Parās'ara Dharmasamhitā, Vol. II, Part II, by Vaman<br>Shastri Islampurker, (No. 64)              | 5 (        | 0  |
| Parās'ara Dharmasamhitā, Vol. III, Part I, by Vaman<br>Shastri Islampurkar, (No. 67)              | <b>4</b> ( |    |
| Parās'ara Dharmasamhitā, Vol. III, Part II, by Vaman<br>Shastri Islampurkar,                      | 5 (        | 8  |
| Paribhasendus'ekhara, Part J, by F. Kielhorn, (No. 2)                                             | •••        |    |
| Paribhāşendus'ekhara, Part II A, by F. Kielhorn, (No. 7)                                          | • 4 4      |    |

|                                                                                     | RS. | AS.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Paribhāṣendus'ekhara, Part II B, by F. Kielhorn, (No. 9)                            |     |            |
| Paribhāṣendus'ekhara, Part II C, by F. Kielhorn, (No. 12)                           | ••• | ,          |
| Prataparudrayas'obhūṣaṇa of Vidyanātha, with Commentary, by K. P. Trivedi, (No. 65) | _   | 0          |
| Raghuvains'a, Part I, by S. P. Pandit, (No. 5)                                      | ••• | ,          |
| Raghuvains's, Part II, by S. P. Pandit, (No. 8)                                     | ••• | ı          |
| Raghuvains's, Part III, by S. P. Pandit, (No. 13)                                   | ••• | <b>.</b>   |
| Rājataranginī, Part I, by Pandit Durgaprasad, (No. 45)                              | ••• |            |
| Rājatarangiņī, Part II, by Pandit Durgaprasad, (No. 51)                             |     | ı          |
| Rājataranginī, Part III, by P. Peterson, (No. 54)                                   | 1   | 2          |
| Rekhāganita, Part I, by H. H. Dhruva and K. P. Trivedi, (No. 61)                    |     | 0          |
| Rekhāgaņita, Part II, by H. H. Dhruva and K. P. Trivedi, (No. 62)                   |     | 0          |
| S'arngadharapaddhati, Part I, by P. Peterson, (No. 37)                              |     |            |
| Sadbhāṣācandrikā of Lakṣmīdhara, by K. P. Trivedi,                                  |     |            |
| S'rībhāṣya, Part I, by Vasudev Shastri Abhyankar, (No. 68)                          |     | 0          |
| S'rībhāṣya, Part II, by Vasudeo Shastri Abhyankar,                                  |     |            |
| Subhāṣitāvali of Vallabhadeva, by P. Peterson, (No. 31)                             | 2   | 8          |
| Tarkakaumudi of Laugākṣi Bhāskara, by N. M. Dvivedi, (No 32)                        |     | ·          |
| Tarkasaingraha of Annambhatta, by Y. V. Athalye, (No. 55)                           | 3   | 0          |
| Vāsistha Dharmas'āstra, by A. A. Führer, (No. 23)                                   |     |            |
| Vaiyākaraņabhūṣaṇa of Koṇḍabhaṭṭa, with two Com-                                    |     | , <b>~</b> |
| mentaries, by K. P. Trivedi, (No. 70)                                               |     | 0          |
| Vikramānkadeva-carita, by G. Bühler, (No. 14)                                       |     |            |

|                                             |        |       | RS. | AS. |
|---------------------------------------------|--------|-------|-----|-----|
| Vikramorvas'īya by S. P. Pandit, (No. 16)   | • • •  | • • • | 2   | 0   |
| Yogasūtras of Patanjali, by Rajaram Shastri | Bodas, | and   |     |     |
| Vasudev Shastri Abhyankar, (No. 46)         | • • •  | • • • | 3   | 8   |

# BOMBAY SANSKRIT AND PRAKRIT SERIES.

# (i) Works in Press.

- (1) Anubhäsya of Vallabhäcarya with an Original Commentary by Pandit Shridhar Shastri Pathak, Part II.
- (2) Gaüdavaho of Vākpati, by S. P. Pandit, No. 31' (Second edition).
- (3) Kāvyādars'a of Daṇḍin with Commentary, Notes etc. Part 3, by S. K. Belvalkar, and Raddi Shastri, (No. 75).
- (4) Kāvyālainkārasārasaingraha by N. D. Banhatti.
- (5) Syādvādamañjarī of Malliseņa with the Comm. of Hemacandra and Notes by Prof. A. B. Dhruva, M. A., LL. B.
- (6) Prakriyākaumudī of Rāmacandra, by Rao Bahadur K. P. Trivedi, B. A.
- (7) Nyāyakos'a Ly Vamanacharya Zalkikar, Second edition, revised and enlarged, (No. 49).
- (8) Vyavahāra-mayükha of Nīlakaņtha, with notes, by Prof. P. V. Kane, M. A. LL. M.
- (9) Naiskarmyasiddhi, by Col. Jacob, Second edition, revised and enlarged by Prof. Hiriyanna, M. A. (No. 38).

# (ii) Works under Revision.

- (1) Apastamba-Dharmasütra, Parts I and II, by Bühler, No. 44 and 50 (Second edition).
- (2) Des'ī-nāmamāla of Hemacandra, Second edition, with an Index by Prof. P. V. Ramanujaswami, M. A. (No. 17).
- (3) Handbook to the study of Rgveda, Parts I and II, by P. Peterson, Second-edition (Nos. 41 and 43).
- (4) Rājatarangiņī of Kalhana, Parts I, II, and III, by P. Peterson and Pandit Durgaprasada, Second edition, (No. 45, 51 and 54).

# (iii) Works in Preparation.

- (1) Tarkabhāṣā of Kes'avamis'ra, with Notes, by Prof. D. R. Bhandarkar and Pandit Kedarnath.
- (2) Mrcchakatika, Vol. II, Notes, etc., by Sardar K. C. Mehen-dale, B. A.
- (3) Nirukta, Vol. II, by Professor R. G. Bhadkamkar, M. A.

# GOVERNMENT ORIENTAL (HINDU) SERIES.

# (i) Works already published.

(1) Sarvadars'anasamgraha of Sāyaṇa, with a new Commentary by Mahāmahopādhyāya Vasudev Shastri Abhyankar, with Sinskrit Introduction and various indices. Price Rs. 10.

# (ii) Works in press

(1) R. G. Bhandarkar's Collected Writings, Vol. 1, by Mr. N. B. Utgikar, M. A.

# (iii) Works undertaken

- (1) R. G. Bhandarkar's Collected writings, Vols. 2, 3, and 4, by Mr. N. B. Utgikar, M. A.
- (2) Apastamba S'ulba Sūtra by Prof. R. N. Apte, M. A., LL. B.
- (3) Brhatsamhitā by Mr. R. V. Patwardhan, B. A., LL. B.
- (4) Nighantu and Nirukta by Prof. V. K. Rajwade, M. A.
- (5) S'ābarabhāṣya, by Dr. Ganganath Jha, M. A., D. Litt.
- (6) Vyākaraņa-Mahābhāṣya, English Translation, by Prof. K. V. Abhyankar, M. A. and Mahāmahopādhyāya Vasudeo Shastri Abhyankar.
- (7) Vyākaraņa-Mahābhāṣya, Word-Index to—, by Pandit Shridhar Shastri Pathak and Siddheshwar Shastri Chitrao.
- (8) Mīmānsānyāyaprakās'ikā of Āpadeva, by Mahāmahopādhya Vasudev Shastri Abhyankar.
- (9) Taittirīya Samhītā, Word Index to—, by Pandit Parashuram Shastri.
- (10) Nyāyasūtras with Vatsyāyanabhāṣya, by Principal A. B. Dhruva, M. A., LL. B.
- (11) Kās'ikāvṛtti, by Mahāmahopādhyāya Shivadatta Shastri.
- (12) History of Ancient and Mediæval Hindu Law (i. e. Dharmas'āstra) by Prof. P. V. Kane, M. A., LL. M.

## MISCELLANEOUS WORKS.

# (i) Works already published

- 1. Bhandarkar Commemoration Volume (copies from the Oriental Books Supplying Agency, Poona City.)
- 2. Prospectus to a New and Critical Edition of the Mahābhārata, also containing an up-to-date History and Review of work done hitherto on the Mahābhārata. Price As. Eight.
- 3. Summaries of Papers read at the First Oriental Conference, Poona. Price Rs. Two.
- 4. Descriptive Catalogue of MSS. in the Government MSS. Library at the Institute, Vol. I part I, Samhitās and Brāhmaņas. Price Rs. Four.
- 5. History of the Search for Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency from 1868 to 1900. Price As. Eight.
- 6. Proceedings of the First Oriental Conference, Poona, Vol. I. Price Rs. Five.
- 7. Proceedings of the First Oriental Conference, Poona, Vol. II. Price Rs. Eight.
- 8. Virātaparvan of the Mahābhārata—Bound in Cloth Rs. 15. Bound in Paper Rs. 14.

# (ii) Works in Press.

- (1) List of new Mss. added to the Manuscripts Library (1895-1915).
- (2) Proceedings of the First Oriental Conference, Poona, Vol. III.

  (iii) Works in Preparation.
- (1) Catalogue of Sir R. G. Bhandarkar's Private Library.
- \*\* The Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, issued six-monthly. Annual Subscription Rs. 10.

 Vol. 1, Part 1.
 ...
 ...
 July 1919.

 Do, Part II.
 ...
 ...
 July 1920.

 Do, Part II.
 ...
 ...
 July 1921.

 Vol. III, Part 1.
 ...
 ...
 July 1921.

 Do, Part II.
 ...
 ...
 July 1922.

 Vol. IV, Part I.
 ...
 ...
 January 1923.

 Vol. V, Part I.
 ...
 July 1923.